Barcode: 1990030051974
Title - Smruti Kaustubhaha
Author - Unknown
Language - sanskrit
Pages - 615
Publication Year - 1988
Barcode EAN.UCC-13



# THE SMRTIKAUSTUBHA OF ANANTADEVA

(Comprising Tithi-, Samvatsara- and Āśāuca-Dīdhiti)

Edited by
VĀSUDEVA LAKSMAŅA PAŅAŚĪKARA

MOTILAL BANARSIDASS

Delhi Varanasi Patna Madras

निर्णयसागरीयद्वितीयसंस्करणतः पुनर्मुद्रितः

श्रीमद्-ग्रापदेवात्मज-ग्रनन्तदेव-प्रणीतः

# स्मृतिकोस्तुभः

(तिथिदीधिति, संवत्सरदीधिति, ग्राशौचदीधितिश्चेति विशिष्टप्रकरणत्नयविलसितः)

पणशीकरोपाह्वविद्वद्वरश्रीमल्लक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मगा संशोधितः

> मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास

शिक्षा-मन्त्रालय, भारत सरकार की आर्थिक सहायता से प्रकाशित । मुद्रण-दोष होने पर प्रकाशक को पहली प्रति लौटाकर दूसरी मंगवा लें ।

#### C) मोतीलाल बनारसीदास

मुख्य कार्यालय: बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११०००७ शाखाएँ: चौक, वाराणसी २२१००१

> अशोक राजपथ, पटना ५०० ००४ ६ अप्पर स्वामी कोइल स्ट्रीट, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४

द्वितीय संस्करणः निर्णयसागर, १६३१

पुनर्मुद्रण : दिल्ली १६५५

मूल्य: रु० ३३ (रु० तैंतीस मात्र)

शान्तिलाल जैन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा नरेन्द्र प्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५, फेज-१, नारायणा, नई दिल्ली-२८ द्वारा मुद्रित।

#### प्रास्ताविकम्—

पुरा किल 'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं' इति श्रुतिप्रामाण्यात्सर्वतो-ऽम्भःप्राये भोगिभोगे शयानस्य भगवतो जागराव्यवहितक्षणे 'स ईश्नत लो-काश्च सृजा इति' जगित्सस्क्षाङ्करोऽन्तः प्रादुर्बभूव तदातक्यवैभवोऽखिलश-त्त्याधारो निमित्तोपादानादिकारणान्तरिनरपेक्षः स्वयमात्मनैव ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं चतुर्विधभूतनिकायगर्भितं स्थावरजङ्गमात्मकं जगत् धर्माधर्मी च सृष्ट्वा व्यवहाराय तत्तच्छब्दानां तेनतेनार्थेन संबन्धं कल्पयिलाऽखिलधर्माधर्मप्रतिपादकपदे वेदा-नकल्पयित्वा हिरण्यगर्भादिभ्यः प्रतिपादितवान् तैरन्यभ्य इत्येवमुत्तरोत्तरं वरीवर्ति श्रुतिप्रसरणप्रणाली।

#### अपरार्कः वैद्रतिपादितमेव धर्ममभाणीत् —

"धर्मशुद्धिमभीण्सिद्धिनं वेदादन्य इष्यते । धर्मस्य कारणं शुद्धं मिश्रमन्याप्रकीरितितम् ॥ अतः स परमो धर्मो यो वेदादिधगम्यते । अवरः स तु विश्वेयो यः पुराणादिषु स्मृतः ॥ वेदार्थवित्तमैः कर्म यत्समृतं मुनिभिः पुरा । तद्यक्षेन समातिष्ठेत्तिशिषद्धं तु वर्जयेत् ॥ ते हि वेदार्थतत्वश्चा लोकानां हितकाम्यया । प्रदिष्टवन्तो यं धर्मे तं धर्मे न विचारयेत् ॥ वेदार्थो यः स्वयं शातस्तत्राश्चानं भवेद्यदि । ऋषिभिनिश्चिते तस्मिन्का दाङ्का स्यान्मनीषिणाम् ॥ एतेभ्योऽपि यदन्यत्स्यारिकचिद्धमीभिधायकम् । तह्रतरतो विद्धि मोहस्तस्याश्चयो मतः ॥ १ ॥" इति ।

ततश्च भगवत्प्रतिपादितर्छन्दोराधिरनेकशाखामण्डलभिक्च चातुर्वेण्यां श्रयनित्यानु-ष्ठातन्याद्यनेकविभागादिनात्तां, केवलं तदेकदेशः पुरुषायुषेणाप्युपढौकियदुमशक्य इति महाप्रभावा मन्त्रद्रष्टारो महष्यो यथायथं तं विभज्य तदर्थोपोद्दलका लोक-न्यवहारक्षमा नैकशः स्मृती रचयांवभूवः। अथ कुशाप्रमतिभित्ताभ्योऽन्तरक्षतया स्प्रतिष्ठितासु भविष्यतपुराणे गुह्मश्वरवावये स्मृतयः षदत्रिंशदेवामिहिताः—

> "मन्वादिस्मृतयो याश्च षट्त्रिशत्परिकीर्तिताः। तासां वाक्यानि कमशः समासेन ब्रवीसि ते॥" इति।

ताश्च मनु-विष्णु-यम-दक्षा-ऽङ्गिरो-ऽञ्चि-बृहस्य-त्युशना-पस्तम्ब-विषष्ठ-कालायन-पराशर-व्यास-शङ्खिलिखित-संवर्त-गौतम-शातातप-हारीत-याज्ञव-त्वय-प्रचेतो-बुध-देवल-सोम-जमदिम-विश्वामित्र-प्रजापित-नारद-पैठीनिस-पितामह-बौधायन-छागलेय-जाबालि-च्यवन-मरीचि-कश्यपा-इति षद्त्रिश-देव स्मृल्यन्तरे पठिताः। एवं बृद्धमन्वाद्यश्च वयोवस्थादिमेदेन मन्वादिप्रणेतार एव द्रष्टव्याः अविरोधिलाच्छुतिस्मृत्युपबृहणत्वाच्छिष्टपरिगृहीतत्वादाप्तोक्तलाच ।

आस्तां तावन्महर्षिव्यवहारक्षमाणां श्रुतिस्मृतिकल्पसूत्राणां विवेचनेन। आधुनि-कानां निर्वाहाय पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणैर्विद्वच्छिरोमणिमिर्धर्मशास्त्रप्रनथाः श्रीतस्मार्तसमयाचारघण्टापथाः सर्वतः सर्वैः समाद्रियमाणाः खखवर्णाश्रमधर्मा-नुयायिभिः सजनैर्भरतखण्डस्थैः सर्वतो मुखमध्ययनाध्यापना दिकुशलकुशाप्रबु-द्धिभिः परिरक्ष्यमाणाश्च बहुशो दरीदृश्यन्ते । तेषु नानाविधविपुलधर्मशास्त्र-निबन्धेषु दुरवगाहतां विस्तरं चालोच्याऽलयानामाधुनिकानां बुद्धिमान्दं तत्तद्र-न्थेभ्यस्तत्तत्प्राकरणिकार्थनिर्धारणासामध्यं सारासारविवेचनसामध्यंश्रून्यतां देश-कालादिव्यवस्थितिनिश्चयसामर्थादिकं च परिचिन्त निखिलसाङ्गोपाङ्गवेदमीमां-साशास्त्रपुराणेतिहासपारावारपारीणेन तदुक्तान्यूनानतिरिक्तधर्मानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठेन महामीमांसकेनापदेवभट्टात्मजेन श्रीमद्नन्तदेवभट्टन सार्घमिव मधु-करेण सर्वमहानिबन्धान्विलोड्य सारासार्विवेचनेन तत्तदर्थ निणीयायं स्मृति-कोस्तुभनामा धर्मशास्त्रप्रन्थो व्यर्चि । अत्र क्षणलवनिमेषकलाकाष्ठाहर्दिवस-माससंवत्सरगणानामवयवशः स्पष्टतरं निर्णयाः सन्ति । अयं च श्रीमद्वाज-बाहदुर संज्ञकेन भूमृता कारित इति अन्थोपोद्धातावसानोहेखादवसीयते। अ-थिताश्वानेन वेदान्ते सिद्धान्ततत्त्वं याज्ञिके संस्कारदीधितिप्रभृतयो लोकानामसंशयं तत्तत्समयोचितसंस्कारधर्मकर्मानुष्ठानायामूलचूडमोतप्रोतस्ख्या-दिमहर्षिवचनोपनिबद्धाखिलसिद्धान्तसद्रलानां मञ्जूषारूपाः श्रुतिशास्त्रपारंगताना-मपि परमानन्दश्रप्रदा निबन्धाः।

ययप्ययं अन्थकारधौरेयः खजनुषा कदा महीमण्डलमळंचकारेति प्राच्येतिहासवैधुर्येण निर्णेतुं न पारयामस्तथापि प्रयोगरत्नाद्यनेकमहानिबन्धप्रणेतुनीरायणमहादीषदनन्तरोऽयं तत्समकालीन एवेति निश्चीयते, संस्कारदीधितौ
क्रिचित्रयोगरत्नैकदेशानुवादपूर्वं तत्खण्डनारम्भात् । नारायणभट्टपौत्रेण कमलाकराख्यविदुषा प्रणीतिनिर्णयाब्ध्युपसंहारे 'वसुऋतुऋतुभू १६६८ मिते गतेऽब्दे
नरपतिविक्रमतोऽथ याति रौद्रे इति स्वीयसमयनिर्देशात् नारायणभट्टस्तावद्वेकमीये
पश्चदशे शतक एवासीदिति समनुमिनुमः । सिद्धान्ततत्त्वसंस्कर्ता पण्डितवरेण
तु तत्प्रस्तावे इसवीसन १६४४-६४ कालीन एव बाजबाहदुरराजासीदिति
तदाश्रितस्यानन्तवेवस्यापि स एव काल इति सिद्धान्ततसुपलभ्यते । आस्तां
तावदनेन पह्नवितेन ।

अत्रत्माचकृत्यान्तर्गतकुण्डमण्डपान्तःपातिकुण्डनिर्माणमुजादिगणितभागः श्रीकाशीक्षेत्रवासि वे. शा. सं. रामचन्द्रदीक्षित जांडे इत्येतरस्मित्स्रग्धेनिर-पेक्षबुद्धा संस्कृत्य प्रेषित इति तेषामत्र निर्देश आवश्यक एव। एतत्पुस्तकशोध-नावसरे वे. शा. सं. श्रीकृष्णशास्त्रीपाध्ये गुर्जर, तथा विद्वद्वर भालचन्द्रपाध्ये गुर्जरतनय वे. शा. सखारामपाध्ये इत्येताभ्यां स्वीयत्रन्थसंग्रहात् पृथग्यस्तिल-खितं पुस्तकद्वयं दत्तं तत्संयोजनेन पूर्वं संवतसरदीधितिरेव संस्कृत्य मुद्रित आसीत्। तदन्तरा सौरदीधितिः-बार्हस्पत्यदीधितिः-नाक्षत्रदीधितिः इत्यादिप्रकरणानां समावेशोऽभवत्। परंतु एतत्प्रकरणविषयप्रस्तावे ग्रन्थनिर्मात्रा

तिथिदीधितिरुक्ता प्राग् वश्यामोऽब्दौघदीधितिम्। अब्द्भेदाद्वदाम्येनां माधवोक्तयनुसारतः॥

इत्येवं तिथिदीधितिप्रस्तावोऽकारि । तदिदं प्रकरणमखिलतिथ्यृक्षानिर्णया-दावलन्तोपकारकम् । तत्रत्या विषयास्तु—

> अब्ददीधितयः पश्च कौस्तुभस्यास्य यद्यपि। चान्द्रस्य पूर्ववाच्यत्वादाद्ययं तिथिदीधितिः॥ तंत्राद्रौ परिभाषोक्ता वेध्यवेधादिगोचरा। ततश्च निर्णयाः प्रोक्ता एकभक्तादिकर्मणाम्॥ तिथीनां निर्णया उक्ताः क्रमेण तद्नन्तरम्। एकाद्शीवतं तस्यामुक्तं तिव्वर्णये स्फुटम्॥ पर्वनिर्णय उक्तश्च पूर्व प्रकृतिगोचरः। तत्तचरणभेदेन तत्तच्छाखानुसारतः॥ सविस्तरस्ततः पिण्डपितृयशस्य निर्णयः। विकृतीनां च सामान्यनिर्णयस्तद्नन्तरम्॥ तत आग्रयणस्योको निर्णयोऽथ पद्योरिप । उक्तोऽथ चातुर्मास्यानामथान्येष्टिविनिर्णयः॥ आधाननिर्णयश्चाथ ततः सोमविनिर्णयः। कथितो विस्तरेणैव सर्वयाज्ञिकतुष्टये॥ ततः सोमादिकार्यार्थं वैश्वानयंदिनिर्णयः। ततस्तु वाजपेयस्य निर्णयोऽत्र मयोदितः। संस्थैकाहादियज्ञानां निर्णयस्तदनन्तरम्॥ हेमाद्यादिनिबन्धेषु नोक्ता ये निर्णयाः पुरा। इत्थं ते कथिता अत्र तत्तत्सुत्रादिमानतः॥

#### ग्रहणे पुण्यकालो यः कार्याकार्ये च तत्र ये। तित्रिणयस्ततः प्रोक्तस्तत्रादौ तिथिरुच्यते॥

इत्येत्रमत्यन्तावर्यकविषयजातविलसितस्तिथिदीधितिः पूर्वं नोपलब्धस्तस्यैकमाद्शिपुस्तकं विद्वद्धरीणैः वे. शा. सं महादेवशास्त्रीबाक्रे महाशयेर्महतायासेनान्विष्य प्रो. भडकमरप्रन्थसंप्रहालयात् प्रो. हिर दामोद्र वेलणकर
महाशयेभ्यः संपाद्याऽपरं च सावंतवाडीस्थ वे.शा.सं. विद्वलशास्त्री अळवणी
महोदयानां प्रनथसंप्रहात्संपाद्य दत्तं एतद्वयाधारेण बाकेमहाशयानामेव साहाय्येन
संशोध्य प्रनथारम्मेऽस्ति नियोजितम् । एतदन्ते चाशौचनिर्णयः संयोजितस्तस्यैकमाद्र्शपुस्तकं वालावलीस्थ वे. शा. सं शंकरशास्त्री कशळीकर
महाशयेभ्यः द्वितीयं च काशीवासि वे. शा. सं शंकरशास्त्री कशळीकर
सहाशयेभ्यः द्वितीयं च काशीवासि वे. शा. सं बाबुदीक्षित जडे महोदयेभ्यः
संपाद्योभयाधारेण संशोध्य सम्यवपरिपूर्य मुद्रितोऽयं सर्वाङ्गसुन्दरो महानिबन्धो
विदुषां प्रमोदाय स्तादित्याशास्ते—

पणशीकरोपाह्वो वासुदेवशर्मा।



# स्मृतिकोस्तु भस्य तिथिदीधितिविषयाः।

| विषया:                               |              |                  | <b>y</b> §. | विषयाः                      |              |                    | पृष्ठं-    |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| <b>म</b> ङ्गलाचरणम्                  | • • •        | <b>4 9 4</b>     | 9           | वैष्णवभिन्नानां निष         | र्गयः        | <b>(2)</b> (2) (2) | २८         |
| तिथिनिर्णयपरिभाष                     | T            | 9 9 8            | 8           | व्रतप्रयोगः                 | • • •        | 6 6 6              | ३२         |
| युग्मवाक्यादिविचार                   |              | 0 9 0            | Ę           | उपवासदिने श्राद्ध           | गसौ          |                    | ३४         |
| साकल्यस्य कचिदप                      |              | <b></b> .        | 9           | आशौचे वताधिका               | ₹:           | <b>290</b>         | <b>३</b> ५ |
| कर्मणामवान्तरभेदा                    | <del></del>  | • • •            | 4           | रजखलावतविचार                | * * * * *    | 40 40              | 34         |
| अङ्गानां विचारः                      | <b>0 0 0</b> | <b>9 9 6</b>     | 9           | द्वादशीनियमाः               | <b></b>      | <b>*</b>           | ३६         |
| एकभक्तविचारः                         | • • •        | **               | 8           | त्रयोदशीनिर्णयः             |              | <b>.</b> • •       | ३७         |
| नक्तविचारः                           |              |                  | 90          | प्रदोषव्रतनिर्णयः           | • • •        |                    | ३७         |
| प्रतिपदानिर्णय <u>ः</u>              |              | <i>a</i> • b     | 99          | शनिप्रदोषत्रतम्             | <b>*</b> * * | <b>6</b> 6 6       | Ro         |
| व्रतारम्भकालः                        | (D 9) (B)    | *                | 92          | चतुर्दशीनिर्णयः             | * * *        | <b>4 4</b>         | ४१         |
| उपवासादिपरिभाषा                      |              | <b>.</b> • •     | 93          | पूर्णमास्यमावास्य           | 900          | 0 0 0              | 83         |
| c ~                                  | • • •        | 0 <del>0</del> 0 | 98          | पर्वनिर्णयः                 | • • •        | <b>\$ \$ \$</b>    | ४१         |
| विधवावते                             |              | 0 0 0            | 98          | सन्धिसङ्गम्                 |              | <b>6 4</b> 6       | えま         |
| व्रते प्रतिनिधिः                     | 0 G A        | <b>6</b> 6 2     | 94          | आपस्तम्बविषये               | * • •        | 9 6 6              | <b>¥</b> ₹ |
| व्रतन्नानि                           | 800          | •                | 94          | सामगविषये                   | 8 0 @        | ***                | <i>₹€</i>  |
| हविष्याणि                            |              |                  | 9 6         | कातीयानाम् •••              | •••          | • • •              | ४६         |
| पारणाविचारः                          | • • •        | <b>*</b>         | 98          | बौधायनानाम्                 | 9 8 6        |                    | ४६         |
| द्वितीयानिर्णयः                      | 486          | <b>6 4 4</b>     | 96          | पर्वस्थालीपाककाल            |              | <b>9 4</b> 4       | ४७         |
| तृतीयानिर्णयः                        | 9 • 6        |                  | 98          | पिण्डपितृयज्ञः              | • • •        |                    | RA         |
| चतुर्थीनिर्णयः                       | Ø 69 8       |                  | 98          | कातीयपिण्डपितृय             | <b>र्श</b> ः | ***                | ४९         |
| पश्चमीनिर्णयः                        | • • •        |                  | २०          | विकृतिकालः                  |              | 400                | 49         |
| षष्टीनिर्णयः                         |              |                  | 39          | आप्रयणकालः                  | <b>50 0</b>  | <b>**</b>          | 43         |
| सप्तमीनिर्णयः                        |              |                  | २२          | अन्येऽनुकल्पाः              |              |                    | eyeq       |
| अष्टमीनिर्णयः                        | 6 <b>2</b> 6 |                  | २२          | सूतकादौ विचारः              | 9 9 9        | ***                | <i>पुष</i> |
| नवमीनिर्णयः                          |              |                  | <b>२</b> २  | पशोः कालः                   | ***          |                    | 46         |
| दशमी निर्णयः                         |              | ***              | २३          | चातुर्मास्यानां काव         | <b>5:</b>    | •••                | 4६         |
| एकादशी निर्णयः                       | <b>9 9 9</b> |                  | ٠,<br>٦३    | विकृतिकालः                  | 400          | <b>~~</b>          | 40         |
| व्रताधिकारः                          | 000          | 004              | <b>7</b> 8  | आधानकालः                    | A W •        | •••                | 46         |
| अतावकारः<br>अतिनिधिद्वारा व्रत       | nar          | * • •            | २६          | सोमकालनिर्णयः               | 9 6 6        | 000                | 46         |
| त्रातामायद्वारा अत<br>व्रतकालनिर्णयः | IIBEII       | 9 4 4            | <b>२७</b>   | वैश्वानरीकालः<br>वाजपेयकालः | • • •        |                    | & C<br>& C |
| प्रताकालानगयः<br>एकादशी द्विधा       | •••          |                  | <b>₹</b> ७  | सोमविकाराः                  | ***          | •••                | & <b>S</b> |
| पुरुषपुर्या । ६५।                    | <b># 9 6</b> | 900              | 7           | 1 Affatte me Zinnann        | च का व       | ~ 4 4              |            |

| विषयाः                  |              |              | पृष्ठं. | विषयाः                 |              |                                              | प्रष्ठं.                              |
|-------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ब्रह्</b> णनिर्णयः   | • • •        | <b>*</b> • • | ६९      | रविशयिष्ठ विशेषः       | <b>* 6 </b>  | 6 <b>6</b> 6                                 | ७९                                    |
| प्रहणे दानादि           | <b>.</b> 5 6 | <b>9 4</b>   | ७२      | दिनान्तरस्थं नैमित्ति  | कं           | * • •                                        | ७९                                    |
| मन्त्रदीक्षा            | 9 0 0        |              | ७३      | तिथिनक्षत्रयोविधिन     | विधाः        | • • •                                        | 60                                    |
| पुरश्वरणविचारः          |              | e 4 0        | ७३      | क्षौरे निषिद्धकालः     | 000          | 000                                          | 69                                    |
| नैमित्तिकवर्जनम्        | •••          | 6 <b>6</b> 0 | ७५      | दन्तधावनविधिः          |              | 000                                          | 69                                    |
| जन्मराशावुपरागे         | <b>.</b> .   |              | 96      | तिथिदी घित्युपसंहार    | <b>6</b>     | 900                                          | 63                                    |
|                         | संव          | रसर          | दीधि    | तिविषयाः।              |              |                                              |                                       |
| <b>म</b> ङ्गलाचरणम्     | •••          |              | ८३      | श्रीकृष्णदोलोत्सवः     |              | • • •                                        | 909                                   |
| चान्द्रवत्सरनिर्णयः     | •••          | <b>5 6 6</b> | 64      | द्वा. दमनकोत्सवः       | * * •        | •••                                          | 909                                   |
| वत्सराधिपपूजा           | •••          | • • •        | 29      | ,, प्रयोगः             | <b>*</b> • • |                                              | 905                                   |
| इयमेव कल्पादिरपि        | •••          | <b></b>      | ८७      | कन्द्र्पत्रतम्         |              |                                              |                                       |
| <b>मत्स्य</b> जयन्ती    | <b>a</b> a • | <b>.</b>     | 66      | <b>नृसिंहदोलोत्सवः</b> |              |                                              |                                       |
| <b>नवरात्रादिविचारः</b> | • • •        |              | 68      | एकवीरा भैरवयोर्दम      |              |                                              | •                                     |
| चैत्रमासः               | क्रत्यम      | [            | 68      | <b>बिवपूजोत्सवः</b>    |              |                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| प्रपादानम्              | •••          | <b>9 0 5</b> | 68      | विवे दमनकारोपण         | ***          |                                              |                                       |
| द्वितीयायां बालेन्दुः   | त्रतम्       | • • •        | 90      | चित्रवस्रदानम्         |              |                                              | _                                     |
| दमनकेनोमादिपूजन         | ाम्          | 4-G #        | 80      | पौ. वैशाखस्नानारम      |              |                                              | <del></del>                           |
| तृ. पार्वतीश्वरयोरा     | न्दोलन       | म्           | 90      | अविच्छेदवतम्           |              |                                              |                                       |
| शंकरोमाप्रतिमाखस        | पम्          | 4.04         | 90      | वारणीयोगः              |              |                                              |                                       |
| श्रीरामदोलोत्सवः        | <b>*</b>     | • • •        | 99      | पिशाचमोच <b>नम्</b>    |              |                                              | 906                                   |
| इयं मन्वादिरपि          |              | • • •        | 39      | वैशाख                  |              | •                                            |                                       |
| च. गणपतेर्दमनका         | रोपणम        | <b>4</b>     | ९२      | स्नानदानादिप्रकाराः    |              |                                              | 906                                   |
| पं. लक्ष्मीपूजनम्       | ***          | • • •        | ९२      | रामार्चनचन्द्रिकास्थ   | गे विशे      | ष:                                           | 906                                   |
| ह्यपूजावतम्             | •••          | <b>6 0 0</b> | ९२      | अक्षय्यतृतीया          | • • •        |                                              | 905                                   |
| नागपूजा                 |              | <b>* * </b>  | ९३      | युगादिश्राद्धम्        | • • •        | <b>000</b>                                   | 990                                   |
| नागप्रतिमालक्षणम्       | Ţ            | 4 4 9        | ९३      | उदकुम्भदानमन्त्री      |              |                                              | 999                                   |
| * **                    | <b>*</b> * * |              | 53      | परशुरामजयन्ती          |              | **                                           | 993                                   |
| स. सूर्यस्य दमनक        | पूजा         |              | 38      | गङ्गापूजनम्            |              | <b>**</b>                                    | 992                                   |
| <b>अ</b> शोककळिकाप्राश  |              | n <b>a</b>   | 88      | शकरासप्तमीवतम्         | • • •        |                                              | 993                                   |
| श्रीरामनवमीव्रतम्       |              | • • •        | ९४      | अष्टम्यां देवीपूजा     | <b>6 6</b> 0 | •••                                          | 993                                   |
| ,, व्रतप्रयोगः          |              |              | ९६      | चण्डिकापूजनम्          | 0 4 0        | 400                                          | 993                                   |
| होमसहितप्रतिमाद         | [[नम्        | 6 6 4        | ९७      | द्वादर्यां विष्णुपूज   | •••          | 960                                          | 998                                   |
| अशक्तविष्ये हाम         |              | •••          | 86      | कामदेवव्रतम्           | * * *        | <b>9                                    </b> | 998                                   |
| प्रतिमानिर्माणे विर     |              |              |         |                        | • • •        |                                              |                                       |
| द. धर्मराजस्य दम        | निकेन        | पूजा         | 909     | ,, प्रयोगः             | • • •        | •••                                          | 998                                   |

#### विषयानुक्रमः।

| D                                        |                    | <b>पृष्ठं.</b>                        | विषयाः                                    | पृष्ठं.                |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| विषयाः                                   |                    | 994                                   | श्रावणकुर                                 | श्रम १४८               |
| पौर्णमास्यां दानादि ।<br>कार्यान्तराणि   |                    | 996                                   | सोमभौमयोः कार्यम्-                        | -                      |
|                                          | _                  |                                       | नागपश्चमी •••                             | 988                    |
| <b>उयेष्ट</b> कर                         | यम्।               | 990                                   | नवम्यां दुर्गापूजनम्                      | 988                    |
| रम्भावतम् •••                            | <b>0 4 0 0</b>     | 998                                   | पवित्रारोपणोत्सवः                         | 985                    |
| उमापूजनं शुक्रादेव्या                    | <b>8</b>           | .998                                  | ,, प्रयोगः                                | 940                    |
| श्वेतदूर्वापूजनम्                        | <b>5 • 6</b> 6 6 6 | 998                                   | देव्याः पवित्रारोपणम                      |                        |
| गङ्गावतरणतिथिः                           | <b>***</b>         | 920                                   | पूर्णमास्यां हयप्रीवपु                    |                        |
| अत्र कर्तव्यम्                           |                    | 920                                   | उपाकर्मनिर्णयः                            | ··· 943                |
| दशहरास्तोत्रम्                           | ****               | . 922                                 | कातीयादीनां विशेष                         | : 948<br>- 944         |
| निर्जलावतम्                              | •                  | . 9 <b>२</b> ३                        | ,, अन्यकालाव                              | रें १५५<br>वेशेषः १५६  |
| द्वादश्यां विशेषः                        |                    | . १२३                                 | पर्वादीनां प्राह्यत्वे वि                 | त्रराषाः ००० । ७५      |
| बिल्वत्रिरात्रिवतम्<br>——निनीननम्        |                    | , १२४                                 | 3 dal 11 11 1 000                         | <del>"</del> -         |
| वटसावित्रीवतम्<br>,, व्रतविधिः           | 0 0 0 0 0          | . 924                                 | उपाक्त त्रवाग-                            | 9 € 8                  |
| नुटसावित्रीपूजा                          |                    | 926                                   | aca minanca.                              | 9 6 6                  |
| वटसावत्रा दुगा<br>वटसावित्रीक् <b>या</b> | <b>50</b>          |                                       | 0(001181111                               | 9 € 0                  |
| ,, उद्यापनम्                             |                    | १३४                                   | 4 C 1 d a d 4 4 4 5 0 0 0                 | 960                    |
| आषाढ                                     | कृत्यम् •          | 93                                    | , प्रयोगः                                 | ٥٠٠ ٩٤٥                |
| कुमारपूजा •••                            |                    | 93                                    | <b>4</b>                                  | 940                    |
| भास्करपूजा                               | <b>49</b>          | १३०                                   | संकष्टचतुर्थीवतम्                         | ··· 999                |
| महिषद्यीपूजा                             |                    | 93                                    | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | त्राः १७२              |
| दर्गापुजा •••                            |                    | 93.                                   | र संकष्टचतुर्थीकथा                        |                        |
| एकाद्यां भगवत                            | ाः शयनं            | 93                                    | ८ जन्माष्टमीवतम्                          | 908                    |
| पारणायां विशेषः                          | <b>4 4 4</b>       | १३                                    | ९ ,, व्रतकालान                            | र्णयः ••• १८१          |
| चातुर्मास्यवतसंव                         | त्र् <b>पादि</b>   | १३                                    | ९ वचोन्तराणां फल                          | वत्त्वम् ••• १८२       |
| चातुर्मास्ये नियर                        | T:                 | १४                                    | • जन्माष्ट्रमीव्रतप्रया                   | गः १८८<br>भेम १९१      |
| ,, दानादि                                | <b>6 0 0</b>       | 98                                    |                                           |                        |
| शाकपदार्थः                               | *                  | 98                                    |                                           |                        |
| आशोचे प्रारम्भ                           | निषधः              | 98                                    |                                           | •••                    |
| शिव-हरिपूजा वि                           | विशयन च            | 93                                    | १३ पारणानिर्णयः<br>१३ भाद्रकृष्णाष्टम्याम | रायस्य चेत्रप्र जन्मुः |
| शिवपवित्रारोपण                           | ाम्                | ·•• 15                                | •                                         | H 994                  |
| व्यासपूजादि                              |                    | ••• 7 7                               |                                           | तिपूजा १९७             |
| संन्यासिकर्तव्यम                         | Į                  | a                                     | ४४ ,, जन्मारुम<br>४६ नवम्यां विशेषः       | ••• ••• २००            |
| मृगशीर्षव्रतम्                           |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ४६ अमावास्या कुरा                         | प्रहणी २००             |
| <b>अ</b> शून्यशयनव                       | तम् •••            | ••• 7                                 |                                           |                        |
|                                          |                    |                                       |                                           |                        |

### स्यतिकोंस्तुभे-

| विष्                     | याः                     |            | gġ.                | विषयाः                                  |                                                |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                          | भाद्रपद्कृत्य           |            | _                  |                                         |                                                | 28.        |
| यहस्याः                  | <b>िं</b> वतम्          | **         |                    | उन्मोलिन्यादी पूड                       | <b>Tree</b> or                                 | . 249      |
|                          | कावतम्                  | <b>***</b> | 209                | वज्जलीवतम्                              | <b>000</b>                                     | . २५२      |
|                          |                         | 000        | 209                | राज्ञः शकच्वजीत्था                      | पनम्                                           | . २५४      |
|                          |                         | <b>00</b>  | २०२                | दिधिवतम्                                | ***                                            | • २५४      |
|                          | ध्या<br>खापनम्          |            | २०३                | अनन्तत्रत्त्र्                          | <b>000</b>                                     | . २५४      |
|                          | ायक वतम्                |            | २०९                | अनन्तवतपूजादि ,, कथा                    | ***                                            | . २५५      |
|                          | <b>•</b>                | ,          | 390                | ,, उदापनम्                              |                                                | . २५८      |
|                          | M                       |            | 299                | नहादि <b>मण्डलदेवताः</b>                | <b>0</b> 0 0 0 0                               | • २६३      |
| चंद्रदर्शना              | •                       |            | 293                | नष्टदोरकप्रायक्षित्तम्                  |                                                | . २६५      |
| ऋषिपंचम                  |                         |            | २१५                | पौर्णमासीकृत्यम्                        | •••                                            | . २६९      |
|                          | a direction dies        |            | २१६                | Street, allering and allering           | 9 <b>9 9</b> 9 6                               | . २७०      |
|                          | वा विशेषः               |            | 290                | महालयः<br>चदुर्रशीश्राद्धम्             |                                                | २७१        |
| चम्पाषष्ठी               |                         |            |                    |                                         | <b>****</b>                                    | ३७४        |
| अमुक्ताभर                |                         |            |                    |                                         |                                                | 308        |
|                          | ाप्रकारान्त <b>रे</b> ण |            |                    |                                         | <b>\$\$</b>                                    | २७४        |
|                          | 4T                      |            |                    |                                         | 000 000                                        | २७५        |
| दृश्हमीत्रत              | TH                      |            |                    | मातृभिशाऽविधवाश्र                       | ादम्                                           | ३७६        |
| दूर्वावतम्               |                         | •          | 1                  |                                         | <b>490</b>                                     | २७६        |
| ज्येष्ठागौरीः            |                         |            | 2                  | गजन्छाया                                | 999 000                                        | २७७        |
| महालक्ष्मीः              |                         |            | ३०                 | मघात्रयोद्शीश्राद्धम्<br>श्राद्धनिषेधाः |                                                | २ ७:७      |
| ,, ਕਰ                    | •                       |            | 39                 | अध्यापवाः                               | • • •                                          | २७७        |
|                          |                         | ••• ₹      | ३४                 | चतुर्देश्यां शहाहतश्राः                 | दम्                                            | २७९        |
|                          | यिः                     | <i>7</i>   | 42                 | गणच्छाया                                |                                                | 260        |
|                          |                         | ••• ₹      | I                  |                                         |                                                | २८१        |
|                          | गिपूजनम्                | ••• •      | 25                 |                                         | 90 005                                         | २८१        |
| दशावताग्र                | तम्                     |            |                    |                                         | •                                              | २८४        |
| कटदानोत्स                |                         | , ,        | ३९                 | कपिलापूजा                               | 8 9 9 9                                        | २८४        |
|                          |                         |            | j j                | गोदानादेः फलम्                          | <b>6</b> 6 6 6                                 | २८६        |
|                          | वितम्                   | •          | 1                  | आश्विनहत्                               |                                                | २८७        |
| 5, <i>Los</i>            | प्रकारः                 |            | l l                | नवरात्रनिणयः                            | <b>0 0 0 0 0</b>                               | २८७        |
|                          | ा<br>पिनस्              | •          | ४२                 | अधिकारिनिर्णयः .                        | <i>6</i>                                       | २८९        |
|                          | \ \ \ \ \ \ \ \         | · · · 3    | [                  | नवरात्राशक्तानुकल्पाः                   | • • •                                          | २९१        |
|                          | णानिर्णयः               | ٠٠. ٦٠     |                    | प्रतिपन्निर्णयः                         | <b>6</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | <b>२९२</b> |
| नामनजयन्त्<br>वामनजयन्त् |                         |            | & ८   <del>व</del> | नवरात्रपूजोपकल्पः                       | *                                              | २९७        |
|                          |                         |            | ४९                 | ,, पूजाविधिः                            | 7A 900                                         | २९८        |
| महाद्वाद् र्यः           | * 3 6 6 6 6             | 30         | 30                 | » बलिप्रदानविधि                         |                                                | 300        |
|                          |                         |            |                    |                                         |                                                | •          |

| विष्याः                   |                     | प्रष्टं. | विषया:                            |                 | ZŠ.    |
|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| सप्तरातीपाठनिर्णयः        | 0 6 6               | 209      | पुस्तकेषु सरस्वसानाहन             | & <b>©</b> 6    | 5P &   |
| ,, संख्याविरोषेण फलः.     | <b>0</b> 6 <b>0</b> | ३०२      | दशम्यामपराजितापूजा                | 6 @ 8           | 343    |
| ,, कुमारीपूजनम्           | 600                 | ३०३      | ,, सीमोलज्ञनम्                    | 800             | 343    |
| ,, कन्याखरूपम्            | <b>* *</b>          | २०४      | ,, राजानंत्रति विशेष              | 7.0             | 343    |
| ,, दिनशृद्धिपक्षः         | 000                 | ३०६      | अ तैयात्रकादः •••                 | <b>9 49 0</b>   | इ५४    |
| ,, भवानीसहस्रनामपार       | 50                  | ३०६      | ,, शमीपूजनम्                      | 00              | 344    |
| दीपप्रज्वालनम्            | <b>4 4 5</b>        | ₹ 0 €    | एकादशीऋखम्                        | 000             | 344    |
| यात्राविधिः               | 000                 | 306      | कोजागरव्रतादि                     |                 | 344    |
| प्रतिपदादिकमेण विशेषः     | 9 4 8               | २०७      | <b>भाश्युजीकर्म</b>               | <b>49 49 49</b> | 2 nd   |
| त्रसहं दानादि             | Ø 6 ®               | २०७      | सार्ताभयणकालः                     | <b>*</b>        | 346    |
| पत्रिकापुजनम्             | 0 0 0               | 209      | कार्तिककृत्य                      | <b>A</b>        | 346    |
| ,, प्रयोगः                | 800                 | 306      | ,, सानविधिः                       | , 600           | 360    |
| दिगिवरोषामिमुखलम्         | <b>6 0 0</b>        | 390      | हरिजागरिवधिः                      |                 | 868    |
| ,, एतासां निर्णयः         | 600                 | 399      | पुष्पविशेषविधिः                   | , •••           | ३६१    |
| पूजार्चभाराः              | 000                 | 393      | विद्यान्तराणि                     | * **            | 363    |
| बिट्टानिधिः               | 0 0 0               | ३१२      | पुराणश्रवणादि                     | . 600           | \$ 6 % |
| नवस्यां होमः              | ***                 | 398      | आमलकीमुळे देवपूजा                 | ***             | 362    |
| सप्तशतीहोमप्रयोगः         | 000                 | 394      | तुलसीविवाहविधिः                   | •••             | 386    |
| प्रहावाह्नादि             | 000                 | 398      | करकचतुर्थीवतम्                    | > 400           | २६७    |
| मात्स्ये महच्यानानि       | Ø 6 6               | 398      | कृणद्वाद्यां गोपूजनम्             | <b>**</b>       | ३६७    |
| विसर्जनकालः               | ***                 | ३२४      | यमदीपदानम्                        | <b>&gt;</b> ••• | 386    |
| नवरात्रपारणानिर्णयः       | <b>**</b> ** **     | ३२५      | गोत्रिरात्रवतम्                   | • •••           | ३६८    |
| स्तके पारणायां विशेषः     | <b>•••</b>          | ३२७      | नरकचतुर्दशीकर्तव्यम्              | 000             | 300    |
| शतचण्डीविधानम्            | <b>***</b>          | २२७      | उल्कादानम्                        | g 666           | gos.   |
| ,, डामर्कल्पः             | <b>~ 0</b> 0        | ३२८      | अमानासाकृत्यम्                    | • 000           | ३७३    |
| सहस्रचण्डीविधिः           | •                   | ३३१      | राज्ञः कर्तव्यम्                  |                 | र्थ    |
| छोहाभिसारिकम्             | ***                 | ३३१      | अनकूटः                            | <b>0 00</b> 8   | ४७६ ,  |
| अश्वमात्रे विशेषः         | 900                 | 3 3 8    | ू, पुत्रा                         | 9 564           | , ईजर  |
| मण्डपप्रमाणम्             | <b>**</b> ***       | 188      | मार्गपालीबन्धनम् ••               | <i>•</i> • • •  | •      |
| राजयोग्यमुख्याश्वलक्षणम्  |                     | 388      | राह्ये वष्टिकाकवणम्               | 0 000           | *      |
| अश्वशालायां कर्तव्यस्     | <b>***</b>          | ३४२      | बिछपूजा                           | 90 90           |        |
| वरुणप्रह्रगृहीतमोक्षोपायः | 000                 | रे४२     | ,, द्वितीयदिनपूजा                 |                 | ० ३ ७० |
| उपाङ्गळिलावतम्            | * * *               | इं४इं    | षष्ठ्यां विशेषः ••                |                 | 308    |
| ,, <b>Lai</b>             | ***                 | रे४३     | मथुराप्रदक्षिणा<br>एकादची-प्रबोधः | 0 0             | 346    |
|                           |                     | 386      | प्कादसी-अबोधः •                   | • • •           | . ३५६  |
| स्यु॰ अ॰ २                |                     |          |                                   |                 |        |

| विषयाः                        |                | पृष्ठं. | विषयाः                   | દકે.        |
|-------------------------------|----------------|---------|--------------------------|-------------|
| शुक्रैकादशीव्रतोद्यापनम्      | • • •          | 363     | पोषहत्यम्                | ४३२         |
| कृष्णेकादशीवतोद्यापनम्        | 4 • 4          | ३८३     | अष्टकाश्राद्धम्          | ४३२         |
| भीष्मपञ्चकत्रतम्              | • • •          | ३८५     | ,, त्रयोगः               | ४३३         |
| ,, प्रयोगः                    | <b>6 • •</b>   | ३८७     | अन्वष्टक्यम्             | ४३६         |
| चतुर्दशीकर्तव्यम्             | <b>0 0 0</b>   | 366     | आहिताभिविषये             | ४३८         |
| श्रुषोत्सर्गविधिः             |                | ३९०     | पौषाष्ट्रमीकृत्यम्       | ••• ४३८     |
| ,, प्रयोगः                    |                | ३९१     | अलक्षीनाशनम्             | ४३९         |
| " तैत्तिरीयप्रयोगः            | <b>0 0 0</b>   | ३९३     | माघक्यम्                 | 83S         |
| ,, भाद्रमतेन पदार्थाः         | 4 4 4          | ३९४     |                          |             |
| ,, बौधायतविषये                |                | ४०३     | प्रात्यहिकस्नानविधिः     | ४४०         |
| ,, कातीयविषये                 |                | ४०३     | सूर्यव्रतम्              | 889         |
| ,, शाङ्खायनविषये              | . # <b>@</b> p | ४०५     | तिलपात्रदानम्            | 889         |
| ,, नीलवृषदानम्                |                | ४०५     | अर्घोदयः                 | ४४२         |
| ळक्षप्रदक्षिणोद्यापनम्        |                | 806     | अमत्रदानविधिः            | ४४३         |
| <b>ळक्षनमस्कारोद्यापनम्</b>   | • • •          | ४०६     | अर्घोदयवतम्              | ४४३         |
| <b>लक्षतुलसीवूजोद्यापनम्</b>  | <b>6 9 4</b>   | 806     | प्रयागे वेणीसानम्        | 88£         |
| लक्षपूजोद्यापनम् •••          |                | 806     | प्रयागक्षेत्रपरिमाणम्    | 88¢         |
| कक्षवर्तिवतोद्यापनम्          | <b>4 •</b> •   | 830     | अस्थिप्रक्षेपविधिः       | ४४७         |
| ,, कथा                        | •••            | ४१२     | ,, शौनकाद्युक्तप्रयोग    | : ४४८       |
| <b>धारणापारणव्रतोद्यापनम्</b> | 000            | ४१४     | त्रिवेण्यां देहत्यागः    | <b>४</b> ४९ |
| ,, कथा                        | <b>9 +</b> 4   | ४१५     | जीवच्छ्राद्धम्           | · * * 40    |
| मासोपवास वतो द्यापनम्         |                | ४१६     | जलघेनुविधिः              | 840         |
| शय्यादानम्                    | •••            | ४१७     | सहस्रभोजनविधिः           | ··· 848     |
| गोपद्मवतम्                    | • • •          | 896     | अयुतलक्षाद्यात्मको प्रहय | ज्ञः ४५५    |
| ,, कथा                        |                | ४१९     | मण्डपप्रकारः             | ४५६         |
| ,, उद्यापनम्                  | 6 0 b          | ४२३     | स्तम्भपरिसाणम्           | ··· 840     |
| गोप्रदानविधिः •••             | 900            | ४२४     | तोरणानि                  | ४५६         |
| त्रिपुरोत्सवः                 |                | ४२७     | कुण्डनिर्माणम्           | ४६º         |
| मार्गशीर्षक्रत्यम्            | 1              | V210    | कुण्डेषु खननविधिः        | ४६१         |
| मागराविक्रत्यम्               |                | 040     | कण्ठपरिमाणम्             | ४६२         |
| नागपूजा                       | • • •          | ४२९     | योनिलक्षणम्              | ४६२         |
| चम्पाषष्टी                    | • 8 •          | ४३०     | योनिकुण्डम्              | • •         |
| सप्तम्यां कर्तव्यम्           |                | ० इ४    | अर्धचन्द्रम्             | ४६४         |
| दत्तजयन्ती •••                | * • •          | ४३०     | त्रयसिकुण्डम्            | xee         |
| प्रखबरोहणम् •••               | • 41           | , ४३०   | वृत्तकुण्डम्             | 8££         |

| विषयाः                                     |               | पृष्ठं.  | विषयाः                   |              | પૃષ્ઠં.    |
|--------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------|------------|
| षडसिकुण्डम्                                | 006           | ४६८      | अधिकमासक                 | यम्          | ५२०        |
| पद्मकुण्डम्                                | 900           | ४७०      | मलमासनिर्णयः             |              | 429        |
| अष्टासङ्ण्डम्                              | <b>6 6</b> 0  | ४७२      | मलमासकायीकार्यनिर्णयः    |              | <b>५२३</b> |
| पत्रासिसप्तासी                             | • • •         | ४७४      | मलमासमृतविषये            | 8 0 4        | षदप        |
| लक्षहोमप्रकरणम्                            | <b>60</b> 0   | ४७५      | ,, उपाकमीदि              | • • •        | २२७        |
| माघशुऋतृतीयायां दानादि                     |               | ४७९      | चान्द्रवत्सरावान्तरमेदाः |              | ५२९        |
| श्रीपद्यमी                                 | <b>•</b> • •  | ४७९      | सौरसंवत्सरकृत्यम्        | <b>9 9 9</b> | ५३०        |
| रथसप्तमी                                   | 0 0 0         | ४७९      | संकान्तिकृत्यम्          | • • •        | ५३१        |
| अष्टम्यां भीष्मतपेणम्                      | <b>6 40 5</b> | ४८०      | फलतारतम्यम्              | 6 <b>0</b> 0 | ५३१        |
| द्वादश्यां तिलमाहातम्यम्                   | * * *         | 860      | संकान्तिसामान्यपुण्यकाल  |              | ५३२        |
| पौर्णमासीकृत्यम्                           | 9 4 4         | ४८१      | अयने विशेषः              |              | ५३६        |
| शिवरात्रिः                                 |               | ४८१      | रात्रादावनुज्ञा          | 0 <b>0</b> 0 | ५३९        |
| ,, यामपूजादि                               |               | ४८७      | नक्षत्र एंज्ञादि         | 6 6 6        | ५३९        |
| पार्थिवद्यवपूजा                            |               | ४८९      | संकानती स्नानादि         | <b>* * *</b> | 480        |
| ,, उद्यापनम्                               |               | ४९०      | मकरे कर्तव्यम्           | ***          | 480        |
|                                            |               | 889      | तुलाविधिः ••• •••        | <b>**</b>    | 489        |
|                                            |               | ४९२      | तिलधेन्वादि              | 9 0 0        | ५४३        |
| ,, संख्यामेदेन फलवि                        |               |          | संकान्तिश्राद्वादि       |              | ५४३        |
| शिवरात्रिकथा                               |               | 888      | म्रह्पीडापरिहाराः        |              | ५४४        |
| ,, उद्यापनम्                               |               | <b>!</b> | संक्रमेषु प्रहपरिहाराः   |              | ५४५        |
| लिङ्गतोभद्रप्रकारः                         |               | 1        | प्रहाणां दानादि          |              | ५४६        |
|                                            |               | ५०८      | ऋतुनिर्णयः               |              | ५४८        |
| ,, प्रयोगः                                 |               |          | अयनखरूपम्                |              |            |
| ₩                                          |               | 499      | सौरवत्सरस्वरूपम्         |              | ५५२        |
|                                            |               | ५१२      | धान्यसंकान्तिः           |              | ५५२        |
| फाल्गुनकृत्यम्                             |               | ष्वव     | संकान्तिकर्तव्यम्        |              | ५५३        |
| पयोवतम्                                    |               |          | सावनमासकृत्यम्           |              | 448        |
| द्वादशाहवता इप्वेदिनकृत्य                  | •             | 494      | शनिस्तोत्रम्             |              | eg eg eg   |
| गणेशव्रतम्                                 |               | 496      | ू,, द्वितीयम्            |              | ५५६        |
| आमलक्यां जगन्नाथपूजा                       |               | ५१६      | रवा नक्ताद               | • • •        | ५५६        |
| फाल्गुनपूर्णिमायां दुण्ढा                  |               | ५ १६     | बाह्स्पत्याब्द्          | इत्यम        | ५५६        |
| », होलिकापूजा ···                          |               | षुषु७    |                          |              |            |
| " प्रतिपत्कृत्यम्                          |               | 496      | सिंहस्थगुरुविचारः        |              |            |
| राजानं प्रति द्वितीयादिकुल<br>,, तैलाभ्यकः | यम्           | 499      | गुरुशुकास्तादि •••       | 0 4 6        | 4६०        |
| ,, तैलाभ्यज्ञः                             | <b>0</b> 6 6  | ५१९      | नाक्षत्रवत्सरकृत्यम् ••• | • • •        | ५६०        |

| विषयाः                | <b>y</b> §. | विषयाः                  |       | इइ. |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|
| पुष्यसानादि           | ५६२         | कलिवज्यीनि              |       | ५७३ |
| व्यतीपातवतम्          | ५६३         | कलिवर्ज्यसंकलनम्        |       | ४७४ |
| करणादौ कृत्यविचारः    | ५६४         | शपथराकुनादिविचारः       | 000   | ५७६ |
| विष्टिनिर्णयः         | ५६५         | माधवोक्तानि कलिवज्यीनि  | 000   | ५७६ |
| कलौ कार्याकार्यविचारः | ५६७         | मदनपारिजातोकानि         |       | 30% |
| पुरथरणविचारः          | ५६८         | भगवन्नामोचारणकालः       | 9 4 4 | 200 |
| संसर्गदोषः            | 400         | संवत्सरदी घित्युपसंहारः | 006   | 460 |

## आशोचदीधितिविषयाः।

| आशीचद्वैविध्यम्      |               | 469 | । आशोवापवादः                                             | ***          | 468          |
|----------------------|---------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| सूतकनिर्णयः          | 400           | ५८१ |                                                          |              | 490          |
|                      | • • •         |     | आशोचे श्रीतादि                                           |              | ,,,          |
| मृताशीचम्            | <b>.</b>      | 467 | द्रव्येष्वाशौचाभावः                                      | 000          | 499          |
| <b>उ</b> पनयुनादु ६व | <b>* *</b>    | 463 | <b>मृतदोषादाशौचामावः</b>                                 | <b>0</b>     | 459          |
|                      | 889           | 458 | प्रायश्वित्तानईपतितादौ                                   |              | ५९२          |
| आशौच्यन्नभक्षणे      | ***           | 464 |                                                          |              |              |
| दासाद्याशीचम्        | 960           | 468 | विधानादाशोचाभावः                                         |              | ५९३          |
| अतिकान्ताशीचम्       | <b>***</b>    | 466 | अतीतसंस्कारः                                             | ***          | ५९५          |
| आशोचसंपाते 🔍         | <b>6</b> 0 45 | 466 | दशाहमध्ये दर्शपाते                                       | <b>4 6 4</b> | <b>ખુ</b> લ્ |
| वर्धितदिनमध्ये       | • • •         | 466 | प्रन्थसमाप्तिः                                           | <b>.</b>     | ५९६          |
|                      |               |     | · - was and fill a man man man man man man man man man m | , = + =      | 4 - 1        |



## श्रीमद्रापदेवात्मजानंन्तदेवप्रणीते

# EETASITES!

तिथिदीधितिः।

#### श्रीगणेशाय नमः।

द्ध्यापूर्णसुमङ्गलोचकलशं धृत्वा वजन्तीं वजे कांचिद्रोपकुमारिकां क नु गतिर्युक्तेति संमुह्यतीम् । दृष्टा श्रीमुरलीधरः सितयुतभूयुग्मभङ्गवा यया

तस्य स्वितवान्गति समुवितां पायात्तया मे मितम्॥१॥
यः पूर्वजन्मार्जितपुण्यभारैः संप्राप्तया दिव्यधियाऽवनीशान् ।
वशेऽकरोच्छीतकरोखवंशे स ज्ञानचन्द्रः किल भूप आसीत्॥२॥
कल्याणकर्ता सकलप्रजानां कल्याणचन्द्रोऽस्य बभूव पुत्रः ।
कैदापि दण्ड्या न यदीयराज्ये जैना अमीषां क न दण्डवार्ता॥३॥
प्रतापेन रहोपमः स्वच्छकीत्यां समाहादयन्यो जनांश्चन्द्रतुल्यः ।
सदा सर्वविद्वद्रुणक्रो वदान्योऽभवचन्द्रवंशे ततो रुद्रचन्द्रः ॥ ४॥

श्रीरुद्रस्य पडाननः शशधरसासीद्यथा वा बुधः

श्रीमहाश्मणचन्द्रनामकसुतोऽभूद्र्द्रचन्द्रस्य यः। तेनानेकहिमाचलस्थनुपतीन्दुष्टान्विजित्य स्वके

राज्ये वृद्धिरकारि तुष्टिरमिता चाँघायि विद्वद्भृदि ॥ ५ ॥ ततस्त्रिमहाचन्द्रोऽभूद्भूपो रुद्रोद्धरो भुवि । काशीस्त्रविद्वद्वादिभ्यो धनराशीनदात्सदा ॥ ६ ॥

तिसन्कलेऽजनि ततः किल नीलचन्द्रो

यस्तीर्थसज्जननिषेवणभूरिपुण्यैः।

तेजो द्धार परमं पुरुषोत्तमाख्यं

घसे यथेन्द्रिश नीलगिरिः परं तत् ॥ ७॥

शीबाजबाहदुरचन्द्रनुपस्ततोऽभू-

बन्द्रान्वयः स भुवि भूरि यशोऽकरोद्यः ।

पाडान्तराणि-

१ संलब्धया. २ चन्द्रो तृपतिर्वभूव. ३ दारिद्य. ४ वभूबुरेषां. ५ चाधारि.

सर्वावनिस्थविदुषामवनं प्रकुर्व-

न्योऽसिन्कलाविष ररक्ष समस्तशास्त्रम् ॥ ८॥ गन्तुं नार्हन्ति यत्र क्षणमिष मनुजास्तत्र देशे स्थितान्यो

दूरीकृत्याखिलारीन्निज्ञभुजिविलस्बण्डकोदण्डबाणैः। भद्रन्ययोधभीमेश्वरमुखतरुसद्देवतातीर्थराक्तीः

स्पष्टीकर्तु पुराणं परनगरगतं स्कान्द्खण्डं जहार ॥ ९ ॥ नैवातिदेशगतिरस्ति यदीयमन्त्रे

स्याद्न्यथात्वमथ तत्र कथं परेषाम्। ऊहेन, बाधविषयां तु तदीयवार्ती

मीमांसकाः श्रुतिगतामि नो सहन्ते ॥ १०॥ या धीर्वेदशिखोद्भवा परपद्रश्रास्ये प्रसिद्धा नृणां

भित्त्वा सा बत पञ्चकोशनिचयं तस्याभवत्कस्यचित्। मन्ये धन्यतमं त्वमुष्य नृपतेः खद्गं विनिःसारितः

कोशाद्यः परदृक्पथेऽनुगमितो धत्ते परांस्तत्पदे ॥ ११ ॥ स्वविषयगतसर्वाकाङ्कितार्थार्पकः सन्

न भजति परवाक्याधीनतां स्वार्थसिद्धे। सततमपि वृतो यो न्यायकार्ये समर्थैः

सकलभुवि सदोदाहीयते नो य एकः ॥ १२॥ सर्वाशापरिपूरणक्षमयशःसोधप्रवाहेण यो

न्यकारं प्रतनोति सौधवपुषो नामार्थवत्तां नयन्। कस्तसादितरः कलो किल महासेच्यः प्रभुर्यो भवे-

त्कीडायामिप दानमानिवनयैः संतोषदातुः सताम्॥१३॥ येनाचिता द्विजवराः शिविराणि यान्तो

यान्ति स्फुटं पिथ नृपा इव भान्ति लोके।

नित्यं भटैः सतुरगैः परिपाल्यमाना

नानार्थदं तिवतरं न कलो विलोके ॥ १४॥ आसीद्रोदावरीतीरे वेदवेदीसमन्वितः।

श्रीकृष्णभक्तिमानेक एकनाथाभिधो द्विजः॥ १५॥

तत्सुतस्तद्रुणेर्युक्तः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्।

आपदेवोऽभवद्देवात्प्राय यः सकलान्मनून् ॥ १६॥

नवत्यपि. २ निजकर. ३ नोत्सहन्ते.

मीमांसानयकोविदो मधुरिपोः सेवासु नित्योद्यतो विद्यादानविभावितोत्तमयशा आसीत्तदीयात्मजः। यस्यानन्तगुणैरनन्त इति सन्नामार्थवत्तां गतं येनावादि च वादिनां श्रुतिशिरः सिद्धान्ततस्वं मुदे १७ न्यायप्रकाशकर्ता निरवधिविद्यामृतप्रदः सततम् । मीमांसाइयनयवित्तनयस्तस्यापदेवोऽभृत्॥ १८॥ तदात्मजं वैदिकशास्त्रविशं सन्तोऽसकृत्प्राहुरनन्तदेवम्। बाजाहराको वचसा विधेयं निबन्धसारोद्धरणं त्वयेति॥१९॥ अनन्तदेवेन मुद्रास्य राह्यो मुदे हरेः पूर्वनिबन्धरूपम्। क्षीराम्बुधि बुद्धिगुणैर्मिथित्वा प्रकाइयतेऽयं स्मृतिकौस्तुभः कौ २० काश्यां श्रीविश्वनाथं हिमगिरितनयां दुण्ढिराजं च नत्वा नत्वा संप्रार्थयामो भवतु मणिरयं कौस्तुभाख्यः शुभाय। राशस्तत्पर्वतस्थाऽखिलमनुजमुद्स्तन्वतो वाजनाम्नो-ऽस्माकं स्याचैव काशीपुरसुरसरितोवीसंमायान्तु सर्वे ॥२१॥ अन्ददीधितयः पञ्च कोस्तुभस्यास्य यद्यपि। चान्द्रस्य पूर्ववाच्यत्वादाद्येयं तिथिदीधितिः ॥ २२ ॥ तत्रादौ परिभाषोक्ता वेध्यवेधादिगोचरा। ततश्च निर्णयाः प्रोक्ता एकभक्तादिकर्मणाम् ॥ २३ ॥ तिथीनां निर्णया उक्ताः क्रमेण तद्नन्तरम्। एकादशीवतं तस्यामुक्तं तिवर्णये स्फुटम् ॥ २४ ॥ पर्वनिर्णय उक्तश्च पूर्वे प्रकृतिगोचरः। तत्तचरणभेदेन तत्तच्छाखानुसारतः॥ २५॥ सविस्तरस्ततः पिण्डपितृयशस्य निर्णयः। विकृतीनां च सामान्यनिर्णयस्तद्नन्तरम्॥ २६॥ तत आग्रयणस्योक्तो निर्णयोऽथ पशोरिष । उक्तोऽथ चातुर्मास्यानामथान्येष्टिविनिर्णयः॥ २७॥ आधाननिर्णयश्चाथ ततः सोमविनिर्णयः। कथितो विस्तरेणैव सर्वयान्निकतुष्टये॥ २८॥ ततः सोमादिकार्यार्थं वैश्वानर्थविनिर्णयः।

१ जिमदं तन्वतः २ स निर्वाहकारी. ३ नर्यादि.

ततस्तु वाजपेयस्य निर्णयोऽत्र मयोदितः । संस्थेकाहादियज्ञानां निर्णयस्तदनन्तरम् ॥ २९ ॥ हेमाद्यादिनिबन्धेषु नोक्ता ये निर्णयाः पुरा । इत्थं ते कथिता अत्र तत्तत्स्त्रादिमानतः ॥ ३० ॥ त्रहणे पुण्यकालो यः कार्याकार्ये च तत्र ये । तिर्शणयस्ततः प्रोक्तस्तत्रादौ तिथिरुच्यते ॥ ३१ ॥

प्कचन्द्रकलावृद्धिक्षयान्यतराविच्छन्नः कालिक्षिः । सा द्विविधा । गुक्का कृष्णा च । तन्नैकैक-तिथिसामान्य-निर्णयपरिभाषा । भ्याविच्छन्नः कालः गुक्कतिथिः । भ्रयाविच्छन्नः कालः कृष्णतिथिः । तन्नापि

प्रथमकलाया चृद्धिक्षयान्यतराविच्छकः कालः प्रतिपत् । द्वितीयस्यास्तद्न्यतराविच्छन्नः कालो द्वितीया । एवं स्ती-याद्याः। सर्वापि सा तिथिहिं विधा। पूर्णा खण्डा च। तत्र पूर्णा नारदीय-आदित्योदयवेलायामारभ्य पष्टिनाडिकाः। संपूर्णा इति विशेया इति। अतोऽन्या खण्डा। तत्र यसियौ निषिद्धं तत्र खण्डायामपि न संदेहः। निषेधस्तु निष्स्यात्मा कालमात्रमपेक्षते-इति घृद्धगारयंचचनेन तिथ्याद्यक्षणमारभ्या-न्त्यक्षणपर्यन्तं निवेधस्य प्रवृत्तत्वेन निर्णयात् । एकाद्रयां भो-जननिषेधानां वैधर्म्यमवसरे वध्यामः । विहितेषु त्वस्ति खण्डाया निर्णयापेक्षा, सक्रव्चुष्टेयस्य रोपिणो गुणाचरोधेनाच-त्यसंभवेन कानुष्टानमिति संशयात्। तत्राप्येकभक्तादिविहित-कर्मणां यो मध्याहादिकालो विहितः, यस्मिन्दिने तत्कर्माङ्गतिथि-स्तत्कालव्याविनी, यस्मिन्वा तदेकदेशव्याविनी, दिनह्रये साम्ये-नैकदेशव्यापित्वेऽपि यत्र कर्मोपकमसमयव्यापिनी तहिन पव तत्कर्मानुष्ठेयम्, —कर्मणो यस्य यः कालस्तत्कालव्यापिनी तिथि:। तथा कर्माणि कुर्वात हासचुद्धी न कारणम् । इति षुद्धयाज्ञवल्यवचनात्, आद्यपक्षत्रयेप्यनेन विनिगमनाला-भात्-यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तद्रपक्रमे । तिथिर्याऽभि-मता सा तु कार्या नोपक्रमोज्यिता इति बौधायंनवचनाय। पूर्वविद्धेवेयं प्राह्मा परविद्धेवेयमिति विधायकशास्त्राणामीहश-

१ यनोक्तः.

विषये प्रवृत्तौ प्रातिस्विककालविधीनां वाधापत्तेश्च, दिनइयक-र्मकालव्यास्यादिपक्षे तेषां नियमविधित्वेनोपपत्तो शास्त्रान्तर-बाधायोगाच, हासवृद्धी न कारणिमतीहराविषये शास्त्रान्तरा-प्रवृत्तिलिङ्गाचा। यदा दिनह्ये कर्मकालच्याप्तिः दिनह्ये तद्-स्पर्शो वा दिनद्वये साम्येनैकदेशव्यापित्वेऽप्यूपक्रमसमव्यापित्वं तदा दैवकर्मसु नक्षत्रविशेषाद्यनपेक्षेषु युग्मादिवाक्येन काश्चि-त्पूर्वविद्धत्वेन काश्चित्परविद्धत्वेन नियम्यन्ते। तद्यथा-युग्माग्नि-युगभूतानां षणमुन्योर्वसुरन्ध्रयोः । रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतु-र्दश्या च पूर्णिमा। प्रतिपद्यप्यमावास्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम्। पतद्यस्तं महादोषं पुण्यं हन्ति पुराकृतम्। इति। युगमं द्वि-तीया। अग्निस्तृतीया। युगं चतुर्थो। भूतं पञ्चमी। षट् षष्ठी। मुनिः सप्तमी। वसुरप्टमी। रन्धं नवमी। रुद्र एकाद्शी अत्र द्वितीया तृतीयाविद्धा तृतीया द्वितीयाविद्धे त्येवं प्रतियुग्मं नियमः क्रियते । तद्तिकमे एतद्यस्तमिति दोषः कीर्यते । एव-मेतत्समानविषयाणि एतद्विरुद्धवत्यतीयमानानि-प्रतिपत्सद्धि-तीया स्पाद्धितीया प्रतिपद्यतेत्यादीनि कर्मसामान्यपुरस्कारेण प्रवृत्तानि, कर्मविशेषपुरस्कारेण च प्रवृत्तानि-चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यत-इत्यादीनीहरा एव विषये नियमार्थानि । विरोधपरिहारं त्ववसरे दुर्शयिष्यामः। पित्र्यकर्मतिथेसु उक्त-पक्षत्रयेऽन्यतरतिथिनियमार्थे खर्वादिशास्त्रम् । तद्यथा-खर्वो द्रपंस्तथा हिंसा त्रिविधं तिथिलक्षणम्। खर्वद्रपौ परौ पूज्यौ हिंसा स्वात्पूर्वकालिकी इति । खर्वः साम्यं, दपाँ वृद्धिः, हिंसा क्षयः। खर्वद्पौं चेद्वतेते परविद्वा तिथिश्रीद्या। क्षये पूर्ववि-द्धेत्यर्थः। यद्यपि युग्मादिवाक्ये खर्वादिवाक्ये च कर्मविशेषो नोपात्तस्तथापि-द्वितीयादिकयुग्मानां पूज्यता नियमादिषु । पकोहिएदिवृद्धादौ हासवृद्धादिचोदना-इति नियमवचनाहै-विषयविषयत्वेन व्यवस्था लभ्यते-नियमादिष्विति सकलदेवो-पादानात्, पकोद्दिष्टादीति सकलपित्रयोपादानात् । पकोदिष्टा-दिसंबिनधर्विद्धादाविति षष्ठीसमासाभिप्रायः । कर्माङ्गतिथे-र्यत्तिथिवेधेन ग्राह्यता वर्जनीयता वा संपद्यते तस्य वेधकतिथेः

९ प्राप्ती.

कियत्परिमाणं वेधमपेक्षत इत्यपेक्षायां पैठीन सि:-पक्षद्वयेऽपि तिथयस्तिथि पूर्वा तथोत्तराम् । त्रिभिर्मुहुर्तेर्विध्यन्ति सामा-न्योऽयं विधिः स्मृतः। इति त्रिभिरेवेति नियमेन तन्यूनघटि-काद्पिरिमिततिथ्यन्तरयोगेऽपि न श्राह्यताद्प्रयोजकवेधसि-द्विरिति ज्ञाप्यते। वर्जनप्रयोजकवेधकतिथिविशेषे एतद्पवादः-नागो द्वादशनाडीभिर्दिकपञ्चदशभिस्तथा। भूतोऽष्टादशनाडी-भिर्दूषयत्युत्तरां तिथिम्। इति। अत्रच यत्र स्कन्द्वतसावित्री-वतादौ षष्ट्यादितिथिः पूर्वविद्धा विहिता तत्राप्युक्तपरिमाणपू-र्वतिथिवेधदोषे पूर्वविद्धा न प्राह्यति केचित्। अन्ये त्वाहु:-एवं सति वेधविशिष्टदूष्यताविधौ गौरवापत्तेर्यथोक्तवतातिरि-क्तवतेषूत्तरविद्धानियमात्पूर्वविद्धाया दुष्टत्वमर्थात्सद्धम्। तत्र पूर्वस्यास्तिथेः प्राप्तदूषकतानुवादेन परिमाणविशेषमात्रविधौ लाघविमिति स्कन्द्वतसावित्रीवतादिव्यतिरिक्तवतमुक्तपरिमा-णवेधे सति पूर्वविद्धायां न कर्तव्यं तावत्परिमाणन्यूनवेधे तु पूर्वविद्धायां कर्तव्यमिति । अन्यानपि वेधप्रकारांस्तत्तत्प्रकरणे वश्यामः।

दिनद्वये कर्मकालास्पर्शे तदेकदेशस्पर्शे वा युग्मवाक्यादिशास्त्राद्यदिनगता तिथित्रशिद्यत्वेन निर्णीता तस्यां विहितकालावचिछत्रायां साङ्गप्रयोगासंभवेन वैगुण्यशङ्कायां देवलः—यां तिथि
समनुप्राप्य उद्यं याति भास्करः। सा तिथिः सकला श्रेया स्नानदानजपादिषु। यां तिथि समनुप्राप्य यात्यस्तं पैक्षिनीपतिः।
सा तिथिः सकला श्रेया स्नानदानादिकमस्य। इति ज्योतिःशास्त्रप्रसिद्धतिथिसाकल्याभावेऽपि आहार्ये तिथिसाकल्यं
विद्धस्त्रामेताभ्यां वचनाभ्यामुक्तशङ्कानिरासेन विहितकाले
एव तक्तकर्मानुष्ठानं नियम्यते। प्रातः संकल्पयदिद्वानुपवासवतादिकम्—इति विहितसंकल्पकाले च तिथ्यन्तरसक्तेऽपि
विहिततिथ्यनुसंघानं कार्यमिति शाप्यते। कियत्परिमाणायास्तिथेः पूर्वोत्तरिथिविद्धत्वमुक्तविधसाकल्यं वेति शङ्कायां
विष्णुधमौत्तरे—उदिते दैवतं भानौ पैत्र्यं चास्तमिते रवौ।
दिमुहूर्ते त्रिरहश्च सा तिथिईव्यकव्ययोः। इति। भानोख्द-

१ यामिनीपातः.

यानन्तरं द्विमुह्तं दैवतं तद्यापिनी तिथिदेवात्मके हव्ये प्राह्या, रवेरस्तमयात्पूर्वमहस्त्रिमुहूर्त पिज्यं तद्यापिनी तिथिः पिज्या-त्मके कव्ये ग्राह्येत्यर्थः। अस्तमित इति भूतार्थाविवक्षाया अह इति पदेन लाभात्। उदये द्विमुहूर्ताया श्रहणं च त्रिमुहूर्ताया असंभवे शेयम्। त्रिमुहूर्ता न कर्तव्या या तिथिः क्षयगामिनी। द्विमुहूर्तापि कर्तव्या या तिथिर्वृद्धिगामिनी। इति दक्षवचने श्रुताद्पिशब्दात् । द्विमुहूर्तन्यूनाया अपि प्राह्यत्वप्रतिपाद्कं तु यच्छास्रं—यथाह बीधायनः-आदित्योद्यवेलायां या स्तोकापि तिथिभवेत्। पूर्णा इत्यवगन्तव्या प्रभूता नोदयं विना इति, स्कान्दे—वतोपवासस्नानादौ घटिकेकापि या भवेत् । उद्ये सा तिथियांह्या विपरीता तु पैतृके । इति, —तद्वयुत्या-नुवादकत्वेनैकं वृणीते त्रीन्वृणीत इतिवित्रमुहूर्तादिव्यापितिथि-स्तुतिपरिमति बहवः। विध्येकवाक्यतां विना स्तुत्ययोगाद्यत्र गौरीवते एकादशीवते पर्वस्नानादौ घटिकादिपरिमिताया औ-द्विक्या प्राह्यत्वे शास्त्रान्तरसंवादो लभ्यते तद्विषयमिति तु तत्त्वम्।

एवमुद्यास्तसंवन्धत्वेन प्राप्तसाकत्यस्य कवित्कर्मण्यपवादः ।
स्कान्दे—अभ्यक्ते चोद्धिस्नाने दन्तधावनमैथुने । जाते च मरणे चैव तत्कालव्यापिनी तिथिः । मन्वादौ च युगादौ च प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । व्यतीपाते वैधृतौ च तत्कालव्यापिनी किया । इति । अत्र द्वितीयस्रोके प्रहणादिदृष्टान्तेन मन्वादियुगादि-तिथीनां साकल्यापवादो नियम्यते । तथा नारदीये—पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता इति । यत्र तिथिविदेषे पूर्वविद्धायाः परविद्धायाः प्राशस्त्यबोधकतया परस्परविष्ठे शास्त्रे दृश्यते यथा -तृतीयायां युग्माग्नीति, चतुर्थासंयुता या तु सा तृतीया फलप्रदेति च, तत्र शास्त्रान्तरानुसारेण कर्मभेदेन व्यवस्था । यथा रम्भावते तृतीया पूर्वविद्धा, गौरीवतादौ परविद्धिति । यत्र त्वीदशी व्यवस्था न लभ्यते तत्र—शुक्कपक्षे तिथि-प्रीह्या यस्यामस्युदितो रिवः । इष्णपक्षे तिथिप्रीह्या यस्यामस्त-मितो रिवः । इति मार्कण्डेयवचोनुसारेण व्यवस्था बोध्या । यस्यां तु तिथौ नक्षत्रवारादियोगेन प्राशस्त्यं बोधितं त्य

युगादिशास्त्रोक्तव्यवस्थानुसारितिथो न स्वभ्यते तद्विपरीतिथो न स्वभ्यते तदोक्तव्यवस्थामनाद्द्य नक्षत्रादियोग एवादरणीयः—या तिथिर्ऋक्षसंयुक्ता या च योगेन नारद । मुद्दतंत्रयमानीपि सापि सर्वा प्रशस्यते । इति । अपिशब्दो द्वितीयो भिन्नक्षमः । सर्वापीति । या तिथिर्नक्षत्राचनपेक्षेव यस्मिन्कर्मणि विहिता तस्यामपि युग्मादिशास्त्रनिणींतपूर्वविद्धादिक्षपायां यदि तत्कर्म दैवान्न कृतं तद्वश्यकर्तव्यं च तद्दा परविद्धादिक्षपापि सा तिथिर्गीणकाल्यनेन तस्मिन्कर्मणि स्वोकर्तव्या-प्रतिपत्सदितीया स्यादित्यादिशास्त्राणां प्रतिपद्यप्यमावास्थेति शास्त्रान्तरानुरोधेन कृष्णप्रतिपदीव तद्वश्वित्दशायां शुक्तप्रतिपद्यपि प्रवृत्तेवितन्त्वात्, वाधकामावे वाध्यस्य निरपवादत्वादितिन्यायस्योमयत्र साम्यादिति माधवः । इति तिथिसामान्यनिर्णयपरिभाषा ।

अथ विशेषेण निर्णयं वक्तं कर्मणामवान्तरभेदास्तत्का-लाश्च कथ्यन्ते। तत्र कर्माणि द्विविधानि-दैवानि पिज्याणि च। तत्र देवानि षड्विधानि-एकभक्त-नका-ऽयाचितो-पवास-वत-दानरूपाणि। तत्र तद्होरात्रगतदितीयभोजनाभावविशिष्ट-मध्याह्मविहितभोजनमेकभक्तम्। ताहरामेव प्रदोषविहितभोजनं नक्तम्। अयाचितं तु तादशमेवायाचिताश्रमोजनम्-इयहं प्रात-रूपहं सायं व्यहमद्याचितं एति वृहस्पतिवचनादित्याहुः केचित्। तम। एवंसति कदाचिद्याचितामलामावेनोपवासम-सकी शिष्टाचारविरुद्धवतभङ्गापसेः, इयहं न कंचन याचेतेति गीतमवचःसंवादौचित्याद्याचितमिति नजः समासान्तर्गत-स्यापि असूर्यपश्या इतिचित्रियान्वयमक्रीकृत्य याचितासभोज-नाभावसंकरपात्मकमेवायाचितवतं विधीयत इति सद्नरज-कृतः। नत्वेतद्पि युक्तम्। तहिने भोजनोपयोगियाच्यां कृत्वापि याचितभोजनमकुर्वतो वतसंपूर्णतापसेः, तत्रापि शिष्टाचारवि-रोधात्, ज्यहं न कंचन याचेतेतिवचः स्वरसमङ्गापसेश्व। अत-स्तिहिनाधिकरणिकाया भोजनोपयोगियाच्याया वर्जनसंकल्पा-तमकं तिद्ति युक्तम्। संगच्छते चेवंसित दिनान्तरे याच्याल-च्धस्यापि तिह्ने पकादिप्रतियाचनमन्तरेण मोजने वतभन्नाभावः

<sup>9</sup> मात्रापि. २ तं नक्तं.

शिष्टानाम् । तद्होरात्रगतभोजनवर्जनफलोपहितः संकल्प उप-वासः। उक्तियाचनुष्ट्यभिन्नदानभिन्नहोमपूजाद्यात्मकदेविकिया-संकल्पो वतम् । दानं परस्वत्वापादनविशिष्टः (स्व)स्वत्वोतसर्गः।

तानि पडिप दैवानि प्रत्येकं त्रिविधानि-अन्याङ्गानि, अन्यप्रअङ्गानां विचारः।

तिनिधिभूतानि, स्वतन्त्राणि चेति। तत्र यसैकभक्तादेः प्रधानं पूजादि तदीयकाले मध्याहादौ
विद्वितं तस्याङ्गस्य प्रधानानुरोधेन स्वगुणत्यागौचित्यात् प्रधाननिर्णयानुसारिनिर्णयत्वाश्च न निर्णयापेक्षा। यद्पि दिनान्तरकर्तव्यवताद्यङ्गत्वेन विद्वितमेकभक्तादि यथा—द्राम्यामेकभक्तश्च
मांसमेथुनवर्जितः—इति, तस्यापि मध्याहादिस्वस्वकालानुष्ठानसंमवेऽपि यद्दिने प्रधानं निर्णीतं तत्पूर्वदिनादौ कर्तव्यत्वाश्च
पृथिङ्गियत्वम्। एवं—एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च।
उपवासेन दानेन न निर्द्वादिशिको भवेत्। इति मार्कण्डेयादिवचनैरेकाद्शीव्रतादिप्रतिनिधित्वेन विद्वितमेकभक्तादि निर्णीततद्दिन एव कार्यमिति न निर्णयापेक्षा । अतः स्वतन्त्राणामेवैषां निर्णयत्वम् ।

तत्रेक भक्तकालो निर्णायते। तस्य मुख्यः कालो मध्याहः।

मध्याह्मव्यापिनी ब्राह्मा एकमके सदा तिथिः—
एकमकिवारः। इति बौधायनोक्तः। यद्यपि मध्याह्माद्यो
नानार्थः प्रतीयते। तथाहि—मुहूर्तत्रितयं व्रातस्तावानेव तु संगवः। मध्याह्मश्चापराह्मस्य सायाहोऽप्यवरस्तथा—इति व्यासवाक्यात् पद्मधाविभागगतो मध्यभागो मध्याहः। 'पूर्वाह्मो
वे वेवानां मध्यदिनो मनुष्याणामपराहः पितृणामिति श्रुतेस्रोधाविभागगतः,—पूर्वाहः ब्रहरं सार्धं मध्याहः प्रहरं तथा।
आतृतीयादपराहः सायाहस्य ततः परः। इति चतुर्धा विभागगतो द्वितीयभागः। पद्मदश्ममुहूर्तात्मना विभागे मध्यमुहूर्तेऽपि—
पूर्वाह्मे वाध मध्याहे यदि पर्व समाप्यते—इति, तथापि परिष्रहवाद्यात्पञ्चधा विभागगतमेव मध्याहं ब्राह्ममह माधवः।
मानान्तरानपेक्षमध्याहशब्दात्रेधाविभक्तदिनमध्यभागस्य प्रतीतेः
स एव स्वीकार्य इति हेमादिः। भवति चैवमाश्ववालादिन्या-

येन बलवहैदिकप्रसिद्ध्यनुसरणम् । मध्याह्मस्याप्युत्तरद्दलमेवैकभक्ताङ्गम् । तदसंभवे त्वास्तं गौणकालः—दिनार्धसमयेऽतीते
भुज्यते नियमेन यत् । एकभक्तमिति प्रोक्तं न्यूनं ग्रासत्रयेण तु ।
इति देवलवचनात् । मध्याद्वोत्तरद्लात्मनः कालस्य कात्स्नर्थेनैकदेशेन वा परिदन पव विद्वितितिथिसंबन्धे तत्रेवाधिकदेशसंवन्धे वा परत्रेव कार्यम् । पक्षान्तरेषु पूर्वत्रेवेति बहवः ।
दिनद्वये कर्मकालव्यात्तो युग्मशास्त्राधिर्णय इति हेमाद्रौ मदनरत्ने च । यत्र साङ्गेकभक्तप्रयोगे उक्तमुख्यकालो गौणानपेक्षो
न पर्याप्नोति तत्र पूर्वेव तिथिः, यत्र पर्याप्तस्तत्र युग्मवाक्यान्निर्णय इति मतयोर्व्यवस्था । इत्येकभक्तनिर्णयः ।

नकं सौरं रविवासरसप्तम्यादौ विहितं सायाहे कार्यम् । ये त्वादित्यदिने ब्रह्मक्तं कुर्वन्ति मानवाः । नक्तविचारः। दिनान्ते तेऽपि संजीरिविषेधाद्वाविभोजने। इति भविष्योत्तरवचनात्, नरस्य विगुणां छायामतिकामेचदा रविः। तदा सोरं भवेव कं न नकं निशि भोजनम्। इति कौमां के था। अन्यद्षि यतीनां सायाह एव कार्यम्-नक्षत्रदर्शने नक्तं गृहस्थस्य विधीयते । यतेर्विनाष्टमे भागे तस्य राजी निविध्यते इति देवलवचनात्। अत उक्तविधाइयेऽपि सायाहव्यापिनी तिथि-श्रीह्या। उक्तान्यनके प्रदोषव्यापिनी श्राह्या-त्रिम्ह्र्तः प्रदोषः स्याद्भानावस्तंगते सति। नक्तं तत्र च कर्तव्यमिति शास्त्रवि-निश्चयः। इति च्यास्तिः । अस्तात्याक्तनो मुहुर्तो गीणः कालः-मुह्तोनिदिनं नक्तं प्रवद्ति मनीपिणः । नक्षत्रदर्शना-झक्तमहं मन्ये गणाधिप-इति भविष्ये परमतत्वेन तस्य गी-णत्वसूचनात्। दिनद्वये प्रदोषव्यासौ परा प्राह्या-यदि स्यादुभ-योस्तिथ्योः प्रदोषव्यापिनी तिथिः। तदोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयः त्रापि सा यतः। इति जाबालिवचनात्। उभयत्र दिवारात्रौ। एवं दिनहये प्रदोषेकदेशव्याप्ताविष । दिनहये प्रदोषसंबन्धा-भावे तूत्तरत्र सायाहे नक्तं कार्यम्-प्रदोषव्यापिनी न स्याहिया नक्तं विधीयते। आत्मनो हिगुणा छाया मन्दीभवति भास्करे। तक्षकं नक्तमिलाहुर्न नकं निशि भोजनम्। इति स्कान्द्वचनात्।

पूर्वदिनेऽधिकप्रदोषैकदेशव्याप्ताविप परत्रैव प्रदोषे नक्तं कार्यम्। नक्तस्य दिवारात्रिवतत्वेन दिवारात्रिस्पृक्तिथेरेव तत्र प्रशस्त-त्वात्। एवं परदिन एव प्रदोषव्याप्ती परत्रेव प्रदोषाधिकव्याप्ती च परत्रेव च नक्तं निर्विवादम्। पूर्वत्रेव प्रदोषव्याप्तौ पूर्वत्रेव नक्तमित्यपि तथा । अत्र नियमो गारुडे-हविष्यमोजनं स्तानं सत्यमाहारलाघवम् । अग्निकायमधःशय्यां नकभोजी धेडाचरेत्। इति । स्नानिमदं नक्तवताङ्गभूतं तत्कालीनं विधी-यते। अग्निकार्य व्याहृतिभिराज्यहोमो लोकिकान्नो 'सकृत्। इदं च नक्तभोजनं-सायंसंध्या त्रिघटिका रवावस्तंगते सति-इति निर्दिष्टसंध्याकालमतिकम्य कार्यम्-चत्वार्येतानि कार्याणि संध्यायां परिवर्जयेत् । आहारं मेथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। इति मार्कण्डेयवचनादिति केचित्। हेमाद्रिख सूर्यास्तप्रमृतिनक्षत्रद्रांनावधिरेव मुख्यः संध्यापदार्थः। तत्सं-बन्धाद्धरिकात्रयमोपचारिकोऽर्थः । सत्यपि घरिकात्रयस्य मुख्यत्वे रागतः प्राप्तमेव भोजनं तत्र निविध्यते न विहितं नक्तभोजनिमत्याह । तन्न । स्वल्पमहाकालयोः संध्यापद्वाच्य-त्वस्मृतितुल्यत्वे एकस्य वाच्यत्वमङ्गीकृत्येतरत्रोपचारस्वीकार इत्यत्र विनिगमनाभावात्, रागतः प्राप्तस्यैव निषधाभ्युपगमेऽपि नक्तवित पकाकिनो भवेदप्युक्तकाले भोजनमन्येब्राह्मणबाल-वृद्धातुरैः सह भोजनं तु प्रदोषोत्तरघटिकात्रय एव कर्तुमु-चितम्। सति संभवे परप्रत्यवायस्यापि परिहार्यत्वात्। एका-द्श्यादाबुपवासप्रत्यामायभूतं नकं तु उपवासदिन पवेति आगेवोक्तम्। इति नक्तनिर्णयः ॥ अयाचितस्य तु अहोरात्रसाध्य-त्वादुपवासवदेव निर्णयः।

वतादो शुक्रप्रतिपत्पूर्वविद्धा प्राह्या-प्रतिपद्यप्यमावास्या-इति युग्मवाक्यात् । अत्र यद्यप्यविद्योषेण पूर्वविद्धत्वमुक्तं, तथाप्यपराह्वव्यापिन्येव सा पूर्वविद्धा प्राह्या-प्रतिपत्संमुखी कार्या या भवेदापराह्निकी-इति स्कान्दवचनात् । अत्रापराह्यः पञ्चधा विभक्तस्याहश्चतुर्थो भागः । कृष्णप्रतिपद्पराह्नोत्तरका-

३ सदाचरेत्.

लप्रवृत्तराक्कप्रतिपच द्वितीयायुता शाह्या-प्रतिपत्सदितीया स्या-द्वितीया प्रतिपद्यता-इत्यापस्तम्बचनादिति सद्नरने । माधवस्त्वपराह्वव्यास्यभावेऽपि सायाह्नव्यापिन्या अपि गुक्र-प्रतिपदः पूर्वविद्याया एव शाह्यतामाह-तद्भावे तु साया-इव्यापिनी परिगृद्यत इति । उपवासे तु पक्षद्रयेऽपि मतिपत्पू-र्वविदेव प्राह्या-प्रतिपत्पद्यमी चेच उपोच्या पूर्वसंयुता-इति मत्-नरले जाबालिवचनात्-प्रतिपत्पञ्चमी भूतं सावित्री वटपूर्णिमा। नवमी दशमी चैव नोपोप्याः परसंयुता-इति तत्रेव अस्मवे-वर्तवचनाच । निषिद्ध तिथ्यन्तरवेधो यद्यपि कर्मान्तर इवो-पवासेऽपि विमुह्तपरिमित एव प्राप्तस्तथापि स उपवास-विषये स्वल्पोऽपि वेघो वर्जनीय:-घटिकार्ध त्रिभागं वा स्वल्पं वा दूपयेतिथिम्। पद्मगव्यघटं पूर्णे खुराया विन्दुको यथा। इति षर्ञिंशन्मतवाक्यस्य-सर्वेत्रकारवेघोऽयमुपवासस्य दु-षक:-इति निगमवाक्यानुरोधेनोपवासविषयतया मद्नरले व्याख्यानात् । निपिद्वेधरहिततिथ्यलाभे तु ऋष्यशृहः-अविद्वानि निषिदेशेष लभ्यन्ते दिनानि तु । मुहुतः पश्चभिविद्या श्राह्येवैकादशी तिथिः। तद्धीवद्धान्यन्यानि द्नान्युपवसेन्नरः। इति। अत्रोक्तो मुहूर्तपञ्चकवेघोऽरुणोद्यमारभ्य सेयः। सार्ध-मुह्नतेद्वयवेषल स्योद्यमारभ्येत्युक्तं मत्नरस्रे। इतोऽधिक-वेधे तु तज्ञेवाभ्यधायि-अविद्धानामलाभे तु पयो द्धि फलानि च। सरुदेवाल्पमश्रीयाहुपवासस्ततो भवेत्। इति।

अपराह्वव्यापिप्रतिपत्तिथ्यादिषु चिकीर्षितस्यापि व्रतस्य व्रतारम्भ- प्रारम्भः प्रातरेव कार्यः—प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुप-कालः। वासवतादिकम्।इति माधवीयवचनात्। संकल्पाङ्गभूतिथ्यादिसंकीर्तनकाले च ज्योतिःशास्त्रमयादयामा-वास्यासत्त्वेऽपि प्रतिपत्संकीर्तनभेवोचितम्—यां तिथि समनुप्राप्ये-त्यादेरापाद्यसाकल्यविधायिनः शास्त्रस्य प्रयोगविषयत्वेन संकल्पेऽपि तिथ्यङ्गताप्रापकत्वात्। स्मृतितो विशेषेण प्रातःकालस्य संकल्पाङ्गप्रतीताविष स्याद्यात्पूर्वमुषःकालः प्रशास्ततरः। उदयानन्तरभाविप्रातःपद्वाच्यत्रिमुद्दर्शन्त्यमुद्दर्शस्य निषिदः।

तै तिरीयब्राह्मणे प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके द्वितीयानुवाके— तावित कुर्वीत यत्कारी स्यादिति श्रुतिव्याख्यावसरे स्योदया-त्प्रागारम्भस्य सतामिष शास्त्रोक्तकालदोषाणामुपशामकत्वेन वेद-भाष्यकृता कथनात्—पुरा वाचः प्रविद्तो निर्वपेदिति विधेर्नि-यमविधित्वायोषःकालस्यापि प्रातःपदवाच्यताया मीमांसकैः स्वीकरणाच, तृतीयानुवाकेऽन्त्यमुद्धतस्याश्ठीलसंध्यन्तर्गतत्वेन भाष्यकृता निन्दाकथनाच । चतुर्थानुवाकोपक्रमेऽनुवाकद्य-निरूपितह्योपाद्यकालविभागस्यानारभ्याधीतत्वेन सर्वकर्मसं-वित्यव्यक्षप्रकरणे वक्ष्यामः ।

अथा जैवोपवासादिवतोपयोगिपरिभाषा । वृद्ध-वसिष्ठः-उपवासे तथा आहे न कुर्याह्न्तधावनम्। द्न्तानां काष्टसंयोगो हन्ति सप्तकुलानि च। इति। तत्र च पणीदिना द्न्तधावनं कुर्याहाद्रागण्डूषेर्वेति हेमाद्रिः-अलाभे वा निषेधे वा काष्टानां द्न्तधावनम् । पर्णाद्ना विशुद्धेन जिह्नोक्षेखं तथेव च। इति पैठीनसिवचनात्-अलाभे द्न्तकाष्टानां निषि-द्धायां तथा तिथौ। अपां द्वाद्शगण्डूषेर्विद्ध्याद्नतथावनम्। इति व्यास्ववनाच । संकल्पप्रकारश्च महाभारते-गृहीत्वोद्ध-म्बरं पात्रं वारिपूर्णमुद्द्युखः। उपवासं तु गृहीयात्। इति। औ-दुम्बरं ताम्रमयम्। अभुक्तवा प्रातराहारं स्नात्वाचम्य समाहितः। सूर्यादिदेवताभ्यश्च निवेद्य वतमाचरेत्। इति। भविष्ये-क्षमा सत्यं द्या दानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। देवपूजा च हवनं संतोषः स्तयवर्जनम् । सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। अत्र होमो व्याहृतिभिः। स च काम्यवतिविषयः। शास्त्रा-न्तरेकवाक्यतया तथेव प्रतीतेः। यत्तु साप्तद्श्यवाक्यस्य मित्र-विन्दादिप्रकरणस्थवावयेनेव तत्तद्वतप्रकरणस्थहोमविधिंनास्योप-संहार इति। तन्न। सर्वशब्द्य सामान्यवाचित्वाभावेनोपसंहार-न्यायाभावात् । वतशब्दस्य प्रधानकर्माभिधायिनः समभिव्या-हारेण सामिधेनीद्वारा साप्तद्यस्येव किचिद्कृद्वारा वतापूर्व-संब्न्धस्याकल्प्यत्वाच । विष्णुधर्मे-तज्ञाप्यजपतस्यानतत्कथा-

१ त्वाहीण. २ चैतद्भिप्रायं. ३ तामपात्रं. ४ नोपसं. ५ कल्प्यत्वात्.

अवणादिकम्। तद्चेनं च तन्नामकीर्तनअवणाद्यः। उपवासकृता-मेतं गुणाः प्रोक्ता मनीपिभिः। इति । विष्णुरहस्ये-स्मृत्यालोक-नगन्धादिस्वाद्नं परिकीर्तनम्। अन्यस्य वर्जयेत्सर्वे प्रासानां चा-भिकाङ्कणम्। गात्राभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गं ताम्बूलं चानुलेपनम्। वत-खो वर्जयत्सर्वं यद्यान्यद्वलरागकृदिति। समर्वकायास वते ताम्बू-लग्रहणमिप न दोषाय। तथोक्तं हेमाद्रौ गार्ड-सभर्तृकावते। गन्धालंकारताम्बूलपुष्पमालानुलेपनम्। उपवासे न दुष्यन्ति द्न्तधावनमं अनम्। इति । इदं च सामध्यत्सिम-र्तृकाविषयम् । तथाच शास्त्रान्तरम्-अञ्जनं च सताम्बूलं कुङ्कमं रक्तवाससी । धारयेत्सोपवासापि अवैधव्यकरं हि तत्। इति। पाद्मे-अष्टेतान्यवतझानि आपो मूलं फलं पयः। हिचि-ब्रीह्मणकास्या च गुरोर्धचनमोषधम्। सर्वभूनाभयं चैवाप्रमादो गुरुशासनम् । अवत्रवानि पठयन्ते सरुदेतानि शास्तः । इति । गुरोः पृथग्त्रहणं क्षत्रियादिजातीयपितृवाक्यस्यावतन्नत्वसिद्धा-र्थम्। गारुडे-कोधात्प्रमादाङ्घोभाद्या व्रतभङ्गो भवेद्यदि। दिन-त्रयं न भुजीत सुण्डनं शिरसोऽथवा । इति । अयं विकल्पः पुरुवाणां विधवानां च बोध्यः । सधवानां दिनत्रयोपवास एव। एवं कृतप्रायश्चित्तः पुनर्वतं कुर्यात्—प्रायश्चित्तमतः कृत्वा पुनरेव वती भवेत् इति वायुपुराणात्। अशक्तस्य तूपवासस्य प्रति-निधिमाह हेमादि:-उपवासासमर्थश्चेदेकं विप्रं तु भोजयेत्। तार्वेद्धनादि वा दद्याद्धकश्चेद्धिगुणं तथा। इति। ब्राह्मणभोजनं विना कृतभोजनोऽधिकारी द्विगुणबाह्मणभोजनादि कुर्यादित्यर्थः। मात्स्ये-उपवासेष्वराक्तानां नक्तभोजनिमण्यते। इति । यस्त-स्त्रीणां वतनिषेधः स्कान्दे-नास्ति स्त्रीणां पृथग्यको न वतं नह्युपोषणम्। भर्रुशुष्ययैवैताः कामानिष्टान्वजन्ति हि। इति निषेधः स भर्त्रज्ञायामसत्यां बोध्यः । भार्या पत्युर्मतेनैव व्रतादीन्याचरेत्सदा। इति कातीयोक्तेः। नैतावता विधवाया वतानधिकारो बोध्यः । पाक्षिकप्राप्तिमुपजीव्य प्रवृत्तनियमविधेः सधवां प्रत्येव प्रवृत्तेः । उपांशु यज्ञेषस्य निगदान्यमभेषु प्रवृत्तिवत्। यत्-नारी खल्वन्तु-

१ चाम्बुलेपनं. २ मजानं. ३ च सभर्ट. ४ तावदद्यादि. ५ न्यतन्त्रेषु.

श्वाता भर्जा वापि सुतेन वा। विफलं तुं भवेत्तस्या यत्करोत्यौध्वेदेहिकम्। इति। औध्वेदेहिकं पारलौकिकम्। तद्वनसाध्यव्रतेष्वविभक्तधनपुत्रानुश्वाया नियमार्थं दृष्टार्थत्वात्, न तु भर्तुरनुश्वावत्पुत्रानुश्वाया अधिकारसंपादकत्विमिति दृशितम्। अत
पव हरिवंशे—अधिकारसंपादकस्वानादिप्रायपाठो भर्त्रनुश्वाया
पव दृश्यते। स्नानं कार्यं तु शिरंसस्ततः फलमवाप्रयात्।
स्नात्वा स्नी प्रातस्त्थाय पतिं विश्वापयेत्सती । यृहीत्वौदुम्बरं
पात्रं सकुशं साक्षतं तथा । गोशृङ्गं दक्षिणं सिचेत्प्रगृह्णीयाच्च
तज्जलम्। ततो भर्तुः सती दृद्यातस्त्रातस्य प्रयतस्य च। आत्मनश्चाभिषेकत्यं ततः शिरसि तज्जलम्। उपवासेषु कर्तव्यमेनद्वि
वतकेषु च। अत्र व्रतपदं गोवलीवर्दन्यायेनोपवासभिन्नव्रतपरम्।

स्वीकृतवतस्य केनापि निमित्तेन कर्तुमशक्यत्वेऽन्यद्वारा वर्तं वर्ते प्रतिनिधिः। कारयेदिति । तथाचोक्तं मद्दनरेत प्रभा-स्वण्डे—भर्ता पुत्रः पुरोधाश्च आता पत्नी सखापि च। यात्रायां धर्मकार्ये च जायन्ते प्रतिहस्तकाः। एभिः कृतं महादेवि स्वयमेव कृतं भवेत् । इति । प्रतिनिधितयापि प्रवृत्तानां पुण्यातिशयमाह कात्यायनः—पितृमातृआतृपतिगुर्व-शेंऽपि विशेषतः । उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं शतगुणं भवेत् । इति । मातामहादीनुद्दिश्य पकादश्यामुपोषणे । कृते ते तु फलं विप्राः समग्रं समवाप्रयुः । इति । अनेन वचसा प्रतिनिधिकृता-द्युपवासात्कारियतुनं फलन्यूनतेत्युक्तम् । अत्र च स्वयम-स्वीकृतवतो गुर्वादिफलोहेशेनोपवासादिवतं कुर्वन् स्वाधिकार-

कविधिबोधितमपि फलं लभत इति बोध्यम्। देवलः—असरुज्जलपानाच सरुत्ताम्बूलचर्वणात्। उपवासः प्रणद्येत दिवास्त्रापाच मेथुनात्। मेथुनं चाष्टविधम्—सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्। संकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिर्वृत्तिरेव च। एतन्मेथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। इति। प्राणसंकटे त्वसरुज्जलपानप्रतिप्रसवमाह देवलः—अत्यये चाम्बुपानेऽपि नोपवासः प्रणद्यति। इति। देवलः—ब्रह्मचर्यन्मिस्सि च सत्यमामिषवर्जनम्। व्रतेष्वेतानि चत्वारि कर्तव्यानि

१ तद्भवेत्. २ शिरसा. ३ कृते तु तत्कृतं विप्राः समग्रं फलमाभुयुः.

हि स्रिभिः। अत्रामिपपदार्थः शास्त्रान्तरादेव वोद्धव्यः। आमिषं हतिपानीयं गोवर्ज क्षीरमामियम् । मस्रमामियं सस्ये फले जम्बीरमामिषम्। आमिषं शुक्तिकाचूर्णमारनालं तथामिषम्। मद्नरले-दानवतादिनियमा ज्ञानं ध्यानं हुतं जपः। यलेनापि कुतं सर्वे कोधितस्य वृथा भवेत्। अशुप्रपातो रोपश्च कलहस्य कृतिस्तथा। उपवासाइताइ।पि सधो अंशयति क्षियः। इति। खियमिति प्रहणं तस्या अधिकदोपशापनार्थम् । देवीपुराणे-वते तीर्थे चाध्ययने आहेऽपि च विशेषतः। परासमोजनाहेवि यसार्व तस्य तत्फलम्। इति। भारते-वेदोपनिपदे चेव सर्व-कमेसु दक्षिणा । सर्वेमतुमयोहिए। भूमिगांवोऽपि दक्षिणा। अग्निप्राणे-नित्यसायी निराहारो गुरुदेवहिजार्चकः। क्षारं क्षोद्रं च ठवणं मधु मांसाहि वर्जयेत् । तिलसुद्राहते शिम्यं सस्ये गोधूमकोद्रयो । धान्येषु देवधान्यं च शमीधान्यं तथेश-वम् । स्विन्धधान्यं तथा पेण्यं मूलं भारगणः हविष्याणि । स्मृतः। इति । स्विभं चिरकालं जलक्षिम्। गोधूमाश्च विहिता अपि-श्यामाकाश्चेव नीवारा गोधुमाश्च वते हिताः । इति । अधिप्ये-हेमन्तिकं सितास्विकं धान्यं मुंजा यवास्तिलाः। कलायकक्षृतीवारा वास्तुकं हिल्मोचिका। पिका कालशाकं च मूलकं के मुकेतरत्। कन्दः सेन्धयसामुद्रे लवणे मधुसपिंगी । पयोऽनुस्तसारं च पनसामहरीतकी। पिप्पली जीरकं चैव नागरमं च तितिणी। कद्लीलवलीधानी-फलान्यगुडमेक्षवम् । अतेलपकं सुनयो हविष्याणि प्रचक्षते। इति । अतेलपक्तिमिति उक्तद्रव्याणामेव विशेषणम् ।

पारणाविचार:-उपवासपारणाया मोजनिवधेवन सहैक-सिन्नप्रम्यादिकाले प्राप्तो मोजनमेव कार्य निवधस्य विहिता-विषयत्वात्। उपवासेन सहैकस्मिन्नेकाद्द्रयादिकाले उपवासा-न्तरपारणाप्राप्तो जलपारणं कुर्यात्। आपो वा अद्दितमनिवतं चेति श्रुतेः। चान्द्रायणान्तर्गतमोजनप्राप्तो भोजनमेव कार्य काम्येन नित्यबाधात्। चलुतल रागप्राप्तमोजनस्यैव नियेध-दाास्रेण वतविधिनापि विषयीकरणात्। प्राससंख्याभिवृद्धि-

१ पथ्यं. २ विषयित्वात्.

ह्यासश्रक्षकणपक्षकालविशिष्टमोजनविधेश्चानद्रायणवाक्ये स्वी-काराम्न ताहरामोजने वतवाधः । यत्रैकाद्श्यादौ संक्रमणे च पुत्रवद्गहस्थस्योपवासतिनवेधो प्रसक्तो यत्र वाष्ट्रम्यादो दिवा तिथिप्रयुक्तो निशि संक्रमप्रयुक्तो भोजननिषेधश्चेति संकट-प्रसक्तिन्तन-उपवासनिषेधे तु किचिद्धस्यं प्रकल्पयेत्-इति शास्त्रावलम्बनेन निर्वाहः। द्वयोरुपवासयोरेकभक्तयोवी भिन्न-तिथिसाध्ययोरेकदिनोपनिपाते तन्त्रेणानुष्ठानं, पूजाहोमादीनां भिन्नदेवत्यानामपि सहानुष्ठानं-पाकयज्ञान्समासाद्येकाज्यानेक-बर्हिषः । एकस्विष्टकृतः कुर्यान्नानापि सति दैवते । इति आश्वलायनवचनात् । उपवासैकमक्तयोरेकदा प्रसक्तो तु स्वयमेकं कृत्वा पुत्रादिनाऽन्यत्कारयेत्। तदसंभवे पूर्वविद्ध-शुक्कप्रतिपदि कर्तव्य उपवासः परविद्धायामपि तस्यां कर्तव्यः। प्रतिपत्सद्वितीया स्यादित्यादेः सामान्यवचनस्यासित बाधे गौणकालविधायिताया अपि माधवोक्तेः। यत्र ताहशतिथ्य-संभवः गौणकालविधायिताहरासामान्यप्रवृत्तवचनाभावो वा तत्र-उपचासासमर्थश्चेदेकं विप्रं तु भोजयेत्-इत्यादिप्रकारेण निर्वाह इति । वृद्धशातातपः-उपवासं द्विजः कृत्वा ततो ब्राह्मणभोजनम् । कुर्यात्तेनास्य सगुण उपवासोऽभिजायते । इति । उद्यापनानुकौ निन्दिपुराणे-वित्तानुसारतो दद्यादनु-कोद्यापने वते। गौश्चैव काञ्चनं दद्याद्रतस्य परिपूर्तये। इति। नार्दीये-सर्वेषामप्यलाभे तु यथोक्ताचरणं विना । विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं व्रतस्य परिपूर्तये । वृद्धे विप्रवचो यस्तु गृह्णाति मनुजः शुभम्। अदस्वा दक्षिणां पापः स याति नरकं ध्रुवम्। इति । अत्र यथाशक्तिद्क्षिणादानेन संतुष्टब्राह्मणस्य परिपूर्णम-स्त्वित वचसा न्यूनस्यापि कर्मणः परिपूर्णत्वं भवतीत्युक्तं भवति। अनयेव दिशा द्वितीयादिवतेषु नक्षत्रवतेषु च परि-भाषा बोध्या। दैवकर्मवत् पित्र्ये कर्मणि ग्रुक्कप्रतिपदापराहिकी पूर्वविद्वेव ग्राह्या-प्रतिपत्सैव विशेया या भवेदापराहिकी। वैवं कर्म तथा शेयं पिज्यं च मनुरव्यतित्। इति माधवीये ठयास्वचनात्। यद्यपि सांवत्सरिकादिपित्र्ये सामान्यनिर्णया-

१ बहुतरबाधो वा. २ °स्य सति. ३ शुमे.

देव सिद्धोऽयमर्थः तथापि परिदनापेक्षया पूर्वदिने न्यूनापराह्ण-व्यापिन्या अपि प्रतिपदः सांवत्सरिकादो कर्तव्यत्विमिति तिथ्य-न्तरात्प्रतिपदि विशेषं वक्तुमेतद्वाक्यमित्याह माधवः। इति प्रतिपन्निर्णयः।

अथ द्वितीयानिर्णयः। तत्र युग्माझीतिनिगमवाक्यात्, एकाद्रयष्टमी षष्टी द्वितीया च चतुर्द्शी । त्रयोद्शी अमा-वास्या उपोष्याः स्युः पराश्रिताः । इति शास्त्राच तृतीयाविद्धेव द्वितीयोपवासादिषु श्राह्या ।-प्रतिपत्सद्वितीया स्याद्वितीया प्रतिपद्युता । इति वाक्यानु पूर्वविद्धायास्तस्याः प्रतीयमानं श्राह्यत्वं यमद्भितीयाऽशून्यशयनवतिवायमित्युक्तं निर्णया-मृते। अशून्यरायनवतं च-चतुर्विसितपक्षेषु मासेषु श्रावणा-दिषु। अशुन्यशयनं कुर्यादिति प्रसिद्धम् । नैवं परे मन्यन्ते । सामान्यप्रवृत्तस्य द्वितीया प्रतिपद्यतेति शास्त्रस्य वतिवेशेषपर-तया संकोचस्यान्याय्यत्वात् । किंतु पूर्वोत्तरविद्धद्वितीयात्रा-द्यात्ववोधकशास्त्रद्धयस्याचान्तरोक्तिविरोधे प्रसक्ते—ग्रुक्कपक्षे तिथि-र्त्राद्या यस्यामभ्युदितो रविः । कृष्णपक्षे तिथिर्प्राद्या यस्याम-स्तमितो रविः । इति वचनानुसारेण कृष्णद्वितीयोपवासादौ पूर्वविदा शाह्या, शुक्का तु परविद्धा श्राह्येत्याहुः। या च कृष्ण-द्वितीया पूर्वदिने पूर्वाहे प्रविष्टा भवति सैव पूर्वविद्धा ग्राह्या। अन्या तु सापि परविद्धेव ब्रहीतुमुचिता।-प्रतिपत्संमुखी कार्या या भवेदापराह्विकी । पूर्वाह्विकी च कर्तव्या द्वितीया ताहरी विभो। इति स्कान्दवचनात्। अन्यत्र यद्यपि पूर्वास-राब्दः पञ्चधा विभक्तस्य दिनस्य प्रथमभागे न प्रसिद्धः, प्रसि-इन्त द्वेधाविभागत्रेधाविभागगतप्रथमभागादौ, तथापि पूर्वार्धे पञ्चधाविभागगतापराह्यसेव प्रहणादुत्तरार्धेऽपि पञ्चधाविभक्त-स्याहः प्रातरात्मकप्रथमभागस्याहः पूर्वभाग इति व्युत्पत्या श्रहणमुचितम् । न चापराहोऽपि द्वेधात्रेधाविभक्तापराह्न एव कुतो न सादिति शंक्यम् । तथा सत्यपराह्मव्याप्टयभावे सायाह्न-व्यापिन्यपि शुक्कप्रतिपद्वाद्योति माधवाद्युक्तेरसंभवादिति केचि-दाहुः तिश्चन्त्यम् । अस्त्वपराहुः पश्चधाविभक्तान्तर्गत एव न तु

१ स्थानन्तरोक्तविरोधे.

तत्संनिधानात्पूर्वाह्यस्य स्वारिसकार्थत्याग उचितः। उक्तं ह्युत्तरमीमांसायामीक्षत्यधिकरणे ता आप ऐक्षन्तेत्यादिसंनिधानाः त्तदेक्षतेत्यस्य न स्वारिसकार्थत्याग इति। इति द्वितीयानिर्णयः।

अथ तृतीयानिर्णयः। सा रम्भावते पूर्वविद्धा तदितरवतेषु परविद्धा शाह्या। रम्भाख्यां वर्जियत्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम। अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते। इति ब्रह्मवैवर्तवचनात्। गणश्चतुर्था । या करोति विमृहा स्त्री पुरुषो वा शिखिध्वज । द्वितीयासंयुतां तात पूर्वधर्माद्विलुप्यते। इति स्कान्दे द्वितीया-युतानिषेधाच । अत्र च गौरीवतान्यवतेषु तृतीयाया द्विमुहूर्त-द्वितीयाविद्वाया निषेधः परिदने त्रिमुहर्तव्यापिन्याश्च श्राह्यत्व-विधिरिति व्यवस्थासत्त्वेऽपि गौरीवते खल्पद्वितीयायुक्ताया अपि निषेधः परिद्ने च कलाकाष्ठादिपरिमिताया अपि तस्या श्राह्यत्व-मुचितिमिति बोध्यम्। द्वितीयारोषसंयुक्तां तृतीयां कुरुते तु यः। स याति नरकं घोरं कालसूत्रं भयंकरम्। द्वितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमोहिता । सा वैधव्यमवामोति प्रवद्नित मनी-षिणः। इति रोषसंयोगमात्रेण निन्दाश्रवणात्-कलाकाष्टापि वा यत्र द्वितीया संप्रदृश्यते । सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गणसंयुता । इति स्कान्द्वचनाच । यद्यपत्र गौरीवत-विषयत्वं स्फुटं न प्रतीयते, तथापि सकलशिष्टाचारसंवादा-द्वनान्तरसंवादाच तद्विषयत्वमेषां वोध्यम्। यदा चतुर्थाविद्वा स्वल्पापि तृतीया न लभ्यते, तदा गौरीवतेष्वपि द्वितीयायुता माह्या। एकाद्शी तृतीया च पष्टी चैव त्रयोद्शी। पूर्वविद्धापि कर्तव्या यदि न स्यात्परेऽहिन । इति वृद्धविषष्टवचनात्। पूर्वदिने द्वितीयावेधाभावेऽपि परदिने चतुर्थीविद्धायां तृती-यायामेव गौरीवतं कार्यमित्याह साधवः-सुह्तमात्रसत्तेऽपि दिने गौरीवतं परे। शुद्धाधिकायामप्येवं गणयोगप्रशंसनात्। इति तृतीयानिर्णयः।

अथ चतुर्थीनिर्णयः। सा चोपवासकार्ये पश्चमीविद्धा आद्या। पकादशी तथा पष्ठी अमावास्या चतुर्थिका। उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः। इति वृद्धविष्ठवचनात्।

विनायकनागवतयोख मध्याहव्यापिनी प्राह्या। प्रातः गुक्कतिलः स्नात्वा मध्याहे पूजयेत्रप। इति गणपतिकल्पे मध्याहे विनायक-पूजाविधानात्। युगं मध्यंदिने यत्र तत्रोपोष्य फणीश्वरान्। सीरेणाप्याय पश्चम्यां पारयेत्प्रयतो नरः। इति माधवीय-वचने मध्याहे नागपूजाविधानाच । युगं चतुर्था । इयांस्त्वन-योर्वतयोभेदः। विनायकवते परदिने एव मध्याह्यापिनी चे-त्सैव प्राह्या। दिनद्वये मध्याद्वव्याप्तिरित्यादिपक्षान्तरेषु तृती-याविद्वेव-चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते । मध्याह्न-व्यापिनी सा तु परतश्चेत्परेऽहनि। इति बृहस्पतिवचनात्। नागवते तु पूर्वेद्यरेव मध्याह्मव्यापिनी चेत्पूर्वेव याह्या। पक्षान्त-रेषु पञ्चमीविद्धेव। तस्या नागतिथित्वेन तद्योगस्य नागदेवत्यवते माशस्यकरत्वात् । एतेन गौरीवते तृतीयाविद्धापि चतुर्थीं श्राह्येत्यूह्यम् । तृतीयाया अपि गौरीदैवत्यत्वेन तद्योगस्य प्राश-स्यकरत्वात् । संकष्टचतुर्थीवतं तु चन्द्रोद्ये पूजाविधाना-त्तत्कालव्यापिन्यां चतुर्थ्यो कार्यम् । तत्र च परिद् एव तत्कालव्याप्तिपक्षे परैव ग्राह्या । दिनद्वये चन्द्रोदयसंबन्धा-भावातिरिक्तपक्षान्तरे तु पूर्वविद्धेव। अथ विघ्नपयां हित्वा चतुर्थी परेति दीपिकोक्तेस्ताहशसंबन्धाभावपक्षे तु परैच त्राह्या, संकल्पकालसत्त्वेनाहोरात्रसंबन्धित्वेन-यां तिथि समनुप्राप्येति भास्करोदयनिमित्तापादितसाकल्यमवलम्ब्य चन्द्रोदयेऽपि स-रवेन प्राशस्त्यात् । इति चतुर्थीनिर्णयः ।

अथ पश्चमीनिर्णयः । सा कृष्णपक्षे पूर्वविद्धा प्राह्या ।
युगभूतानामिति युग्मवाक्यस्य—पश्चमी तु प्रकर्तव्या पद्या युका
तु नारद। इति ब्रह्मवैवर्तवाक्यस्य च विरोधे—शुक्कपक्षे तिथिप्राह्येति वचनाभ्यां पक्षभेदेन व्यवस्थापनात्। यद्वा—प्रतिपत्पश्चमी
चैव उपोष्या पूर्वसंयुता । इति जाबालिवचनादुपवासे पूर्वविद्धा, अन्यत्र परविद्धेति व्यवस्थेति हेमाद्रिः । नैतन्माधवानुसारिणो मन्यन्ते । चतुर्थीसंयुता कार्या पश्चमी परया न तु ।
दैवे कर्मणि पित्र्ये च कृष्णपक्षे तथा सिते । इति माधवीदाहतेन हारीतवचनेन पक्षद्वयेऽि कर्ममान्नेऽि पूर्वविद्धाविधानात्। ब्रह्मवैवर्तवाक्यं तु—स्कान्दोपवासे स्वीकार्या पश्चमी

परसंयुतेति तत्रत्यवचनान्तरादेव स्कन्दोपवासविषयम्। न च षष्ट्यामेव स्कन्दोपवासविधानात् परविद्धपश्चम्याः कथं स्कन्दो-पवासानुवादेन नियमनमिति वाच्यम्-आषाढशुक्कषष्ठी तु तिथिः कौमारिकी स्मृता। कुमारमर्चयेत्तत्र पूर्वत्रोपोष्य वै दिने । इति निर्णयामृतोदाहतवाराहवचनेन पश्चम्यामपि स्कन्दोपचासविधानात्, देशभेदेन पश्चम्यां षष्ट्यां वा स्कन्दो-पवास इति तत्रेव व्यवस्थोकेश्च। नागवते पश्चमी परविद्धा ग्राह्या । श्रावणे पश्चमी शुक्का संप्रोक्ता नागपश्चमी। तां परित्यज्य पश्चम्यश्चतुर्थीसहिता हिताः। इति मदनरलोदाहतवचनात्, नागपञ्चमीमात्रोपलक्षणमेतत् तथेवाचारादिति मद्नरतोकेश्च। अतश्च पूर्वेद्यसिमुहूर्तचतुर्थीविद्धा परेद्यसिमुहूर्ता चेन्नागपश्चमी तदा परा श्राह्या । अन्या पूर्वविद्धेवेति वृद्धाः । नचैवं स्कन्द-नागवतातिरिक्तकर्ममात्रे पूर्वविद्धाविधौ सत्युपवासे पूर्वविद्धा-विधानं व्यर्थिमिति चेत् कर्ममात्रोपलक्षणमुपवासग्रहणमिति के-चित् । वस्तुतस्त पूर्वविद्धायां केनापि निमित्तेनासंभवादुपवासस्य प्रतिपन्निर्णये माधवोक्तन्यायेन गौणकालतया परविद्धपञ्चमी-प्रसक्तो तिनिषेधार्थं पूर्वविद्धपञ्चम्यामुपवासविधानम्। अतञ्च पूर्वविद्धायामेव पुत्रादिद्वारोपवासः करणीयः । उपवासप्रति-निधित्वेन वा ब्राह्मणभोजनादि स्वयमनुष्ठेयम्। न तु कदाचि-दपि परविद्वायां स्कन्दोपवासातिरिक्तोपवासोऽनुष्ठेय इति सिद्धम् । उपवासातिरिकेषु तु कर्मसु परविद्धापि गौणत्वेन स्वीकार्या । इति पश्चमीनिर्णयः ।

अथ षष्ठी निर्णयः । सा च षण्मुन्योरित युग्मवाक्यात् स्कन्द्वतान्यवतमात्रे परिवद्धा प्राह्या-कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिश्चतुर्दशी । पताः पूर्वयुताः कार्यास्तिष्यन्ते पारणं भवेत् । इति ब्रह्मवैवर्तवचनेन स्कन्दवते पूर्वविद्धाविधानात् । यत्तु-पकादश्यष्टमी षष्ठी पूर्णमासी चतुर्दशी । अमावास्या तृतिया च ता उपोष्याः परान्विताः । इति विष्णुधर्मोत्तरवचः, यश्च नागविद्धा च या षष्ठी शिवविद्धा च सप्तमी । दशम्येका-दशीविद्धा नोपोष्याः स्युः कदाचन । इति शिवरहस्यवचनं

१ कोमारिला. २ परविद्धाः

च, तदुभयं पूर्ववद्गोणकालत्वेनापि पूर्वविद्यास्त्रीकारिनरा-सार्थम् । निषेध्यत्वप्रयोजकश्च पश्चमीवेधः षण्मुहूर्तात्मकः— नागो द्वादशनाडीभिरित्युदाहृतवचनात् । नचेदं वचः स्कन्द-व्रतविषयभिति प्रागेवोक्तमतः षण्मुहूर्तविद्यायामपि षष्ट्यां स्कन्द-व्रतं कार्यमेव । इति षष्टीनिर्णयः ।

अथ सप्तमीनिर्णयः । सा कर्ममात्रेऽपि षष्ठीविद्धेव प्राह्या। षण्मुन्योरिति निगमात् । सप्तमी नाष्ट्रमीयुक्ता न सप्त-म्या युताष्ट्रमी । सर्वेषु व्रतकल्पेष्विति ब्रह्मवैवर्तवचनाच । यत्तु-षष्ट्येकाद्द्यमावास्या पूर्वविद्धा तथाष्ट्रमी । सप्तमी परिविद्धाः च नोपोष्यं तिथिपञ्चकम् । इति स्कान्द्रनिषेधवाक्यं, तत्प्रयो-जनं पूर्ववद्वाह्यम् । यदा तु पूर्वेद्युरस्तमयपर्यन्ता षष्टी परे-द्युरष्ट्रमीविद्धाः च सप्तमी तदा नैवासौ निषेधः प्रवर्तते । दिना-न्तरकर्तव्यतासंभवे हि निषेधनियमो घटते नान्यथेति सुधी-भिक्ष्यम् । इति सप्तमीनिर्णयः ॥

अथाष्टमीनिर्णयः । सा च गुक्कोत्तरा कृष्णा पूर्वा । गुक्क-पक्षेऽष्टमी चैव गुक्कपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परसंयुता । उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः । कृष्णप-क्षेऽष्टमी चैव कृष्णपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा तु कर्तव्या परविद्धा न किंहिचित् । उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः । इति निगमवचनात् । न च गुक्कपक्षे तिथिक्रांद्योति कृष्णपक्षे तिथि-श्रांद्योति वाक्याभ्यामेव प्रकृतार्थसिद्धेरेतद्वाक्यद्वयं व्यर्थमिति शंक्यम् । यस्यां तिथौ सामान्यत एव पूर्वविद्धत्वपरविद्धत्वप्रापकं शास्त्रद्वयं परस्परविषद्धं दृश्यते, तत्र परविद्धत्वाद्यनुवादेन गुक्कपक्षादिनियमविधिपरत्वाच्चयोर्तिगमवाक्ययोस्तु कर्माक्रभूत-कृष्णाद्यम्याद्यनुवादेन पूर्वविद्धत्वादिनियमविधिपरत्वात् । शिव-शक्तिमहोत्सवे तु पक्षद्वयगताप्यष्टमी नवमीयुता श्राह्या । अष्टमी नवमीयोगे महोत्साहे महोत्सवः । शिवशक्तयोः शिवक्षेत्रे पक्षयो-रुभयोरिष । इति हेमाद्रौ पाद्मवचनात् । इत्यष्टमीनिर्णयः ।

अथ नवमीनिर्णयः । साष्टमीविद्धैव ग्राह्या। अष्टम्या नवमी विद्धा कर्तव्या फलकाङ्किभिः । न कुर्यान्नवैमीं तात

१ तस्यामपि. २ वाच्यम् ३ योर्विरुद्ध.

द्शस्या तु कदाचन । इति ब्रह्मचैवर्तवचनात्—नवस्येकादशी चैव दिशा विद्धा यदा भवेत् । तदा वर्ज्या विशेषण गङ्गास्भः श्वहतौ यथा । इति मद्रनरत्वचनाच । दिशा दशस्या । एतद-पवादं वर्षकृत्ये रामनवमीव्रतादो वश्यामः । इति नवमीनिर्णयः ।

अथ द्रामीनिर्णयः । सा चोपवासादिषु नवमीयुकैव श्राह्या। पश्चमी सप्तमी चैव द्रामी च त्रयोद्शी। प्रतिपन्त्रवमी चैव कर्तव्या संमुखी तिथिः। इति पैठीनसिवचनात् द्रामी तु प्रकर्तव्या संदुर्गा द्रिजसत्तम। इत्यापस्तम्ववचनाच। दुर्गा नवमी। यत्तु—संपूर्णा द्रामी कार्या पूर्वया परयाथवा। युता न दृषिता यसाद्यतः सा सर्वतोमुखी। इति वर्चनं पूर्वविद्याया अलाभे उत्तरविद्यापि श्राह्येत्यंपरम् । नत्वेतद्वला-त्पूर्वापरद्राम्योरैच्छिकविकल्प इति हेमाद्रिमतं साधु, नापि कृष्णा पूर्वा शुक्का परेति माधवीयमतमिष, पूर्वविद्यद्शमीविधायकवचसां भूयसामनुरोधेन पूर्वविद्याया एव मुख्यतया स्त्रीकारौचित्यादिति। इति द्रामीनिर्णयः।

अथेकाद्द्रीनिर्णयः । तत्र तावदेकाद्द्रीवित सा निर्णाः यते । तस्यां भोजनिर्वृत्तिपराणि वाक्यानि द्विविधानि, कानि- चिन्निषेषपराणि कानिचिद्वतपराणि । तत्राद्यानि—न राङ्केन पिवेत्तोयं न खादेत्क्र्मस्करौ । एकाद्द्रयां न भुक्षीत पक्षयो- स्मयोरिप । इति—अष्टवर्षाधिको मत्यों ह्यशीतिनैव पूर्यते । यो भुङ्के मामके राष्ट्रे विष्णोरहिन पापकृत् । स मे वध्यश्च दण्ड्यश्च निर्वास्यो देशतः स मे । इति नार्दीयादीनि, अन्यानि च पकाद्द्रयां न भुक्षीत पक्षयोद्दमयोरिप । वनस्थयतिधर्मोऽयं गुक्का- मेव सदा गृही । इत्येवमादीनि । अत्र च धर्मपदोपसंहारवला त्यूर्वाधें नञ्भुजिभ्यामभोजनसंकरपो लक्ष्यते 'नेक्षेतोद्यन्तमादि- त्य'मित्यत्र तस्य वर्तमित्युपक्रमबलाद्दनीक्षणसंकरपवत् । एता- हशवचनैः सहैकमुलकरपनालाघवाय सर्वत्रापि निषेधवाक्ये संकर्णलक्षणवत्विधिरिति केचित् । तन्न । शब्दस्वरसात्प्रतीय- मानार्थानुरोधेन समापततोऽपि जघन्यगौरवस्य प्रामाणिकत्वेन स्वीकार्यत्वात् । अन्यथा विद्याक्षेपगौरवस्य प्रामाणिकत्वेन स्वीकार्यत्वात् । अन्यथा विद्याक्षेपगौरवस्य प्रामाणिकत्वेन

१ वचनाःपूर्व. २ निषेध.

प्रयुक्तपूर्वपद्रक्षणामभ्युपेत्य निषाद्श्यपतीष्टौ त्रैवर्णिकस्पैवा-धिकारापत्तेः। अन्ये तु निषेधान्पृथक्स्वीकृत्य निषेधान्तरवदे-काद्शीतिथ्यवच्छेद्ने तत्प्रवृत्ति वदन्तो वतदिनादिनान्तरे-प्येकाद्शीसत्त्वे निषेधप्रवृत्ति मन्यमाना मुहूर्तादिपरिमित-द्शमीसत्त्वे प्रातमध्याह्नियापकर्षपूर्वकं तत्रैव भोजनं कर्तव्य-मिति मन्यन्ते, शुद्धाधिकद्वाद्शिकायां तु नैरन्तर्येणोपवासद्वयं कर्तव्यमिति च, तद्पि न युक्तमिति वृद्धाः । तथाहि । पूषा प्रपिष्टभाग इत्यत्र पौष्णचरावेव पेषणं विधीयते न तु पौष्ण-पशौ, अपूर्वविध्यपेक्षया प्रतिप्रसवे लाघवादित्युक्तं तृतीये। एवं च प्रकृते शुद्ध निषेधानामपि—कृष्णैकाद्श्यादौ पुत्रवद्गृहिणां वत-निषेधेन-संक्रान्त्यामुपवासं च कृष्णेकादशिवासरे। चन्द्रसूर्यप्रहे चैव न कुर्यात्पुत्रवान्गृही। इत्यादिना संक्रान्तादाविव वतान्त-र्गतभोजनवर्जनबाधे प्राप्ते तद्वर्जनप्रतिप्रसवोपपत्तौ—नापूर्व-निषेधत्वमुचितम् । प्रतिप्रसवश्च यथाप्राप्तमेवार्थे विषयीकुर्वन् याद्दशद्निाधिकरणकं जागरणपारणादिनियमविशिष्टं व्रतान्त-र्गतत्वेन भोजनवर्जनं प्रसक्तमासीत्तादशदिनाधिकरणकमेव ताद्यां तद्विषयीकरोतीति न वतदिनादिनान्तरे निषेधप्रसक्तिः। संगच्छते चैवं सत्यवैष्णवनिष्कामपुत्रवद्गहिणां सर्वदेशेषु कृष्णे-काद्यामपि जागरणपारणादिनियमयुक्तोपवासानुष्ठानम्। सं-भवति चैवं-उपवासनिषेधे तु किंचिद्धक्ष्यं प्रकल्पयेत्-इति शास्त्रस्यापेक्षितत्वेन वतिदेने प्रवृत्तौ सत्यां कृष्णैकाद्यां तद्नु-सरणं ताहराविशिष्टानाम्। अन्यथा पृथङ्विधसत्त्वेऽपि विद्धौ-धिकाधिकद्वादिशिकायां कृष्णैकाद्श्यां व्रतिदेने पुत्रवद्गृहिणः संकान्त्यादाविव भोजनमेव प्रसज्येत। पूर्वदिने च भोजनिवेधोप-वासनिषेधयोविरोधपरिहाराय किंचिद्धश्यं प्रकल्पयेदिति शास्त्रं प्रवर्तेतेति दुष्परिहारं शिष्टाचारविरोधं सुधिय एव विदांकुर्वन्तु। न च कृष्णेकाद्यां प्रतिप्रसवसंभवेऽपि शुक्केकाद्यां तद्संभवः, तत्र वतनिषेधाभावाद्त उक्तनिषेधेषु पक्षयोरुभयोरपीत्यनुपपन्न-मिति वाच्यम्—एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। उपवासं न कुर्वीत पुत्रपौत्रसमन्वितः। इति साधवोदाहृतकौर्भवचनेन

<sup>9</sup> पतीष्टिवत्. २ ध्याहिक. ३ धः प्रसक्तः. ४ विद्वानिध°

पुत्रवहृहस्थं प्रति शुक्केकादश्यामि दिनक्षये व्रतनिषेधा चंदुपरिवचनेन तत्रापि प्रतिप्रसवसंभवात् । अस्तु वा अपूर्व एव
निषेधः । तथाप्येकादशीवताङ्गभूते—दशम्यामेकभक्तश्च मांसमेथुनवर्जितः । इति विहितभोजने न तत्प्रवृत्तिः । हिंसानिषेधस्येवास्यापि रागप्राप्तविषयत्वे संभवति शास्त्रप्राप्तविषयत्वायोगात् । काम्यव्रते नियमान्तरवदेकभक्तस्यावश्यकत्वात्,
निस्पेऽपि शक्याङ्गानां शक्तेन त्यक्तमयोग्यत्वात्, ईदशाङ्गे च
स्रतरां शक्तिसंभवात् । मा भूद्रा एकभक्तानुष्ठानं तथाप्येकादशीद्वादश्योर्चृद्धौ शुद्धायामिव विद्वायामिप निषेधपरिपालनानुरोधेनोपोषणमेव कर्तुमुचितं न तु मुहूर्तादिपरिमितायां दशम्यां
भोजनानुष्ठानम्—सर्वेषामुपवासानां प्रातरेव हि पारणिमितिवद्दशम्यां प्रातर्भोजनशास्त्रस्य द्वादशीवत्प्रातर्माध्याहिककियापक्षशास्त्रस्य च कचिदपि निवन्धेऽनुपलम्भात् । अतो गृहिणां
कृष्णेकादश्यादौ समन्त्रकसंकल्पमकुर्वतां यथाशक्तिनियमयुक्तभोजनवर्जनप्रतिपादनपरा एव निषेधा इत्यलं बहुना ।

अथ व्रताधिकारः । तत्र गृहिणां पुत्रवहृहिणां च कृष्णेकाद्द्रयां पूर्वोदाहृतव्रतिनिषेधात्तद्भिन्नाां व्रह्मचारियतिप्रभृतीनां
पक्षद्वये व्रताधिकारः । काम्यवते तु सर्वेषामिप पक्षद्वयेऽधिकारः—य इच्छेद्विष्णुसायुज्यं श्रियमायुः प्रजाः सुखम् ।
एकाद्द्रयां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरिप । इति स्मृत्यर्थसारोक्तेः ।
शयनीबोधिनीमध्यवर्तिकृष्णेकाद्द्रयां तु सर्वेषामेवाधिकारोऽस्ति—शयनीबोधिनीमध्ये या कृष्णेकाद्शी भवेत् । सेवोपोष्या
गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन । इति निषेधापवादादिति
माधवः । न च गृहिनिषेधादेव सिद्धेथे पुत्रवद्गृहिनिषेधो व्यथे
इति वाच्यम् । पुत्रवन्तं विधुरं प्रति पुत्रवतीं विधवां प्रति च
निषेधस्यार्थवत्त्वात् , गृहिग्रहणस्य विवक्षितत्वात् , अन्यथा
विशिष्टाचुवादे वाक्यमेदात् । संगच्छते चैवं सित पुत्रवतां
विधवाविधुराणां चन्द्रोपरागादावुपवासवर्जनाचारोऽपि । हेमादिस्तु गृहिसामान्यंप्रति कृष्णेकाद्द्रयां व्रतनिषेधस्यापवादत्वेन पुत्रवद्गृहिपर्युदासं वद्न शयनीबोधिनीमध्येऽपि पुत्रवतो

१ दुपनीतेन.

३ स्मृ० की०

न वताधिकार इत्याह । गुक्कायामपि तिथिक्षये पुत्रवतो न वताधिकार उक्तकीर्भवचनात् । पक्षद्वयेप्यशीतेरूर्ध्वमष्टम-वर्षात्पूर्वे न कस्याप्यधिकारः-अष्टवर्षाधिको मत्यो ह्यपूर्णाशीति-वत्सरः । एकाद्रयां न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरिप । इति कातीयवचनात् । अत्राष्ट्रवर्षाधिक इति कृतोपनयनत्वज्ञापन-परम् 'अपि वा वेद्तुल्यत्वादि'ति षाष्ठन्यायादिति केचित्, तद्सत् । पञ्चमवर्षे कृतोपनयनस्यापि व्रताधिकारसंभवेऽष्ट-वर्षत्रहणस्य निस्तात्पर्यकत्वापत्तेः । तसाद्दीतेरू वीमवाष्ट-वर्षात्पूर्वमधिकारव्यावृत्तावेव तात्पर्यं वक्तुमुचितं न त्वंशे न्यायप्राप्तानुवादित्वमंशान्तरे चाप्राप्तविधानमिति वैरूप्यम् । वस्तुतस्तु जातपुत्रकृष्णकेरापद्मियामिवेहापि पद्द्वयेनोपवास-योग्यावस्थाविशेषलक्षणेवोचिता, ततश्चाशीतेरूध्वमष्टवर्षात्पूर्व-मपि समर्थानामेकाद्शीवताचरणमविरुद्धम् । सभर्तृकाणां स्त्रीणां भर्त्र नुज्ञ येवाधिकार: -पत्यो जीवति या नारी उपोष्य वतमाचरेत् । आयुष्यं हरते भर्तुर्नरकं चैव गच्छति। इति विष्णुवचनात्-नारी खल्वननुक्षाता भन्नी पित्रा सुतेन वा। न तत्फलं भवत्यस्या यत्करोति वतादिकम्। इति मार्कण्डेय-वचनाच। उपवासाशकास्तु तत्प्रतिनिधित्वेनैकभक्तादिकमपि कुर्युः । यथाह मार्कण्डेयः-एकभक्तेन नक्तेन तथैवाया-चितेन च। उपवासेन दानेन न निर्दाद्शिको भवेत्। इति। स्मृत्यन्तरेऽपि-एकभक्तेन नक्तेन बालवृद्धातुरः क्षिपेत्। पयो मूलं फलं वापि न निर्दाद्शिको भवेत्। इति। सर्वथैव स्वस्याश-क्तावन्यद्वारा वतं कारयेत्। — पुत्रं वा विनयोपेतं भगिनीं भ्रा-तरं तथा। एषामभाव एवान्यं ब्राह्मणं विनियोजयेत्। इति स्का-न्द्वचनात्। —नारी च पतिमुद्दिय एकाद्यामुपोषिता। पुण्यं ऋतुरातं प्राहुर्भनयस्तस्वद्शिनः। उपवासफलं प्रतिनिधिद्वारा तस्याः पतिः प्राप्तोत्यसंशयम् । राज्ञस्त क्षत्रिय-वतानुज्ञा स्यार्थे एकाद्रयामुपोषितः। पुरोधाः क्षत्रियस्यार्धे फळं प्राप्तोति निश्चितम्। पितामहादीनुद्दिय एकाद्यामुपोषणे। कृते तत्तु

फलं विप्राः समग्रं समवाभुयुः । कर्ता रातगुणं पुण्यं प्राप्तौत्यत्र

न संशयः । दैवादेकाद्यां सर्वथेवाकृतवतेन पुरुषेण तहाद्-

इयामिष कार्यमित्युक्तमपरार्के वाराहे—एकादशी विष्ठुता चेत्परतो द्वादशी स्थिता। उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम्। इति। द्वादश्यामिष तदकरणे चान्द्रायणं कुर्यात्। एका-दश्यामहोरात्रं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेदिति स्मरणात्। तत्रापि प्रमादादिनाऽकरणे यचमध्यचान्द्रायणम्। नास्तिक्यादिना तद-करणे तु पिपीलिकामध्यम्। एवं निमित्तावृत्तो नैमित्तिकावृत्ति-वीध्या। इति व्रताधिकारः।

अथ व्रतकालिणांयः। तत्राधिकारिणो द्विविधाः। वैष्णवा अवैष्णवाश्च। तत्र वैष्णवस्वरूपमुक्तं विष्णुपुराणे—न चलति निजधर्मतोऽन्यथा यः सममतिरात्मसुदृद्धिपक्षपक्षे। न हरति न च हन्ति कंचिडुचैः सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्। इति । स्कान्देऽपि-परमापदमापन्नो हर्षे वा समुपस्थिते। नैकाद्शीं त्यजेद्यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी । समात्मा सर्व-जीवेषु निजाचाराद्विसृतः । विष्विपतिषिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते। इत्युक्तवैष्णवेन चारुणोद्यविद्धायामेकाद्श्या-म्पोषणं न कार्यम् । द्रामीवेधसंयुक्तो यदि स्याद्रणोद्यः । नैवोपोष्यं वैष्णवेन तहिनैकाद्शीवतम्। इति माधवीये गा-रुडवचनात्। अरुणोद्यश्च पञ्चधाविभक्तरात्रेरन्त्यमुहूर्तद्वया-त्मको बोध्यः।—आदित्योद्यवेलायां प्राङ्महर्तद्वयान्विता पकादशी तु संपूर्णी विद्धान्या परिकीर्तिता । इत्यादिभ्यो वैष्ण-वविषयत्वेन हेमादिमाधवादिस्वीकृतेभ्यो वचोभ्यः। ज्योतिः-शास्त्रविवादेन यत्रैकाद्या वेधसंदेहस्तत्राप्युपोषणं न कार्यम्। बहुवाक्यविरोधेन बाह्यणेषु विवादिषु। एकाद्शीं परित्यज्य द्वाद्शीं समुपोषयेत्। पारणं तु त्रयोदश्यामाश्यं मामकी मुने। हेतुवादो न कर्तव्यो हेतुना पतते नरः । इत्यादीनि प्रद्युमना-रदसंवादगतानि वचनान्युदाहृत्य ज्योतिःशास्त्रविवादप्रयुक्तद-रामीवेधसंदेहविषयत्वेन हेमाद्रिणा व्याख्यानात्।

पकादशी द्विविधा। विद्वा शुद्धा च। तत्र या अरुणोद-यवेधवती सा विद्वा वैष्णवैः परैवोपोष्येत्युक्तम्। शुद्धा त्रि-विधा, पकादशीमात्राधिक्यवती द्वादशीमात्राधिक्यवती उभ-याधिक्यवती चेति। त्रिविधा वैष्णवैः परैवोपोष्या।—संपूर्णे-

मपीति । नारदः -- न चेदेकाद्शी विष्णोर्हाद्शी परतः श्थिता। उपोष्येकाद्शी तत्र यदीच्छेत्परमं पद्म्। इति। हेमादिख ईहरो विषये सर्वेरपि परैवोपोध्येति मतमुपपाद्यितुं वचांस्यु-दाजहार। पाद्मे-अविद्धापि च विद्धा स्यात्परतो द्वाद्शी यदि। इति । विष्णुपुराणे-एकाऽप्यकिप्तासंयुक्ता यदि वृद्धा परा भवेत्। अथवैकाद्शी नास्ति द्शस्या चाथ संयुता। कलाथ काष्टा द्वाद्या यदि स्याद्परेऽहिन । द्वाद्श द्वाद्शिहिन्त पूर्व-सिन्पारणे कृते। इति। एका एकाद्शी। अलिप्ता वेधरहिता। अथेति पक्षान्तरे। संयुक्ता विद्धा। एवमेकतरप्रकारवृद्धा सती परा भवेत्। परदिनगता भवेदित्यर्थः। अथवेत्युत्तरार्धे त्वेका-द्रया अनाधिक्यं द्शम्या वेधराहित्यविशिष्टमुच्यते । स्कान्द्रे-एकादशी भवेतपूर्णा परतो द्वादशी यदा । तदा त्वेकादशीं त्यक्ता द्वादशीं समुपोषयेत्। इति। विष्णुरहस्ये-एकादशी तु संपूर्णी सहशी चोत्तरा भवेत्। पूर्वा तु पूर्ववज्लेया तिथि-वृद्धिः प्रशस्पते । इति । उत्तरा द्वाद्शी । सहशी सशेषा त्रयोद्श्यामिप स्यादित्यर्थः। पूर्वा एकाद्शी पूर्ववत् द्शमीव-द्रुपोष्येत्यर्थः। कालिकापुराणे-एकाद्शी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत्। उपोध्या द्वादशी तत्र तिथिवृद्धिः प्रशस्यते। इति। गारुडे-पूर्णा भवेद्यदा नन्दा भद्रा चैव विवर्धते। तदो-पोष्या तु भद्रा स्यात्तिथिवृद्धिः प्रशस्यते। इति । भविष्य-पुराणेपि-उपोष्या द्वाद्शी शुद्धा द्वाद्श्यामेव पारणम् । निर्गता या त्रयोद्श्यां कला वा द्विकलापि वा। द्विकलायां तु द्वाद्श्यां पारणां यः करोति हि । तामुपोष्य महाराज न गर्भे विशते नरः। इति। स्मृत्यन्तरे-संपूर्णेकादशी यत्र द्वादशी च परेऽहिन। तत्रोपोष्या द्वादशी स्याहादश्यामेव पारणम्। इति । भाग-वतादितन्त्रे-संपूर्णेकाद्शी त्याज्या परतो द्वाद्शी यदि । उ-पोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारणम् । न गर्भे विशते जन्तुरित्याह भगवान्हरिः। इति । एकाद्इयाधिक्यसहितद्वाद्-श्याधिक्यविषयाण्येतानीति केचित् । विद्धानिधकाधिकद्वाद्-शिकाविषयाणीति केचित्। तन्मतद्वयमपि हेमाद्विणैव नि-

१ वसते.

राष्ट्रतम्। उक्तं हि एकाऽछिप्तेति वचनोपन्यासानन्तरं, तेन ये उपरितनैकाद्शीविषयमेवेदं वचनमूचिरे ते प्रकरणानभिक्षाः। अथवेकाद्शी नास्तीत्यपि हात्र प्रकृतम्। ये च द्शमीविद्धावि-षयमेवेति तेऽपि तथा। द्राम्या वाथ संयुतेति प्रकृतत्वादिति। किंचेकाद्याः पूर्णत्वप्रतिपादकवचः सु नेव दशमीवेध एका-द्रयामाधिक्यं वा कल्पयितुं शक्यम् । पूर्णत्वविरोधात्।— आदित्योद्यवेलाया आरभ्य षष्टिनाडिकाः। या तिथिः सा तु संपूर्णेति नारदादिवचः प्रतिपादितसंपूर्णत्वस्य पूर्वसूर्योद्या-नन्तरं द्शमीसत्त्वे उत्तरसूर्योदयानन्तरमेकाद्शीसत्त्वे वाऽसंभ-वात्। उदाहतभविष्यपुराणादिवचनगतद्वादशीशुद्धत्वस्यैका-द्रयामाधिक्येऽसंभवाच सर्वेः सार्तेरीहराविषये द्वाद्रयामु-योषणं कार्यमिति हेमाद्रिणा मतमुपन्यस्तमनुस्तं चैतदे-माद्भितात्पर्यविदा दीपिकाकारेणापि-'शुद्धोनाप्यधिका समा भवतु वा विद्धा तथैकाद्शी चेहाद्श्यधिका तदोपवसने श्रा-ह्याऽखिलेर्द्धाद्शी'ति। अन्ये त्वीदशवचनानि वैष्णविषयाणीति मन्यन्ते तद्प्यसत्। सार्तविषयत्वेन निःसंदेहोपक्रमादिविरो-धात्। न हि विद्धाप्यविद्धा विशेयेति वचनं वैष्णवविषयं के-नापि वक्तं राक्यम्। येन तदुपक्रमवशादुत्तरार्धस्य वैष्णविन-षयत्वमुचितं स्पात् । एवं वैचनान्तरेऽपि बोध्यम् । न च बहुनां वचनानां साधवोदाहृतवचनह्यानुरोधेन संकोच उ-चितः। उचितं तु न गर्भे विश्वते नर इत्यनेकचचोगतपाठवरोन गैतिसामान्यन्यायावगततात्पर्यवशेनेहशी व्यवस्था--उक्तविषये मुसुशूणां द्वाद्रयामुपवास उक्तवचोभ्यः, अमुसुशूणां त्वेका-द्रयामुपवासविधायि पूर्वोक्तवचोद्वयमिति। अत एव माध-वाद्यदाहतनारदादिवाक्ये यद्गिच्छेत्परमं पदमितीन्द्रादिपद-कामनाभिप्रायमेवेति प्रतीयते, तत्संवादाच स्कान्द्वाक्येऽपि तथैव व्याख्येयम्। इममेवार्थमभिप्रेत्य च गृहिणां पूर्वा यतीनां परेति व्यवस्थात्मकं मतान्तरमपि हेमाद्रिणोपन्यस्तं, यृहियति-शब्दयोरमुसुसुसुसुधिषयत्वस्यौचित्यायातत्वात्। संगच्छते चैवं पृथ्वीचन्द्रोद्यगतबृह्भारदीयवचनमपि । संपूर्णेकाद्शी शुद्धा

१ बहुवचनान्तरेष्वपि । २ गतीति नास्ति । ३ मिति मोक्षादि ।

द्वाद्यां नैव किंचन। द्वाद्शी च त्रयोद्यामस्ति तत्र कथं भवेत्। पूर्वा गृहस्थैः कार्या स्यादुत्तरा यितिभिस्तथा। इति। ये तु हेमाद्रिसंमतार्थकमप्येतद्वचनं हेमाद्यिलखनान्निर्मूलमिति वदन्तो हेमाद्यलिखितत्वे तुल्येपि—शुद्धा यदा समा हीनेति वा-क्यद्वयं समूलिमिति वदन्ति नमस्तेभ्यो निष्फलाग्रहशिलेभ्यः। तित्सद्धं द्वादशीमात्राधिक्ये शुद्धामप्येकादशीं विहाय मुमुश्लुभिः सर्वाश्रमिभिः परेद्युरेवोपवासः कर्तुमुचित इति।

अथ व्रतप्रयोगः। तत्रोपवासदिनात्पूर्वदिने प्रातः कृत-नित्यित्रयः संकल्पं कुर्यात् ।-दशमीदिनमारभ्य करिष्येऽहं वतं तव। त्रिदिनं देवदेवेश निर्विधं कुरु केशव। इति। ततो यध्याह्ने एकभक्तं कुर्यात् । -दशस्यामेकभक्तश्च मांसमेथुनवर्जितः। इति वचनात्। तत्र नियमाः —कांस्यं मांसं मसूरं च दि-वास्वापं च मैथुनम्। पुनर्भोजनमत्याशं दशम्यां सप्त वर्जयेत् इति। अन्येऽपि क्षौद्रानृतभाषणचणककोद्भवशाकपरान्नद्यतात्यम्बुपार्न-लौल्यव्यायामप्रवासतिलपिष्टवर्जनाद्यो हेमाद्रौ द्रष्टव्याः। एक-भक्तानन्तरं दन्तधावनं कुर्यात् । - द्शम्यामेकभक्तं च कुर्वीत नियतेन्द्रियः । आचम्य द्न्तकाष्ठं च खाद्येत्तद्नन्तरम् । इति वचनात्। ततः प्रातरुत्थाय काष्टेन द्न्तधावनं न कुर्यात्। -उपवासे तथा श्राद्धे न खादेइन्तथावनम् । दन्तानां काष्ठसं-योगो हन्ति सप्त कुलानि च । इति वृद्धवसिष्ठवचनेनोपवा-सदिने तिन्नेषेधश्रवणात्, किंतु पणीदिना दन्तधावनं कुर्यात् । अलाभे वा निषेधे वा काष्ठानां द्न्तधावनम् । पणीद्-नापि शुद्धेन जिह्नोल्लेखः सदैव हि । इति पैठीनसि-वचनात्। द्वाद्रागण्डूषैर्वा।—अलामे द्नतकाष्ठानां निषि-द्धायां तिथौ तथा। अपां द्वाद्शगण्डूषैर्विद्ध्याद्दन्तधावनम् । इति वचनात् । ततः स्नानादिनित्यिकियान्ते पवित्रपाणि-रुद् इतु खो वारिपूर्ण ताम्रपात्रमादाय संकल्पं कुर्यात् ।-एका-दश्यां निराहारो भूत्वाहमपरेऽहनि। भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इति। यथोक्तं वाराहे—गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपूर्णमुद्द्युखः। उपवासं तु गृहीयाद्यद्वा वार्येव धार-

१ क्षीराचतः २ पानतेलव्याः ३ ताम्रपात्रंः

येदिति। तामपात्राभावेऽपि जलमात्रं गृहीत्वा संकल्पः कार्य इत्यभिप्रायेणोक्तं यद्वेति । अथवा पुष्पपूर्णाञ्जिकं कृत्वा पूर्वोक्तं मन्त्रमुचार्य हरो पुष्पाञ्चलि समर्पयेत्।—इत्युचार्य ततो विद्वा-न्पुष्पाञ्जलिमथार्पयेत् इति कातीयदाास्त्रवहोन संकल्पगत-प्रकारान्तरस्यापि हेमादिणोक्तेः। यस्त्वराक्त एकमकादिक-मुपवासस्थाने चिकीषीति स उक्तमन्त्रे एकाद्रयामेकभक्ताहार इत्यृहं कुर्यादिलापि हेमादिः । शैवाल-तत्पुरुपाय वि-बाहे महादेवाय धीमहि। तन्नो छद्रः प्रचोद्यात्। इति मन्त्रे-णोपवाससंकल्पं कुर्युः, शिवधमेषु तथोकेः। सीरास्त सा-विज्या नाममञ्जेण वा कुर्युः, तथैव सौरपुराणोक्तरिति हेमाद्रौ स्मृत्यर्थसारोकेश्च। शाक्तगाणेशानां तूक्तक्षोकेनेव संकल्पः। तेषु तस्याविशेषविधानात्। अयं च संकल्पः सूर्योद्यानन्तरं द्-शम्यनुवृत्तौ रात्रौ कार्यः। अर्धरात्रादुपरि दशम्यनुवृत्तौ तु मध्या-होत्तरं कार्यः ।-विद्वोपवासे सकलं दिनं त्यक्तवा समाहितः । रात्रौ संपूजयेद्धिष्णुं संकर्षं च तदा चरेत् । इति माधवीये नारदीयवचनात्। दशम्यासङ्गदोषेण मध्यरात्रात्परेण तु। वर्ज-येचतुरो यामान् संकल्पार्चनयोः सदा । इति तत्रेव स्मृत्य-न्तराच । संकल्पानन्तरं च कर्तव्यतामाह कात्यायनः-अष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्रिर्जितेनाभिमन्त्रितम् । उपवासफलप्रेप्सः पिवेत्पात्रभृतं जलिमिति। ततः कर्तव्यं ब्रह्मपुराणे-एकाद्दयां शुमे पक्षे निराहारः समाहितः । नानापुष्पेर्मुनिश्रेष्ठ विचित्रं पुष्पमण्डपम्। कृत्वा संपूज्य विधिवहिष्णुं श्रद्धासमन्वितः पुष्पेर्गन्धेस्तथा धूपैर्दीपैनैवेद्यकैः परैः। उपचारेर्वहुविधेर्जपहोमैः प्रदक्षिणैः। स्तोत्रेर्नानाविधोर्द्विर्योगीतवाद्यैर्मनोहरैः। दण्डवत्प्रणि-पातैश्च जयराब्देस्तथोत्तमैः। एवं संपूज्य विधिवद्रात्रो कृत्वा प्रजा-गरम्। याति विष्णोः परं स्थानं नरो नास्त्यत्र संशय इति।

एकाद्र्या नियमाः। विष्णुधर्मेषु—पाखिषडिभिश्च संस्पर्श समं भाषणमेव च । विष्णोराराधनपरैनैंव कार्यमुपोषितैः । इति । देवलः-ब्रह्मचर्यमिहंसा च सत्यमामिषवर्जनम् । व्रते-ष्वेतानि चत्वारि चरितव्यानि नित्यशः। इति । विष्णुरहस्ये-

१ जेपन्निमिन्त्रतं.

स्मृत्यालोकनगन्धादिस्वाद्नं परिकीर्तनम् । अशस्य वर्जयेत्सर्वे श्रासानां चामिकाङ्कणम्। इति । स्मृत्यर्थसारे—पुण्यक्षीणां पुष्पालंकारवस्त्राणि गन्धधूपानुलेपनान्युपवासे न दुष्यन्ति दन्त-धावनमञ्जनं चेति । हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे-उपावृत्तसा पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। उपवासः स विशेयः सर्वभो-गविवार्जितः । तज्जप्यतज्ञपध्यानैतत्कथाश्रवणादिकम् । तद्-र्चनं च तशामकीर्तनश्रवणाद्यः। उपवासंगता होते गुणाः शोका मनीषिभिः। इति । पाखण्डिनां द्शनस्पर्शनसंभाषणेषु व्रतिन-स्तदृष्टिगोचरतायां च प्रायश्चित्तान्युक्तानि हेमाद्रौ विष्णु-पुराणे-तस्यावलोकनात्सूर्यं पश्येत मतिमान्नरः । संस्पर्शे तु नरः स्नात्वा शुचिराद्शिनात्। संभाष्य तान् शुचिषदं चिन्तयेदच्युतं बुधः। इदं चोदाहरेत्सम्यक् कृत्वा तत्प्रवणं मनः। शरीरमन्तःकरणाद्यपेतं वाचअ विष्णुर्भगवान्विरोषम् । शमं नयत्वाशु ममेव सर्व पायाद्नन्ते हृदि संनिविष्टे। अन्तःशुर्हि बहिः शुद्धे शुद्धो धर्ममयोऽच्युतः । स करोत्वमले तस्मिन्शु-विरेवासि सर्वदा। वाह्योपघाताननघो बोद्धा च भगवानजः। रामं नयत्वनन्तात्मा विष्णुश्चेतिस संस्थितः। एतत्संभाष्य जप्तयं पाखण्डिभिरुपोषितैः। नमः शुचिषदेत्युक्तवा सूर्यं पश्येत दीक्षि-तः। इति। पाखण्डिभिः संभाष्य उपोषितैरेतज्ञप्तव्यमित्यन्वयः।

मुख्योपवासकतुः श्राद्धप्राप्तावाह माधवः - उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत्। उपवासं तदा कुर्यादाघ्राय पितृसेवितम्। इति। कन्दमूलफलाहाराद्यनुकल्पकतुत्तु नैतत्। स्वभक्ष्यस्येव फलादेः पितृब्राह्मणपात्रेषु परिवेषणपूर्वकं तच्छेषभक्षणसंभवात्। यानि तु-एकाद्द्रयां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरिष। महादोषमयं चान्नमेकाद्द्रयां भवेद्यतः। न दातत्यं न भोक्तत्यं नाघ्रातव्यं विशेषतः। भुङ्क्ष भुङ्केति यो न्याद्धंके यो हरिवासरे। ताबुभो पतितौ स्यातां तस्माच्छाद्धं परेऽहिन। इति । -एकाद्द्रयां यदा भूष मृताहः स्यात्कदाचन। तद्दिनं तु परित्यज्य द्वाद्रयामेव कारयेत्। इत्यादीनि वचनानि तानि वैष्ण-वग्रन्थपितत्वात्तेषामेवाचारदर्शनाच्च तद्विषयाणि । यत्तु-

१ तज्जपप्या । २ वासकृतां । ३ करणोपघातं.

एकाद्श्यां श्राद्धाभावे-स पक्षः सकलः पुज्यः श्राद्धषोडशकं प्रतीति षोडरासंख्यानुपपत्यादिदूषणं केश्चित्स्तं तद्सत् । उत्तवचोनुसारेण द्वादर्यां आदद्वयसानुष्ठानेऽपि कर्मगतसं-ख्यालोपासंभवात्। सृतकादो विशेषः कीर्मे-काम्योपवासे प्रकान्ते त्वन्तरा स्तस्तके। तत्र विचारः काम्यवतं कुर्योद्दानार्चनिविविजितम्। इति। प्रकान्त इत्यनेनाप्रका-न्तवतप्रक्रमो निषिध्यते । स्तकान्ते पूजादानादिकं कुर्यात् ।-स्तकान्ते नरः सात्वा पूजियत्वा जनार्नम् । दानं दत्त्वा विधानेन वतस्य फलमश्रुते इति सात्स्योक्तेः। नित्यविषये वाराहे-स्तके तु नरः स्नात्वा प्रणस्य मनसा हरिम् । एकाद्इयां न भुज्ञीत वतमेवं न छुप्य-रजखलावत-विचारः ते। सूतके तु न भुजीत पकाद्श्यां सदा नरः। द्वाद्रयां तु समश्रीयात्स्वात्वा विष्णुं प्रणम्य च। इति। रजस्वलाभिरप्येतद्भतमगुष्टेयमेव। प्रारब्धदीर्घतपसां नारीणां यद्जो भवेत्। न तत्रापि वतस्य स्यादुपरोधः कदाचन। इति सामान्यतः स्त्यवतोक्तेः। संप्रवृत्तेपि रजसि न त्याज्यं द्वादशी-वतिमिति विशेषतोऽपि ऋष्यशृङ्गोकेश्च-सात्वा भर्तुश्चतुर्थेहि शुद्धा स्थात्परिचारणे । पञ्चमेऽहिन शुद्धा स्थाहैवे पित्र्ये च कर्मणि। इति श्रुतेः पञ्चमेऽहिन शुद्धया तयाऽतिकान्तं पूजा-दानादिकमं कार्यमिति साधवः। एतच पूर्वप्रकान्तकाम्यवि-पयं बोध्यम्। ततः प्रातर्नित्यपूजां विधाय भगवते वतं सम-र्पयेत्। तन्मकाश्च रामार्चनचन्द्रिकायाम् -- अज्ञानतिमिरान्धस्य वतेनानेन केराव। प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानहिष्पदो भव। इति । सुमुखो भवेति नृसिंहपरिचर्यायां पाठः । ततो नैवेद्यतु-लसीमिश्रितान्नेन पारणं कुर्यात्। यथोकं मद्नरसे स्कान्दे— क्रत्वा चैवोपवासं तु योऽश्लीयाहादशीदिने । नैवेद्यं तुलसीिमश्लं हत्याकोटिविनाशनम्। इति । तच द्वादशीमध्य एव कुर्यात् ।— महाहानिकरी होषा द्वाद्शी लिङ्घता नरैः। करोति धर्महर-णमस्नातेव सरस्वती । इति पाद्मोक्तेः। स्वल्पद्वाद्शीसत्त्वे रात्रि-

१ ऽश्राति द्वाः

रोषे सर्वमावद्यकं समापयेत् ।—स्वल्पायामध्य विप्रेन्द्र द्वाद-द्यामरुणोद्ये । स्नात्वार्चनिक्तया कार्या दानहोमादिसंयुता । इति न्हासिंहपरिचर्यायां भविष्योक्तेः । अतिसंकटे तीर्थजलेन पारणं कुर्यात् । संकटे विषमे प्राप्ते द्वाद्द्यां पारयेत्कथम् । अद्भिख्य पारणं कुर्यात्पुनर्भुक्तं न दोषकृत् । इति देवलोक्तेः । द्वाद्द्यीभूयस्त्वे तदीयप्रथमपादमितक्रम्य पारयेत् । यथोकं विष्णुधर्मोत्तरे—द्वाद्द्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंक्षितः । तम-तिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः । इति । कलामात्राया अपि द्वाद्द्या अभावे त्रयोद्द्यां पारणं कार्यम् ।—त्रयोद्द्यां तु शुद्धायां पारणे पृथिवीफलम् । इति वचनात् ।

द्वादशीनियमा हेमाद्री ब्रह्माण्डपुराणे-कांस्यं मांसं सुरां क्षोरं छोभं वितथभाषणम्। व्यायामं च प्रवासं च दिवास्वाप-मथाञ्जनम् । तिलिपिष्टं मस्रं च द्वादशैतानि वैष्णवः । द्वादश्यां वर्जयेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । तथा-पुनभौजनम-ध्यायो भारमायासमेथुने । उपवासफलं हन्युदिवानिद्रा च पश्चमी। इति । तेलचूतकोधचणककोरदूषकिर्माल्यलङ्घनतास्त्रू-लादिवर्जनं हेमादितो बोध्यम्। माधवीये कात्यायनः-द्वाद-इयां पारणं कुर्याद्वजीयत्वा ह्यपोदकीम् । इति । उपोदकी महाराष्ट्रेषु पोइटी इति प्रसिद्धा। विष्णुधर्मोत्तरे—असंभाष्या-न्हि संभाष्य तुलस्यतसिकादलम् । आमलक्याः फलं वापि पारणे प्राइय युद्धाति । इति । काम्योपवासे उक्तनियमा आव-इयकाः । सर्वाङ्गोपसंहारसमर्थस्येच तत्राधिकार इति षष्टेऽभि-धानात्। नित्योपवासे तु विशेषो ब्रह्मवैवर्ते - इति विशाय कुर्वीताचरयमेकादशीवतम्। विशेषनियामाशकोऽहोरात्रं भुक्ति-वर्जितः । निगृहीतेन्द्रियः श्रद्धासहायो विष्णुतत्परः। उपोष्यै-कादशीं पापान्मुच्यते नात्र संशयः । इति। शक्तं प्रति तु कात्यायनः—शक्तिमांख पुनः कुर्यान्नियमं सविशेषणम्। नि-यमं नित्यवतम् । सविशेषणं सर्वाङ्गोपेतम् । द्वाद्रयां अवण-योगे अवणद्वादशीप्रकरणे वश्यामः। इत्येकादशीवतिर्णयः॥

कार्यान्तरेऽप्येकाद्शी परविद्धेव कार्या । रुद्रेण द्वाद्शी

युक्तेति युग्मवाक्यात् । पश्चद्शानाङीपरिमितो इरामीवेधश्च दूषको बोध्यः । दिक्पश्चद्शभिस्तथेति शास्त्रात् ।

द्वादशी त्वेकादशीविद्धा शाह्या ।-द्वादशी तु प्रकर्तव्या एकादश्या युता विभो । इति स्कान्द्ववनात्।

त्रयोद्शीनिर्णयः। त्रयोद्शी गुर्कविद्धा हुण्ण-पक्षे परविद्धा शाह्या। -गुक्का त्रयोद्शी पूर्वा परा कृष्णा त्रयो-द्शी। इति साधवोक्तेः।

इत आरभ्यास्मिन्भागे निर्णयाभावात् केवलतान्त्रिकपूजाविष्युपकमात् साव-न्तवाटिकानगरानीताद्शेऽस्यानुपलक्षेश्च प्रक्षिप्तमिदं प्रदोषप्रकरणमिति ह्रेयम्—

[ अथ पक्षद्वयगतत्रयोद्श्यां प्रदोषवतिर्णयः ब्रह्मोत्तरखण्डे-पक्षद्वये त्रयोदश्यां निराहारो भवेहिवा । घरिकात्रयं हास्तमयात्पूर्वं स्नानं समाचरेत्। युक्काम्बरघरो भूत्वा वाग्यतो नियमान्वितः। कृतसंध्याजपविधिः शिवपूजां समा-चरेत्। देवस्य पुरतः सम्यगुपिलप्य नवामभसा । विधाय मण्डलं रम्यं घौतवखादिभिविधोः। वितानाचैरलंकृत्य फल-पुष्पनवाङ्करैः। विचित्रं पद्ममुबृत्य वर्णपञ्चकसंयुतम्। तत्रोपविदय सुशुभ उपविष्टः स्थिरासने। सम्यक्संपादितारोषपूजोपकरणः शुचिः। आगमोक्तेन मन्त्रेण पीठमामन्त्रयेत्सुधीः । पीठपूजां मानसीं कुर्यादित्यर्थः। तां वक्तं तत्पूर्वकर्तव्यमाह-ततः कृत्वा मनःपूर्वमात्मशुद्धिमनुक्रमात् । प्राणायामत्रयं कुर्याद्वीजवर्णेः सिबन्दुकैः। मातृका न्यस्य विधिवद्यात्वा तद्देवतां पराम् । समाप्य मातृकां भूयो ध्यात्वा चैव परं शिवम् । वामभागे गुरुं नत्वा दक्षिणे गणपं यजेत्। अंसोरुयुग्मे धर्मादीक्यसेन्नाभौ व पार्श्वयोः। अधर्माद्वीननन्तादीन्हदि पीठमनुं न्यसेत् । आधा-रशक्तिमारभ्य ज्ञानात्मानमनुक्रमात्। उक्तक्रमेण विन्यस्य ह-त्पन्ने साधुभाविते। नवशक्तिमये रम्ये ध्यायेद्देवमुमापतिम्। चन्द्रकोटिप्रतीकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रभूषणम् । आपिङ्गलजटाजूट-रत्नमौलिविराजितम्। नीलश्रीवमुदाराङ्गं नागहारोपशोभितम्। वरदाभयहस्तं व हरिणं च परश्वधम् । द्धानं नागवलयं केयूराङ्गदमुद्रिकाम्। व्याघ्रचर्मपरीधानं रत्नसिंहासनिश्यतम् । ध्यात्वाथ वामभागे च चिन्तयेद्विरिकन्यकाम् । भास्वज्ञपाप्र-

स्नामामुद्यार्कसमयभाम्। विद्युत्युत्रनिभां तन्वीं मनोनयन-निद्नीम्। वालेन्ड्रांखरिकाधनीलक्ञिञ्चतकुन्तलाम्। भक्तं-घातरुचिरनीलालकविराजिताम् । मणिकुण्डलविद्योतमुखमण्ड-लविभ्रमाम्। नवकुङ्गपङ्गाङ्गकपोलतलद्पणाम्। मकरसित-विभाजदरणाधरपछ्वाम्। कम्बुकण्ठीं शिवासुद्यत्कुचपङ्कजङ्ग-द्मलाम्। पाशाङ्कशाभयवरैविलसन्तीं चतुर्भुजाम्। अनेकरल-विलसत्कङ्गणाङ्गदमुद्धिकाम्। त्रिवलीवलयां हृद्यां हेमकाञ्ची-गुणान्विताम्। रलमाल्याम्बरधरां दिव्यचन्द्नचार्चेताम्। दि-क्पालवनितामोलिसकता द्विसरोव्हाम्। रत्निंहासना रत्नं स-र्पराजपरिच्छदाम्। एवं ध्यात्वा महादेवं देवीं च गिरिकन्य-काम्। न्यासक्रमेण संपूज्य देहे गन्धादिभिः क्रमात्। पश्चिमि-र्वहाभिः कुर्यातमोक्तस्थानेषु वा हृदि । पृथकपुष्पाञ्चितं देहे मुलेन च हृदि त्रिधा । पुनः स्वयं शिवो भृत्वा मूलमन्नेण साधकः। ततः संपूजयेद्देवं वाह्यपीठे पुनः ऋमात् । संकर्षं प्रवद्त्तत्र पूजारम्भे समाहितः। इताञ्चलिपुदो भूत्वा चिन्त-येद्धृदि शंकरम्। ऋणपातकदौर्भाग्यदारिद्यविनिवृत्तये। अशे-षाघविनाशाय प्रसीद् मम शंकर। दुःखशोकाद्सितप्तं संसार-भयपीडितम् । बहुरोगाकुलं दीनं पाहि मां वृषवाहन । आगच्छ देवदेवेश महादेवाभयंकर । गृहाण सह पार्वत्या तव पूजां मया कृताम्। इति संकल्प्य विधिवद्वाद्यपूजां समाचरेत्। गुरुं गणपति चैव यजेत्सव्यापसव्ययोः । क्षेत्रेशमीशकोणे च वही कात्यायनीं यजेत्। धर्मे शानं च वैराग्यमेश्वर्यं च नमोन्तकैः। सर्वेरद्रयादिकोणेषु पीठपादमनुक्रमात् आभ्यां। विन्दुविसर्गा-भ्यामधर्मादीन्प्रपूजयेत्। मातृरूपां चतुर्दिश्च मध्येऽनन्तं सता-रकम् । सत्वादीं सिगुणांस्तन्तुरूपान्पीठेषु विन्यसेत् । ऊर्ध्वच्छदे मायां विद्यालक्ष्यो शिवेन च । तद्नते चाम्बुजं भूयः सकळं मण्डलत्रयम् । पत्रकेसरिकञ्जलकव्याप्तताराक्षरेः क्रमात्। पद्मत्रयं समभ्यच्यं मध्ये मण्डलमाद्रात्। वामां ज्येष्ठां च रोद्गीं च भगाद्येर्दिश्च पूजयेत्। वामाद्या नवशक्तीर्वा नव स्वरयुता यजेत् । हृदि वीजत्रयाढ्येन पीठमन्त्रेण चार्च-

१ पश्चमिर्वहाभिः सद्योजातादिपश्चमश्चैः।

येत्। आदृत्तिः प्रथमाङ्गेस्तु पश्चभिर्मृतिशांकिभिः । त्रिशक्ति-मूर्तिभिश्चान्या विधिद्धयसमिन्वितैः। अनन्ताद्यैः परा बाह्यमा-तृभिश्च वृषादिभिः। सिहिभिश्वाणिमाद्याभिरिन्द्रादेश्च तदा-युधेः। वृषभक्षेत्रदण्डेशो दुर्गा च स्कन्दनन्दिनौ । गणेशः सैन्यपश्चेव स्वस्वछक्षणछिस्ताः। अणिमा महिमा चैव गरिमा लिधिमा तथा। ईशित्वं च विशित्वं च प्राप्तिः प्राकाम्यमेव च । पूर्वं अष्टेश्वयाणि चोक्तानि तेजोरूपाणि केवलम् । पञ्चभिर्वहाभिः इहोबाचामिरप्यन् । अङ्गे रुद्राभि(?)रिन्द्राचैः पूजोक्ता मुनिभिः खुतौ। उमां चण्डेश्वरादीश्च पूजयेदुत्तरादितः। प्वमावरणे-र्युक्तं तेजोरूपं सदाशिवम्। उमया सहितं देवमुपचारेः प्रपूज-येत्। सुप्रतिष्ठितशङ्ख्यतीर्थं पद्मासृतैरपि। अभिषिच्य महा-देवं रुद्रसूक्तेः समाहितः। कल्पयेद्विविधेर्मकेरासनाद्युपचारकान्। आसनं कल्पये देमं स्वागतं विहिता झिलः । अर्घ्यमष्युणोपेतं पाद्यं शुद्धोदकेन तु । तेनेवाचमनं द्द्यान्मधुपर्क मधूत्तमम् । पुनराचमनं द्त्वा स्नानं मन्त्रेः प्रकल्पयेत् । ततश्च विल्वमन्दा-रकहारसरसीहहम् । धत्त्रं कणिकारं च द्रोणपुष्वं च मिल्लका। निवेदयेरसुगन्धीनि माल्यानि विविधानि च। धूपं कालागरुनिमं दीपं च विविधं शुभम्। अथ पायसनेवेद्यं सघृतं सोपदंशकम् । मोदकापूपसंयुक्तं शर्करागुडसंयुतम् । मधुनाकं व्धियुतं जलपानसमन्वितम्। तेनेव हिविषा वहा जुहुयानमञ्ज-भावितैः। आगमोक्तेन विधिना गुरुवाक्यनियन्त्रितः। नैवेद्यं शंभवे भूयो दत्त्वा ताम्बूलमुत्तमम्। पूर्व नीराजनं शस्तं छत्रदर्प-णमुत्तमम्। समर्पयित्वा विधिवन्मश्रेवैदिकताश्रिकैः। यद्यराकः स्वयं निःस्वो यथाविभवमर्चयेत्। भक्तया दसेन गौरीशः पुष्प-मात्रेण तुष्यति। अथाक्नभूतान्सकलान्गणेशादीन्प्रपूजयेत्। मन्त्रे-नीनाविधेः खुत्वा साष्टाङ्गं प्रणमेहुधः। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा वृषचण्डेश्वरादिकान्। पूजां समाप्य विधिवत्प्रार्थयेदिरिजाप-तिम्। जय देव महादेव जय रांकर शाश्वत। जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुराचित। जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद्। जय नित्य निराधार जय विश्वस्भराव्यय। जय विश्वेकवन्देश जय नागेन्द्रभूषण। जय गौरीपते शंभो जय चन्द्रार्धशेखर। जय

कोट्यर्कसंकारा जयानन्तगुणाश्रय। जय रुद्द विरूपाश जया-चिन्त्य निरञ्जन । जय नाथ रूपासिन्धो जय भक्तातिभञ्जन । जय दुत्तरसंसारसागरोत्तरण प्रभो। प्रसीद् मे महाभाग संसा-रातेस्य खिद्यतः। सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर। महा-दारिद्यमग्रस्य महापापहतोजसः। महाशोकनिविष्टस्य महारो-गातुरस्य च। ऋणभारपरीतस्य दहामानस्य कर्मभिः। श्रहेः प्रपी-ड्यमानस्य प्रसीद् मम शंकर । दरिद्रः प्रार्थयेदेवं पूजान्ते गिरि-जापतिम्। अथाद्यो वापि पूजान्ते प्रार्थयेद्देवभीश्वरम्। दीर्घ-मायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिकोन्नतिः। समास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर। शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीद्न्तु मम ग्रहाः। नर्यन्तु दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः। दुर्भिक्षमारिसंतापाः शमं यान्तु महीतले। सर्वसस्यसमृद्धिश्च भूयात्सुखमया दिशः। पवमाराधयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम्। ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्द-क्षिणाभिश्च पूजयेत्। सर्वपापक्षयकरी सर्वदारिद्यनाशिनी । शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। इति। पञ्चभिर्वहाभि-रिति सद्योजातादिभिरित्यर्थः। दिनद्वयं त्रयोद्इयां प्रदोत्रव्यासा-ववातो च परेव संकल्पकानादिकमैकालवातिलाभात्।

अथ रानिप्रदोषव्रतम् । तचोकं मदनरते स्कान्देयदा त्रयोदशी शुक्षा मन्द्वारेण संयुता । आरब्धव्यं वर्तं तत्र
सन्तानफलिख्ये । ऋणिनमींचनार्थं तु भौमवारेण संयुता ।
सौभाग्यलीसमृद्धार्थं भाजुवारेण संयुता । इति । अस्यां प्रातः
स्नात्वा पुत्रादिकाम इति विशेषनिर्देशपूर्वकं—एकवत्सरपर्यन्तं प्रतिपक्षे त्रयोदशीम् । प्रदोषे शिवमभ्यच्यं नक्तं भोक्ष्यामि शंकर । इति तत्रैवोक्तेन मन्त्रेण वतसंकल्पं कुर्यात् । ततस्तु
लोहिते भानौ स्नात्वा सनियमो वती । पूजास्थानं ततो गत्वा
प्रदोषे शिवमर्चयेत् । पूजामन्त्राः ।—भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते । रुद्राय नीलकण्टाय शर्वाय शिशानाशाय मीमाय भयहारिणे । ईशानाय नमस्त्रभ्यं पश्नां
पतये नमः । इति । प्रार्थनामन्त्रः । यथा भवान्समस्तानां पश्नां
पाशमोचकः । तथा वतेन संतुष्टः पुत्रं देहि सुलक्षणम् । इति ।
संयावकं च नैवेद्यं साज्यं सफलशर्करम् । दत्वा सुमुखवासं च

ताम्बूलं ऋमुकादिकम्। समप्योष्यु दिश्वष्ट दीपान्साज्यपरिष्ठु-तान्। भवाद्येनामिभिद्त्वा तेरेवाष्ट प्रदक्षिणाः। नमस्काराष्ट्रक कृत्वा जस्वा पूजां समर्पं च । व्वराजं समभ्यच्यं व्वमञ्रेण मनवित्। मनस्त-धर्मस्तं वृषह्णेण जगद्गनन्द्कारक। अष्ट्यू-तेरिधष्टानमतः पाहि सनातन। इति । चुषाय द्वीपञ्चकं पानीयं च निवेदा च । वृषय वृषणं स्पृष्टा शृङ्गयोः संधितः खयम्। विलोक्य सहितं देव्या पूजितं प्रार्थयेव्छिवम्। तन्म-न्त्रश्च-ऋणरोगादिदारिद्यपापश्चर्पस्यवः । भयशोकमनस्तापा नर्यन्तु मम सर्वदा। इति । पृथिव्यां यानि तीथीनि सागरा-न्तानि तानि च । अण्डमाशिय तिष्ठन्ति प्रदोषे गोर्षय तु। स्पृष्टा तु वृषणों तस्य शृहमध्याहिलोक्य च। पुच्छं च कहुदं चैव सर्वपापैः प्रमुच्यते। निवेद्य कर्मजातं तु द्दाहिसानुसा-रतः। दक्षिणां ब्राह्मणेभ्यश्च ततो मोनं विसर्जयेत्। एवं संव-त्सरं कुर्यात्रयोदश्यामिदं वतम् । अथवा मन्दवारेण युक्तामेव त्रयोद्शीम्। चतुर्विशतिः कुर्वात यथोकं फलमामुयात्। इति। अत्रास्तात्पूर्वे घटिकात्रयात्मकस्तानकालमारभ्य पूजापर्यास-प्रदोषकालव्यापिनी नयोद्शी ग्राह्या। दिनभेदेन स्नानकालपू-जाकालव्यासौ पूजाकालव्यापिनी आहा। इति प्रदोपत्रयोद्शी-निर्णयः॥1

अथ चतुर्दशी। सा च गुक्का परा कृष्णा पूर्वा श्राह्या। गुक्कपक्षेऽष्टमी चेव गुक्कपक्षे चतुर्दशी। परिवद्धा प्रकर्तव्या पूर्व-विद्धा न कुत्रचित्। कृष्णपक्षेऽष्टमी चेव कृष्णपक्षे चतुर्दशी। पूर्वविद्धा प्रकर्तव्या परिवद्धा न कुत्रचित्। इति निगमवच-नाभ्याम्। इति चतुर्दशी।

पूर्णमास्यमावास्ये तु साविजीवतव्यतिरिक्तविषये पर-विद्धे श्राह्ये । साविजीवतमन्तरेण भवतोऽमापौर्णमास्यौ परे इति दीपिकोक्तेः । इति पूर्णिमामावास्यानिर्णयः ॥

अथ पर्वनिर्णयः। तत्र दृष्ट्यङ्गत्वेन पर्वप्रतिपत्संधिस्ताव-च्छुत्या विहितः संधो यजेतेति। तत्र संधिकालस्य दुर्लक्ष्यत्वा-चतुपलक्षितपूर्वोत्तरकालो संधिराब्देन विविक्षितो। अतप्व व्यवस्थाविधायकं शास्त्रान्तरं-पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षाद्यो यष्टवा इति। अत्र यद्यपि पक्षान्तराब्देन पर्व पक्षादिराब्देन प्रतिपदेव शब्द्शतया प्रतीयते, तथापि पर्वणोऽन्समंशत्रयम-न्वाधानाइं, पर्वणश्चतुर्थोशः प्रतिपद्श्वाद्याखयोंशा एतद्न्यतरा-विच्छन्नः प्रातःकालो यागाङ्गम्—त्रीनंशानोपंवस्तय यागस्य चतुरो विदुः। द्वावंशाबुत्स्जोद्न्यो यागे च वतकर्मणि। इति लीगाक्षिसारणात्, -पर्वणो यश्चतुर्थोश आद्याः प्रतिपद्खयः। यागकालः स विशेयः प्रातस्तो मनीषिभिः। इति वचनाच, -न यष्टवं चतुर्थेशे यागैः प्रतिपदः कचित्। रक्षांसि तदिलुम्पन्ति दूषयन्त्याश्वलायनाः। इति शास्त्रान्तराच। तत्र यदा पर्वप्रतिपदौ पूर्णतिथी तदा न संदेहः। -पूर्वेद्यर्राधं गृह्यात्युत्तरमहर्यजेतीति पूर्वदिनकर्तव्यान्वाधानस्य उत्तरदिनकर्तव्ययागस्य च यथोचि-तोक्तकाललामात् । पर्वणः खण्डत्वे तु निर्णयप्रकारमाह ली-गाक्षि:-पूर्वाह्वे वाथ मध्याहे यदि पर्व समाप्यते । उपोष्य तत्र पूर्वेद्यस्तद्हर्याग इष्यते । अपराहेऽथवा रात्रो यदि पर्व समा-प्यते। उपोष्य तिसान्नहिन श्वोभूते याग इष्यते। इति, तत्र द्वेधा-विभक्तस्य दिनस्य पूर्वार्धे पूर्वाह्यः । अपरार्धमपराह्यः । तदीयसं-धिभूतो मुहूर्तो मध्याह आवर्तनापरपर्यायः। आवर्तनस्तु पूर्वाहो द्यपरात्तस्ततः परः। इति स्मृतेः। यदहः पुरस्ताचन्द्रमाः पूर्ण उत्सर्पत्तां पूर्णमासीमुपवसेच्छुःपूरितेति यद्हर्न दश्यते तद्हर-मावास्यां भ्वो ने द्रष्टार इति चेत्यापस्तम्बीयसूत्रचतुष्ट्यमपि कप-दिखामिभिः लीगाध्युक्तव्यवस्थाश्रयेणेव राकानुमत्यादिविषयं व्याख्यातम् । उचितं च पूर्वी पूर्णमासीमुपवसेत्संपूर्णी वा पूर्वाममावास्यां यदहर्वा न हर्यत इति हिर्ण्यकेशिस्त्रस्या-प्येवमाश्यः। अत्र पर्वदिनात्पूर्वदिने चतुर्दश्यनन्तरं प्रवृत्तपर्वणा सहोद्यिकं पर्वेकीकृत्य यावद्धिकापरिमितं भवति ततो दिन-इयस्थप्रतिपदेकीकरणेन तद्घटिकासंख्याया वृद्धो क्षये वा तद्धि

१ औपवस्तस्यात्र्यन्वाधानादेश्लीनंशान्विदुः यागस्य चतुरोंशान्विदुः अन्ता-वंशी पश्चदशीप्रतिपत्संबन्धिनावुत्स्रजेत् परित्यजेत्। २ यजेति। ३ स्वोचितो। ४ उपसर्पेत् उदियात्। ५ श्व.पूरिता-श्वोनद्रष्टार् इति। यदा पूर्विह्नं मध्यन्दिने वा पर्वसंधिस्तदा तस्मित्रहनि चन्द्रमाः पूरिता=पूर्णो भवति सा पूर्णिमा। यस्य वा न द्रष्टारो=नेक्षितारो भवेद्यः साऽमावास्येति हैयम्।

पर्वणि निक्षिप्य संधिनिर्णयः कार्यः ।-परेहि घटिका न्यूनास्त-थैवाभ्यधिकाश्च याः । तद्धेकृत्या पूर्वसिन्हासवृद्धी प्रकल्प-येत् । इति कात्यायनवचनात् ।

स च संधिद्विधः दिवासंधिः रात्रिसंधिश्चेति । दिवासंधिक्षिविधः पूर्वीह्नसंधिर्मध्याह्नसंधिरपराह्नसंसंधिक्षरूपं
धिश्चेति । तत्र पूर्वीह्नसंधौ पूर्वदिनेऽन्वाधाय संधि-

दिने याग इति उत्सर्गे प्राप्ते अपवादः सार्यते—संधिश्चेत्सङ्गवा-दुध्वं प्राक् वेदावतनाद्वेः। सा पूर्णमासी विशेषा सद्यस्काळ-विधो तिथिः। इति । ईहरानिषय एव पर्नणश्चतुर्थेरोऽन्वाधानं न दोषाय । सङ्गवः पञ्चधाविभक्तसा दिनसा हितीयो भागः। अनेनेवाभिप्रायेण कात्याधनेनाप्युक्तं पूर्वो पूर्णमासीमुपवसे-दुत्तरां वेति । उक्तविषये उत्तरां तद्न्यविषये पूर्वामिति व्यव-श्थितविकल्पाभिप्रायो वाश्वब्दः । उक्तकालीयस्त्रव्याख्यातारः कर्कदेवश्री अनन्तास्तृत्तरां वेति प्रतिपद्यपवासविधि सद्यो वा प्रातरिति सद्यस्वाभिप्रायम् चः। सद्यो वा प्रातरित्येच्छिकवि-कल्पस्पैव कर्कानुसारिभिरभ्युपगमात्। प्रतिपदि पर्वसार्धघ-टिकाह्योपलब्धो उत्तरोपवसनीया अल्पोपलब्धो पूर्वेवेति श्रीमद्नन्तेन व्यवस्थान्तरोक्तेश्च। यागदिने चन्द्रदर्शनं प्रयस्ततो वर्ज्यमित्युक्तविद्धिपे देवयाधिकैः — यधकालिस्तिथिद्धेधे षर्-कलो यदि लभ्यते। पर्व तत्रोत्तरं कार्य हीने पूर्वमुपक्रमेत्। इति वचनमुद्राहरद्रिर्ववस्थान्तराभ्युपगमाश्च, अङ्गानुरोधेन प्रधान-कालातिपत्तिरन्याय्येति तद्। शयस्य योक्तिकत्वाच ।

आपस्तम्बीयेलु द्वादशमागावशिष्टरात्रिसंधिमती पौर्णमास्यपि सद्यस्कालानुष्टेया। खंबिंकां तृतीयां वाजसनेयिनः समामनन्तीति स्त्रत्याख्यावसरे कपर्दिस्वामिभिरुक्तविधखार्विकां पूर्वाह्मसंधिमतीं चोपन्यस्य या त्वेषा खविंका यस्याश्च पूर्वाह्मे पर्वकालस्त्योः सद्यस्कालेति संबेत्युक्तेरमावास्यायां न कदापि सद्यस्कालस्वं तद्विध्यभावात्। अमावास्या चेन्मध्यन्दिनात्पूर्व समाप्यते समा वा स्याक्तदा पूर्वेद्यरेवोपकम इत्यन्विलाद्यकेश्च। समाऽद्यः पूर्वाधेन। अपराह्मसंधो संधिदिनेऽन्वाधानं परिदने याग इत्यस्याप्यपवादो-

१ खर्विकां अल्पां।

ऽमाथां सार्यते—हितीया त्रिमुहती चेत्र्यतिपचापराहिकी । अन्वाधानं चतुर्द्रयां परतः सोमद्रीनात् । इति । अत्र चन्द्र-द्रीनमेव प्रतिपहिनस इष्टताप्रयोजकं नतु द्वितीयासन्वम्। तत् चन्द्रश्नोपपाद्कत्वेनोपयत्तम् -यजनीयेऽहि सोमश्चे-हारण्यां दिशि हरयते । तत्र व्याहितिभिहित्वा दण्डं द्वाहिजा-तये। इति प्रायश्चित्तवान्ये चन्द्रद्शंनस्येव निमित्तत्वोत्तेः। अत एवावापराहराहरो दिनचतुर्थभागपर इति कथनमपार्थकं विरदं च देवयाशिकश्यमेति पित्यश्कालिणीये स्हरीभ-विष्यति। चन्द्रशंनप्रयुक्तश्चेष निषेशो नापस्तस्वविषयो नाम्य-लायनविषयश ।—एवा वे सुमना नामें छियेने हो जानं पश्चाह्य-न्द्रमा अभ्युद्ति। असिनेवासे लोकेऽर्धुकं भवतीति नैसिरीयश्रती चन्द्र्राने यागविधानात्, भ्वो न दृष्टार इत्युदाहतापस्तम्बीयस्-त्रयापरा संघो चन्द्दरी न शयुक्त यागि ने धारायर चेन व्याख्येय-स्यापि कपिद्स्वामिभिः पूर्वाह्यांचिदिने यागप्रापकत्वेन व्याख्या-नाच, माधवेन हितीया निमुह्ती चेदिति वानयमुदाहत्य सोऽयं निषेधो नाश्वलायनापस्तम्बिषय इत्युक्तत्वाचा, चन्द्र-दर्शनदिने यागकतंव्यतावेदकशास्त्रस्य बौधायनातिरिक्तविषय-तया तेनेव कथनाच । नचापराह्संियमद्माहितीयदिने चन्द्र-द्रानप्रयुक्तनिषेधसाभ्वछायनान्त्रत्यप्रवृत्तावपि-न यष्टसं चतु-थैरो यागैः प्रतिपदः कवित्। रक्षांसि तहिलुम्पन्ति दूषयन्या-श्वलायनाः। इति, – द्वितीयासहितं यसाह्षयन्त्याश्वलायनाः। इति चाश्वलायनपद्रोपेतिनेषेधमद्यत्तिनेविदिति वाच्यम्। - इति ह साह बर्क्विधिर्माषान्मे पचतिति वाक्यस्थवाधिग्रिहणस्याविवसा-प्रयोजकषाष्ट्रन्यायेनाश्वलायनग्रहणस्याविविक्तितत्वात्,-संधिर्यदा-पराहे साद्यागं प्रातः परेऽहिन । कुर्वाणः प्रतिपद्धागे चतु-र्थेऽपि न दुष्यति। इति वृद्धशातातपवचनेन मतिमसवाच, एत-हरोन-[निषेधसोव] संधिश्चेत्सङ्गवाद्ध्वीमिति मसिद्धसद्यस्काल-पौर्णमासीविषयत्वेन माध्योत्तेः, एतद्वाभिग्रेत्य प्रतिपचतु-थोंरो याग उदाहत इति तदीयमन्थेन प्रतिपचलुर्थोशाभ्यनुशा-शास्त्रसामावास्याविषयत्वमप्यस्तीति स्फुटोकेश्च ।

५ अतिपद्याप । २ मेधेजानं; शैद्यजानं । ३ बहुर्वार्षणः ।

शांखायनानां तु यहा द्यहे पर्वणश्रत्थांशप्रतिपदादांशन-यात्मकयागकालो बहुलपातःकालं व्याप्य वर्तते साम्येनेकदेश-ब्यापी वा तदोत्तरपर्वण्येवोपवासः । सत्यपि द्वितीयासाहित्ये चन्द्रदर्शने च प्रतिपद्येव यागोऽमावास्यायां क्षेयः। सत्यपि प्रति-पचतुर्थारो पोर्णमास्यां चापोर्णमास्यां — पूर्वोत्तरोपवासरूपपक्षा-बुपन्यस्योत्तरां पौर्णमासीमुपवसेदिति अत्येवावधारणात्। पव-ममावास्यायामपि। तसाडुत्तरामुपवसेदिति श्रुतिभाष्यकारेणो-क्तविधिविषय एवास्याः श्रुतेव्योष्यानात्। अतएव व्यवस्थारायात्, हे पोर्णमास्यो हे अमावास्ये प्रहत्य तत्रेज्यायां यथाकामीति स्त्र-मैिछक विकल्पविषयतया प्रतीयमानमपि सूत्रभाष्य हता यागा-वृत्तिनिवारणपरत्वेन व्याख्यातं, अनारभ्यमाणे सूत्रे पक्षान्ते हे द्वे इष्टी प्रायुतः कालसोपस्थितत्वाचया प्रतिमासमिति प्रन्थेन। यत्नु-पर्वणोंऽशे हितीयेऽपि कर्तव्येष्टिहिजातिभिः। हितीयास-हितं यसाद्षयन्याभ्यलायनाः । इति वचनं तत्पूर्णमासविषय-त्वेन स्वीकृत्य श्रुतिभाष्य एवं व्यवस्थापितं-या हितीया त्रिमुहूर्ता-तमके डपराहे, भवति प्रातर्युक्तयागकालसाधिकहानिकत्रीं भवति, तत्साहित्ये हितीयें ऽशे उक्ताद्न्यसिशंशीपे सेष्टिः कर्तव्येति। यच-न्द्रदर्शने निषेधवानयं दितीया त्रिमुह्तां चेदितादि तद्मावारो-ष्टिविषये तत्रेवेत्थं व्यवस्थापितम्। यानि चन्द्रद्शनिविषय-वाक्यानि प्रातयुक्तयागकालस्य पूर्वदिनापेक्षयाधिकहानो इष्ट-व्यानीति । युक्तो यागकालः कियानित्यपेक्षायां तत्रेव परिशिष्ट उदाहृतं-यागकालस्तिथिद्वेधे वर्कलो यदि लभ्यते इत्यादि, कलाशब्दश्च न मुहूर्तपरः कित्वाभिधानयन्थानुसाराद्धिकापर इत्युपन्यस्य तत्रेवोपसंहतं-सति साम्येन काले उत्तरामेवो-पवसंदिति युक्तिसिद्धिमिति। असाच प्रन्थादेवं निर्णीयते-द्विती-याविद्धप्रतिपहिनापेक्षया प्रतिपहिद्धपूर्वदिने प्रातरुक्तविधया-गकालाधिक्ये सत्येव तहिने यागस्तत्पूर्वदिने चोपवासस्तत्रेव द्वितीयासाहित्यद्रोषवचश्चनद्रदर्शननिषेधाषुपोद्रलको नतु द्नि-इयेऽपि साम्ये तत्पूर्वदिनप्रापको । इति शाङ्खायनीयनिर्णयः ।

९ सामान्येन । २ विधि ।

सामगानामपि चन्द्रदर्शननिषेघ इत्थमेव निर्णयः । इत्थमानेऽप्येकदा गताद्वा भवतीति गोभिलस्त्रं छन्दोगपरिशिश्चेक्त[विध] खर्विकायामुपवासपित्यर्ज्ञानयामकतया व्याख्याय तदुपोद्धलकत्वेनेव चन्द्रदर्शनिषेधस्य तद्धाष्यकृतोपन्यासात्, उत्तरस्यां चोपोषणे यजनीयतिथेः पश्चाज्ञन्द्रमसो दर्शनेन भवितव्यं तज्ञानिष्टमिति । अतप्व खर्विकायां सल्यामपि तद्पवादेनोत्तरो-पवासमङ्गीकृत्य चन्द्रदर्शनेपि यागो भाष्यकारेणेवाङ्गीकृतः । एवं-रूपेव यदि वर्धमानोपलभ्यते तदोत्तरामुपवसेत् । तथा चोकं-वर्धमानाममावास्यां लभेज्ञेदपरेऽहिते । यामांस्रीनिधकां वापि पित्यज्ञस्ततो भवेदिति । इति सामगनिर्णयः ॥

कातीयानां तु यद्यपि चन्द्रदर्शने यागकर्तव्यता रातपथ-ब्राह्मणे प्रतीयते—यद्दः पश्चाचन्द्रमा उदेति तद्द्यंजिष्ठमां छो-कानभ्युपेति इति, निषेधश्च कातीयवचने—यजनीयेऽिक सोमश्चे-द्वारुण्यां दिशि द्वयते । तत्र व्याद्वतिभिद्धत्वा दण्डं द्याद्वि-जातये इति । स्वीकृतश्चन्द्रदर्शननिषेधः स्फुटं द्वयािककरिण । एवं त्रिरोधप्रतीताविष याद्दशव्यवस्थाश्रयेणोक्तिवरोधपरिहारो भवति तादशव्यवस्थया दर्शकालनिर्णयं पितृयक्षकालनिर्णये वक्ष्यामः ।

बोधायनीयानां तु चतुर्दशिदिने स्वल्पाया अप्यमावास्यायाः सत्त्वे प्रतिपिद्दिने चन्द्रदर्शने सित अमावास्यायामपराक्षे सप्तावर्षिटकापरिमितप्रतिपत्सत्त्वे चतुर्दश्यामन्वाधानममावास्यायां चेष्टिः ।—चतुर्दशी चतुर्यामा अमावास्या न दृश्यते । श्वोभूते प्रतिपचेत्स्यात्पूर्वो तत्रं प्रकारयेत् । चतुर्दशी च संपूर्णा द्वितीया क्षयगामिनी । चहरिष्टिरमायां स्याद्धते कव्यादिकी क्रियेति माधवीये बौधायनवचनात् । अस्य वचनस्योक्ताशयन्त्वेन माधवाचार्येव्यां स्यानात् । प्रायश्चित्तप्रदीपे तु—चतुर्दश्यां चतुर्भागेऽप्यमा यत्र न दृश्यते । श्वोभूते प्रतिपद्यत्र भूते कव्यादिकी क्रिया । दृष्टिप्रयोगपर्याप्ते प्रविष्टे प्रतिपद्यत्र भूते कव्यादिकी क्रिया । दृष्टिप्रयोगपर्याप्ते प्रविष्टे प्रतिपद्यत्र भूते कव्यादिकी क्रिया । दृष्टिप्रयोगपर्याप्ते प्रविष्टे प्रतिपत्तिथो । यष्टव्य-मपराक्षेऽपि नालं चेदुत्तरेऽहृनि । पूर्वदिनापराक्षे दृष्टिपर्याप्ता प्रतिपद्यक्षेः । क्षिप्रयाः प्रतिपदः पर्याप्तत्विमत्यत आह्—प्रतिपत्पूर्वभागार्थे

१ विधि। २ तत्रैव कारयेता।

हीने वा पर्वणोऽधिके । सप्ताद्यावरनाड्योऽहि प्रतिपचेदछं यजेत् । इति । पर्वणोऽधिकेऽहि पर्वसमाहयुत्तरिहनभागे । पूर्वभागार्धविवरणं अद्येति । इदं च तिथिवृद्ध्यभिप्रायम् । हीने इत्यस्य विवरणं सप्तेति । इयत्येव प्रतिपद्यागे अछं पर्याप्ता तत्रेव यजेन्न न्यूनायामित्यर्थः । पतदालोचनेऽमावास्यादिने प्रयोगपर्याप्तप्रतिपत्सत्त्वे संधिदिने यागः । सोऽपि पक्षादयो यद्यया इति प्रतिपद्वरोधेनापराक्वेऽपि कार्यः । तदसत्त्वे तु सत्यपि चन्द्रदर्शने प्रतिपद्येव याग इति प्रतीयते । अत एवोक्तं गोपालकारिकायाम्—अमावास्यास्य पूर्वेद्यरहरेन्दुः प्रशस्यते । इष्ट-चन्द्रमहर्गीणं यागे स्याद्परेऽहिन । इति ।

इष्टिबदेव पार्वणस्थालीपाककालः। तत्र विशेषरुष्ठ-न्दोगपरिशिष्टे—पक्षादावेव कुर्वीत सदा श्रीकृतिकं चरुम्। पूर्वाह्म एव कुर्वीत वदन्त्यन्ये मनीषिणः। इति । कातीयग्र-ह्यपरिशिष्टे—श्रावर्तनोत्तरं शुक्रा कृष्णा वा प्रतिपद्भवेत्। तस्यां पक्षादिकमैतत्कुर्यात्पूर्वाह्म एव तु । आवर्तनेऽथवा तत्याग्यदि पर्व समाप्यते । तन्त्रं पूर्वाह्म एव स्थात्संधेरूर्ध्व द्विजाशनम्। स्थादित्यनन्तरं पक्षादिकमैति शेषः । द्विजाशनं ब्राह्मणभोजनम्। आहिताग्नेने नियम इष्टेरूर्ध्व विधानत इति जयन्तः। न नियम इति पूर्वाह्मनियमो नेत्यर्थः। बौधायनीयमतानुसारि चैनत्त्। जयन्तन्तः पुनः संधिसंनिकृष्टप्रातःकाले स्थालीपाकः कार्य इत्याह।

अथ पिण्डपितृयज्ञः । स चाश्वलायनानां संधिमदहो-रात्रसंबन्ध्यद्वश्चतुर्थमागे भवत्योपवसथ्ये यित्रये वा । संध्यायां संघो त औपवसथ्य एव । अहोरात्रसंघो तिथिसंधिः स्यात्तदौ-पवसथ्य एवाऽहिन कियत इति वृत्तिकृदुक्तेः । एवमापस्तम्ब-हिरण्यकेशिमतानुसारिणामपि संधिदिन एव भवति । इया-न्भेदः—अपराह्वेऽधिवृक्षसूर्ये वेति । अमावास्यायां यदहश्चन्द्र-मसं न पद्यति तदहः पिण्डपितृयक्षः क्रियते, अपराह्वेऽधिवृक्ष-सूर्ये वेत्यापस्तम्बसूत्रात्,—अमावास्यायामपराह्वे पिण्डपितृयक्षेन यजतेऽधिवृक्षसूर्ये वा यदहः पुरस्ताचन्द्रमसं न पश्यति ।

१ पक्षादिकं । २ आधानानन्तरं ।

हश्यमाने तृपोष्य श्वो यजेत इति हिरण्यकेशिस्त्राच, चन्द्रा-द्रीनमात्यन्तिकसंधिद्ने एवेति तत्र कार्यत्वं सूत्राभ्यामुकं भवति । अपराहोऽत्र नवधाविभागस्यो देवस्य सवितुः प्रातरिति श्रुनो प्रसिद्धः सप्तमो भागः। मासिश्राद्धाधिकारिणां तु द्वेधा-विभागस्थोऽऽपराह्वोऽन्यथा पिण्डपितृयशानन्तरं क्रियमाणश्रा-इस्य काललोपः स्यादिति हिरण्यकेशिस्त्रभाष्यकृत्। मातृ-द्त्तस्त्वाह-यसिन्नहिन पूर्वस्यां दिशि शास्त्रदृष्ट्या चन्द्रमसं न पश्यन्ति तस्मिन्पण्डिपतृयक्षेन यजते दश्यमाने विरम्य श्वोभूते यजते उभयोश्चापराहेऽहः पश्चमे भागेऽधिवृक्षसूर्ये प्रागस्तमयाद्वा काल इति । प्रातराद्यः पश्च प्रसिद्धा एव संज्ञाः । तत्संशिनां पुण्याहरूपिणां संधिभूताश्चत्वारस्तेषामश्ठीलसंशा। एवं नवसं-शाविभागः श्रुतौ प्रसिद्धः। अमुमेव विभागमिप्रेत्य सुद्रीन-भाष्येऽपि-नवभागमहः कृत्वा तत्र युग्माहकाश्च ये। अस्त्रील-संशास्ते निन्धाः रोषाः पुण्याहकाः स्मृताः। इति । केचित् नवधा दिनस्य समविभागिममं मन्यन्ते । समानस्याहः पञ्च पुण्यानि नक्षत्राणि चत्वार्यश्हीलानीति श्रुतिबलाच । यत्पुण्यं नक्षत्र-मिति श्रुतिः प्रातरादिविषयेति । तद्सत् । वेद्भाष्यभाष्यकारैः देवस्य सवितुरित्यनुवाकव्याख्योपक्रमे सार्त पञ्चविमागमु-पन्यस्य प्रातःसायंशब्दो प्रत्येकं त्रिमुहूर्तवाचित्वेन व्याख्याय-प्रतीचीनं प्रातस्तनात्प्राचीनं संगवादित्यस्य व्याख्यायां प्रातःकालो योऽयमन्तिमो सुहूर्त इत्यादिना प्रातःसंगवयोरन्त्याद्यसुहूर्त-द्वयात्मकसंघो च निःसारतयाऽश्वीलत्वोपपादनात्, नक्षत्रां-शोपेतत्वेन प्रातरादिषु पुण्यनक्षत्रोक्तेलिक्षणिकत्वसूचनात्,-यत्पुण्यं नक्षत्रमिति श्रुतिच्याख्यावसरे च नक्षत्रपदार्थस्य द्विती-यतृतीयानुवाकयोर्नक्षत्रोपजीवनेन दिनमागोपजीवनेन च युम-कालपरतया व्यवस्थापनाच । ज्योतिःशास्त्रप्रसिद्धकर्तृकर्मानु-क्लनक्षत्रसेव कथनात् । शाङ्घायनानां तु यद्यपि पितृयशो न कातीयवहर्राङ्गं, अनङ्गत्वादेव द्रीपूर्णमासारम्भात्रागपि तत्कर्तव्यतायास्तद्भाष्यकृदुक्तेः, तथाप्यन्वाधानानन्तरं द्रीप्रयोग-मध्ये स्त्रकृतोपदिष्टत्वाद्न्वाधानदिन एव कार्यः । राकादिदै-वत्यपत्नीसंयाजवदनङ्गस्यापि परप्रयोगमध्ये निवेशोपपत्तेः। स

च त्रेघा विभागेनापराहे कार्यः। भाष्ये तत्रेव श्रुत्युपन्यासात्। कातीयानां तु यद्यप्यपराह्णे पिण्डपितृयहाश्चनद्रद्शेनेऽमाना-स्यायामिति सूत्रे चन्द्रद्शनमुक्तं तथापि तत्परमक्षयोपलक्षणार्थे। एतत्सूत्रव्याख्यावसरे कर्काचार्येर्यदेवेष न पुरस्तान्न पश्चाह्हरा इति श्रुतिमुपन्यस्थानेन च परमक्षयो लक्ष्यते । यस्मिन्क्षणे ददा तीति श्र्यते स च परमक्षयः। एवं च परमक्षयविशिष्ट एव काले पिण्डणित्यक्षो नान्यथेत्युक्तम् । देवयाज्ञिकेरपीत्थमेव व्या-ख्यानात्। एवं चाद्रांनोपलक्षितक्षयगामिपरत्वलाभार्थ सोत्र-ममावास्याग्रहणमित्याशयेनोक्तव्याख्यान्ते कर्काचार्येरुकं खर्वि-कामावास्यायां दृष्टे चन्द्रमस्यपराह्वे परमक्षय इति क्रियत एव काले पिण्डपित्यज्ञ इति। खार्चिका लक्षणं छन्द्रोगपरिशिष्टे-संमिश्रा या चतुर्या अमावास्या भवेत्कचित्। खिवकां तां विदुः केचि-द्भताध्वामिति चापरे। इति। सम्यङ्मिश्रा दिनमध्यमीलितेत्या-शार्कः। मध्यशब्दो न मध्याह्रपरः किंतु दिने मिलिता न रात्रावित्यादायः। खर्विकायामेव चतुर्ददयां पितृयज्ञोपपत्ये परि-शिष्ट पवोक्तं-अष्टमेंशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः। अमावास्याष्टमेंशे तु पुनः किल भवेदणुरिति । उदाहृतकर्कोक्ति-संवादिवचो यज्ञपार्थे पठ्यते –यसां संध्यागतः सोमो मृणाल-मिव हइयते। अपराहे क्षयस्तस्यां पिण्डानां करणं ध्रवमिति। अपराह्यात्र हेधाविभागस्यस्रोधाविभागस्यो वेति कर्कदेवी, द्विधाविभागस्य एवेति श्रीअनन्तः। त्रेधाविभागे श्रुत्युदाहर-णात्कर्कदेवयोरादरः । पञ्चधाविभागस्थापराह्नस्त न कैरपि कातीयैराहतः । एवं चेत्थं व्यवस्था—रात्रिसंधौ प्रतिपद्दिने चन्द्रदर्शने सत्यपि परेपामिव कातीयानां संधिदिन एव निर्वि-वादं पिणडपित्यक्षोपवासौ परिदने वेष्टिः, संधिदिने पिण्डपि-त्यज्ञकालस्य परिद्ने इष्टिकालस्य सत्त्वात्, एवं पूर्वाह्ने मध्याह्ने वा संधो निर्विवादं तत्पूर्वदिने पिण्डपितृयक्षोपवासौ संधिदिने चे-ष्टिरिति। यदाच पूर्वदिनेऽमा पितृयज्ञपर्याप्ताऽपराह्वयापिनी तदे-कदेशव्यापिनीति द्विविधा भवति, तत्र प्रथमकल्पे परमक्षयामा-दिविशिष्टेऽपराहे पितृयश इति न संदेहः। द्वितीये तु किं चतुर्-

१ स्थिते°. २ देवो देवयाज्ञिकः.

५ स्मृ० की ०

इयां कार्योऽमां वा प्रतीक्ष्य तस्यामुपसंध्यमिति संशये छन्द्रीग-परिशिष्ट एव-यदुक्तं दृश्यमानेऽपि तच्चतुर्दश्यपेक्षया। अमा-वास्यां प्रतीक्षेद्वा तद्नते वापि निर्वपेदिति पूर्वार्धे चतुर्दशीपदेन तद्विद्धामावास्योच्यते । उत्तरार्धे प्रथमः पशः श्रीअनन्तस्य । तेनामावास्याया अद्रशनविशिष्टाया अङ्गत्वस्वीकारात्। तद्नते चतुर्वयन्त्ये भागे। एष पक्षः कर्काचार्याणां कर्मकालत्वेन तद्भि-प्रेतपरमक्षयस्य चतुर्दश्यन्ते सत्त्वात्। गोभिलस्त्रभाष्ये त्वन्य-थात्र व्यवस्थोक्ता। यदाऽतिविप्रकृष्टत्वाद्मायाः प्रतीक्षणे संध्या-समीपं स्थात्तदा न प्रतीक्षेतान्यदा प्रतीक्षेतेति । अपराह्नसंघौ तु दिनद्वयेऽप्यमाया उक्तापराह्वव्यापित्वं दिनद्वये तदस्परी इति पक्षौ तावन्न संभवतस्तत्प्रयोजकवृद्धिक्षययोरसंभवात्। सं-धिद्नि एवापराह्णव्याप्तिः, पूर्वदिन एव वापराह्णव्याप्तिः, साम्येन वैषम्येण वा दिनद्वयेऽपि तदेकदेशव्याप्तिः, संधिदिने एव तदेकदेशव्यामिरिति पक्षाः परं संभवन्ति, तेषु यदि संधिदिना-त्परिदने प्रतिपद्धाद्धिवरोन प्रातःप्रतिपदाद्यांरात्रयान्यतराविच्छ-न्नकालो यागीयो लभ्यते तदा कातीयानामङ्गभूतस्य पितृय-श्रस्य प्रधानवद्यवर्तित्वादङ्गभूतेकभक्तादेरिव स्वोचितकीलाला-भेऽपि संधिद्न प्वापराहेऽनुष्ठानम् । यदा तु तत्र ताहराः कालो न लभ्यते तदोक्तपक्षाणामन्त्यपक्षादितरपक्षेषु पूर्वाहसं-धाविव खर्विकायां पितृयशोपवासौ संधिदिने चेष्टिः। यथोक्तं श्रीअनन्तेन—यदापराह्णे परेद्युरमावास्या प्रतिपदि स्वल्पीयानपि यागकालस्तदा द्वितीयैव श्रुत्यनुरोधात् । विपर्यये दैवरकाः किंशुका (?) इति बलात्पूर्वेव भवति। संभवति च तत्रापि प्रतिप-त्प्रतीक्षेंणेन समाप्तौ पूर्वाह्यसंघाविव संधिमभितो यजेतेति शास्त्रार्थोऽपि । ई दशिवषय पव संधिदिने कर्मकालाभावे शङ्का-निवृत्त्ये देवयाशिक अन्थः। अमावास्यायां तु-त्रिमुहूर्ता द्वितीया चेत्र्रतिपद्यापराहिकी । अन्वाधानं चतुर्देश्यां परतः सोम-दर्शनात् । अपराह्वोऽत्र पञ्चधाविभक्तस्याहश्चतुर्थभागस्तद्या-पिनी आपराहिकी, पञ्चधाविभक्तस्य चतुर्थपञ्चमभागव्यापिनी-त्यर्थः । अपरे तु अन्तिमपञ्चमभागमात्रव्यापिन्येवापराह्यिकी-

१ पं. २ काललामे. ३ वेदैरेकमक्ताः किंग्रुकाः ४ क्षणसमाप्ती. ५ भाष-शका°.

त्याहुः । तथाचाह—पर्वणोंशे तृतीयेऽपि कर्तव्येष्टिद्विजातिभिः । अनयोष्ट्यरार्धे—द्वितीयासहितं यसाद्ष्यन्त्याश्वलायनाः । इति । अतो यागिदेने चन्द्रदर्शनं प्रयत्नतो वर्ज्यभिति ।
अन्त्यपक्षश्च तदेव भवति यदा चतुर्दशी सूर्यास्तादूर्ध्वमण्यज्ञवर्तते, तादशविषये संधिदिन एव पितृयज्ञादि । उक्तविधयविकायास्तदानीमभावात् । खर्विकालक्षणव्याख्यावसरे आशाकेण दिनमध्यमिलितत्वोपन्यासेन चतुर्दश्या रात्रिसमाप्तौ खर्विकात्वाभावोक्तः, चतुर्दश्याः—यां तिथि समजुप्राप्य यात्यस्तं पित्तनीपितः । सा तिथिः सकला श्रेयेति, आपाद्यसाकल्येनापि पर्वलामे पक्षान्ता उपवस्तव्या इति श्रोतकालात्यन्तवाधस्यान्यायत्वेन संधिदिन एवोपवासकर्तव्यत्वनिर्णये सित 'पूर्वेद्यः
पितृभ्यो निष्कीयोत्तरेद्युर्देवेभ्यः प्रतज्ञतः इति श्रुतिबलेन पितृयत्रस्यापि तत्रैव कर्तव्यतौचित्याच। इति कातीयानां पिण्डिपतृयत्रस्वालिनिर्णयः ।

आहिताग्निना पितृयक्षो यद्युपवासिद् ने कार्यस्तदा श्राद्धात्पूर्व — पक्षान्तं कर्म निर्वर्श वैश्वदेवं च साग्निकः। पितृयक्षं
ततः कुर्यात्ततोऽन्वाहार्यकं खुधः। इति स्मृतेः। अन्वाहार्यकं
श्राद्धम्। अनाहिताग्निना पितुः श्राद्धदिने पितृयक्षप्राप्तावाश्वलायनाद्युक्तो व्यतिषज्यप्रयोगः कार्यः। इष्टिदिने तत्प्राप्तो श्राद्धे न
व्यतिषज्य प्रयोगः। नात्र पूर्व स्थालीपाकश्चोद्यते इति वृत्तिप्रन्थालोचनया श्राद्धपितृयक्षयोर्युगपत्कर्तव्यताप्राप्तावेव ताहराः
प्रयोग इति प्रतीतेः। इति पिण्डपितृयक्षकालः।

अथ विकृतिकालः । तास्त्रिविधाः नित्या नैमित्तिकाः काम्याश्च । तत्र नित्या आग्रयणचातुर्मास्यप्रवाद्याः । नैमितिका जातेष्टिगृहदाहेष्ट्यादयः । काम्याः सौर्याद्याश्चेति । एताः पुरुषार्थाः । कत्वर्था अपि द्विविधाः । तत्र—य इष्ट्या पशुना सोमेन यजेत सोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां वा यजेतेति सामान्यतः श्रुतम् । मीमांसकेश्चेतद्वलादेव विकृतिषु सद्यस्कालत्वमैच्छिकः पर्वणो विकल्पश्चेति स्थापितम् । अत्र हेमाद्यादिभिर्विणय इत्थं सामान्यतः कृतः—अपराह्वादिसंघौ तद्दिने सद्य-

१ चतुर्दश्यां.

स्कालां द्यहकालां वा विकृति कृत्वा प्रकृतिरारभ्या, पूर्वा-हसंधो तिहने प्रकृति समाप्य विकृतिः सद्यस्काल एवा कार्ये-ति। यथाहुः—अर्धादहो भवति नियतः पर्वसंधिः पुरस्तात्क्र-त्वा तिसमहिन च पशुं सद्य एव द्यहे वा। आरभ्याथ प्रकृतिरथ चेत्पर्वसंधिः पुरस्तात्कृत्वा तिसन्प्रकृतिमपि तु स्यात्पशुः सद्य एव। इति। पशुप्रहणं विकृतिमात्रोपलक्षणार्थम्। अयं चा ऽचि-हितविशेषकालासु विकृतिषु पशुषु च निर्णय इति हे स्ना दि-णोक्तेः। इति सामान्येन विकृतिनिर्णयः।

अथाग्रयणकालः । प्रायभित्रपद्वि-वर्षस् णभाद्रयोः पूर्णमास्याममावास्यायां वा शुक्कपक्षयुक्ते देवाना स्ववे तद्यक्तरेवत्यां वा इयामाकाग्रयणं कार्यम्, शरदि आश्विना वकार्ति-कयोः पर्वादावुक्तकालानामन्यतमकाले बीह्यात्रयणं, वसन्दे चे-ववेशाखयोत्ताहशकाले यवाशयणिति। श्रावणादिमास्ति विशे-पग्रहणेन मीनमेपयोर्मेषवृषयोवी वसन्त इति विकल्पम्या कर्ने मासान्तरेऽ चुष्टानं निवार्यते । आवर्तनात्पूर्वं समाप्ते पर्वणि टादा-त्रयणम् । तत्र विशेषसिद्धौ श्रुतिमुद्गितहार हेमाद्रिः-यास्मि-न्कालेऽमावास्या संपद्यते तयेष्ट्रैतयेष्ट्या यजेत यदि पौर्णान्यासी सात्तयेष्टाथ पूर्णमासेन यजेतेति। यसिन्काले इत्यावर्तना टपूर्वी, तयामावास्यया, एतयाग्रयणेष्ट्या, यदि पौर्णमास्यावर्तनात्पूर्व स्नदा-स्काला स्यात्तदा तयाश्रयणेष्ट्येष्टाऽथ पौर्णमासेन यज्येतिति तेनैव व्याख्यातम्। अनेनापराह्यंधिमत्पर्वणि तद्वुष्टाने चिद्य-त्यन्तरेभ्यो न विशेष इति ज्ञाप्यते । कल्पसारस्तु-सद्यः स्तो-पवसध्ये वा पुण्यक्षें शुक्त एव वा। पूर्णे चन्द्रे समाप्येतां पौर्णामा से-ष्टिमारभेत्। कृते दर्शे परत्र सादीहशामीहशः क्रमः। वास्निक-कारोऽपि—पूर्णमास्यां तु पूर्वं स्याहितीयेऽहि शशिक्षये । इति । ई हशार्थापे श्रुतिः शाह्ययनानामासायते—सा या तस्मि = वता-लेऽमावास्योपसंपद्यते तयेष्ट्राथैतयेष्ट्या यजेत यदि पौर्णमास्ती तयेष्टाऽथ पौर्णमासेन यजेतेति । एतद्भाष्यं-तसिन्वर्वती या सामावास्योपसंपद्यते तयामावास्ययेष्ट्राथाऽनन्तरमेतयात्रयणे ध्या यजेत प्रतिपदि । कचिदेतद्वाक्यमपराह्मंधिविषयं योजितं त्यत्य श्रवन्तरस संकोचकस्याभावादयुक्तम्। य इष्ट्येति सामान्याचा-

क्यमेत द् कथं वा तंस शाखाश्यणं (?) निर्णयाय प्रभवति -यिद् पोर्णमा स्युपसंपद्यत तहात्याश्यणेष्ट्येष्टा पोर्णमास्युपक्रमेण पोर्ण-मासेन यजेतेति। अत्र तिसिन्निति सर्वनासः पूर्वोपस्थितात्रयणका-ळपरत स्वीचित व्या क्या नकरणात्पूर्वी हसंधिविषयत्वायोगात्संको-चकाभा नोपन्यासाच सर्वावस्थे संघावयं कमविधिरिति प्रतीयते। नापि च पौपकमाच्छ्यामाकमात्रविषयत्वस्। ईहराानामीहराः क्रम इत्युक्त करणात्। विशेषान्तरं गीपालः -सोमो वषस्विनिष्छेद्री-हीणां खुल इप्यते। द्यावापृथिव्यतः प्राग्वा इयामाकप्रस्तरोऽपि वेति । आयगणासंभवेऽनुकल्पेनापि तसद्ग्रयणकाल एव क्रयात् । तेच ग्राह्मायनग्रह्मणे उक्ताः --यद्येतस्ये ग्लायात्पोर्ण-मासं वामावासं वा हिवः उवीत नवानामुभयसास्या अपिवा पौर्णमासे जा हवीं व्यनुवर्तये है वतानामपरिहाणायेति, तदाच्या ग्लायादिति पृथक्तकोण उद्भताभिरक्षणवतादीनां दिन-हये वहर्तव्यत्वात् यदि ग्लानिशङ्का तदा पौर्णमास्यं वाडमा-बास्यं चा हिवनंवानां वीहीणां यवानां च दुवीतेति उभय-स्यात्रयणस्य पूर्णमासादेशास्ये पोर्णमासे वामावास्ये वा कभेणि नवानां इयामाकादीनां हवींष्यनुवर्तयेहेवतानां स्वस्वानाम-परिहाणाय । अपिनेति निपातः सिद्धान्तद्योतनार्थः । पूर्वत्र हि देवतापारिहाणं प्राम्नोति इयामाकासंभवधिति तत्स्त्रे—समान-तन्त्रा चा द्रीपूर्णमासाभ्यां द्रीपूर्णमासी वा नवानामक्षिहोत्रं वा यवाग्वेदित तन्हाण्ये तन्त्रशब्देनाङ्गान्युच्यन्ते। आग्नेयादीनां प्राद्ध-तानां यान्यङ्गानि तान्येवात्र भवन्ति नाभ्यधिकानीत्येतत्सामान्यं पूर्वमाझोयादीनि तत पेन्द्राशादीनि । सहाधे तृतीया । अनुवर्त -येदिति श्रतेः दक्षिणान्वाहार्य एव यद्येतस्यै ग्लायादिति श्रति-रिति । आपस्तम्बोऽपि-अपि वामावास्यायां पौर्णमास्यां वात्रय-णेष्टिम=वायातयेदिति । उक्तं च देवयात्रिकैः--अापस्तम्ब-सूत्रे वाह्यवद्यासणे च द्रीपूर्णमासाभ्यां समानतन्त्रमात्रयण-मस्ति । तत्र पूर्वे प्रकृतानि ह्वीपि पश्चाद्। प्रयणस्य सामिधेन्यः प्रकृतस्य एव द्क्षिणा प्राकृत्येवेति। अत्र च सांख्यायना-सूत्रीय आप्याद्स्वरसेन प्रद्या सहाप्रयणप्रयोगे प्राहतहविछ-चरकारडानि वेद्यानि तेपां पगुप्रोडाशवहेबसुहविक्त्यसं-

१ वेत्सस्यासाध्रयणं च. २ विशेषमाह.

गित्वात्प्राकृतमेव तन्त्रमिति सिद्ध्यति । द्रीपूर्णमासमध्य आग्र-यणनिषेधद्योतिकोदाहृतश्चितिस्त पूर्वोदाहृतसंधिमात्रे निःसंकी-चतया प्रवृत्तापि पृथक्प्रयोगविषये इति व्यवस्था प्रतीयत इति । भाष्यानुसारिणस्तथेवाहः । श्रुतितद्भाष्यसूत्रस्वरसानुसारिण-स्त्वाहु:-यदि वपया प्रचर्य पुरोहाशमनुवर्तयतीतिवत् पूर्णमासेन प्रचर्याप्रयणहर्वीषि निर्वपेदिति स्थात्। यदि वा जपमनुप्रावर्ष-द्रशीषोमीयस्य पुरोडाशमधौ देवसुवां हवींष्यनुनिर्वपेदित्यादि-वत्कर्मप्रवचनीयानुयोगनिमित्तात्पूर्णमास्यामावास्यापदोपरि द्वि-तीया स्यात्तदाप्रयणहविष्यु प्राकृतहविरुत्तरकालत्वप्रतीतिबला-दुक्तश्रुतिसंकोचः स्यात्, इहतु सप्तम्यन्तपूर्णमासादिसमित्या-हारेणानुवर्तयेदिति श्रूयते। एवं च श्रुतो सूत्रे वा दृष्टं यदिपद्-मनुवर्तनीयमनुषञ्जनीयमित्यादाविव नायमनुशब्दः प्राकृतहविः-पश्चाद्भावमुक्तहविःषु बोधयति । नह्यनुवर्तमानं पदं यत्रानुव-र्तते तद्न्त एव भवति आद्ावन्ते मध्ये वानुवृत्तिद्रीनात्। नापि यतोऽनुवृत्तिस्तन्निरूपितपश्चाद्भावं बोधयति, उत्तरवा-क्यात्पूर्ववाक्येऽप्यनुवृत्तिद्शीनात् । अतोऽयमनुशब्दो धातोरुप-सर्गविधया संकल्पप्रभृतिसमाप्तिपर्यन्तसंबन्धे तात्पर्यत्राहकः। जपे ध्यानमनुवर्तयेदितिवत्। वर्ततेऽपिच पदस्यापि ताहदयनु-वृत्तिः पूर्ववाक्यानुवृत्तस्य वाक्यान्तरे। अतएव श्रुतिहृद्यशः सूत्रकारोऽनुशब्दं परित्यज्य समानतन्त्रेति सूत्रं चकार । अनु-शब्दाद्धि पश्चाद्धावश्रमो भवेत्स पूर्णमासे विरुद्धः । समानतन्त्रे-त्युक्तो तु तन्त्रसाधारणमङ्गजातं विहरणवतादि तत्समानं प्रक्र-तिविद्यत्योरुभयप्रयोज्यत्वादिति प्रतीयेतेत्याद्ययः । अतप्रवा-पस्तम्बोऽपि नामावास्यादिपदोपरि द्वितीयां प्रयुक्तवान्। अत-पव श्रुतिभाष्ये दिनद्वयेऽग्निरक्षणादिग्लानिरुपन्यस्ता न प्रथमय-श्वत्साधकदक्षिणाप्रयुक्ता । अतएव प्रकृतिसमानतन्त्रायां वि-कृतौ विरोधे वैकृतमेव तन्त्रमिति प्रतिपाद्कं जैमिनीयसूत्रम्-अपूर्व च प्रकृतौ समानतन्त्रवद्नित्यत्वाद्नर्थकं हि स्यादिति। अत्र हि समानतन्त्रेतिपद्मनन्तरोक्तार्थतयेव संगच्छते नान्य-थेति कृतबुद्धयो विदांकुर्युः। अतः सूत्रभाष्यकारदेवयाक्रिका-नादरेण प्रकृत्या सहोपक्रमप्रभृत्याग्रयणं कार्यम्। तत्र च स्व- शाखीयश्रत्यन्तरानुरोधात्प्राक्पूर्णमासादृध्वं दर्शादित्येव कमः। विरोधे वैकृतमेव तन्त्रमिति सिद्धम्।

अन्येऽप्यनुकल्पाः प्रायश्चित्तचन्द्रिकायाम् प्रते-षामकरणे श्यामाकवीहियवैः पुरोडाशं कृत्या तत्तत्काले दर्शपू-र्णमासौ यजेत । एतेरिझहोत्रं छहुयात् । यद्वा नवान्नान्यिस-होत्रीं खाद्यित्वा तस्याः पयसाग्निहोत्रं जुहुयात् । अथवा न-वाशं शरावं चरं गार्हपत्ये अपयित्वा तत्तद्याज्यानुवाक्याभ्या-माहवनीये हुत्वा रातायुधायेति पञ्चभिश्चतुर्गृहीतेहित्वा स्विष्ट-कृद्नन्तरं यजमानः समन्त्रं भक्षयेत् । यदा नवानेन ब्राह्मणा-नभोजयेदिति । अत्र योऽग्निहोत्ररूपोऽनुकल्पः स नवात्रभोजना-धिकारसिद्ध्यर्थः । अतस्तिसिन्हतेऽप्यात्रयणं कार्यम् । तथैवा-श्वलायनवृत्तिकृदुक्तेः । कालीयाख नैवं मन्यन्ते — अग्निही-त्राणि नो नवेः सायंप्रातरग्निहोत्रहोम इति सूत्रात्रिशहर्षेभ्य ऊर्ध्वमुत्सृष्टद्शीविषयमेतत् आग्रयणाशक्तमात्रविषयं वेति व्या-ख्याद्वयेपि तत्प्रत्यास्रायतायाः प्रतीतेः। नात्र यजनीयकालनि-यम इति कर्कः। यवात्रयणं वैकरिषकम् । अपि वा किया यवेषु इत्याभ्वलायनोक्तः । तथा वैणवो श्रीष्म इति कात्यायनोक्तं बैणवात्रयणमपि वेणुयवानामिष्टिमेके समामनन्तीत्यापस्तम्बोक्तेः।

स्तिकादिनानारव्धद्र्शपूर्णमासस्याग्रयणकालप्रासौ कात्यायनः—दर्शपूर्णमासानीजानो दक्षिणाग्निपकं चातुःप्राइयं ब्राह्मणान्भोजयेतिकचिद्द्द्याद्वेति । व्याख्यातमेतद्देवभाष्ये—नवमन्नं वीहियवरूपं चतुर्णां तृप्तिपर्याप्तं दक्षिणाग्नौ
पक्ता चतुरो ब्राह्मणान्भोजयेत्तेभ्यः किंचिद्द्याद्यथाशकि
द्यात् । पतचित्र्यां दर्शपूर्णमासारम्भाभावे क्षेयम् । अस्याग्रयणत्वात्पौर्णमास्याममावास्यायां वाऽनुष्ठानम् , रष्ट्याग्रयणेनेत्याग्रयणग्रहणस्येवमर्थत्वादिति श्यामाकानामात्रीहिभ्यो गौणकालः ।
त्रीहीणामायवेभ्यः । यवानामाश्यामाकभ्यः । अनापित् गौणकाले कुर्वन्प्रायश्चित्तपूर्वकमाग्रयणं कुर्यात् । आपत्सु गौणकाले
कुर्वन् प्रायश्चित्तं न कुर्यात् । गौणकालेऽप्यतिक्रान्ते वैश्वानरेष्टिं
प्रायश्चित्तं कृत्वातिपन्नाग्रयणं कुर्यादिति प्रायश्चित्तप्रदिपे ।

अथ पर्शोः । तत्र याज्ञवल्कयः—पशुः प्रत्ययनं तथेति । कात्यायनः - पश्चिज्या संवत्सरे संवत्सरे प्रावृष्यावृत्तिमुखयो-वेति । आवृत्तिशब्देनोद्गयनदक्षिणायने तयोर्मुखं प्रथममहस्तत्र पश्चिज्या कर्तव्या न पूर्णमास्यमावास्ये अपेक्ष्ये । संवत्सरे संवत्सरे इति वोक्तत्वादेकत्र क्रिया नोभयोरपीति कर्कः । देवयात्रिकास्त्वाद्यः—प्रतिवर्षं वर्षास्तृतौ श्रावण्यादिचतुणां पर्वणामन्यतरस्मिन्पशुः कार्यः । अथवा दक्षिणायनदिने उत्तरायणादिने च । अस्मिन्पश्च एकस्मिन्वत्सरे पशुद्वयं भवतीति । सम्यते चात्र याञ्चवल्कीयः संवादः । गोपालः—पशुं प्रकृत्य—यत्पुण्यमिति नक्षत्रमजुक्तं यदात्मनः । संगतं पूर्वपक्षे वा देवनक्षत्रसंत्रितम् । इदं नक्षत्रमध्येऽपि चिन्तयेद्रणितादिभिः । यदीष्ट्यादिश्वतेरन्ते पक्षयोः शुक्करुण्योः । पशुकामस्त रेवत्यां कुर्वीतिष्टं पशुं तथेति । इति पशुकालः ।

अथ चातुमांस्यानाम् । तत्प्रयोगाश्चत्वारो बौधाय-नोक्ताः - यावजीवं सांवत्सरो द्वाद्शाहो यथाप्रयोगश्चेति। तत्र फाल्गुन्यां चैत्र्यां वा वैश्वदेवं ततश्चतुर्धु मासेष्वाषाख्या-दिण्वेकेकं पर्वेति परिपाट्या यावज्ञीवकालनयनं प्रथमः कल्पः १। ताहरापरिपाट्या संवत्सरं स्थित्वा सवनेधिपशुसोमान्यत-मेन समापनं द्वितीयः २। फाल्युन्यादिशब्दाः पूर्णमासीपरा इति नारायणवृत्तिकृत्ककों। प्रतिपत्परा इति सिद्धान्तभाष्य-क्टहेचया शिको । प्रथमेऽहिन वैश्वदेवं, चतुर्थे वरुणप्रघासः, अष्टमनवमयोः साकमेधाः, द्वाद्ये युनासीरीयमिति तृतीयः ३। पश्चिमरहोभिः समाप्तो चतुर्थः ४। अनयोः पश्योरुद्गयन आपूर्यमाणपक्षे देवनक्षत्रे आरभ्य तिसन्नेव पक्षे समाप्तिरिति केशवस्वामिप्रभृतयः । अपरपक्षे वा समाप्तिरिति घज्ञतचे गोपालः। फाल्युन्यां पौर्णमास्यां वा चैत्र्यां वा वैश्वदेविकम्। उत्तरायणग्रुक्क वा देवक्षं शोभनेऽथवा । यथाप्रयोगे देवक्षं द्वादशाहे च नान्ययोरिति। अन्ययोः पक्षयोरिप सवनेष्ट्यादि-ना समापने सक्तत्करणं तद्भावे चातुर्मास्यानि वा पुनरिति भगव-दाश्वलायनोक्तं प्रतिसंवत्सरमनुष्ठानम्। ऐकाहिकप्रयोगम-प्याह ज्ञाङ्खायन:-अपिवाप्येकपर्वण्येकपशौ वेन्द्राग्ने पराश्चि-

हवीषि उपह्येळां पिञ्या ज्यम्बकादृध्वेमनुयाजप्रभृतिमनोतादि पशुना वेति । पकपर्वणीति पर्वचतुष्टयाङ्गत्वेन विहितपूर्ण-मासीनां मध्ये कसामपि पूर्णमासामित्यर्थः । द्वायाशि-कास्तु फाल्गुन्यां चैत्र्यां वा पूर्णमास्यां प्रतिपद्दि वा, आपा-ढ्यादी प्रतिपद्येवेलाहुः। तत्रानावृत्तानि ह्वींपि समानतन्त्र-तया कुर्यात्। ऐन्द्राभे च पशौ पशुपरोडाशमनु सर्वाणि चा-तुमीसहवीं पि कुर्यात् । इळोपाह्यानानन्तरं स्वतन्त्रेव पित्र्या भवति । ज्यस्वकादुःवेमन्याज्ञाम् तिकमे भवत्येष्टिके । पश्-ना समानतन्त्रत्वे तु तदृष्वं मनोतादिः पूर्णाद्वीति द्वीहोमो दक्षिणादानान्त इतिं देवयाधिकाः। गृहमेधीयान्ते स्विष्ट्य-द्नते वा पिज्येत्यप्यन्ये । वारुणप्रधासिकं तजं महत्त्वादिति काठकस्त्रथः सप्ताहपक्षोऽपि संप्रदाये उदाहतः-वर्षा पितृयमेन सप्तमीं युनासीरीयेण सप्तापवर्गाणि भवन्तीति । द्यहं वैश्वदेवं तृतीये वरूणप्रधासाश्चतुर्थे गृहमेधीयः पश्चमे महा-हवींपि षष्ठे पितृयज्ञादिसाकमेघरोपः सप्तमे शुनासीरीयेत्य-भिप्रायः। इति चातुमस्यिकालः।

काम्यानां सामान्यनिर्णयानुसार्यनुष्ठानम् । विशेषस् मानव-स्त्रे—इष्टीः कुर्यादमावास्यां पूर्णमास्यां वाऽऽ-विकृतिकालः । पूर्यमाणपक्षस्य पुण्यनक्षत्रे वान्यत्र नवम्या इति । जातेष्ठेः शोषिविरोधेन निमित्तानन्तरमसंभवाचातुर्थिकन्यायेनो-चितकालप्रतीक्षाया उचितत्वात्पितुर्मातुश्च दशरात्रविशतिरात्रा-तमकाशौचितवृत्तौ सत्यां पर्वण्यनुष्ठानम् । यृहदाहेष्ट्यादीनां निमित्तानन्तरमनुष्ठाने न पर्वाद्यपेक्षा । तदसंभवे जातेष्टिवद-स्त्येव तदपेक्षा । नित्यक्रत्वर्थानामारम्भणीयादीक्षणीयाप्रभृतीनां प्रधानपरतम्बत्त्वात्तद्विरोधेनैव पर्वाद्यपेक्षा । हविद्यामाणि-न्युद्देशादिनिमित्तकक्रत्वर्थेष्टयस्त्र स्विष्टकृदनन्तरं समिष्टयन्तुषः प्राङ्गिमत्तस्यरणे तत्तन्त्रमुपजीव्य निर्वापप्रभृति तदानीमेव कार्यम् । समिष्टयनुषोऽनन्तरं स्वरणे तत्त्रयोगसमाध्यनन्तरं पुनरन्वाधानादिविधिना कार्यो इति प्रायिश्वत्तचन्द्रिकायाम् । इति विकृतिकालः । आधानं यद्यप्याश्वलायनादिभिः पर्वणि विहितं तथापि न तत्र पूर्वोक्तरीत्या निर्णयः । किंतु संकल्पप्रभृति भाषानकालः। पूर्णाहुतिपर्यन्तप्रयोगपर्याप्तं पर्व प्राह्मम् । तद-संभवे गार्हपत्याधानप्रशृत्याह्वनीयाधानपर्यन्तं विद्यमानं प्राह्मम् । विस्तरेण चाधानकालोऽस्माभिबौधायनीयापस्तम्बीयाधानप्रयोग्गयोर्निरूपित इति नेह निरूप्यते । इत्याधानकालः ।

य इष्ट्येति श्रुत्येष्टिपशुवत्सोमस्यापि पर्वणि विधानात्तद्वेव तत्कालनिर्णये प्रसक्ते तत्र वक्तव्यानां याव-सोमकालनिर्णयः। द्विशेषाणां संप्रहार्थं सोमकालनिर्णय

आरभ्यते । सोमो द्विविधः-सक्टत्कर्तव्योऽसक्टत्कर्तव्यक्षेति । यथोक्तं देवस्वामिना-नित्योऽग्निष्टोमो यावजीवं प्रयोज्यः सक्द्वेति । पुनस्रेधा-आधानानन्तरं कर्तव्यः द्रीपूर्णमासोत्तरं कर्तव्यः आधानानन्तर्यं विनापि ताभ्यां पूर्वं कर्तव्यश्च। दर्शपूर्ण-मासाभ्यामिष्टेष्टिपशुचातुर्मास्पैरथ सोमेनोध्वं दर्शपूर्णमासाभ्यां यथोपपत्येके प्रागपि सोमेनेक इत्याभ्वलायनसूत्रव्याख्यावसरे वृत्तिकृता आधानं कृत्वाऽग्निहोत्रहोमं कुर्वतः प्रागेव द्रीपूर्ण-मासाभ्यां सोमेन यष्टुं यद्यपपद्यते तसिन्नपि काले यष्ट्रव्यमिति स्त्रार्थकथनात्, देवत्रातेनापि इह सूत्रे एवमेते त्रय इज्याक्रमा इत्युक्तेश्च। तत्राद्यस्यायनिवरोषानाद्रेण सर्वतुकर्तव्यतां द्योत-यति वाजसनेयिश्वतिः—ते वा एते ऋतव उभय एवाऽप-हतपाप्मानः सूर्य पत्रेषां पाप्मन उपहन्तोद्यन्नेवेषां पाप्मानमप-हन्ति तसाद्यदेवेनं कदाच यश उपनमेद्थाग्नी आद्धीत न श्व:-श्वमुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेदेति। अत्रेत्थमुक्तं साय-णाचार्यैः—ते चा एत इति देविपतृसंबिन्धतया प्रतिपादिता पवेत्यर्थः । पापराहित्ये कारणमाह-सूर्य पवेति । यसादेवं सर्वेऽप्यृतवः पापराहित्येन गुद्धास्तसाद्यसिन्कसिश्चिहतौ सोम-यागाभिधानमभिगच्छेत् अथानन्तरमेवाऱ्याधानं कुर्यात् न श्वःश्वमुपासीत श्वःश्वः करवाणीत्येवं कालान्तरप्रतीक्षा न कर्तव्या। तत्र हेतुमाह-को हीति। मनुष्यस्य श्वःकालसंब-निध जीवनं को नाम जानीयात् आयुषोऽस्थिरत्वादित्यर्थ इति।

अत्र तावक्र्रतिस्वरसाक्रुतिभाष्याचा षट्स्वप्यृतुष्वाधानानन्तरं सोमकर्तव्यता प्रतीयते न तृद्गयनाद्राऽविरोधन वस-न्ताद्यनाद्रमात्रं, यतो वसन्तो श्रीष्मो वर्षास्ते देवा ऋतवः श्रारद्वेमन्तः शिशिरस्ते पितर इति प्रथमकण्डिकायां हैराश्ये-नायनद्वयगतर्तृनां निदेशपूर्वकं यावत्कण्डिकात्रयं राशिद्य-यस्य देविपतृसंबन्धमेवोपपाद्य, चतुर्थकण्डिकायां स यत्रो-द्गावर्तते तर्हाभी आद्धीतापहतपाप्मानो वा देवा इत्यादि-नोद्गयनस्त्रतिमुक्त्वाऽथ यत्र दक्षिणावर्तते यस्तहादितेऽनप-हतपाप्मानः पितर इस्यादिना दक्षिणायननिन्दामुक्त्वा, कण्डि-कात्रये ब्रह्मवसन्त इत्यादिना नित्यकाम्यतिविधीनभिधाय, ते वा पत इत्यादि पट्यते, तत्रोपक्रमस्थद्वेराद्यप्रत्यभिद्यानाद्दक्षिणायम-निन्दापनाद्श्रवणाश्वायनानियम एव तात्पर्य प्रतीयते । ऋत्व-नियमतात्पर्ये हि सर्व एव ऋतव इति पठ्येत। ब्रह्मवसन्त इत्यादेविपर्ययश्च कथ्येत । अत्र श्रुत्या तावह क्षिणायने ऽपि सोमाधानकर्तव्यता सिद्धा । तथा देवयाधिकरिप नाऽवि-शेषादिति सूत्रव्याख्यावसरे नर्तु पृच्छेश नक्षत्रमिति निषेधस्य सोमविषयत्वमेव नाधानविषयत्वम्। तथा सति यद्हरेवेनमिति वाक्याद्विशेषाभावेनानर्थक्यापरेरित्युक्तम् । तथास्मिन्नेव सुत्रे श्रीअनन्तेनापि न सोमार्थमाधानं कुर्वत ऋतुनक्षत्रप्रश्लो निवार्यते किंतूपकृप्तसोमस्याधानोत्तरकालं सोमकरणे शिशिरव-सन्तश्रीष्मा ऋतुविशेषा अनुष्ठानकालत्वेन न विचारणीयाः। यत्र क्रचन चातुर्मास्यादावप्यनुष्ठेय इति प्रतिशायायमेवार्थ उपपा-दितः। अस्पेव सूत्रस्य तृतीयव्याख्यायां न च सीमाभिधानिनः सोमानुष्ठाने ऋत्वाचपुच्छा किंतु सर्वसोमानुष्ठाने इति प्रति-ज्ञायास्यैवार्थस्योपपादनपूर्वकमुपसंहारः कृतः सर्वदा सर्वेषां सर्व-सोमानुष्ठाने ऋत्वाद्यनियम इति, आधानस्य सोमप्राधान्यादिति सूत्रात्सोमाधानमाधानं सोमप्रयुक्तमिति कर्कभाष्याच आधा-नात्सोमप्राधान्यप्रतीतेः, विधिनिषेधरूपाङ्गराःस्राणां च प्रधान-गामित्वोचित्यात्सोमस्येव कालबाध इति मन्यामहे। ऋतुनक्षत्रेति सूत्रे च-ते वा एत ऋतव उभय एवापहतपाप्मान इति प्रकृत्याह-

१ 'दस्ते' इति पाठः. २ सोमाधानानिनः पाठः ।

तसाद्यदेवेनं कदाचन यहा उपनमेदिति धतिसदाहतविदः ककांचार्येः षद्खाप्तुषु सोमाधानकतंव्यतां शापयितः सोमका-लवाघोडण्यक्रीकृत इति स्प्रदं प्रतीयते। उक्तं त्विह देवाया विकेर-प्यंबम्। अतएव प्रधानसूतसोमकालानियमगोधकार् नर्तु पुच्छे-दिलादिशासातमामं प्रति गुणभूते सोमाद्यवहितप्रवेकालवातं-न्यायाने कालानियमप्राप्तिमिभिप्रेत्येव श्रीअनन्तेन ऋतुनस्य नर्न-भारेलादिस्त्रव्याख्यावसरे यदेवेनं कदाचिद्यश उपनमेदिति द्शेपोर्णमासादितत्तत्काळाचुष्टेययक्षाभिप्रायम् । अतप्व शास्ता-न्तरे यदहरेवेनं अद्योपनमेदिसमापि द्रीपूर्णमासाद्यग्रानिय-यिणी श्रद्धीतपद्यते यद् । तद्धानं विधीयमानमञापि यहारा ब्यूस्य [तद्] विषयत्वं गमयतीत्युक्तम्। अतो देवयाक्षिकक्रकेश्री अन-न्तोक्तिपर्यालोचनया सोमाधाने न वसन्ताद्याद्रः। तथा सोमेन यश्यमाणो नर्तु पृच्छेदित्याश्वलायनस्त्रव्याख्यावसरे सिद्धा-न्तभाष्यकारेणोकं नर्ड एच्छेदिति हेमन्तिशिरायोरिष मह-णार्थमिति, देवत्रातेनापि यसिन्कसिश्चिहतो यसिन्कसिश्च-नक्षत्रे सोमार्थमाधानं कृत्वा सोमेन यजेत सर्ववणीनामेतव्चि-शेषवचनात्। शुलान्तरेप्येवं यद्वेनं यहा उपनमेद्थाद्धीतेति सोमेऽप्रुववाधोऽङ्गीकृतः । तथा बौधायनस्त्रभाष्यकृता देवस्वामिनापि सोममाने वसन्तानाद्रं दशयता केमुतिकन्या-येनाधानानन्तरं तद्नाद्रो दृशितः। यथोक्तन वसन्ते च पोण-मास्याममावास्यायां वा यजनीयेवा सोमयागस्य मुख्यः कालः । तद्चगुणत्वेन दीक्षाद्किल्पना । यहा पूर्वपक्षस्य प्रथमायां दीक्षा, पत्रमयां खुत्या, दितीयायां दीक्षा षष्ट्यां खुत्येत्येवमापूर्व-पक्षसमाप्तेदीं सास्त्ये च भवतः। उद्गयने पूर्वपक्षे वा सोम-यागः समलस्य संवत्सरस्य पूर्वपक्षे वेति, तथा वसन्ते ज्योति-ष्टोमेन यजेतेत्यापस्तम्बस्त्रव्याख्यावसरे तस्य च ज्योतिष्टोमस्य वसन्तकाल इति धूतवचोटयाचक्षाणेन रामनासोक्तं—च-कारो भिन्नक्रमः कालान्तरसमुचयार्थः । सोमेन यध्यमाणो नर्तुं पुरुक्षेदिति । उद्गयनं त्वपेक्ष्यते ऋतुमाञबाधादिति । तथा भगवता जैमिनिनापि अनयोराधानस्य सर्वकालत्वादिति

१ यथोक्तं तेन पाठः.

खनेणाधानानन्तरं सोमे वसन्तादिनियमवाधो द्शितः । उकं वेह शबरखामिनापि—तसात्सोमस कालवाध इति तथा तन्त्र तकारेणापि आधानस सर्वकालतं यद्हरेवेन-मिति वचनेन प्रतिपादितिमिति व्यर्थसास्य कालप्रतिषेधः। यदापि सोमकालो 'प्यपहतपाप्मानो वा ऋतव' इत्युपऋम्य 'यदे-वैनं अद्योपनमेद्थाद्धीताथ यजेते ति शतपथे प्रतिषिद्ध-स्तथाप्यन्यद्वाखायां तत्र्यतिषेयाभावात्तद्थमेवेदं वचनं तसात्सी-मात्रागेव दर्शपूर्णमासाभ्यां यक्ष्यमाणोऽग्निमाद्धीतेति। प्रवं क्वंन्सोमस्य कारुं वसन्तादिकमृतं नक्षत्रं च, ज्योतिःशास्त्रप्र-सिद्धं संपत्क्षेमादिकं च, तेषु कुर्वात यतकारी स्यादिति विहितं देवनक्षत्रं चा नादियेतेति वाक्यार्थ इति । नन्वाश्वलायनवृ-त्तिकारेण नारायणेन आपत्तम्बवृत्तिकारेण हृद्रतेन च नर्तु पुच्छेत् नर्तु सूर्क्षेदिति सूत्रयोः सोमकालबाधपरत्वं निरा-क्ताधानकालवाधपरत्वमेवोक्तं, तत्फलं च क्षत्रियादेवेसन्त प्व सोमाधानकतं व्यतासिहिरित्युक्तम् । अतएव हिर्ण्यकेशि-स्वस्यापि नवीनव्याख्यातृशिः—सोमेन यध्यमाण आद्धानो नर्ते स्देनिति स्वस्य बाह्यणन्यतिरिक्तविषयत्वमित्युकं अतः कथमाधानानन्तरं सोमसा वसन्तवाधः। भवतु वा वसन्तवाध-स्तथापि न सर्वेतुषु सोमाधानसिद्धिः। आपस्तम्बभाष्यव्याख्या तु उद्गयनं त्वपेक्षत इति उद्हितग्रन्थात्, युक्तश्चायं उद्ग-यनपूर्वपक्षपुण्याहसंनिपाते यज्ञकालोऽनादेश इति लाख्यायन-स्वादुद्गयनस्य दैवकमेमात्राङ्गत्वेन षष्ठे जैमिनिनोक्तत्वाचा। नच नतुं पुच्छेन्न नक्षत्रमित्यनेन सोमाधाने विहितकालमात्रवा-धास तत्रोद्गयननियम इति वाच्यम्। ऋतुनक्षत्रग्रहणाविव-क्षायां कारणाभावात्। सोमेन यध्यमाणस्यामावास्यायां पौर्ण-मार्यां वाद्धीतेति दाङ्घियनस्त्रेण सोमाधाने पर्वनियमाश्रय-णाचा। संप्रदायकारेणापि तर्ङ्गीकरणाचा। अतः कथं सर्वर्तुषु सोमाधानसिद्धिरिति चेत्। न। उदाहतवाजसनेयिश्वतिविरो-धात् देवयाविकाद्यिविरोधात् मीमांसाचार्योक्तिविरोधाचा वु सिकारा द्युक्तर नाद्रणीयत्वात् । आद्रणीयत्वे वाजसनीयव्य-तिरिक्तविषयत्वात्, तदिषयत्वेऽपि साभ्याससोमे वसन्तिनियमः

९ यत्वेग वाज<sup>०</sup>।

६ स्म हों

सकृत्कर्तव्ये त्द्रगयननियम इति प्राचीनहिर्णयके शिल्पाणाः ल्यातुः पर्यालोचनया प्रतीतव्यवस्थाक्षीकारण विरोधपरिहार-संभवाश सक्तकतं व्ये सोमे वसन्तरगान्यापाये विते पूर्ण-दाहतवाजसनीयश्रुत्याद्यनेकमानेख्यायनस्याप्यनित्यायायास्या सर्वतुकर्तव्यतासिद्धः, नतुं पृच्छेदिस्यमाि वापयमेवस्यां वि-हितकालमात्रनिषेधसंभवाष । नच शाह्यपनस्यात्सोमाधाने पर्वनियमः। तद्भाष्ये यथाकाम्यमृत्नां सोमेन यश्यमाणस्यति सूत्रं सोमाधानपरत्वेन पृथन्यास्यायामावास्यायाभित्यारिस्य-स्याधानसामान्यविषयत्वेन पृथरव्या स्थानान्, संप्रवायभनस्यापि ककोनार्येद्वणाचा, आञ्चलायनम्तिकारेणापि सोमायाने पर्वानपेक्षाकथनात् । वस्तुतस्तु यथाधानकात्यानामनेक विपविषि-दर्शनात् प्रशस्तप्रशस्ततरप्रशस्ततमाविमेर्न व्यवस्थामहीकृष सर्वेषां प्रामाण्यमङ्गिकियते तथा सोभे सुनगं निस्ति । त-थाहि आधानकालाविधयो बहुधा ध्यन्ते आहाणो जलने इसी-नावधीत। - आद्घीताऽनलं विजी वसन्तर्भाष्मयोगि। चित्रशिषः सार्ववर्णिकः। कस्मिश्चिदतावादधीत यदहरेवेनं अयोपनमेष्-थाद्धीत सा या वैशाख्याः पीर्णमास्या उपरिष्णप्रमाणास्या भवति सा सकृत्संबदसरसा सा रोहिण्या संपद्यते लभ्यामाष्यी-तेस्वेवमादयः। तत्र न ताबदेतेषां बीहियवयदेस्तिको विकल्यः। यसिन्नसिधरताचित्यनेनेव प्राप्तवसन्तस्य प्रनिवयानयं स्वास्, वसन्तविधिनेव प्रासचेशासावास्यायाः प्रतिधानानशस्यासा नाप्यधिकारिमेदेन व्यवस्था, वसन्तर्धास्माद्धियोजात्वाकाः कालविधिषु पुरुषभेदाभवणात्। कितु वैशास्त्रामायास्याया हो-रिणीयुकायाः अगस्ततमत्वं, वसन्तान्तगतस्यवान्तरस्य प्रशा-स्ततरत्वं, शिशिरश्रीष्मान्तर्गतसमयस्य प्रशासन्तं, ततोऽप्य-न्यऋतुगतसमयसेषस्य शासत्यमिसेवं विशेषविभिन्यतिहेत्ना प्रबल्शास्त्रविहितकालस्य फलाधिक्यप्रयोजकत्वाक्षेत्रारेण ह्या-बया वाच्या। उकाच तथा धोषायनस्वस्यास्या हर्तसंब विधानमवलम्ब ताहर्येव व्यवस्या स्चिता। चतुनेश्वसंगारे-व्यविस्त्रेणाधानमात्रे संभाराणाभिवत्नां विकल्पं वत्या का-खायनेनापि, तथा अन्तन्तरेवस्थाम्यादिवस्थन सर्वर्तनां सोम-

कालत्वे प्राप्ते प्राप्तोद्गयनस्य विध्यानर्थक्यादुद्गयनविधि-नैव च वसन्ते प्राप्ते तिहिध्यानर्थक्याहसन्तः प्रशस्ततमः, उद्-गयनं प्रशस्ततरं, दक्षिणायनं प्रशस्तमिति व्यवस्थाङ्गीकार्या। पवं च सोमाधाने यन्मते सोमस्यर्तुवाधो नास्ति तन्मतेऽन्यती केवलसोमानुष्टानादिवाधानानन्तरं सोमानुष्टानाद्पि न वसन्ता-उष्टानप्रयोज्यविशिष्टफललाभः । यन्मते तु सोमाधाने सोम-स्याप्तुवाघोऽस्ति तन्मतेऽन्यतीवाधानानन्तरं सोमानुष्ठानाइ-सन्तानुष्ठानप्रयोज्यफळलामोऽस्तीत्येतावानेव भेदः। नतु कस्मि-कपि मते वसन्तादन्यत्र सर्वथा सोमाधानाभावः। सर्वप्रमा-णानामविरोधोपपत्ती कविद्प्ययामाण्यापाद्नस्यान्याय्यत्वात्। सस्ति चैकदेशे देवस्वामिवाक्यस्याप्यापस्तम्बसूत्रसंवादः -पौ-र्णमास्यां यजनीये वा दीक्षा, पौर्णमास्यां यजनीये वा सुत्यमहः। अमावास्यायां यजनीये वा दीक्षा अमावास्यायां यजनीये वा सुरामहरित्यादि । एकदेशे समूलत्वेनोपलभ्यमानं च नैकदेशा-न्तरे निर्म्लत्वेन राक्षितुं राक्यम्। स्मृतिष्विव मूलानुमान स्पेवो-चितत्वात् । पतेन मद्नरकोदाहतात्कालादशीदाहताच-असिहोत्रं दर्शपूर्णमासावण्युत्तरायणे । उपक्रम्य यथाकालमुपासी-रन् विजातयः । सोमं च पशुबन्धं च सर्वाश्च विकृतीरिप । सीम्यायने यथाकालं विव्ध्युर्गृहमिधनः। इति वाक्यान्नोत्तरा-यणं विना सोमानुष्टानमिति वद्न्तो निरस्ताः। नचात्र पशुब-म्धमहणं नित्यपम्बभिप्रायं संभवति । पशुः प्रत्ययनं तथेति शा-काविरोधेन तसिखुदगयननियमायोगात्। तसाहिङ्तिभूतका-म्यपम्बिभप्रायमेतत् । स्वीकृतं चैवं भुग्ररहरुतापि । प्वंच रबङ्तिसाह्यार्थात्सोमग्रहणमपि विद्यासिप्रायमेव वक्तुमुचि-तम्। मतपवोदाहतछन्तोगसूत्रभाष्ये यशपदव्याख्यावसरे एका-हाहीनसत्राण्युदाहतानि । प्रकृताबुद्गयननियमविवक्षायां हि नैतान्युवाहियेरन्। काम्यानां च नियतकाळानुष्ठाने प्राप्ते भवति नियमचिधित्वमुद्गयनविधेः। नच तेष्वप्यतिदेशेन वसन्तिन-यमप्राप्तनीनियतकालप्राप्तिरिति शङ्कथम्। साभ्यासज्योतिष्टोम ष्य वसन्तनियम इति धदद्भियोशिकप्रन्थकृद्धिर्वसन्ते वसन्ते ज्योतिषति शास्त्रान्यवसन्तविध्यनङ्गीकारात्। निमित्तस्य चान-

१ महनरमेति पाठः।

तिदेशात्। प्रकृतेस्त वसन्ते नित्यकतेव्यतया प्राप्ताया वसन्ते-तरोद्गयनसंबन्धप्रापणेऽपूर्वविधिः स्वात्। ते वा एत ऋतव उभयः एवापहतपाप्मान इत्यादिश्रत्या देवस्वाम्यादिववः सहकृत-या दक्षिणोत्तरायणिवशेषानाद्रेण सर्वतुषु कर्तव्यतायाः प्रा-सायाः पुनरुद्गयनसंबन्धप्रापणे द्क्षिणायनपरिसंख्या स्पात्। नच नियमविधित्वे संभवत्यपूर्वविधित्वं युक्तम् । अत एवो-पांशु यजुषेत्यस्य निगदेतरयजुर्विषयत्वमेव सोमनिगद्विषय-त्विमत्युक्तं द्वितीयाध्याये । संभवति हि निगद्तरयज्ञभन्तेष्वेवा-नियतप्राप्तोपां शुरविनयमो न निगदेषु । तेषां परप्रत्यायनार्थत्वेन तेषूपां गुत्वस्यात्यन्ता शासेः । अतएव च पत्नीसंयाजान्तान्यहानि संतिष्ठत इत्यस्यान्त्यसुत्याभिन्नसुत्याविषयत्वमेव नान्त्यसुत्याविष-यत्वमित्युक्तं नवमे । अन्त्यस्याभिन्नस्त्यासु हि स्वोत्तरस्त्या-साहित्यसिध्ये कचिद्वस्थानमिवयमेन प्राप्तं नान्त्यसुत्यायाम्। तत्र स्वोत्तरसुत्यासाहित्यचिकीषीया असंभवात्। नच प्रत्यक्षे दक्षिणायनप्रापके शास्त्रे सति तत्परिसंख्या कर्तु शक्या। न तावदिमामगृभणित्रतिवत्फलतः परिसंख्या संभवति । ग्राह्यनि-र्वर्यसाधारणशास्त्रकल्पनविरोधनेव तत्संभवात्। प्रकृते ताहरा-शास्त्रस्य कल्यत्वासंभवात्। नच शान्ती परिसंख्या संभवति दोषत्रयापत्तेः। अतएव षष्ठाध्याये देवानि कर्माण्युद्गयनपूर्व-पक्षपुण्याहेषु कर्तव्यानीत्यर्थप्रतिपादनार्थेऽधिकरणे आष्यकारे-णोपनयनादीन्युदाहतानि न ज्योतिष्टोमादीनि। तद् बुदाहरणाची-त्तरायणानियमस्तद्विषय इत्युक्तं तन्त्ररते। यदि च वसन्तिनयमः साभ्यासज्योतिष्टोमविषयइति प्राचीनहिर्ण्यकेशीयसूत्रव्याख्या-त्वचःप्रामाण्यमवलम्ब्य काम्यज्योतिष्टोमे न वसन्तिनयम इत्या-श्रीयते तदा भवतु तत्राप्युत्तरायणिनयमः। अस्ति हि ज्योति-ष्टोमस्य नित्यकाम्यरूपत्वं हितीयाध्याये निरूपितम्। अङ्गीकृतं चैत'त्सोमे चैके याथाकाम्यमि'ति कातीयसूत्रव्याख्यावसरे कर्कश्रीअनन्तदेवयाशिकैः। एवंच मद्नरलोदाहतस्मृतिवाक्ये सोमं च पशुबन्धं चेति द्वितीयश्होके काम्यानामेव संकी-र्तनात्तत्साहचर्यात्त्रथमस्रोकेऽप्यग्निहोत्रद्शपूर्णमासत्रहणं म्याग्निहोत्रादिविषयमेव बोद्धव्यम् । तथासत्येव नियमविधि-

त्वलाभात्। उपक्रमेतिवचनाच द्वितीयादिकास्यप्रयोगेऽपि नार्य नियमः। नच नित्याशिहोत्रद्शेपूर्णमासारम्भे उद्गयननियमः संभवति । स हि उत्तरायणे कृताधानं ब्राह्मणादिकं प्रति स्याद्दिशणायने कृताधानं वैश्याद्कं प्रति वा। नादाः। यावज्ञीव-विधिनाधानानन्तरसायंकालादावाग्नहोत्रादिकर्तव्यतापत्तेः प्राप्तः। न द्वितीयः। अपूर्वविध्यापत्तेः। यद्यपि नित्यज्योतिष्टोमेऽपि प्रशस्त-तरादिभेदेन पूर्वोक्तव्यवस्थामङ्गीकृत्योद्गयननियमशास्त्रविषयता-ङ्गीकियते तथापि नित्याग्निहोत्राद्यारम्भे न तिह्रिषयत्वं यावज्ञीव-श्रुतिविरोधापत्तेः स्मृत्यनुरोधेन श्रुतिबाधस्यान्याय्यत्वात् । ननु 'वसन्तेऽग्निष्टोम' इत्यादिशास्त्रान्नित्यज्योतिष्टोमस्य वसन्ते कर्त-व्यतया प्राप्तस्य वसन्तेतरोद्गयनप्रापणे यद्पूर्वविधित्वमुकं तद्युक्तम्। यतौऽस्मिन्सूत्रे 'नाविशेषादि'त्यव्यवहितपूर्वसूत्रविरो-धमाराङ्क्य श्रीअनन्तेन प्रथममित्थं व्याख्यानं कृतम् – वसन्त इति न कालनिर्देशः किंतु वसन्ते इति वाक्योपन्यासः। असिन्वा-क्येऽवश्यकर्तव्यतया य उच्यते सोऽश्विष्टोम इति सूत्रार्थः। स ज्योतिष्टोम इति वक्तव्येऽग्निष्टोमग्रहणमग्निष्टोमसंस्थाया पव प्राथम्यमिति वा नित्यत्वमिति वा प्रकृतित्वमिति वा द्योत-यितुमिति। एवमपि कालनियमबोधकश्रुत्येवानियमबोधकपूर्व-सूत्रस्य विरोध इत्यनुशयेन व्याख्यान्तरं कृतम्। अग्निष्टोम-शब्देन ज्योतिष्टोमोपलक्षणम् । वसन्ते ज्योतिष्टोमः कर्तव्यः । पतेन च चतुःसंस्थो ज्योतिष्टोमो नित्याधिकारतया कर्तव्यत्वेन विधीयते । तेन सोमस्य सर्वकालानुष्टानसिद्धाविप ज्योति-शोमस्य वसन्तकालतया न विरोधः। वसन्तस्य ज्योतिशोमसं-बन्धविधानं न ज्योतिष्टोमस्य वसन्तसंबन्धविधानम्। तथा सति पूर्व बाध्येत । तसाइसन्तो हे रोन ज्योतिष्टोमविधानाइस-म्तस्यं च नित्यत्वाज्योतिष्टोमस्यापि नित्यत्वम् । नच ज्योति-ष्टीमस्य ऋत्वनियमाभावः । कालावधारणे हि तथा स्याम ज्योतिष्टोमकर्तन्यतावधारणे । तसाज्योतिष्टोमेपि ऋत्वनियम इति । वसन्तस्येति वसन्तं निमित्तीकृत्य ज्योतिष्टोमो नियम्यवे न ज्योतिष्टोमे वसन्तो नियम्यत इत्यारायः । पूर्वसूत्रे अपिशब्दो भिन्नकमो नित्यत्वमपि ऋत्वनियमोऽपीति । अतो

नित्यज्योतिष्टोमे ऋत्वनियमात्संपूर्णोद्गयनस्यापि नियमनप्राप्तौः संभवत्येव तिश्यम इति चेत्। न । ततः सोमकालबाघोषप-त्तिपरत्वेन 'नाविशेषादि'ति सूत्रव्याख्यावसरे यत्र कचन चातु-मांस्यादावप्यनुष्टेय इत्युक्तवता श्रीअनन्तेनाधानानन्तर्यमन-पेक्ष सर्वसोमानुष्ठानकालबाधपरत्वेनापरवर्णकं कृतवता ख-व्याख्यानतात्पर्यकेतत्सूत्रविरुद्धसर्तुनियमस्येवायनियमस्यापि स्वीकर्तुमशक्यत्वात्। अतः सिद्धमेतज्ञयोतिष्टोमाङ्गत्वेन वस-न्तनियमे सत्यसति च नोद्गयननियमस्य तद्विषयत्विमिति। यदा केवलसोमे ऋतुनियमानियमो न स्तः तदाघानानतर-सोमे न ताविति कि वाच्यम् । तथा केवलाधानेऽपि नर्तु-नियमः सोमाधाने नेति किसु वाच्यम्। अतएवामीनाद्धीत वसन्ते ब्राह्मणो श्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः शिशिरः सर्वेषां सोमेन यध्यमाणस्यतिविनयमो नक्षत्रे च फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां पुरस्तादेकाहे द्यहे वाद्धीत जातपुत्रो ब्राह्मणः कृत्तिकास्वाद्धीत रोहिणी फल्गुन्यश्चित्रेत्यास्नातानिति मानवसूत्रव्याख्यानावसरे तद्याख्यात्रा श्रीकुमारेण वसन्तादिविधीनामाधानोत्पत्तिवि-धित्वे वसन्तादीनां नक्षत्रादिभिः समुचयमुपन्यस्योक्तम्। येषां तु-य एवं विद्वानिश्वमाधत्त इत्याधानोत्पत्तिस्तेषां वसन्तादि-कालनियमार्था वसन्तादिकालनियमविधयः। ततश्च कृत्ति-कादिष्वाधानं विनापि वसन्तादिभिः स्यात् तथा वसन्तादिषु विनापि कृत्तिकादिभिरिति तुल्यबलानां विकल्पाधिगमादिति। तथा सोमेनेत्यादिसूत्रव्याख्यावसरेऽप्युक्तम् । ऋतावनियमः पूर्वापवादोऽयं, नक्षत्रे च वश्यमाणापवादोऽयं, चकारेण तिथौ चानियमः । सोमेन यश्यमाणस्याग्निष्टोमे वसन्त इति सोमकाल-स्यापि बाघोऽत्र यक्ष्यमाण इत्यद्यतनविभक्तियोगादिति। ननु वसन्तस्य कृत्तिकानां चापर्यायग्राहिणा प्रयोगविधिना सम्-चित्य प्रहणात्कथं विकल्पोक्तिः संगच्छत इति चेन्न। वसन्ते ब्राह्मण इति स्त्रात् ब्राह्मणः कृत्तिकास्वादधीतेति स्त्रं पृथक्कुवता सूत्रकारेणैव विकल्पसूचनात्। यदि हि वसन्तस्य कृत्तिकाभिः समुचयं सूत्रकारोऽमंस्यत वसन्ते कृत्तिकासु ब्राह्मण इत्येकमेव सूत्रमवध्यत् । पृथक्सूत्रारममं कुर्वता तु ज्ञाप्यते न समुचय

इति। अतः सूत्रकारहद्याभिज्ञेन अीकुमारेण य एवं विहा-नित्यस्योत्पत्तिचिधित्वमभ्युपगम्य नतुनक्षत्रयोचिकल्पाभिधानं कृतमिति केवलाधानेऽपि नर्तुनियम इति सिद्धम् । यद्यप्युद्ा-हतभाष्ये सोमपदमिश्रिष्टोमपरत्वेन व्याख्यातं तथापि नाशिष्टोम पवर्त्वाद्यनाद्र इति देवयाक्षिका मन्यन्ते। यथोक्तं 'नाऽविदोषा'-दिति स्त्रव्याख्यावसरे याशिकै:-नायमशिष्टोमस्वेवत्वीद्यनाद्रः किंतु सर्वसोमानाम्। कुतः। अविशेषात्। सोमेन यध्यमाणो नतुं पृच्छेदित्यसिन्वाक्ये विशेषो नास्ति। यतः सोमेनेति सो-मयागमात्रस्य प्रतीयमानत्वादिति । नजु ऋत्वाद्यनाद्रस्य सर्वे-सोमविषयत्वेऽपि न सर्वपुरुषविषयत्वं-सोमेन यश्यमाणो नर्तु पृच्छेन नक्षत्रमिति तदेतदार्तसाऽतिवेलं वा श्रद्धायुक्तस्य भवतीति सद्नरलोदाहतबीधायनसूत्रादार्तविषयत्वस्येव प्रतीय-मानत्वादिति चेत्। न। अतिवेलं वा श्रद्धायुक्तस्येत्यार्तिभन्नाधिकारे कण्ठरवेणोक्तेः किमिति हृद्यशून्यता भवतः। पक्षान्तरं होतद्वाश-ब्दात्मतीयते। एवं चार्तविहितवेलामतीक्षणासहभद्धायुक्तस्यापि सोमाधाने नर्त्वादाद्र इति सिद्धम्। वस्तुतस्तु तदेतांदेत्यृत्वा-द्यनाद्रणमात्रं परामृश्यते नतु तद्विशिष्टं सीमाधानं विशिष्टानु-वादे वाक्यभेदापत्तेः। आर्तपदाभिहितस्य तद्द्यह(?)कालाधाना-समर्थस सोमाघानासंभवाच । नच ताहशस्यार्तपदाभिहितत्वे प्रमाणाभावः। बौधायनेन कर्मान्ते अथात आतीयान्यस्याधे-यानि व्याख्यास्यामो विपक्ष [आपूर्यमाण] आद्धानो यावानव-काराः स्यात्तदहर्विद्धीत पौर्णमास्यां सद्यस्कालिमत्यादिनार्ते प्रति सद्यस्कालमाधानमप्यनुजानता ताहरास्पार्तपदार्थत्वसूचनात्। किंच यद्हरेव विरजेत्तद्हरेव प्रवजेदितिवद्यद्हरेवेनं असो-पनमेदथादधीतेति श्रुतौ विशिष्टश्रद्धावतपुरुषकर्वकाधाने नर्त्वा-द्याद्र इति प्रतीयते। एवं सति उक्तबौधायनसूत्रे तदेतदिख-नेन ऋत्वाद्यनाद्रमात्रपरामर्रोऽतिवेलं वा अद्धायुक्तस्येत्यंरो कुत्येतच्छुतिमूलत्वं लभ्यते । तद्तदार्तस्येत्यंशेऽपि तद्दविद्-धीतेति कर्मान्तसूत्रेण सहैकमूलत्वं लभ्यते । अन्यथा मूलान्त-रकल्पनागौरवं स्वात्। नच यदहरेवेनमिति वाक्ये अद्धासा-मान्यकीर्तनाद्तिवेलं वा श्रद्धायुक्तस्येत्यत्र विशिष्टश्रद्धाकीर्तनात्र

तद्प्यसत्। संकान्तेरपि निमित्तत्वाङ्बातेव प्रयोजिका तज्ञान-मपि शास्त्रीयमेवेति वैलक्षण्याभावे वचनस्य निस्तात्पर्यकत्वा-पत्तेः । नच शास्त्रीयज्ञानसमकालीने पुण्यकालेऽपि स्नानादि संभवति । नचेह निमित्तविरोषणत्वेऽप्यविवक्षा हविरुभयत्वस्य क्रत्वाचिन्तयाऽविवक्षारूपेमधिकरणसिद्धान्तं वर्णयित्वा कृत्वा-चिन्तोद्घाटनसमये तन्त्ररते तद्धिवक्षेवोक्ता। निमित्ततया पूर्वोप-स्थितह्विरात्य्पजीवनेनोभयत्विनिमत्तान्तभीवपरे वाक्ये वाक्य-भेदाभावात्। तुल्यं चेदं प्रकृते ऽपि निमित्ततया शास्त्रान्तरिस-द्धोपरागमनूद्य द्र्यानस्य निमित्तान्तर्भावपरे वचसि वाक्यभेदा-असकेः। वस्तुतस्तु यावद्दर्गनगोचरस्तावत्पुण्यकाल इति कालवि-शेष उपरागनिमित्तपुण्यकर्माङ्गत्वेन विधीयते। चाधुषविषयव-चनो दर्शनगोचरराब्द्रलद्योग्यतापादिकां समानद्वीपिथितिं छ-क्षणया बूते। यया अस्तास्तस्थलेऽस्तात्पूर्वे चाक्षुपं भवति न भवति च यद्भावाद्स्तोध्वं तत्। ततश्च ताहरास्थितिकालाविछ-श्रोपरागस्य निमित्तत्वमर्थात्संपद्यते अग्निहोत्रं प्रति सायमाद्यव-च्छित्रस्पेव जीवनस्य । अमुमेवार्थे प्रकटीकर्तुं निगमे निषेधः पठ्यते-सूर्यप्रहो यदा रात्रो दिवा चन्द्रग्रहस्तथा। तत्र स्नानं न कुर्वीत द्द्याद्दानं च न कचित् इति । नतु रात्रिसूर्यग्रह-त्वादि स्वातत्रयेण निषेधप्रयोजकम्। श्रुत्यन्तरकल्पनागौरवापत्तेः। उक्तकालाविछकोपरागनिभित्तवलादेव अस्तास्तोध्वं अस्तो-द्यात्पूर्वे च सत्यपि शास्त्रीयोपरागज्ञाने शिष्टानां नैमित्तिकानु-ष्टानं संगच्छते। अतएव अस्तास्त[स]मयगतनिर्णयार्थत्वेन जा-बालिवच उदाहतं माधवेन। वासरिवशेष उक्तताहशोपरा-गप्रयुक्तकर्मणो विशिष्टफलमाह व्यासः-रिवप्रहः सूर्यवारे सोमे सोमग्रहस्तथा । चूडामणिरिति ख्यातस्तद्।नन्तं फलं लभेत्। वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। तत्पुण्यं कोटिगुणितं यासे चूडामणौ स्मृतमिति । नैमित्तिकं द्विविधं अनुष्ठेयं वर्जनं च। आद्यं माधवोदाहृतस्मृतौ-ग्रह्माने भवेत्सानं ग्रस्ते होमो विधीयते। मुच्यमाने भवेदानं मुक्ते स्नानं विधीयत इति। ब्र-ह्मवेवतें च-स्नानं स्यादुपरागादो मध्ये होमः सुरार्चनमिति।

१ °पं सम°। २ प्रयुक्त ।

शातातपः - सानं दानं ततः श्राइमनन्तं राहुद्शेने इति। प्तेष्वपि वचनेष्वधिकारप्राप्तमुपरागं निमित्तीकृत्य प्रासोपकमा-द्कालविशिष्टं स्नानादि विधीयते तदा जातस्नानो प्रस्तादिकाले-ऽपि तत्कुर्यात्। यावह्रांनगोचर इति सामान्येनापि विधिसत्त्वात्। स्नानजलेषु तारतस्येन प्राशस्त्यमाह मार्कण्डेयः —शीतमुण्णो-द्कात्पुण्यमपारक्यं परोद्कात्। भूमिष्ठमुद्भृतात्पुण्यं ततः प्रस्-वणोदंकम्। ततोऽपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजलम्। तीर्थतोयं ततः पुण्यं महानद्यम्बु पावनम्। ततस्ततोपि गङ्गाम्बु पुण्यं पुण्यस्ततोऽम्बुधिरिति । नदीषु मासविशेषेण व्यवस्थोक्ता देवीपुराणे-कार्तिके ग्रहणं श्रेयो गङ्गायमुनसंगमे। मार्गे तु ग्रहणं श्रेष्ठं वेदिकायां महामुने। पौषे तु नर्मदा पुण्या माघे सिंबिहिता ग्रुभा। फाल्गुने वरुणा पुण्या चेंत्रे पुण्या सरस्वती। वैशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्धरा। ज्येष्ठे तु कौशिकी पुण्या आषाढे तापिकानदी । श्रावणे सिन्धुनामापि तथा भाद्रे तु चिन्द्रका। आश्विने शरयूः श्रेष्ठा तथा पुण्या तु नर्म-देति। उपरागविशेषेण नदीविशेषोऽभिहितस्तत्रैव-गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते । सूर्ये च राहुणा ग्रस्ते तमोभूते महामुने। नर्मदातोयसंस्मीं कृतकृत्या भवन्ति ते। स्नाना-संभवे तत्सरणादिनापि पुण्यमुक्तं तत्रैव—स्मृत्वा रातऋतु-फलं दृष्टा सर्वाघनाशनम् । स्पृष्टा गोमेधपुण्यं तु पीत्वा सौ-त्रामणि लभेत् । स्नात्वा वाजिमखं पुण्यं प्रामुयाद्विचारत इति । क्षेत्रविशेषेण महिमाधिक्यं तत्रैव-गङ्गा कनखलं पुण्यं प्रयागः पुष्करस्तथा । कुरुक्षेत्रं महापुण्यं राह्यस्ते दिवाकर इति । स्नानं च सचेछं कार्य-सर्वेषामेव वर्णानां स्नुतके राहुद्-र्शने। सचैलं तु भवेत्स्नानं स्तकान्नं च वर्जयेदिति षट्विंश-द्वचनात्। स्त्रीणां विशेषः स्मृत्यर्थसारप्रयोगपारिजातयोः-यत्र पुंसः सचैलं स्यात्स्नानं तत्र सुवासिनी । कुर्वीतैवाशिरः-स्नानं शिरोरोगी जटी तथेति। शिष्टिस्त्रयस्तु ग्रहणे शिरःस्नान-माचरन्ति। आशौचमध्ये उपरागादिनिमित्तं स्नानादि कार्यं तथा मलमासेऽपि तथा रात्रावपि । स्नुतके मृतके चैव न दोषो राष्ट्रदर्शने। तावदेव भवेच्छु दिर्यावन्मुक्तिर्न दश्यते। चन्द्र-

सूर्यग्रहे चैव मरणे पुत्रजन्मित । मलमासेऽपि देयं स्याह्तम-क्षय्यकारकमिति हेमाद्री लैङ्गमात्स्यवचोभ्याम्। ग्रहणोद्वाह-संक्रान्तियात्रातिंप्रसवेषु च। दानं नैमित्तिकं क्षेयं रात्राविष त-दिष्यत इति अपरार्कवचनाच। अत्र नैमित्तिकत्वोपन्यासेन निमि-त्तानन्तरकाले नैमित्तिकानुष्टापकविधिमूलकान्येतानि वचांसीति श्चापनाद्दानादिविषयविशेषग्रहणं नैमित्तिकमात्रोपलक्षणार्थम् । रजखल।सानविधिमाह पराशर:-साने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला। पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत्। सिक्तगात्रा भवेद्दिः साङ्गोपाङ्गा कथंचन । न वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यद्वासश्च धारयेदिति । पात्रं वैणवम् । वंशपात्रे न्य-सेजलिमिति स्मृत्यर्थसारात् । उपवासपूर्वकस्नानाद्य नुष्ठाने फलातिरायो हेमाद्रौ लेङ्गे—एकरात्रमुपोष्येव स्नात्वा दद्यास शक्तितः। कश्चकादिव सर्पस्य निवृत्तिः पापकोशतः । त्रिरात्रं समुपोष्येव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। स्नात्वा दत्त्वा च विधिवनमोद्ते ब्रह्मणा सहिति। उपरागदिनात्पूर्वं व्रतोपवास इति केचित्। ग्रहणसंबन्ध्यहोरात्रपरित्यागे मानाभावान्मैवमिति हेमाद्रिः। पुत्रवद्गहिणस्त नोपरागनिमित्तोपवासः-संकान्त्यामुपवासं च कृष्णेकाद्शिवासरे। चन्द्रसूर्यग्रहे हैं दिन कुर्यात्पुत्रवानगृहीति वचनेन पर्युदासात् । यसु हेमाद्रौ वृद्धवसिष्ठः-त्रिद्शाः स्पर्शसमये तृप्यन्ति पितरस्तथा। मनुष्या मध्यकाले तु मोक्ष-काले तु राक्षसा इति — तद्देविपतृतर्पणविधायकमिति केचित्। होमदेवपूजाव्यतिरिक्तविषयमिति हेमाद्रिः । तत्रापि स्नान-विषयमेवेति युक्तम् । यस्यमाने भवेत्स्नानमिति वचनसंवादात् ।

अथ दानम् । तत्र विशेषो भारते—अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । पात्रभूताय विप्राय भूमि दद्यात्सदिक्ष-णाम् । भूमिगीवः सुवर्णे च धान्यं वा यद्यदीष्सितम् । तत्सर्वे ग्रहणे देयमात्मनः श्रेय इच्छतेति । पात्रकक्षणं याज्ञवल्क्यः— न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रचक्षत इति । एतच्च पुण्यातिशयाभिप्रायेण । यत्तु च्यासः—सर्वं गङ्गासग्नं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजाः । सर्वे

१ तर्हित । २ पूर्वत्र कृतोपवा॰ ।

भूमिसमं दानं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोरिति। यच बौधायनः-श्रो-त्रियोऽश्रोत्रियो वापि ब्राह्मणो ब्राह्मणब्र्वः । विश्रव्यवोऽपि यो विप्रो ग्रहणे दानमहतीति । तत्ताहशातिशयरहितपुण्यो-त्पत्तिमात्राभिप्रायम्। सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्वे। श्रो-त्रिये रातसाहसं पात्रे त्वानन्यमशुत इति द्क्षोक्तेः। अबाह्यणः संस्कारादिरहितो जातिमात्रबाह्मणः। ब्राह्मणब्रुवख 'गर्भाधाना-दिसंस्कारवेदोपनयनैर्युतः। नाध्यापयति नाधीते स भवेद्राह्मण-ब्रुवः' इति चतुर्विरातिमतोक्तेः । श्राद्धं चात्रामेन हेम्रा वा कार्यम्। तथा च द्यातातपः-आपद्यशौ तथा तीर्थे चन्द्रसूर्यत्रहे तथा। आमश्रादं द्विजः कुर्याच्छूद्रः कुर्यात्सदैव हि। आम-श्राहं प्रकुर्वीत हेमश्राहमधापि वेति हेमाद्रौ वचनान्तराच । मिताक्षराकारख-ग्रहणे भोक्तदें वो दातुस्त्वभ्युदय इत्याह। तेन पकान्नश्राद्धं मन्यते । तत्रापि सूर्योपरागे येदि पकान्नश्राद्धं कार्यं तेदा तीर्थयात्राङ्गश्राद्धवद्धतप्रधानं कार्यम्। —सैंहिकेयो यदा सूर्यं यसते पर्वसंधिषु । गजन्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां आदं प्रकल्पयेत्। घृतेन भोजयेद्विपान्घृतं भूमौ समुत्ख्जेत्। इति अपरार्के वायुपुराणोक्तेः। घृतं भूमो समुत्स्जेद्त्यनेन भोज-नार्थान्नत्यागवाक्ये इदमिदं घृतमितिवत् पिण्डदानवाक्येऽपि अयं पिण्ड इत्यस्य स्थाने इदं घृतिमिति प्रयोज्यमिति प्रतीयते। एतन्मते च पाकाभावे आमश्राद्धविधिः। पाकाभावे द्विजाती-नामामश्राद्धं विधीयत इत्यपरार्के सुमन्तुवचनात्। यद्यप्युप-रागे तुलापुरुषदानं विहितं तथापि तन्नैमित्तिकम्। कालविधि-संदंशपिठतत्वेनोपरागकालसाङ्गतया निमित्तत्वाभावात्।

तथा मन्त्रदीक्षापि रामार्चनचित्रकायामुक्ता—सत्ती-र्थेऽकिविधुत्रासे तन्तुदामनपर्वणोः। मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो मास-र्क्षादीन्न शोधयेत्। चन्द्रसूर्यत्रहे तीर्थे सिद्धक्षेत्रे शिवालये। मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स उच्यते। अङ्गभूतदेशकालसंदं-शमध्य एव प्रहणनिर्देशात्।

तथा पुरश्चरणचन्द्रिकाद्यकं पुरश्चरणमण्यनैमित्तिकम् । अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । प्रहणेऽर्कस्य चेन्दोर्वा द्युचिः

१ यदीति नास्ति । २ तदेति नास्ति ।

७ स्मृ० की०

पूर्वमुपोषितः। नद्यां समुद्रगामिन्यां नाभिमात्रोदके स्थितः। यद्वा पुण्योद्के स्नात्वा शुन्तिः पूर्वमुपोषितः। श्रहणादिविमो-क्षान्तं जपेनमञ्जं समाहितः। अनन्तरं द्शांशेन अमाद्योमादिकं चरेत्। तव्न्ते महर्ती पूजां कुर्याद्वाहाणतर्पणम्। ततो मन्त्रप्र-सिद्धार्थं गुरुं संतोष्य पूज्येत्। एवंच मन्नसिद्धिः साद्देवता च प्रसीद्ति। अथवान्यप्रकारोऽयं पौरश्चरणको विधिः। चन्द्र-सूर्योपरागे च कात्वा प्रयतमानसः। स्पर्शादिमोक्षपर्यन्तं जपे-नमनं समाहितः। जपाइशांशतो होमस्तथा होमाच तर्पणम्। एवं इत्वा तु मन्त्रस्य जायते सिव्हिरुत्तमा । होमाराको जपं कुर्युहींमसंख्याचतुर्युणम् । बङ्गुणं वाष्ट्युणितं यथासंख्यं द्वि-जातयः। तेषां स्त्रीणां तु विशेयस्तेषामेव समो जपः। यं वर्ण-माधितः शूद्रस्तजापस्तस्य कीर्तितः। मूलमन्त्रं समुचार्य तद्न्ते देवताभिधाम् । द्वितीयान्तामद्दं पश्चात्तर्पयामि नमोन्तकः। तर्पणस्य द्शांशेन मार्जनं कथितं किल । तसेवं देवतारूपं ध्यात्वातमानं प्रपूज्य च । नमोन्तं मन्त्रमुचाय तद्नते देवतामि-धाम्। द्वितीयान्तामद्दं पश्चाद्भिषिश्चाम्यनेन च। तोयैरञ्ज-लिना शुद्धेरमिषिञ्चेत्खमूर्घनि । मार्जनस्य दशांशेन ब्राह्म-णानिप भोजयेत् । विप्राराधनमात्रेण यहः साङ्गो भवेत्ततः। जपोऽचांपूर्वको होमस्तर्णं चाभिषेचनम् । भूदेवपूजनं पश्च-प्रकारेख पुरेस्कियति । अत्रापि अथवेत्युत्तया ब्रहणानपेक्षपूर्वा-क्तपुरश्चरणप्रकारेण सह वध्यमाणप्रहणसापेक्षप्रकारस्य विक-ल्पाभिधानात्तत्त्वयफलत्वेनानेमित्तिकत्वं द्योत्यते। एष चपुर-अरणप्रकारो यस्तास्ते यस्तोद्ये च न संभवति । यावद्दर्शनगो-चर इत्यस्य पूर्वप्रद्शितार्थवरोनोभयत्रापि स्परीप्रभृतिमोक्षपर्य-न्तपुण्यकालाभावात्, स्पर्शप्रभृतिमोक्षपर्यन्तं जपेदिति शास्त्रा-र्थस्य ताहरापुण्यकालसापेक्षत्वात्। अत्र विहितोपवासस्य पुर-श्चरणाङ्गत्वेन महणिनिमित्तकत्वाभावाच वश्यमाणिनवेधविषय-त्वम् । नचोक्तविधपुरश्चरणाचुष्ठातुः कथं स्नानदानादिनैमि-त्तिकान्तरानुष्टानमिति राङ्कथम्। काम्यपुरश्चरणेन नैमित्तिकस्य वाधात्। वैश्यकर्त्कप्रयोगे सप्तद्शस्य काम्यानुवचनविशेषण-

१ पुरस्किया=पुरश्वरणम्। २ पर्वप्रदर्शनार्थवशेन।

तया विहितेकांवेशितसंख्यया वाधवदिति के चित्। तन्न। संख्या-कार्यस्य सामिधेनीपरिच्छेदस्य संख्यान्तरेण सिद्धौ वाधसंभ-वात्। प्रकृते च नैमित्तिकस्नानदानादिकार्यस्य प्रत्यवायपरिहा-रस्य काम्येन पुरश्चरणेन सिद्धौ मानाभावात्। अतः पुरश्च-रणोत्तरमतिकान्तनैमित्तिकं कार्यमित्यन्ये। तद्प्यसत्। दर्श-पूर्णमासादीनामिवेह गौणकालविष्यदर्शनात्, यावहर्शनगोचर इत्यनेन नैमित्तिकान्तरेभ्यो वैलक्षण्यदर्शनात्। तसान्नकेकभ-क्योरेकदिनसंपाते स्वयमेकं कार्यमपरं भार्यादिद्वारेति मा-धवोक्तरीत्या कर्त्रशे प्रतिनिधिसंपादनेन नैमित्तिकं कारणीयमि-वि युक्तम्। पुरश्चरणमकुर्वद्विरिप स्वस्वेष्टदेवतामन्त्रजपो गायत्री-मन्त्रजपश्च यथाशक्त्यवद्यं कार्य इत्युक्तं कौमें—स्वस्वेष्टदेवता-मन्त्रजपं कुर्यात्त्रयस्रतः। यथाशक्ति जपेदेवीं गायत्रीं प्रयतः सद्दा। चन्द्रस्योपरागे तु मालिन्यमजपाद्भवेदिति।

अथ नैमित्तिकवर्जनम्। तित्रिविधम्-तात्काछिकं तिद्दनस्यं तत्पूर्वोत्तरिव स्थं च। आदां तावडुपरागं प्रकृता स्मृतिसंप्रहे-निद्वाया जायते रोगो मूत्रे दारिद्यमाशुयात् । पुरीषे कृमियोनिः स्यान्मेशुने प्रामस्करः । अभ्यक्ते च भवेत्कुष्ठी भोजने स्याव्धो-गतिः। बन्धने च मवेत्सपों वधे च नरकं वजेदिति। षार्टु-दामन्ते-सर्वेषामेव वर्णानां स्तकं राहुद्रीने। स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत शृतमसं विवर्जयेत्। इति। नैमित्तिकस्नानानन्तरं दानाद्य-धिकारसिक्षे कानान्तरमनेन विधीयत इति केचित् । श्रुतिमत्यादिना प्रहणकालीनमधं तदुसरकालेऽप्यभोज्यमिति भाष्यते। एतद्पवादं मनुः—आरनालं च तकं च पाथेयं घृतपाचितम् । उदकं बहु पकाइं न दुष्येद्राहुस्तके । इति । वहुत्वं द्रोणाहकान्यतरपरिमाणत्वेन कालकाठिन्यतारतस्यानुसा-रेण। आरनालं काञ्जिकम् । तथाच-आरनालं तथा क्षीरं किलाटं घृतसक्तवः। क्रोहपकं च तेलं च न कदाचित्पदुष्यति। आरनालं च तकं च ह्यादेयं घृतपाचितम् । उदकं च कुरा-च्छकं न दुष्येद्राष्ट्रदर्शने । इति । शास्त्रान्तरमपि दश्यते स्मृ-त्यन्तरे-जले घृते तथा तैले संघाने गोरसेषु च । कुशान्तरालं कुर्वीत प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। इत्यनेन कुशान्तरालं विना पका-

न्नानामप्येषामदुष्टत्विमिति ज्ञाप्यते । मनुः—चन्द्रसूर्यंत्रहे ना-द्याद्यात्सात्वा विमुक्तयोरिति । वृद्धगौतमः -सूर्यप्रहे तु ना-श्रीयात्पूर्व यामचतुष्टयम्। चन्द्रशहे तु यामांस्त्रीन्बालवृद्धातुरे-विनेति । पूर्वत्वं ग्रहणप्रहरावधिकं। ग्रहणं तु भवेदिन्दोः प्रथमा-द्धियामतः । भुङ्गीतावर्तनात्पूर्वं पश्चिमे प्रथमाद्धः । रवेस्त्वा-वर्तनादूर्ध्वमवागेव निशीथतः। चतुर्थे प्रहरे चेत्स्याचतुर्थप्रह्-राद्ध इति वृद्धवसिष्टवचनात्। अत्र यद्यपि रात्रौ प्रथमया-मादूध्वे चन्द्रग्रहणे मध्याहात्पूर्व भोक्तव्यम्, रात्रिचतुर्थप्रहरे चन्द्रग्रहणे रात्रेः प्रथमप्रहरादवीक् भोक्तव्यम्, सूर्यस्य मध्याहादूध्वं ग्रहणे निशीधात्प्राग्भोक्तव्यमित्येतत्संभवदुक्तिकम्। अहश्चतुर्थपहरे रिवंग्रहे रात्रेश्चतुर्थयामाद्घो न भुज्जीतेत्येतद्संभ-वदुक्तिकं भाति रात्रिमध्यप्रहरद्वये भोजननिषधात् । तथापि चन्द्रसूर्यग्रहयोर्ग्रहणप्रहराद्वीग्यामत्रयं यामचतुष्टयं च भोजनिन-षेधकाल इत्येतावति तात्पर्यं बोध्यम्। बालादिविषये वेधादिसं-कोचमाह मत्स्यः-अपराह्वे न मध्याह्ने मध्याह्ने न तु संगवे। भुझीत संगवे चेत्स्यान्न पूर्व भुजिमाचरेदिति । शक्तेन ग्रहणकाले वेध-काले च यदि भुज्यते तत्र क्रमेण प्रायिश्चित्तमाह कात्यायनः-चन्द्रसूर्यमहे अक्तवा प्राजापत्येन शुध्यति। तसिन्नेच दिने अक्तवा त्रिरात्रेणेव शुद्धतीति । चन्द्रग्रहे कदाचिद्धधाधिक्यमाह च-सिष्टः—प्रस्तोद्ये विधोः पूर्वं नाहभाजनमाचरेत्। इति। यश्व हेमाद्रौ ब्रह्मवैवर्ते—चन्द्रसूर्यत्रहे नाद्यादाद्यं यामचतुष्टयमिति, तद्पि चन्द्रांशे अस्तोद्यविषयमेवेति केचित्। अन्ये तु चन्द्र-शहेऽपि मण्डलशासे शहणप्रहरात्पूर्व यामचतुष्टयं वेधकालः। उक्तब्रह्मवैवर्तवचनस्वरसात्। एकदेशग्रहे तु यामत्रयमेव वेध-व्यवस्थामाहुः। युक्ता चैषा। -यदा चन्द्रग्रहस्तात निशीधात्परतो भवेत्। भोक्तव्यं तत्र पूर्वाहे नापराहे कथंचन । पूर्वं निशी-थाद्रहणं यदा चन्द्रस्य वै भवेत्। तदा दिवा न कर्तव्यं भोजनं शिखिवाहनेति हेमाद्रौ स्कान्दवचनस्य चन्द्रग्रस्तोद्ये साक-ल्येन नेतुमराक्यतया पूर्णयासे यामचतुष्टयवेधाभिप्रायेण कथं-चिद्पि नेतुं शक्यत्वात्। ग्रस्तास्तविषये तु भृगुः-ग्रस्तावेवा-स्तमानं तु रवीन्दू प्राप्ततो यदि । परेद्युरुदये स्नात्वा शुद्धोऽभ्यव-

हरेशर इति । विष्णुधर्मात्तरेऽपि-अहोरात्रं न भोक्तवं च-न्द्रसूर्यग्रहो यदा। मुक्ति दृष्टा तु भोक्तवं स्नानं कृत्वा ततः परमिति। सूर्यग्रस्तास्ते तु पुत्रवद्गृहस्थस्योपवासनिवेधात्तं प्रत्येव वेघसंकोचवचो हेमाद्रिरुदाजहार-सायाहे संगवेऽश्लीयाच्छारदे संगवाद्धः । मध्याहे परतोऽश्वीयात्रोपवासो रविग्रह इति । शारदोऽपराहः। यथोदाहतमार्कण्डेयवाक्याद्वालादीनां अह-णात्पूर्व मुहूर्तत्रयात्मकमेव वेध इति स्वीकृतं तदा नोपवासो रिवशहे इति वाक्यशेषगोपवासिनषेधाधिकारितया प्रसिद्धं पुत्रवद्गहिणं प्रति षणमुहृतीत्मकवेघोऽनेन वचनेन नियम्यत इति हेमाद्याशयः । यतु माधवः-ईहरोऽपि विषये उपवास एव गृहिणा कार्य इत्युक्तवान, यच तदुपपाद्नं केश्चित्कृतं तत्प्र-युक्तोपवासस्य निषेधोऽयमुदाहृत इति वाक्यशेषात् विहितका-म्योपवासस्येवायं निषेधो नानुषङ्गप्राप्तस्य। किंच अभोजनसं-कल्पात्मकवत प्वोपवासराव्दः राकः। मोजनिवृत्तो तु गौणः। अन्यथा वतशब्दविहितोपवासविधिषु संकल्पासिद्धेः । प्रकृते चा मुख्ये संभवति गौणग्रहणस्यान्याय्यत्वात् वतरूप प्वोपवासः प्रतिषिध्यते न तु ग्रहणस्य पूर्वोत्तरिवधाभ्यामर्थसिद्धो-पवासनिषेध इति । तन्न । एवं सति वतशब्दरहितपूजादिविधि-ष्वपि संकल्पासिसेः, पूजादिशब्दानामपि संकल्पवाचित्वापत्तेः। अभिति चेत् अनेकेषामुपवासपूजादिशब्दानामाकृत्यधिकरणवि-रुद्धविशिष्टवाचित्वस्य तत्तद्नेकविधीनां च विशिष्टविधित्वस्य कल्पनापेक्षयोपवासादिशब्दानां लोकप्रसिद्धाभोजनाद्यर्थमात्रवा-चित्वाङ्गीकारेण-प्रातःसंकल्पयेद्विद्वानुपवासवतादिकं इत्युपवा-साद्य जुवादेन प्रातःकालविशिष्टसंकल्पविधिबलादेव सर्वत्र संक-ल्पसिद्धुपगमे लाघवात् ग्रहणिनिमित्तपूर्वोत्तरिनेषधद्वयबलेना-होरात्राविछन्नभोजननिवृत्तेः। एवंसति ग्रहणनिमित्तोपवासत्व-रूपिनषेध्यताचच्छेदकाकान्तत्वेन निषेधविषयताया आवश्यक-त्वात्। हेमाद्यदाहृतवणमुहूर्तवेधविधायकशास्त्रस प्राचीननि-बन्धानुक्तव्यवस्थान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वाचेति दिक्॥

जन्मराद्यादावुपरागे पीडाप्रदत्वमाह मद्नरते गर्गः—जन्मसप्ताष्टरिष्फाङ्गद्दामस्थनिद्याकरे। दृष्टोऽरिष्टपदो रा-

हुर्जन्मक्षे निधनेऽपि च। इति । रिप्फं द्वाद्श। अङ्गा नव। निधनं सप्तमी तारा । निशाकरः सूर्यस्याप्युपलक्षणम् । तत्र शान्तिरुक्ता निर्णयास्ते सात्से-यस राशि समासाद्य भवेद्वहणसंभवः। तस्य स्नानं प्रवह्यामि मन्त्रोषधिसमन्वितम्॥ चन्द्रोपरागं संप्राप्य इत्वा बाह्यणवाचनम् । संप्रार्थ्य चतुरो विप्रान्युक्कमाल्यानुलेपनैः ॥ पूर्वमेवोपरागस्य समानीयोषधादि-कम्। खापये चतुरः कुस्भानयतः सागरानिव ॥ गजाध्वरध्याव-स्मीकसंगमहद्गोकुलात्। राजद्वारप्रदेशाच मृद्मानीय निक्षि-पेत् ॥ पश्चगव्यं पञ्चरतं पश्चत्वक् पञ्चपछ्वाः । रोचनं पत्रकं शङ्कं कुङ्कमं रक्तचन्द्रनम् ॥ शुक्तिस्फटिकतीर्थाम्बुसितसर्पग्यु-ग्युळान्। मधुकं देवदारं च विष्णुकान्तां रातावरीम् ॥ वचां च सहदेवीं च निशाहितयमेव च। एतत्सर्व विनिक्षिप्य कुम्भे-'ब्वाबाह्येत्सुरान् ॥ सर्वे समुद्राः सरितस्तिथानि जलदा नदाः। आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥ योऽसौ वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः। सहस्रनयनः शको ग्रहपीडां व्यपोहतु॥ मुखं यः सर्वद्वानां सप्तार्चिरमितद्यतिः । चन्द्रोपरागसंभूता-मिमः पीडां व्यपोद्द्य ॥ यः कर्मसाक्षी जगतां धर्मो महिषवाहनः। यमश्चन्द्रोपरागोत्थां त्रहपीडां व्यपोहतु ॥ रक्षोगणाधिपः साक्षी नीलाञ्जनसमप्रभः। खङ्गहस्तो निर्ऋतिश्च ग्रहपीडां०॥ नागपारा-धरो देवः सदा मकरवाहनः। स जलाधिपतिदेवो प्रहपीडां॥ प्राणक्यो हि छोकानां साक्षात्कृष्णसृगित्यः । वायुश्चन्द्रोपरा-गोत्थां प्रह्र। योऽसौ निधिपतिर्देवः खद्गशूलगदाधरः। चन्द्रोप-रागकलुषं धनदो मे व्यपोहतु॥ योऽसाविन्दुधरो देवः पिनाकी वृषवाहनः। चन्द्रोपरागपापानि स नारायतु रांकरः॥ त्रेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । ब्रह्मविष्णवर्करद्राश्च दहन्तु मम पातकम् ॥ एवमावाहयेत्कुस्मान्मन्त्रेरेभिश्च वारुणैः । एतानेव तथा मन्त्रान्खर्णपद्दे विलेखयेत् ॥ ताम्रपद्दे तथालिख्य नववस्रे तथैव च । मस्तके यजमानस्य निबध्युस्ते द्विजोत्तमाः । कलशान्द्रव्यसंयुक्तान्नानारतसभिनवतान्। गृहीत्वा खापयेच्छु-इभद्रपीठोपरिस्थितम्। पूर्वेरेव च मन्त्रेख यजमानं द्विजोत्तमाः। अभिषेकं ततः कुर्युर्भन्नेर्वाहणसंश्वकः। ततः शुक्काम्बरधरः शुक्क-

माल्यानुलेपनः। आचार्यं वरयेत्पश्चात्स्वर्णपद्वं निवेद्येत्। आ-चार्यदक्षिणां दद्याद्दोदानं च विशेषतः। अत ऊर्ध्वं ब्रह्मपूजा तद्धीन विशेषतः। पूजयेद्दोवस्त्रदानैब्रीह्मणानिप शक्तितः। गन्धमाल्येधूपदीपेः पूजयेदि्ष्टदेवताम्। होमं चापि प्रकुर्वीत तिलेर्व्याहृतिभिस्तथा। निवृत्ते ब्रह्मणे सर्वं ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। दानं च शक्तितो द्याद्यदीच्छेदात्मनो हितम्। इति।

रविदाशिग्रहे साधारण्येन विशेषो विष्णुधर्मोत्तरे—यस त्रिजनमनक्षत्रे प्रस्पेते शशिभास्करो। तज्जातानां भवेत्पीडा थे नराः शान्तिवर्जिताः ॥ होरायां गृह्यते यस्य नक्षत्रे वा निशाकरः । प्राणसंदेहमामोति स वा मरणमृच्छति ॥ अभिभवति सैंहिक-यअन्द्राकों यस्य जन्मकें। तस्यान्तकाद्तिभयं विद्याद्ः खं मनस्ता-पम् ॥ तस्य दानं च होमं च देवार्चनजपौ तथा। उपरागाभिषेकं च कुर्याच्छान्तिभीविष्यति ॥ स्वर्णेन वाथ पिष्टेन कृत्वा सर्पस्य चाकृतिम्। ब्राह्मणाय द्देत्तस्य न रोगाद्श्य तत्कृतः॥ मण्ड-लाधिपदेवत्येमं कर्मत्यं जयादिभिः। होमं कुर्यात्मयत्नेन तत्तनम-न्त्राञ्जपेत्सुधीः। इति । त्रिजनमनक्षत्राणि जन्मद्रामैकोनाविद्यानि । जन्मनक्षत्रं तत्पूर्वोत्तरे च त्रिजन्मेति केचित्। सर्पस्य सर्पाका-रस्य राहोः । मण्डलानि तत्तकक्षत्रगणात्मकानि । अग्नेयवा-रुणवायव्येन्द्राख्यानि गर्गसंहितोक्तानि तद्धिपा अझ्याद्यस्तद्देव-त्यैरित्यर्थः॥ ॥ग्रन्थान्तरे—ग्रहण… पीडितनाडीनक्षत्रदो-षशमनाय । सहशतपुष्पैः सायात्फिलिनीफलचन्द्नोशीरैः॥ ताम्रपात्रं तिलैः पूर्णं पूर्णं वा गव्यसर्पिवा। भास्करग्रहणे द्दाना-डीदोषोपपीडितः ॥ घृतकुम्भोपरि निहितं राह्वं नवनीतपूरितं द्धात्। नाड्यादिदोपशान्त्ये हिजाय दोषाकरप्रहणे। इति। ना-डीनक्षत्राणि प्रथमद्रामणोडशाष्टाद्रात्रयोविशपञ्चविशानि।

अथ दिनान्तरस्थं नैमित्तिकं हेमाद्रौ-त्रयोदश्यादितो वर्जं दिनानां नवकं ध्रुवम् । माङ्गल्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। इति । स्मृत्यन्तरे-द्वादश्यादितृतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्मृतः। एकादश्यादिकः सौरे चतुर्थ्यन्तः प्रकीर्तितः। इति । स्वण्डप्रहे तु-ज्यहं खण्डप्रहे श्रेय इति घचनाहिनत्रयं वर्ज्यम् । ग्रस्तास्ते तु पूर्वदिनत्रयं-प्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वमित्यादिनारदीयवचनात्। ग्र- स्तोदये त्तरं-पश्चाद्वस्तोदये तथेति तत्सरणात् । संध्यायां ग्र-हणे विशेषमाह स एव-संध्यायां तु त्रिदिनं (?) निःशेषे सप्तसप्त चेति । बृहस्पतिस्तु—पश्चादेवोपरागे तु दोषः स्यान्न तु पूर्वतः । ग्रहदाहादयो दोषा यथा स्युर्दहनात्परिमति । अस्यापवादः स्मृत्यर्थसारे-नित्ये नैमित्तिके काम्ये होमयज्ञित्रयासु च । उपा-कर्मणि चोत्सर्गे ग्रहवेधो न विद्यते इति । इति ग्रहणनिर्णयः ॥

अथ तिथिविरोषेषु तत्मसङ्गान्नक्षत्रविरोषेषु च विधिनि-षेधाः हेमाद्रौ वामनपुराणे—नन्दासु नाभ्यङ्गमुपाचरेत् क्षौरं च रिक्तासु जयासु मांसम् । पूर्णासु योषित् परिवर्जनीया भद्रासु सर्वाणि समारमेत । नाभ्यङ्गमर्के नच भूमिपुत्रे सौरं न शुक्रे न कुजे च मांसम्। बुधे च योषां न समाचरेत शेषेषु सर्वाणि सदैव कुर्यात् । चित्रासु हस्ते श्रवणे च तैलं क्षीरं विशाखाप्रतिपत्सु वर्ज्यम्। मूले सृगे भाद्रपदासु मांसं योषिनम-घाकृत्तिकसोत्तरासु । भविष्ये—सप्तम्यां न स्पृशेत्तैलं नील-वस्रं न धारयेत्। न चाप्यामलकैः स्नानं न कुर्यात्कलहं नरः। सप्तम्यां नैव कुर्वीत ताम्रपात्रेण मोजनम् । निम्बस्य भक्षणं तैलं तिलैस्तर्पणमञ्जनम् । सप्तम्यां नैव कुर्वीत ताम्रपात्रेण भो-जनम्। स्कान्दे—शिरःकपालमान्त्राणि नखचर्मतिलांस्तथा। यदीच्छेदूर्ध्वगमनमष्टम्यादिषु वर्जयेत्। इति । व्याख्यातमेतत् हेमाद्रिणा—शिरो नारिकेलम्। कपालं अलाबु। आन्नं पटो-लीफलम्। नखा निष्पावाः। चर्म मसूर्यः। तिला वार्ताकमिति वृद्धा व्याचक्षत इति। मनुः—मांसाशने पञ्चदशी तैलाभ्यङ्गे चतुर्दशी। अष्टमी ग्राम्यधर्मेषु ज्वलन्तमपि पातयेत्। ब्रह-स्पतिः—अमावास्येन्दुसंक्रान्तिचतुर्दश्यष्टमीषु च। नरश्चण्डाल-योनौ स्यात्तैलस्त्रीमांससेवनात्। इति। इन्दुः पूर्णमासी। अत्र सर्वपर्वसाधारणत्वेन दशितिनिषधानां मनुवाक्ये व्यवस्थानिर्देशः पर्वादौ मांसादेदींषातिद्यायार्थः। एवमन्यत्रापि षट्वात्रंदान्मते— संक्रान्त्यां पञ्चद्रयां च द्वाद्रयां श्राद्धवासरे। वस्त्रं निष्पीडये-न्नेव न च क्षारेण योजयेदिति । चाराहे-न सुदं नोदकं वापि निशायां नापि गोमयम्। गोमूत्रं वा प्रदोषे च गृहीयादुद्धि-मान्नरः। अत्र चाद्दष्टार्थकर्मणे सृदुद्कयोर्प्रहणं निशायां तद्र्थमेव गोमयगोमुत्रप्रहणं प्रदोषे निषिध्यत इति हेमादिः। विण्यः-पर्वः स्ववश्यं तिलहोमान्द्र्यादलंकति स्विष्टेवमाचारसेवी स्यादिति। होमोऽनिष्टशान्त्यर्थः। –सावित्रान् शान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः। इति मन्केः। तिलयवयोहोंमे विकल्पः। –शान्ति-कामसु जुहुयाद्वायज्या चाक्षतेः शुमैरिति शङ्कोकेः। आप-स्तम्वः—दिवा आदित्यः सत्त्वानि गोपायित नक्तं चन्द्रमास्त-सादमावास्यायां साधीयसीमात्मनो गुप्तिमिच्छेत् प्रायत्यब्रह्य-चर्याभ्यां कालचर्यया चेति। प्रायत्यमप्रायत्यनिमित्तं रथ्योपस-प्रणवर्जनादि सम्यक्शोचाचमनादि च। कालचर्या विहितकाले नित्याचनुष्ठानं। बौधायनः—पर्वसु नाधीयोतित ।—हारीतः—श्रेष्मातके हालक्ष्मीसु नित्यमेव कृतालया। मगे मांसे क्षुरे तैले नित्यं पर्वसु तिष्ठतीति। पैठीनसिः—नामायां हरितं लिन्द्या-तुशांश्च हरितांस्तथा। सर्वत्रावस्थिते सोमे हिंसायां ब्रह्महा भवेत्। स्मृतिसमुचये—सायंसंध्या परान्नं च परभोजनमेथुने। तैलं मांसं शिलापिष्टममावास्यां विवर्जयेत्। इति॥

अथ क्षीरे निषिद्धकालः । मार्कण्डेयः-अष्टमी च तथा षष्ठी नवमी च चतुर्दशी । क्षुरकर्मणि वर्ज्यानि पर्वसंधि-स्तथैव चेति । ट्यासः-क्षारे शनैश्चरादित्यमौमाहोरात्रमेव च । तथा प्रतिपदं रिक्तां तिथि च परिवर्जयेदिति । ज्योतिषे—ना-भ्यक्तभुक्तरणकालिनरासनानां न स्नातसुप्तगमनांशुकभूषिता-नाम् । संध्यानिशार्ककुजसौरिदिनेश्वराणां क्षौरं हितं भवति चाह्नि दिने च विष्ट्यामिति । भुक्तपदेन भोजनकालः । निरास-नपदेनासनहीनत्वमुच्यते । अर्कस्तत्संक्रमणम् । सौरिः शिनः । दिनेश्वर आदित्यः । ताभ्यां वासरौ लक्ष्यते श्मश्चकर्मणि निषे-धात् । मरीचिः-निरासनस्य सुप्तस्य तिष्टतश्च तथैव च । सायं भुक्तवतश्चेव गच्छतस्त्रिवतस्य च । यात्रायुद्धोद्यतस्यापि श्मश्चकर्मं विवर्जयेदिति ॥

द्रन्तधावनिषेधः। कात्यायनव्यासौ-प्रतिपद्दीषष्ठीषु नवस्यां च विशेषतः। दन्तानां काष्ट्रसंयोगो दहत्यासप्तमं कुल-मिति।-अलाभे दन्तकाष्टानां निषद्धायां तथा तिथौ। अपां द्वाद्शगण्ह्रपैः पत्रैर्धा शोधयेन्मुखिमित । तथा—आहे जन्मदिने चैव विवाहे मुखदूषिते । वते चैवोपवासे च वर्जयेह्न्तधावनम् । तथा—शुद्धार्थं प्रातरुत्थाय भक्षयेह्न्तधावनम् । श्राह्रे
यक्षे च नियमान्नाद्यात्प्रोषितभर्तृकेति । स्वर्तः—आदित्यवारे
चाशौचे वर्जयेह्न्तधावनमिति । तथा—यो मोहात्कानसमये
भक्षयेह्न्तधावनम् । निराशास्तस्य गच्छन्ति देवताः पितरस्तथा । मध्याह्मानविषयमेतत् । प्रातःम्नानाधिकारे — दन्तान्पूर्वमथो घर्षेत्प्रातः सिचेद्य छोचने । इति पराशरोकेरिति
हेमाद्रिः । इति तिथ्यादिषु नानाविधनिषेधाः ॥

येनार्जितानि युघि भूमिपतीन्विजित्य
दुर्गाणि दुर्प्रहतराणि निजैः कराप्रैः ।
श्रीबाजबाहदुरसंश्रनृपस्य तस्य
वाचा हरेरिव गिरावनिदेवतुष्ट्ये ॥ १ ॥
योऽनन्तदेवकृतमन्थनसन्धिन्धश्रीराव्धिजोऽथ कमलापतिना धृतो यः ।
नित्यं निजे हृदि सतां प्रमुदेऽस्तु तस्य
तिथ्याख्यदीधितिरियं स्मृतिकौस्तुभस्य ॥ २ ॥
इति श्रीमदनन्तदेवकृतौ स्मृतिकौस्तुभे

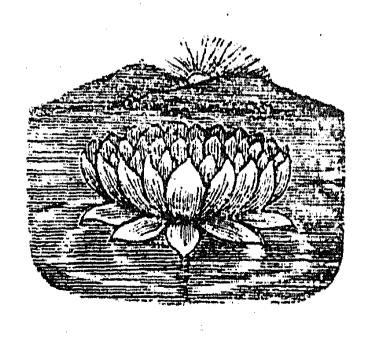

तिथिदीधितिः समाप्तः।

## श्रीः।

## श्रीमदापदेवात्मजानन्तदेवप्रणीते

## EE TABLESTE

संवत्सरदीधितिः।

## श्रीगणेशाय नमः।

द्भो मन्थनकाग्यया वजवधूं कुग्ने तद्वासिश्चर्ती सकोहं दिध देहि महामधुनेत्युक्ते रमेशेन या। ओमित्युक्तिपुरःसरं निजकरे तस्यार्पणं कुर्वती

प्रत्युक्तिः कुरु कार्यमस्तु शिमिति श्रीशस्य सा पातु नः॥१॥ यः पूर्वजन्मार्जितपुण्यभारेः संलब्धया दिव्यधियावनीशान् । वशेऽकरोच्छीतकरोखवंशे स ज्ञानचन्द्रो नृपतिर्वभूव ॥२॥ कल्याणकर्ता सकलप्रजानां कल्याणचन्द्रस्तत शाविरासीत्। कदापि दण्ड्या न यदीयराज्ये बभूखुरेषां क नु दण्डवार्ता ॥ ३॥ प्रतापेन रुद्रो यमः खच्छकीर्त्या समाह्णाद्यन्यो जनांश्चन्द्रतुल्यः सदा सर्वविद्यद्रुणश्रो वदान्योऽभवश्चन्द्रवंशे ततो रुद्रचन्द्रः ॥४॥

श्रीरुद्रस्य षडाननः शशधरस्यासीद्यथा वा बुधः

श्रीमहाश्मणचन्द्रनामकसुतोऽभूदुद्रचन्द्रस्य यः। तेनानेकहिमाचलस्थनुपतीन्दुष्टान्विज्ञित्य स्वके

राज्ये वृद्धिरकारि तृष्टिरिमता चाधायि विद्वद्भृदि ॥ ५ ॥ ततिस्त्रमह्नचन्द्रोऽभूद्भृषो रूपोद्भटो भुवि । काशीस्थविद्वदादिभ्यो धनराशीनदात्सदा ॥ ६ ॥ तसिन्कुलेऽजनि ततः किल नीलचन्द्रो

यस्तीर्थसज्जननिषेवणभूरिपुण्यैः।

तेजो दधार परमं पुरुषोत्तमाख्यं

धत्ते यथेन्द्रदिशि नीलगिरिः परं तत्॥ ७॥

श्रीबाजबाहदुरचन्द्रनुपस्ततोऽभू-

श्चन्द्रान्वयः स भुवि भूरियशोऽकरोद्यः। सर्वविनिस्थविदुषामवनं प्रकुर्व-

न्योऽस्मिन्कलावपि ररक्ष समस्तशास्त्रम्॥ ८॥

१ इतआरभ्याष्टादशश्चोकावधि मङ्गळपद्यानि तिथिदीधित्यारम्भमङ्गले विद्य-मानान्यादशैष्वत्रापि सन्तीत्यतः संगृहीतानि संति ।

मासि कर्तव्यस्य उत्तरत्र कर्तव्यताभिधानात् ग्रुड्चनेत्रग्रुक्षप्रति-पद्येव कार्यभित्याहुः।

अत्रेदं वोध्यम् । द्विविधं तावद्स्यां प्रतिपद्दि विहितं कर्म किंचित्संवत्सरारमभं निमित्तीकृत्य तेलाभ्यङ्गादि । यथाह वृद्ध-वसिष्ठः—वत्सरादो वसन्तादो बिलराज्ये तथेव च । तैलाभ्य-क्रमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते । इति । किंचित्तु चैत्रेशुक्रप्रतिप-तपुरस्कारेण विहितम्। तद्यथा हेमाद्री ब्राह्मे तामेव तिथि प्रक्रम्य—तत्र कर्या महाशान्तिः सर्वकल्मषनाशिनी। सर्वी-त्पातप्रशमनी कलिदुःस्वमनाशिनी । तस्यामादौ तु संपूज्यो ब्रह्मा कमलसंभवः। पाद्यार्घपुष्पद्गिश्च वस्त्रालंकारभोजनैः। होमेर्बल्युपहारेश्च तथा ब्राह्मणतर्पणैः। ततः क्रमेण देवेभ्यः पूजा कार्या पृथक् पृथक् । इत्युक्तवा । ॐनमो ब्रह्मणे तुभ्यं कामाय च महात्मने। नमस्तेस्त्वनिमेषाय बुटये च महात्मने। इत्या-दीन्। नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने। इत्यन्तान्मन्त्रानु-क्त्वोक्तम्-अथ किं बहुनोक्तेन मन्त्रेणानेन पूजयेत्। प्राड्युखो-दंक्ष्यान्विप्रान्देवानुद्दिश्य पूर्ववत्। इति ब्राह्मणपूजामुक्तवा—अ-नेनैव तु मन्त्रेण स्वाहान्तेन पृथक् पृथक् । यविष्ठायाग्नये होमः कर्तव्यः सर्वतृप्तये। शालाशोभा ततः कार्या मङ्गलालपनं तथा। भोजियत्वा द्विजान्सर्वान्सिहत्संबन्धिवान्धवान्। विशेषेण चा भोक्तयं कार्यश्चापि महोत्सवः। एवं संवत्सरारम्भः सर्वसिद्धि-प्रवर्तकः। इति । अनेनेवेत्यनेन अव्यवहितपिंठतो नमस्ते बहुरू-पायेत्ययं मन्त्रः परामृश्यते। ततश्चानेनेव पूजाहोमादिसिद्धः पूर्वपिठताः सर्वेऽपि मन्त्रा अनावश्यका इति द्योत्यते। इयंचा पूजा दमनकेन कार्या। यथोक्तं हेमाद्रौ देवीपुराणे ब्रह्मोवाचा। चैत्रादों कारयेत्पूजां मम वत्स यथाविधि। गन्धधूपार्चनाद्।-नैर्माल्येश्च दमनोद्भवैः। एवं संपूजियत्वा तु सर्वान्कामानवामु-यात्। इति। तत्राभ्यङ्गादौ संवत्सरारम्भस्य निमित्तत्वकथा-नात्, अकरणे दोषश्रवणाच नैमित्तिकत्वप्रतीतेः।-नित्ये नैमि-त्तिके कुर्यात्प्रयतः सन्मिलम्लुचे। इति शास्त्राद्धिकशुक्कप्रति-पदि तत्करणमुचितम्। ब्रह्मपूजादिकर्मणस्तु तादृशनेमित्तिक-

१ प्रतिपत्पारस्करेण इति पाठः । २ तृटये इति पाठः ।

त्वसाधकत्वाभावात् काम्यत्वप्रतीतेश्च गुद्धचेत्रप्रतिपद्यनुष्टान-भिति॥

अस्यामेव प्रतिपदि वत्सराधिपपूजोक्ता ज्योतिर्निवन्धे— यश्चेत्रशुक्तप्रतिपदिनवारो नृपो हि सः। तस्य पूजा विधातव्या पताकातोरणादिभिः। प्रतिगृहं ध्वजाकर्म शक्तया ब्राह्मणतर्प-णम्। निरीक्षणं च कर्तव्यं शक्तनानां शुभेष्मुभिः। इति। वत्स-रादिनामश्रवणफलमप्युक्तं भविष्ये—चेत्रे मासि महाबाहो पुण्या या प्रतिपत्परा। अस्यां चे निम्बपत्राणि प्राश्य संश्रुणया-क्तिथिम्। शक्वत्सरभूपमित्रणां रसधान्येश्वरमेघपतीनाम्। श्र-वणात्पदनाच चे नृणां शुभतां यात्यशुमं सह श्रिया। इति।

विष्णुधमें खु विद्याव्रतारम्भोऽपि । मार्कण्डेय उवाच । अष्टपत्रं तु कमलं विन्यसेद्वर्णकैः शुभैः । ब्रह्माणं कर्णिकायां तु तस्य संपूजयेद्विभुम् । तस्य कमलस्य । ऋग्वेदं पूर्वपत्रे तु यजु-वेदं च दक्षिणे । पश्चिमे सामवेदं तु उदगाथर्वणं तथा । आश्चेये च तथाङ्गानि धर्मशास्त्राणि नैर्ऋते । पुराणं चैव वायव्य ईशान्ये न्यायविस्तरो । एवं विन्यस्य धर्मशः सोपवासस्तु पूजयेत् । चैत्रश्रुद्धामथारभ्य सोपवासो जितेन्द्रियः । सदा प्रतिपदं प्राप्य श्रुक्कपक्षस्य यादव । संवत्सरे महाभाग श्रुक्कगन्धानुलेपनैः । भूरिणा परमान्नेन धूपदीपरतिन्द्रतः । संवत्सरान्ते गां दद्याद्वते चीणं नरोत्तमः । इदं वतं यस्तु करोति राजन्स वेदिवत्स्याद्वि धर्मनिष्टः । कृत्वा तथा द्वादश वत्सराणि विरश्चिलोकं पुरुषः प्रयति । इति । अत्र संवत्सरप्रयोगो विद्याप्राप्त्रर्थं, द्वादशवर्ष-प्रयोगस्तु ब्रह्मलोकप्राप्त्रर्थंमिति विवेकः ।

इयमेव प्रतिपत् कल्पादिरिष । यथोकं हेमाद्रौ नागर-खण्डे—अथ कल्पादयो राजन्कथ्यन्ते तिथयः शुभाः । यासु श्राद्धे कृते तृप्तिः पितृणामक्षया भवेत् । वैत्रशुक्कप्रतिपदि श्वेतकल्पः पुराऽभवत् । तस्य शुक्कत्रयोद्द्यामुदानः समजायत । कल्पस्तु नारसिंहाख्यः कृष्णायां प्रतिपद्यभूत् । अथ कृष्णत्रयोद्द्रयां गौरीकल्पोऽप्यकल्पत । वैशाखस्य तृतीयायां शुक्कायां नीललो-हितः । चतुर्द्द्यां तु शुक्कायां प्रवृत्तो गारुडाभिधः । समानस्तु

१ उद्वचाथर्वणं इति पाठः । २ संवत्सरं।

तृतीयायां कृष्णायामुद्पद्यत । माहेश्वरश्चतुर्द्रयां कृष्णपक्षे समागमत्। ज्येष्ठगुक्तृतीयायां महादेवस्य संभवः। पौर्णमास्यां तु तस्येव कूर्मः प्रववृते नृप । कृष्णपक्षे तृतीयायामाग्नेयः सम-पद्यत । तस्यामाषाढरुष्णायां सोमकल्पः समापतत् । श्रावणे शुक्रुपञ्चम्यां रोरेवः समपद्यत । तस्येव कृष्णपञ्चम्यां मानवः समजायत । षष्ठीं प्रोष्ठपदे शुक्के प्राप्य प्राणाधि-पोऽभवत् । सितेतरायां षष्ट्यां तु तस्य तत्पुरुषाह्नयः । बृहत्कल्पस्त सप्तस्यां शुक्कायामाभ्विनस्य च। केष्णायामपि वेकुण्ठः प्रविवेश विशांपते। कार्तिकस्य सिते षष्ट्यां कल्पः कन्दर्पसंज्ञकः। असितायां पुनर्जेज्ञे लक्ष्मीकलपस्य कल्पना। मार्गे शुक्कनवम्यां तु कल्पः सद्योऽभ्यपद्यत । असितायां च सावित्रीकल्पः प्रारम्भमध्यगात् । पौषे द्राम्यां शुक्काया-मीशानः प्रादुरास च। असितायां मयूरस्य कल्पस्योपक्रमोऽभ-वत्। एकाद्रयां तु शुक्कायां माघे व्यानः प्रजिञ्चान्। तस्या-मेव तमिस्रायां वाराहः प्राप भूतले। सारस्वतस्तु शुक्कायां द्वाद्रयां फाल्गुनस्य च। कृष्णायामिप वैराजो विरराज महा-मनाः। इति त्रिंशद्मी कल्पास्तिथयः परमेष्ठिनः। आरम्भति-थयस्तिष्टा उक्ताः पुण्यतमा मया। तासु श्राद्धे कृते ब्रह्मना-कर्टंपं तु विकल्पतः (?)। इति । एतावतीष्विप कल्पादिषु आदं कर्तुमसमर्थेन सप्तस्वेव कर्तव्यमिति द्योतनार्थे शास्त्रान्तरमप्यु-दाहतं तेनैव मात्स्ये-ब्रह्मणो यदिनादवीकल्पस्यादिः प्रकी-र्तितः। वैशाखस्य तृतीयायां कृष्णायां फाल्गुनस्य च। पञ्चमी चैत्रमासस्य तस्यैवान्या तथा परा। तस्यैव चैत्रस्यैव। परा कल्पादिरित्यर्थः। शुक्का त्रयोदशी माघे कार्तिकस्य तु सप्तमी। नवमी मार्गशीर्षस्य सप्तेताः संसाराम्यहम् । कल्पानामाद्यो ह्येता दत्तस्याक्षय्यकारकाः। इति।

इयमेव मत्स्यजयन्ती। यथोक्तं पुराणसमुचये-मत्स्यो-ऽभूद्धतमुग्दिने मधुसिते इति। हुतमुग्दिनं तृतीयेति केचित्। तद्युक्तम्।यतः अग्निवाचकेन हुतमुक्शब्देन त्रित्वे लक्षणाद्वारा

१ मानवः इति पाठः । २ शुक्रायामपि इति पाठः । ३ सावित्रमध्यगात् इति पाठः । ४ नाकल्पस्य विकल्पत (१) इति पाठः ।

तृतीयायां लिक्षतायां लिक्षतलक्षणा स्यात्। तद्पेक्षयाऽग्निदेवस्यतया प्रसिद्धायाः प्रतिपदः षष्टीसमासेन प्रतिपादनौचित्यात्।
इतमुग्दिनं प्रतिपत्। तथाच मात्स्ये-कृते च प्रभवे चैत्रे प्रतिपच्छुद्धपक्षगा। रेवत्यां योगविष्कम्मे दिवा द्वाद्श नाडिकाः।
मत्स्यरूपी कुमार्यां तु अवतीणों हरिः स्वयम्। इति। अत्रैव
ग्रुकृत्तीयायां मत्स्यज्ञयन्ती—चेत्रग्रुकृत्तीयायां भगवान्मीनरूपपृक्। इति मात्स्यवचनात्। आषादग्रुकृकादशी मत्स्यजयन्तीत्वेनोक्ता वाराहे-आषाढे ग्रुकृपक्षे तु एकादश्यां महातिथो। जयन्ती मत्स्यनाम्नी तु तस्यां कार्यमुपोषणम्। इति।
नचेषां वाक्यानां परस्परविरोधः कल्पभेदेन व्यवस्थापनात्।
जनमकाले षोडशोपचारैः संपूज्यार्घं दद्यात्। तत्र मन्त्रः—सत्यवतोपदेशाय जिह्ममीनस्वरूपधृक्। प्रलयाव्धिकृतावास गृहाणार्घं नमोस्तु ते। इति।

अस्यामेव प्रतिपदि नवरात्रारम्भो मार्कण्डेयपुराणे—शर-त्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। वसन्तकाले सा प्रोक्ता कार्या सर्वै: शुभार्थिभि:। इति। एतिक्वर्णयमाश्विननव-रात्रावसरे वश्यामः।

चैत्रे मासि कार्य निर्णयामृते मात्स्ये-वर्जियत्वा मधो यस्तु दिधिक्षीरघृतैक्षवम् । दद्याद्धस्त्राणि सूक्ष्माणि रसवस्त्रफ-ळानि वा । संपूज्य विप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति । एतद्रौरी-वर्तं नाम भवानीळोकदायकम् । इति ।

अत्रैव प्रपादानारम्भ उक्तोऽपरार्के-अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चैत्रमहोत्सवे।पुण्येऽहि विप्रकथिते प्रपादानं समा रमेत्।तत्र मन्त्रः।प्रपेयं सर्वसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता। अस्याः प्रदानात्पितरस्तृष्यन्तु हि पितामहाः। इति। अनिवार्ये ततो देयं जलं मासचतुष्टयम्। प्रपां दातुमशक्तेन विशेपाद्धर्म-मीप्सुना। प्रत्यहं धर्मघटको वस्त्रसंवेष्टिताननः। ब्राह्मणस्य गृहे देयः शीतामलजलः शुचिः। तत्र मन्तः-एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः।अस्य प्रदानात्सकलामम सन्तु मनोरथाः।

१ समाचरेत् इति पाठः।

इति । अनेन विधिना यस्तु धर्मकुम्भं प्रयच्छति । प्रपादानफलं सोऽपि लभते नात्र संशयः । इति ।

चैत्रशुक्कद्वितीयायां बालेन्दुव्रतम् । हेमाद्रौ विष्णुधर्मांसरे-मार्कण्डेयः । चैत्रशुक्कद्वितीयायां संप्राप्य नृपसत्तम । दिनावसाने कुर्वीत सम्यक्कानं नदीजले । बालेन्दुमण्डलं कृत्वा
पूजयेच्छ्वेतवर्णकैः । श्वेतैः पुष्णैः फलैक्षेव परमान्नेन भूरिणा ।
द्राक्षेणेश्चिवित्रारैश्च शुश्रेण लवणेन वा । दिनावसाने देवेशं
पूजयेद्वा निशाकरम् । अथवा मण्डलं कृत्वा गगनस्यं प्रपूजयेत् ।
मण्डले विकल्पः बालेन्दोर्मण्डलं कार्यं पूणेन्दोर्वेति । गगनस्यं
ध्यात्वा मण्डले पूजयेदिति तु समम् । घृतेन हवनं कृत्वा नक्तं
भुज्ञीत वाग्यतः। ततस्तेले पाचितं तु भक्षयेत्र सदैव तत् । एतद्वतं नरः कृत्वा सम्यक् संवत्सरं शुचिः । सौभाग्यं महदाप्नोति
स्वर्गलोकं च गच्छति । एतत्पवित्रं रिपुनाशकारि सौभाग्यदं
रोगहरं च राजन् । प्रोक्तं व्रतं याद्ववंशमुख्य कार्यं प्रयत्नेन
तथा स्त्रियापि । इति । नाममन्त्रेण पूजाहोमौ १०८ । सदैवेति
संवत्सरं तैलपक्कविवर्जनम् ।

अस्यामेव दमनके नोमादि पूजनमुक्तम् निर्णयामृते हेमाद्रो व देवीपुराणे—उमां शिवं हुताशं च द्वितीयायां तु पूजयेत्। हिविष्यमन्नं नैवेद्यं देयं गन्धार्चनान्वितम्। फलं प्राप्तोति विप्रेन्द्र सर्वक्रतुसमुद्भवम्। इति।

अथ तृतीयायां पार्वनिश्वरघोरान्दोलनवतम्। तत्रैव देवीपुराणे—तृतीयायां मधोर्देवीं दांकरेण समन्विताम्। कुङ्क-मागरुकपूरमणिवस्रसुगन्धकैः। स्नग्गन्धधूपदीपेश्च दमनेन विदेा-षतः। आन्दोलयेत्ततो वत्स दावोमातुष्टये सदा। रात्रौ जाग-रणं कार्ये प्रातदेया च दक्षिणा। हेमवस्नान्नपानानि ताम्बूलानि स्रजस्तथा। सौभाग्याय सदा स्त्रीभिः कार्या पुत्रसुंबेप्सुभिः। इति।

शंकरोमाप्रतिमास्वरूपमुक्तं तत्रैव-सौवर्णी तु उमा कार्या राजतः शंकरस्तथा । चतुर्भुजस्तु देवेशो द्विभुजा तु उमा भवेत् । इति । इदं च वतं द्वितीयाविद्धां तृतीयां त्यक्त्वा मुहू-

१ सुखार्थिभिः।

र्तमात्रायामपि चतुर्थीयुतायां कार्यमित्यत्र प्रमाणं प्रागेवोक्तम् । सरापि वैधृखादियोगे हितीयानिषेध एव वलवान्। तस्य विशेषविषयत्वात्। ततो मासमान्दोलयेत्। चैत्रमासकृत्यत्वेन व्यतहेमार्रे तदुराहरणात्। दोलानिमाणपूर्वकं तद्विध्य तत्रेवोकः-अद्यप्रभृति ये दोलाकीडां पुष्करिणीतरे । वसन्ते कारियण्यन्ति मण्डिते त्रिद्शाङ्गणे । नेत्रसंशपटीच्छन्नां पन्नराग-विभूषिताम् । छाद्यकेरुपसंछन्नां विन्यस्तकनकान्दुकाम्। विवि-त्राभरणां भूरिभाभासितदिगन्तराम् । माथाविद्याधराकान्तां प्रान्तरोपितद्र्पणाम् । छत्रचामरसंछन्नां यथाराक्तयथवा कृताम् । अग्निकार्यं ततः कृत्वा दिग्विद्धु दिशां बलिम्। तस्यामारो-पयेद्विमिष्टं शिष्टजनावृतम् । मूलमञ्जण देवानां प्राप्तं दोलाधि-रोपणम् । पार्श्वस्थो ब्राह्मणो विद्वान्पदेद्वा मन्त्रमुत्तमम् । मन्त्रो विश्वतश्रक्षारिति। नेत्रपरी कौशेयम्। छाद्यकैवितानैः। अन्दु-काः श्रङ्खलाः। अग्निकार्ये आज्येनाष्टोत्तरशतं व्याहतिभिहोमः। प्राच्ये नम इत्यादिभिमेन्बेलेंकिकचरणा चलिः। देवतानामिति बहुवचनाद्देवतान्तरदोलोत्सवेऽप्ययमेव विधिरिति सूच्यते। खंख तत्तद्देवत्यमूलमन्त्राध्ययने खयमेव तेन तेन मन्त्रेण देव-तानां दोलाधिरोहणं कुर्यात्। तद्भावे द्वितीयः पक्षः।

अस्यामेव तृतीयायां श्रीरामचन्द्रदोलोत्सवारम्भ उक्तो रामार्चनचन्द्रिकायां—मधो शुक्कतृतीयायां जानकीरमणं प्रभुम्। राजोपचारैः सम्पूज्य मासमान्दोलयेत्कलो। दोलारूढं प्रपश्यन्ति ये कृष्णं मधुमाधवे। अपराधसहस्रेलु मुक्तास्ते नात्र संशयः। दोलारूढस्य देवस्य येऽत्रे कुर्वन्ति जागरम्। सर्वपुण्यफलावाप्ति-निमिषे निमिषे भवेत्। इति। नित्यं चैतत्। ऊर्जे वतं मधौ दोलां श्रावणे तन्तुपूजनम्। चैत्रे दमनकारोपमकुर्वाणो वजत्यधः। इत्यकरणे दोषश्रवणात्।

इयं तृतीया मन्वादिरिप । यथोक्तं हेमाद्रौ मात्से— आश्वयुक्युक्नवमी द्वादशी कार्तिकस्य च । तृतीया चेत्रमा-सस्य तथा भाद्रपदस्य च । फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौषे चेका-दशी सिता। श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाषादस्य पौर्णिमा। आषाढशुक्कदशमी तथा माघस्य सप्तमी। कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पश्चदशी तथा। मन्वन्तराद्यश्चेता दत्तस्याक्षयका-रकाः। इति। मन्वादिषु चापिण्डं श्राह्मवश्यमनुष्ठेयम्। तत्र मानमवसरे द्शीयिष्यामः।

अथ चतुर्था गणपतेर्दमनकारोपणमुक्तं ज्योतिर्निबन्धे
भविष्योत्तरे—चतुर्थां गणनाथस्य दुर्गाया नवमी तथा।
विष्णोत्तु नवमी पुण्या तथेव द्वाद्शी शुमा। त्रयोद्शीश्वरस्यैव
श्रेष्ठारण्यनिवासिनः। भैरवस्यैकवीराया क्षेया भूता फलप्रदा।
पूर्णिमा सर्वदेवानां श्रेष्ठा दमनकार्पणे। कारुहस्तगतः पुण्यः
प्रोक्तो दमनको बुधैः। आनीय मन्दिरं स्नात्वा कृत्वा गन्धादिपूजनम्। अर्चयेत्सर्वदेवानां यथाकालं यथातिथि। इति।
निर्णयामृते देवीपुराणे दमनकपूजाप्रकरणे—गणेशे कारयेत्यूजां लड्डुकादिभिराद्रात्। चतुर्थ्यां विघ्ननाशाय सर्वकामसमृद्धये। इति।

अथ पश्चम्यां लक्ष्मीपूजनमुक्तं हेमाद्रौ भविष्ये-शुक्का-यामथ पश्चम्यां चैत्रे मासि शुभानना । श्रीविष्णुलोकानमानुष्यं संप्राप्ता केशवाज्ञया । तसात्तां पूजयेत्तत्र यस्तं लक्ष्मीर्न मुञ्चिति। एषा श्रीपञ्चमी कार्या विष्णुलोकगतिप्रदा । इति ।

अत्रैव हयपूजाव्रतं मदनरते पाद्ये पातालखण्डे-उद्येःअवाः पूजनीयः पद्यम्यां चैत्रग्रुक्तते । तत्रैव पूज्या गन्धवीस्तुरगाणां तु वान्धवाः। पत्रवानर्कपर्णश्च प्रत्यु[यु]कश्च महायशाः।
भीमश्चित्ररथश्चेव विख्यातः सर्वविद्वशी । तथा शालिशिराः
श्रीमान्प्रयुम्नश्च महायशाः । नारदश्च कलिङ्गश्च गन्धवश्च हहाहुद्धः । सुवाहुत्तुम्बुरुश्चेव तथा चित्ररथः प्रभुः । चित्राङ्गदश्च
विख्यातश्चित्रसेनश्च वीर्यवान् । सिद्धपूर्वश्च वद्रीपर्णाशश्च
महायशाः । ब्रह्मचारी रितगुणः सुपर्णोऽतिबल्रस्तथा । विश्वावसुः सुरेन्द्रश्च गन्धवोऽतिपराक्रमः । इत्येते पूजनीयास्तु गन्धेरच्चावचैस्तथा । मोदकेलीपिकामिश्च परमान्नेन चाक्षतैः । द्वा
गुडेन पयसा शालिपिष्टेन भूरिशः । धूपैमील्यैस्तथा दीपिर्दिजानां स्वस्तिवाचनैः । एवं हि पूजिताः सम्यक् तुरगाणां तु
वान्धवाः । बलमायुः प्रयच्छन्ति संव्रामेष्वपराजयम् । आरोग्यं

परमां पुष्टिं तथैव च विधेयताम् । नरो वाप्यथवा नारी वतमे-तत्समाचरेत् । चैत्रस्य शुक्कपञ्चम्यां शुचिः स्नाता उपोषिता । प्रभाते पारणं कृत्वा देवविप्रान्प्रपूज्य च । लभते साथवा सोऽपि स्वमनोरथजं फलम् । इति ।

अत्रैव तिथौ निर्णयामृते देवीपुराणे—पञ्चम्यां पूजयेत्रागाननन्ताद्यान्महोरगान् । क्षीरं सर्पिस्तु नैवेद्यं देयं
सर्वसुखावहम् । इति । दमनपूजाविषयमेतिदिति
हेमाद्रिः । नागप्रतिमास्रक्षणमुक्तं मात्स्ये—नागाश्चैव तु
कर्तव्याः खद्गखेटकधारिणः । अधः सर्पाकृतिस्तेषां नामेरूर्ध्वं तु
मानुषी । फणाश्च मूर्धि कर्तव्या हिजिह्ना बह्वोऽसमाः । इति ।
असमा विषमसंख्याः । इति ।

अथ पष्यां कालहेमादौ जाहो-जातः स्कन्दश्च पष्यां तु शुक्कायां चैत्रनामनि। सैनापत्येऽभिषिक्तश्च देवानां स्कन्दपूजा। ब्रह्मणा स्वयम्। जितवांस्तारकं दैत्यं कौञ्चं शक्या विमेद् सः। तस्मात्सर्वत्र विधिना स्कन्दो माल्यैः सुगन्धिभिः। दीपालंकारवस्त्राचकुटैः संपूज्य एव हि। सकुकुटकीडनकैर्ध-ण्टाचामरद्र्पणेः। सर्वासु शुक्कषष्ठीषु कार्यमेवं न संशयः। इति। तत्रैव देवीपुराणे दमनकपूजाप्रकरणे-पष्ट्यां स्कन्दस्य कर्तव्या पूजा सर्वोपहारिकी । इहैव खुखसौभाग्यमन्ते स्कन्दपुरं वजेत्। इति। तत्रैव व्रतकाण्डे कालोत्तरे ईश्वरः-चैत्रशुक्का-त्समारभ्य व्रतार्थमधुनोच्यते । उपोष्य विधिना षष्ट्यां विशेषा-त्वणमुखं यजेत्। मृन्मयीं प्रतिमां रम्यां तदा कुर्याद्विशेषतः। षण्मुखं द्वाद्राभु जं बालवत्काञ्चनप्रभम्। मयूरवाहनं देवं सौम्यं लावण्यपूरितम्। शक्तिघण्टापताकेषुपाशकुक्रुटभूषितम्। दण्डा-भयं सवरदं खड्डेषुधिशरासनम्। संपूज्य परया भक्त्या शुक्क-पुष्पोपचारकैः । नैवेद्यं गन्धवस्त्राणि शुक्कान्येव प्रदापयेत्। ब्राह्मीरसं समादाय कपिळाज्यं पळं तथा। सरखत्यणुनामच्य सहस्राष्टोत्तरेण च। आचार्य पूजयेद्धत्तया वस्रहेमान्नवाहनैः। ब्राह्मीरसघृतं पश्चाद्रतान्ते पारणं हितम्। मासि मासि प्रकर्तव्यं यावत्संवत्सरावधि । ब्रह्मचर्येण श्रुचिना वर्षमेकं समाचरेत्।

महाकविभवेत्सोऽपि भुवि वाचरपतिर्यथा। सकृद्भृह्णाति शास्त्राणि वादिनां भूभिं तिष्ठति । रक्षोविनायकास्तस्य न हिंसन्ति कदा-चन । स्कन्दग्रहा महाघोरास्तथापस्मारदुर्ग्रहाः । न हिंसन्ति महासेनवतस्यास्य प्रभावतः । इदं व्रतोत्तमं श्रेष्ठं कर्तव्यं भूति-वर्धनम् । षण्मुखं १ पार्वतीपुत्रं २ स्कन्दं ३ गुहं ४ कुमारकम् ५ । कार्तिकेयं ६ तथा बालं ७ तथान्यं क्रीञ्चसूदनम् ८ । तारकाराति ९ संज्ञं च तथान्यं कृत्तिकासुतम् १० । वैशाखं च ११ विशाखं च १२ मासि मासि प्रपूजयेत् । इति । सर-

स्वराणुः सरस्वतीमन्तः। अथ सप्तम्यां स्द्नरहों सूर्यस्य दः देवीपुराणे— भास्करस्य तु सप्तम्यां पूजां दमन-कादिभिः। कृत्वा प्राप्तोति भोगादीन् विगतारि-भहातपाः। इति।

अथाष्ट्रम्यां निर्णयामृते लेक्क-अशोककिलकाश्चाष्टो ये
पिवन्ति पुनर्वसो । चैत्रे मासि सिताष्ट्रम्यां ते न
अशोककशिकाप्रश्ति । इति । प्राश्चनमन्त्रः—त्वामशोक
नराभीष्ट मधुमाससमुद्भव । पिवामि शोकसंततो
मामशोकं सदा कुरु । इति । अत्र पुनर्वसुयोगः प्राशस्त्यार्थः । अत्रेव मवानीयात्रा काशीखण्डे—चैत्राष्ट्रम्यां महायात्रां
मवान्याः कारयेत्सुधीः । अष्टाधिकाः प्रकर्तव्याः शतकृत्वः प्रद्सिणाः । इति । अस्यामेव योगविशेषेण कार्यमुक्तं विष्णुना—पुनर्वसुबुधोपेता चैत्रे मासि सिताष्ट्रमी । प्रातस्तु विधिना स्नात्वाः
वाजपेयफळं ळमेत् । इति ।

अथ श्रीरामनवमीव्रतम् । अगस्तिसंहितायां—चैत्रे नव-न्यां प्राक्पक्षे दिवा पुण्ये पुनर्वसौ । मेषे पूषणि संप्राप्ते लग्ने कर्कटकाह्वये । आविरासीत्स कलया कौसल्यायां परः पुमान् । तिसिन्दिने तु कर्तव्यमुपवासव्यतं सदा । तत्र जागरणं कुर्याद्रघु-नाथपरो भुवि । प्रातर्दशम्यां कृत्वा तु संध्याद्याः कौलिकाः कियाः । संपूज्य विधिवद्रामं भक्तया वित्तानुसारतः । ब्राह्मणा-नमोजयेद्धत्वा दक्षिणाभिश्च तोषयेत् । गोभूतिलहिरण्याद्यैवं ब्रा-लंकरणेस्तथा । रामभक्तान्त्रयह्नेन प्रीणयेत्परया मुदा । एवं यः

१ भूरिवर्धनम् इति पाठः । २ सकलाः क्रियाः इति पाठः ।

चित्रमासः]

कुरुते भत्तया श्रीरामनवमीवतम्। अनेकजन्मसिद्धानि पातका-नि वह्न्यपि। भसीकृत्वा वज्ञत्येव तिहिष्णोः परमं पद्म् । सर्वेषामप्ययं धर्मो अस्तिमुत्तयेकसाधनम्। इति। हेमाद्रौ-उपो-वणं जागरणं पितृ बुद्दिश्य तर्पणम् । तिसिन्दिने तु कर्तव्यं ब्रह्म-प्राप्तिमभीप्सुभिः। इति। एवं फलभवणात् काम्यमेतत् नित्यं च। यश्च रामनवम्यां तु भुङ्के मोहाहिमूढधीः। कुम्भीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र संशयः। इति। -यसु रामनवस्यां च मत्यों मोहाहिमूढधीः। उपोषणं न कुर्नीत कुम्भीपाकेषु पच्यते। इत्यकरणे दोषश्रवणात्। अत्र मत्यं इत्यविशेषश्रवणानमनुष्यमा-त्रंप्रति नित्यमिद्म्। छग्ने कर्कटकाह्य इति मध्याहसंकीर्तनात्, सेव मध्याह्योगेन सा पुण्या नवमी भवेत्। इति सारणाच मध्याह्मव्यापिनी त्राह्या । पुनर्वसुयोगस्त तत्रेव प्राशस्त्यार्थः तिथिः रारीरं देवस्य तिथौ नक्षत्रमाथितम् । तसात्तिथि प्रशं-सन्ति न नक्षत्रं तिथि विना । इति वचनात् । दिनद्वये तद्याप्तौ तद्वासो च परेच शाहा। अप्रमीचिद्धाया निपेधात्। - नवमी चाष्टमीविद्धा त्याज्या विष्णुपरायणैः। उपोषणं नवस्यां च द्शस्यां चैव पारणम्। इति। यत्त्वत्र विष्णुपरायणैरिति विष्णु-पद्स्य प्रकृतरामपरत्वात् राममञदीक्षितपरिमदं पदं गुणविधौ श्रुतमपि प्रकृते—तस्मिन्दिने तु कर्तव्यमुपवासवतं सदा । इति नित्यप्रयोगविधांवन्वेति काङ्कितत्वात् । ततश्च राम-ममन्त्रदीक्षितान्त्रत्येव नित्यमिदं न सर्वान्प्रतीति। तद्सत्। अवतारिणि प्रसिद्धस्य विष्णुपदस्य प्रकरणमनपेश्य विधेयको-दिविक्षिप्तस्वार्थसमर्पणेन चरितार्थस्यावतारिवरोषपरत्वे माना-भावात्। वाक्यान्तरे श्रुतस्याकाङ्कितस्यापि अनुषङ्गसाधकन्या-याभावे वाक्यान्तरेऽन्वयकल्पनायोगाच । वत्सरा वा एषा यहा-स्येत्यत्र श्रुतयश्वपद्स्य प्राचीनमग्नीषोमीयादित्यत्रान्वयासंभववत् सप्तद्श वैश्यस्पेति वैश्यं प्रति साप्तद्श्यविधिपरेण वाक्येन सामान्यप्रवृत्तसाप्तद्वयविधेरिव विष्णुपरायणान्प्रति अष्टमीवि-द्धाया निषेधपरेण वाक्येन सामान्यप्रवृत्तस्य मर्त्यमात्रं प्रति नित्यत्वावेदकपूर्वोक्तवचस उपसंहारायोगाच। अतएव वैष्ण-

१ उपोषणं न कुरुते भुंते मोहात् इति पाठः । २ विधानाचान्वेति कांक्षि०।

वान्त्रति विशिष्य विद्धानिषेधात् अष्टमीविद्धां मध्याह्मव्यापिनीं पुनर्वसुयुक्तामपि परित्यज्य परेद्युक्तिमुहूर्तायामण्युपोषणं कार्य-मिति केचित्। अन्ये तु कर्मकाल्यापिशास्त्रानुरोधेनेव शास्त्रान्तरस्य नेतुमुचितत्वात्परिद्देने मध्याह्मव्याप्त्यामसत्यां पूर्वविद्धेव त्राह्मोत्याहुः। अविद्धाया अलाभे तु विद्धायामण्युपोषणं विश्वस्व त्राह्मोत्या । स्वात्राम्य लोपासंभवात् अग्निहोत्रहव-ण्यलाभे निर्वापस्येव । इदंच मलमासे न कार्यम् । स्पष्टमासवि-शेषाख्याविहितं वर्जयेन्मले । इति वचनात् ॥

अथ प्रयोगः। अष्टम्यां प्रातिनत्यिविधि कृत्वा श्रीराम-भक्तं विप्रं संपूज्य प्रार्थयेत् । शिरामप्रतिमादानं करिष्येऽहं द्विजोत्तम। तत्राचार्यो भव श्रीतः श्रीरामोऽसि त्वमेव मे। इति। ततः-नवस्यामङ्गभूतेन एकभक्तेन राघव। इक्ष्वाकुवंश-तिलक शीतो भव भविषय। इति एकमक्तं संकल्प साचार्यो हविष्यं भुक्षीत। ततः प्रातर्नित्यविध्यनन्तरं स्वगृहोत्तरभागे राङ्मचकहनूमद्यतं प्राग्द्वारं, गरुत्मच्छाङ्गबाणयुतं दक्षिणद्वारं, गदाखड़ाङ्गदयुतं पश्चिमद्वारं, पद्मस्वस्तिकनीलयुतमुत्तरद्वारं, मध्ये हस्तचतुष्कायतवेदिकायुक्तं सुवितानं सुतोरणं पूजामण्डपं विधायोपवाससंकल्पपूर्वकं प्रतिमादानं संकल्पयेत्। तत्र मन्त्रः-उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव। तेन प्रीतो भव त्वं मे संसारात्राहि मां हरे। अस्यां रामनवम्यां तु रामाराधनतत्परः। उपोष्याष्ट्य यामेषु पूजियत्वा यथाविधि । इमां स्वर्णमयीं राम-प्रतिमां त्वां प्रयत्नतः । श्रीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते । श्रीतो रामो हरत्वाशु पापानि सुबहूनि च। अनेकजन्मसंसि-द्धान्यभ्यस्तानि महान्त्यपि। इति। वेदिकामध्यलिखितसर्वतोभ-द्रेऽष्टदले वा कलशप्रतिष्ठादिविधिना पूर्णकुम्मं निधाय तदुपरि सौवर्ण राजतं वैणवं वा पीठं वस्राच्छन्नं निधाय तत्र सिंहासने श्रीरामप्रतिमामरयुत्तारणपूर्वकं संस्थाप्य पाद्यप्रभृतिपुष्पान्तोप-चारैर्महापूजां कृत्वा। रामस्य जननी चासि रामात्मकमिद् जगत्। अतस्त्वां पूजियष्यामि लोकमातर्नमोस्त ते। इति मन्त्रण कौसल्यामभ्यच्य । ॐ नमो द्शारथायेति द्शारथं संपूज्यावरण-

१ निःसंदेहमेव इति पाठः । २ कल्पयेत् इति पाठः ।

पूजाप्रभृति पूजां समाण्य मध्याहे—फळपुष्पाम्बुसंपूर्णं गृहीत्वा शिक्षुमुत्तमम् । अशोकंच्यूतकुसुमेर्युक्तं च तुलसीदलैः। अर्घय द्यात्। तत्र मचः—दशाननवधार्थाय धर्मसंस्थापनाय च। दानवानां विनाशाय देत्यानां निधनाय च। परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः। गृहाणार्ध्यं मया दत्तं आतृभिः सिह तोऽनघ। इति। यामचतुष्टयेऽपि श्रीरामं संपूज्य रात्रो जागरणं विधाय दशम्यां नित्यपूजान्तं कृत्वा मूलमन्त्रेणाष्टोत्तरशतपायसाहुतीर्द्वत्वा आचार्यं वस्त्रमूषणादिभिः संपूज्य तस्म प्रतिमां द्यात्।—इमां स्वर्णमयीं रामप्रतिमां समलंकृताम्। चित्रवस्तर्युगच्छन्नां रामोऽहं राधवात्मने। श्रीरामप्रीतये दास्ये तुष्टो मवतु राधवः। इति। अन्यभ्यो यथाशक्ति दक्षिणां दत्त्वा पारणं कुर्यात्। मन्त्रः—तव प्रसादं स्वीकृत्य क्रियते पारणं मया। वतेनानेन संतुष्टः स्वामिन्मिक्तं प्रयच्छ मे। इति।

अत्र च होमसहितप्रतिमाद्गनात्मकमुद्यापनं नित्यतया वता-न्तर्गतत्वेन समर्थे प्रति विधीयते रामार्चनचन्द्रिकोदाहृत-अग-स्तिसंहितावचोभ्याम्-वर्षे वर्षे समर्थस्य व्रतेनेव प्रपूर्णता । न तस्योद्यापनं किंचिद्वताद्न्यद्विधीयते । सर्वत्र तस्य पूर्वर्थं सदा रामवतं चरेत्। नान्येनास्याव्धिवत्पूर्तिरनेनास्य प्रपूर्णता। इति। अत्र वतशब्देन प्रतिमायाः संकल्पपूर्वकं दानमेवोच्यते। तद्कृत्वेन होमोऽपि लभ्यते । अतएवाकिंचनं प्रति होमदानरहितं वतसुप-दिश्य तत्रैवोक्तम्-शक्तस्य यद्वतं शोक्तमशकोद्यापनं च यत्। तद्पि स्याद्यथाशक्ति साङ्गं तु सकलं तदा । एकामपि नरो भत्तया श्रीरामनवमीं मुने । उपोप्य कृतकृत्यः सन्सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । एतद्न्ते च चन्द्रिकोक्तिः-अपिशब्दाद्शक्तस्य पूर्यें दानं तु सूचितम्। इति अकिंचनवतोद्यापनं सूचितमिति। अतोऽसमर्थेन कस्यांचिद्प्येकस्यां नवम्यामुद्यापनत्वेन सहो-मप्रतिमादानं कार्यम्। समर्थेन तु प्रतिनविम। अनेनैवादायेनोक्तं स्कें के - पूजितां प्रतिमां तसी दत्त्वा संपूर्णतां तथा। वाचये-दिति प्रकृत्य-उद्यापनविधि प्रोक्तं श्रीरामप्रीतिदं प्रिये। इति। अत्र प्रीतिदं विधि तथा वाचयेदित्यन्वयः।

९ अशोकरलेखिप पाठः । २ पारणा मया इति पाठः । ९ स्मृ० की०

अथ शक्ताशक्तयोही आद्रिप्रयोगः । दशम्यां देशकाली संकीर्य श्रीरामश्रीत्यर्थे श्रीरामनवमीवताङ्गं साज्यपायसहोमं करिष्ये इति राक्तः संकल्पयेत्। अराक्तस्तु अस्यां किचिन्नवम्यां सोद्यापनं रामनवमीवतं करिष्ये इति संकल्प्य शक्तवन्नवमीक्ट-त्यान्तं कृत्वा दशम्यां संकल्पयेत् श्रीरामनवमीवतोद्यापनाङ्गं साज्यपायसहोमं करिष्ये इति । ततः पद्मकुण्डे स्थण्डिले वाऽश्नि प्रतिष्ठाप्याऽग्निध्यानान्तेऽन्वादध्यात्। तत्र चक्षुषी आज्येनेत्यन्तेत्र प्रधानं श्रीराममष्टोत्तरशतसंख्याभिः साज्यपायसाहुतिभिः, सीतां रामस्य जननीं द्रारथं हृद्यं शिरः शिखां कवचं नेत्रं अखां हनुमन्तं सुत्रीवं भरतं विभीषणं लक्ष्मणं अङ्गदं रात्र्घं जाम्बवन्तं धृष्टि जयन्तं विजयं सुराष्ट्रं राष्ट्रवर्धनं अकोपं धर्मपालं सुमन्तं इन्द्रं अग्नियमं निर्ज्हतिं वरुणं वायुं कुबेरं ईशानं वज्रं शक्ति दण्डं खद्गं पाश अङ्करां गदां शूलं इत्येकचत्वारिंशहेवताः प्रत्येकमष्टावि-रातिसंख्याभिः साज्यपायसाहुतिभिः रोषेण स्विष्टकृतमित्यादि । नचावरणदेवताभ्यो होमे मानाभावः, सत्त्वे वावशिष्टदेवता-भ्योऽपि होमः किं न स्यादिति वाच्यम् । स्कान्दे-रामनवमी-प्रकरणे रामजननीप्रभृत्यस्त्रान्ता एव देवताः यूज्यत्वेनानुकस्य होमावसरे-ततो होमं प्रकुर्वीत मूलमञ्जेण मन्त्रवित्। पूर्वोक्तपद्म-पीठे वा स्थण्डिले वा यथाविधि। लौकिकेस्रौ विधानेन शतमधी-त्तरमिति पठितवाक्ये यथाविधि विधानेनेत्यनयोरपौनरुत्तयाय पूजागताङ्गावरणदेवतासाहित्यप्रापणार्थमेकम् । अपरं तु स्थाली-पाकतन्त्रप्रापणार्थिमित्याश्रयणात् । रामार्चनचन्द्रिकायामपि प-ठितेष्वीदशवाक्येषु तथेवाश्रयणौचित्याच । श्रीनकोक्तरजोद्श-नशान्तौ इन्द्राणीन्द्रयोरिव प्रधानहोमविधिनैवाङ्गदेवताभ्योऽपि होमाक्षेपसंभवाच । निर्वापे श्रीराममुद्दिश्य तूष्णीं चतुरो सुष्टी-निरुप्येतरदेवताभ्यः सीतायै त्वा जुष्टं निर्वपामि रामस्यजनस्ये त्वा जुष्टं निर्वपामीत्येवं चतुरश्चतुरो मुष्टीन्निर्वपेत्। तथेव सीताये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्यादिमन्त्रेः प्रतिदैवतं चतुःसंख्यं प्रोक्षणम् । ततः पह्या त्रिःफलीकृतानां तण्डुलानां पयसि अपणं आज्येन सह पायसपर्यक्रिकरणं च। आज्यभागान्ते-अष्टोत्तररातसंख्या-

१ वशिष्टा इति पाठः ।

हुतिपर्याप्तं साज्यपायसं श्रीरामाय प्रतिदेवतमष्टाविदातिसंख्याहु-तिपर्याप्तं साज्यपायसं सीताये रामस्य जनन्ये द्शरधाय हृद्याय शिरसे शिखाये कवचाय नेत्राय अस्ताय हनुमते सुग्रीवाय भरताय विभीषणाय लक्ष्मणाय अङ्गदाय रात्र्याय जाम्बवते धृष्टये जयन्ताय विजयाय सुराष्ट्राय राष्ट्रवर्धनाय अकोपाय ध-र्मपालाय सुमन्ताय इन्द्राय अयये यमाय निर्द्धतये वरुणाय वायवे कुवेराय ईशानाय वजाय शक्तये दण्डाय खङ्गाय पाशाय अङ्करााय गराये शूलाय नममेति साक्षतज्ञलेन यजमानस्यागं कुर्यात्। ततः षडक्षरस्य ऋष्यादिस्मरणपूर्वकं तेनाष्टोत्तरशतसं-ख्यः साज्यपायसहोमः कार्यः करणीयो वनचार्यादिहस्तेन। षडक्षरदीक्षारहितस्तु पूजामिव होममपि वैदिकमञ्जेण नामम-न्त्रेण वा कुर्यात् । वैदिकपक्षे-तद्धिणोरिति मन्त्रस्य मेधातिथि-विंग्युर्गायत्री रामनवमीवताङ्गसाज्यपायसहोमे विनियोग इति समर्थस्य। रामनवमीवतोद्यापनाङ्गसाज्यपायसहोमे विनियोग इति असमर्थसा । तद्विणोः । राततं स्वाहेति होमः कार्यः । द्वितीयपक्षे ॐ श्रीरामाय स्वाहेति। ततः ॐ सीताये स्वाहेत्येवं प्रणवादिस्वाहान्तैरेकचत्वारिंशज्ञाममन्त्रेः प्रत्येकमप्रविंशतिसं-ख्याकाः साज्यपायसाहुतीहुत्वा । स्विष्टकृदाद्पूर्णपात्रनिनयना-न्ते कृते संस्थाजपेनोपस्थाय परिस्तरणविसर्जनादिविभूतिधारणा-न्तं कर्म कृत्वा आचार्यस्य चरणक्षालनपूर्वकं वस्त्रगन्धाक्षतपुष्पैः कुण्डलाभ्यां सरताभ्यां सरताङ्गलीयेश्च पूजां कृत्वा प्रतिमादानं तसे कुर्यात्। तत्र कौसल्याद्यितिमासत्वे ताभिः सह तदस-च्वे तु केवलां रामप्रतिमां पूजोपस्करसहितां चित्रवस्रयुगच्छन्नां प्राक्ष्य उद्झ्याय द्दात् पूर्वोक्तमन्त्रेण चिन्द्रिकोदाहतेन। स्कान्दे तु-इमां स्वर्णमयीं रामप्रतिमामर्हणान्विताम्। वित्रवस्त्र-युगच्छन्नां रामोऽहं राघवाय ते । श्रीरामशीतये दास्ये यथोक-फलसिद्धये। दानेनानेन सुप्रीतस्तुष्टो भव मम प्रभो। इति पाठः। आचार्यो देवस्यत्वेति प्रतिगृह्य स्वस्तीति ब्र्यात्। ततः अशक्तौ तनिष्क्रयं सुवर्ण वा यथाशक्ति दक्षिणां दद्यात्। कृतस्य प्रतिमादानस्य पूर्णतासिध्यर्थे इमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रद्दे इति । यजमानशाखानुसारेण देवस्यत्वेति कइद्मिति वा प्रति-

ग्रहः। ततो दाता प्रणतो भूत्वा—श्रीरामरूप द्विजोत्तम श्रीराम-नवमीवतं पूर्णमस्त्विति व्र्यात्। असमर्थस्तु इत्थमुक्त्वा शास्त्र-प्रोक्त उद्यापनिविधिः श्रीरामप्रीतिदोऽस्त्विति च व्र्यात्। आचार्यो यथोचितमुत्तरं वदेत्। ततोऽन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति भूयसीं सताम्बूळदक्षिणां दत्त्वा तद्दानं संकल्प वा कृतं कर्म श्रीरामार्पणं कृत्वा पूर्वोक्तमन्त्रेण पारणां कुर्यात्। इति समर्थासमर्थयोहींमादिप्रयोगः।

प्रतिमानिर्माणे विद्योषो लेङ्गे—सद्यः प्रस्तां कोसल्यां पितरौ भ्रातृभिः सह। सुवर्णेन पृथकृत्वा श्रीरामं सीतया सह। लक्षणोक्ताः सुरूपास्ताः पूजयित्वा यथाविधि । इति । सहेति सीतायाः श्रीरामवामाङ्कास्थितत्वं नियम्यते । अतएव चन्द्रिकायां प्रतिमानिर्माणमित्थमुक्तम् –ततः स्वर्णमयीं रामप्रतिमां पलमा-नतः। निर्मितां द्विभुजां दिव्यां वामाङ्गस्थितजानकीम्। विभ्रतीं द्क्षिणकरे ज्ञानमुद्रां महामुने । वामेनात्मकरेणारादेवीमालिङ्गय-संस्थिताम्। सिंहासने राजते च पलद्वयिवनिर्मिते। अशको यो महाभाग तस्य वित्तानुसारतः। पलेनार्धतद्र्धेन तद्र्धार्धेन वा मुने। ततोऽप्यशक्तौ रौप्येण कारयेद्रघुनन्दनम्। लोहेन निर्मितं वापि शिलया दारुणापि वा। यद्वा लेख्यं विलेप्यं वा मातुर-ङ्गातं हरिम्। कोमलाङ्गं विशालक्षमिन्द्रनीलसमप्रभम्। दक्षि-णाङ्गे दशरथं पुत्रस्पेक्षणतत्परम् । पृष्ठतो लक्ष्मणं देवं संछन्नं कनकप्रमम्। पार्श्वे भरतशत्रुद्धौ तालवृन्तकराबुभौ। अग्रेऽव्यग्रं हनूमन्तं रामानुत्रहकाङ्किणम्। विच्याख्यमकृत्वैव मूर्ति कुर्या-त्प्रयत्ततः। इति। अशक्तिनिमित्ते रौप्यादिमयप्रतिमानिमीणे इमां रूप्यमयीमिति दानमञ्ज ऊहः। नैमित्तिक(?)फळं चमसे सोमं ते कीणामीत्यत्र फलानि ते कीणामीत्युहवत्—लौहं ताम्रं तदा ताम्रमयीमिति । सर्वतोभद्रपक्षे तन्निर्माणं तत्रत्यदेवतापुज-नं चाग्रे समन्त्रमनन्तवतोद्यापनप्रकरणे द्रष्टव्यम् । पद्मकुण्डपक्षे तिन्नर्भाणं माघकृत्ये लक्षहोमप्रकरणे द्रष्टव्यम् । वेदिकोपरि सर्व-तोभद्रं कृत्वा तत्र कलशं संस्थाप्य तदुपरि सुवर्णादिधातुमये बैल्वे वा पीठे सद्शं वस्त्रयुग्मं निधाय तत्र षट्टोणमालिख्य तदुपरि सि-हासनं निधाय तत्र पीठार्चनपूर्वकं पूजा कार्येति क्रमश्चिन्द्रकोक्तो बोध्यः । इति कौखुमे सोद्यापनं रामनवमीवतम् ॥ अस्यां पारणायां दशम्या लङ्गनं न कर्तव्यम्। एकादशीवतपारणायामिव द्वादश्याः । दशम्यादिषु वृद्धिश्चेद्विद्वा त्याज्येव वैष्णवेः । तद्वव्येषां तु सर्वेषां वतं तत्रेव निश्चितम् । दशम्यामेवेत्येवशब्देन दशमीं नेव लङ्घयेदिति रामार्चनचन्द्रिकायाम् ।

अस्यामेव नवम्यां आश्विनशुक्कनवम्यामिव देवीपूजनसहिता नवरात्रव्रतसमाप्तिरुक्ता निर्णयामृते । तिन्नर्णयं चाश्विननवरा-त्रावसरे वक्ष्यामः । अत्रेव दुर्गाया दमनेन पूजनं प्रागुदाहृत-वचनात् ।

अथ दशम्यां धर्मराजस्य द्मनकेन पूजनमुक्तं निर्णयामृते देवीपुराणे—धर्मराजं दशम्यां तु पूजियत्वा सुगन्धिभिः।
विगतारिर्निरातङ्क इह चान्ते परं पदम्। इति । प्राप्रुयादिति
शेषः। अथैकादश्यां ऋषीणां दमनकपूजोक्ता हेमाद्रौ
देवीपुराणे—एकादश्यां ऋषेः पूजा कार्या सर्वोपहारिकी। धनवान्पुत्रवान्कान्त ऋषिलोके महीयते। इति।

अस्यामेव श्रीकृष्णदोलोत्सवः।—वेत्रमासस्य ग्रुक्ठायामेकाद्रस्यां तु वेष्णवेः। आन्दोलनीयो देवेशः सलक्ष्मीको महोत्सवैः। दमनेनार्चियत्वा च रात्रो जागरणं चरेत्। इति मदनरते ब्राह्मवचनात्। एतन्मिहमा चोको गारुडे—दोलारूढं
प्रपरयन्ति कृष्णं कलिमलापहम्। अपराधसहस्रेस्तु मुक्तास्ते
पूर्णने कृते। आन्दोलनिद्देने प्राप्ते रुद्रेण सहिताः सुराः। कुवेन्ति प्राङ्गणे नृत्यं गीतं वाद्यं च हिष्ताः। तावित्तष्टन्ति पापानि जन्मकोटिकृतान्यि। यावन्नान्दोलयेद्भूप कृष्णं कंसविनाश्चिनम्। दोलास्थितस्य देवस्य येऽत्रे कुर्वन्ति जागरम्। सवेपुण्यफलावाप्तिर्निमिषेणेव जायते। दोलास्थितं तु ये कृष्णं परयन्ति मधुमाधवे। क्रीडन्ते विष्णुना सार्धं वेकुण्ठे देवपूजिताः।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन दोलायात्रामहोत्सवः। कार्यः सर्वफलावाह्ये
सर्वपापहरः ग्रुमः। इति।

अथ तत्रेव द्वादश्यां दमनोत्सवः । चैत्रे मासि तथा विष्णोः कार्यो दमनकोत्सवः। वैष्णवैर्विष्णुभक्त्या च जनतानन्दवर्धनः । देवानन्दसमुद्भता दिव्या दमनमञ्जरी । निवैद्या विष्णवे भक्त्या

सर्वपुण्यफलेप्सुभिः। इति । रामार्चनचिन्द्रकायाम्-द्वाद्रयां चैत्रमासस्य शुक्कायां द्मनोत्सचैः । बौधायनादिभिः प्रोक्तः कर्तव्यः प्रतिवत्सरम्। पारणाहे न लभ्येत द्वाद्शी घटिकापि चेत्। तद् त्रयोद्शी ग्राह्या पवित्रद्मनार्पणे। इति। माधवे दमनारोपो मधो न विहितो यदि। वैशाख्यां श्रावणे भादे कर्तव्यं वातद्र्पणम्। इति च। अथ प्रयोगः। उपवासदिने प्रातः लाना-दिनित्यंपूजान्तं निर्वर्धद्मनकारामं गत्वा ऋयेण त्यमादाय चन्द-नादिना तत्रेव तं पूजयेत्। श्रीकृष्णपूजार्थे त्वां नेष्यामि इति सं-आर्थ्य प्रणमेत्। यथादेवतमन्यत्रोद्यः। तत उत्पाट्य कारहस्ते दत्त्वा तसी मूल्यदानपूर्वकं तत आदाय पञ्चगव्येनाभिणस्य गुद्धोकेन प्रक्षाल्य अशोकमूळे स्थापिडळे स्थापियत्वा तस्मिन्य-मनके अशोककालवसन्तकामान् गन्धाभिः संपूजयेत्। गुनो देशे काममात्रं पूजयेदित्यन्ये। -अशोकाय नमन्त्रभ्यं कामली-शोकनाशन। शोकार्ति हर मे नित्यमानन्दं जनयस्य मे। इत्य-शोकं। तुट्यादिकालपर्यन्तः कालरूपो महाबलः । कालते सेवयः सर्वे तसी कालात्मने नमः। इति कालम् । वसन्ताय नमण्या वृक्षगुल्मलताप्रिय । सहस्रमुखसंवाह कालरूप नमो स्त ते। इति वसन्तम्। कामभससमुद्भत रितवाणपरिधन। ऋषिगन्धर्वदेवादिविमोहक नमोऽस्तुते। इति कामम्। एषं चतुरो देवांस्तत्र संपूज्य। ततो दमनं-नमोस्त पुष्पबाणाय जगदाह्णदकारिणे। मन्मथाय जगन्नेत्रे रितिभीतिभियाय ते। ॐकामाय नमः इति मन्त्रेण सपरिवारमन्मथरूपिणा द्मनं गन्धा-दिभिस्तत एवोद्भृतद्मनेन च पूजयेत्। ततो धौताचाससार्णाय नवे वैणवे परले निधाय मङ्गलगीतपुरुषसूक्तादिवेदघोषण स्व-गृहमानयेत्। ततो रात्रौ देवं संपूज्य तद्नु त्या द्मनाधिवासनं कुर्यात्। तदित्थम् । देवस्य पुरतः श्विडिलमुपलिप्या तत्राप्यतं का-मलं कृत्वा सितपीतकृष्णरक्तवर्णैः संपूर्य तद्वहिश्चतुष्कोणं विषाय पीतवर्णेन संपूर्य तद्वहिर्वर्तुलं मण्डलत्रयं विधाय भ्येतरसापिः संपूर्य तद्वहिश्चतुष्कोणं विधाय रक्तवर्णेन पूर्येत् । सर्वतोगदं वा संपाद्येत्। तत्प्रकारं चाग्रेऽनन्तवतोद्यापने वास्यामः। उपरि

१ पूजान्तं कृत्वा । २ श्वेतपीतरकैः ।

पश्चवर्ण वितानं कुर्यात्। उक्तमण्डले शुक्रोदकपूर्णे हेमरतफ-लयुतं कुम्भं निधाय तस्मिन्हमनपटलं संस्थाप्य-पूजार्धं देव-देवस्य विष्णोर्छर्सीपतेः प्रसोः। इसन त्वसिहागच्छ सानिष्यं कुरु ते नमः। इति इमनके तद्वतां पूजार्थमावाद्य प्रागादि-दिश्व अीपूर्वकनमोन्तकामदेव-सस्मदारीर-अनअ-मन्मथ-वस-न्तस्य सरे-धुनाप पुणवाणपदेः प्रत्येकं हीपूर्वकनमोन्तरतिपद्-युतेः कामं गन्धादिभिः पूजयेत् । ततः ॐतत्पुरुपाय विषहे कामदेवाय धीमहि। तनोऽनज्ञः प्रचोद्यात्। इति कामगायच्या द्मनमधोत्तरदातमभिमन्य गन्यादिभिः संपूज्य हद्यमन्त्रेण पुष्पाञ्चित्वं । -नमोस्तु पुष्पवाणाय जगदाहादकारिणे। मन्मधाय जगसेत्रे रतिभिय नमोस्तु ते। इति नमस्कृयांत्। ततः-क्षेरोद्धिमहानागराण्यावस्थितविष्ठ। प्रातस्त्वां पूजियण्यामि संनिधो भव ते नमः। इति परमेश्वरं प्राध्यं पुष्पाअति दस्वा। द्मनं सर्वतो रक्षन गीतादिना रात्रिमतिवाहयत्। इत्यधिवा-सनम् ॥ धाननित्यपूनां विधाय पुनरनेकोपचारैः संपूज्य सद्योगन्धाक्षतपाटां व्यनमहारीं स्टेनानिमण्य कराभ्यां ग्-हीत्वा। - देवदेव जगभाथ वाञ्छितार्थपदायक। हत्थानपूरय मे विष्णो कामान्कामेश्वरीविय। इमं दमनकं देव गृहाण मद्तु-शहात्। इमां सांवत्नरीं पूजां भगवन्परिप्रय। इति जावा मूलेन मगञ्चर्यपेयेत्। नतो ययाशोभं इमनकमारोप्य भगवन्तं प्राधयेत्-मिणिविद्यममान्द्राभिमेन्द्रारकुरनुमादिभिः। इयं सांवत्सरी पूजा त-वास्तां गरडध्वज । यनमात्रां यथा देव की स्तुमं सततं हित्।त-ह्रद्रामनकी मालां पूजां च ह्रद्ये यह । जानताऽजानता वापि न कृतं यत्तवार्वनम् । तत्सर्वं पूर्णतां यातु त्वत्यसादाद्रमापते । जितं ते पुण्डरीकास नमसं विश्वभावन। नमसंस्तु हार्योकरा महापुरुष-पूर्वेज । मन्महोनं भियाहोनं भित्तिं निर्ध्वर । यत्पृतितं मया वेच परिपूर्ण तदम् मे। इति । ततो देवं नमस्हत्य गुरं दम-नेन वस्त्रादिभिः संपुर्व भगवति कमे निवेच स्वयं च तत्त्रसा-व्रत्येन दमनदोषं भृत्या हिजान्संपुच्य भोजयेत्। स्वयं यन्युभिः सर भुजीत । इति द्मनोत्सवः।

त्र कामीयुल्डामाः इति पाटः ।

अस्यामेव महाभारते द्वानधर्मेषु—अहोरात्रेण द्वादश्यां चैत्रे विण्णुरिति स्तरन्। पौण्डरीकमवाप्नोति देवलोकं कर्न्यवतम्। च गच्छिति । इति । अत्र त्रयोदश्यां हेमाद्रौ पाद्यो—चैत्रशुक्कत्रयोदश्यां मदनं चम्पकात्मकम्। कृत्वा संपूज्य यत्नेन वीजयेद्यजनेन तु । ततः संधुक्षितः कामः पुत्रपौत्रसमृद्धिदः। इति । अस्मिश्च कर्न्द्पत्रते त्रयोदशी पूर्वविद्धेव प्राह्या । होला वटपैतृकी बिलिदिनं विह्नितोक्ता तिथिर्दूर्वाच्या सवृद्धिताः कामस्य कृष्णाष्ट्रमीत्येताः पूर्वयुता इति दीपिकोक्तेः। अस्यामेवेश्वरस्य दमनेन पूजनं कार्यम् । पूर्वोदाहतज्योतिर्निन्वध्वचनात्।

अथ चतुर्दश्यां नृसिंहदोलोत्सवो नृसिंहाराधनरत्नमा-लायां गारुडे—मधौ शुक्कचतुर्दश्यां नृसिंहं जगतः प्रभुम्। रा-जोपचारैः संपूज्य मासमान्दोलयेत्कलो। दक्षिणाभिमुखं देवं दो-लमानं सुरेश्वरम्। संपूजितं सकृदृृृष्ट्रा सर्वपापैः प्रमुच्यते। इति। अस्यामेवैकवीरा भैरवयोर्दमनकेन पूजनं कार्यम्। प्रागु-

अस्पामेवेकवीरा मेरवयोदेमनकेन पूजनं कार्यम् । प्रागुदाहृतवचनात् । अत्र च कर्मणीयं चतुर्दशी पूर्वविद्धेव प्राह्या ।
मधोः श्रावणमासस्य या स्याच्छुक्कचतुर्दशी । सा रात्रिव्यापिनी
प्राह्या परा पूर्वाह्वगामिनी । इति बौधायनोक्तेः । नान्या शुक्का
कदाचनेति कवित्पाठः । नन्वस्माद्वाक्याद्रात्रिव्यापिन्या एव
प्रहणं प्रतीयते नतु पूर्वविद्धायाः । एवंच-निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शूलभृद्यतः । अतस्तत्र चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनं
भवेत् । इति ब्रह्मवैवर्तवचसः संवादोऽपि लभ्यत इति चेत् ।
केचिदाहुः-चतुर्दशी तु कर्तव्या त्रयोदश्या युता विभो । इति
स्कान्दवचनात्पूर्वविद्धाया एव प्राह्यत्वे प्राप्ते-तृतीयैकादशी
पष्ठी शुक्कपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परसंयुता । इति नारदीयवचनेनापोदिते-मधोः श्रावणमासस्येति
वचसा त्रयोदशीयुतायाः प्रतिप्रसवः क्रियते । स च यथाप्राप्त्येव
मवतीति रात्रिव्यापिनीपदस्य पूर्वविद्धापरत्वमिति । तदसत् ।
सामान्यप्रवृत्तस्कान्देतरस्य निशीतिवाक्यस्य-कृष्णपक्षेऽष्टमी चैव
कृष्णपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा प्रकर्तव्येत्यापस्तम्बवाक्येनोपसंहारे

सति तृतीयैकाद्शीत्यादि नारद्वाक्यस्य स्कान्देतरसामान्य-वाक्यापवादत्वासंभवात्, स्कान्दवाक्ये च बीधायनीयवाक्यो-त्तरप्रवृत्तिकत्वस्य वध्यमाणत्वात्। एतेन पूर्वविद्धात्वे परविद्धात्वे चानियमेन प्राप्ते मधोः श्रावणमासस्येति पूर्वविद्धा नियम्यते । रात्रिव्यापिनीविधौ त्वपूर्वविधिः स्यात् ततश्च नियमविधित्वं ज्याय इति रात्रिव्यापिनीपदं पूर्वविद्धापरमिति मतमपास्तम् । तत्तद्भतविधिभिः पूर्वविद्धापरविद्धयोरिनयतप्राप्ताविप-कृष्णप-क्षेड्मी चैव रूणपक्षे चतुर्शिति, गुक्रपक्षेष्टमी चैव गुक्रपक्षे चतुर्दशीति च वार्त्रभीवृधन्वत्योरिव पूर्वविद्धत्वपरविद्धत्वयोर्व्ध-वस्थायां कृतायां चैत्रश्रावणशुक्कचतुर्दशीसाध्यकभेणयपि परिव-द्धाया एव नित्यप्राप्तत्वेन पूर्वविद्धाया अनियतप्राप्त्यभावेन निय-मविधित्वासंभवात्। अन्ये तु-मधोः श्रावणमासस्येति वानये स्कान्दवाक्यप्राप्तमेव चतुर्द्याः पूर्वविद्धत्वमनूद्यते। तच रात्रि-व्यापित्वे सत्येव भवतीति रात्रिव्यापिनीति यथाप्राप्तपूर्वविद्धत्वा-चुवादः परा पूर्वाह्नगामिनीत्येतावदेव विधीयते तस्यात्यन्ताप्राप्त-त्वादिलाहुः। तद्पि तुच्छम्। चतुर्दशी तु कर्तव्या त्रयोद्दया युता विभो। मम भक्तेर्महाबाहो भवेद्या चापराहिकी। द्री-विद्धा न कर्तव्या राकाविद्धा कदाचन । इति स्कान्दवाक्यं हि पक्षद्वयेपि न चतुर्द्याः पूर्वविद्धत्वविधिपरम्। कृष्णचतुर्द्या-मापस्तम्बवाक्येन पूर्वविद्धत्वस्य नित्यप्राप्तत्वात् । अतः पूर्ववि-द्वानुवादेनापराह्मिकत्वनियमपरम् । प्रतिपत्संमुखी कार्या या भवेदापराह्मिकी। इति वचनवत्। असिन्वाक्ये हि युग्मवाक्य-प्राप्तशुक्क प्रतिपद्गतपूर्व विद्वत्वा चुवादेन आपराह्मिकत्व नियमपर-त्वादेव गुक्कप्रतिपद्धिषयत्वमेवाङ्गीहतं हेमाद्रिप्रमृतिभिः। नचै-कमेव स्कान्दवाषयं कृष्णचतुर्द्श्यां पूर्वविद्धत्वा चुवादेनापराह्यि-कत्वनियमपरम्। शुक्कायां तु ति इशिष्टपूर्वविद्धत्वविधिपरिमिति वैरूप्यं संभवतीति शुक्कायामप्यापराह्विकत्वमात्रं विधातुं पूर्व-विद्धत्वप्राप्तिमपेक्षमाणं स्कान्दवचो मधोः श्रावणमासस्येति वाक्याद्न्यतश्चेत्राध्यसंभवेन बळात्तस्येव बीधायनीयशास्त्रस्य पूर्वविद्धाविधिपरत्वमापाद्यतीति रात्रिव्यापिनीपद्स्य पूर्वविद्धा-

१ चिन्सम्।

परत्वं वक्तुमुचितम् । परा पूर्वाह्नगामिनीत्येतत्तु आपस्तम्बवा-क्यप्राप्तस्य ग्रुक्कचतुर्दश्यन्तरगतपरिवद्धत्वस्य न गिरागिरेतिवद्-नुवाद इति बौधायनीयवाक्यस्य स्कान्दवाक्यप्रवृत्तिपूर्वकप्रवृ-तिताया अत्यन्तानुचितत्वात् । तत्सिद्धं चेत्रग्रुक्कचतुर्दश्या अप-राह्मचापिन्याः पूर्वविद्धाया एव प्रहणं अन्यस्याः ग्रुक्कचतुर्दश्याः ग्रिवपजोः परिवद्धाया एव प्रहणमिति । अस्यामेव चतु-

शिवपूजोः परावद्धाया एव श्रहणामात । अस्यामव चतुत्सवः। द्रयां शिवपूजोत्सवो निर्णयामृते देवीपुराणे—
चतुद्दयां तु कर्पूरकुङ्कुमागरुचन्दनेः । वस्त्रादिमणिभिः पूजा
कर्तव्या महती शिवे। वितानध्वज्ञछत्रं च देयं पूज्याश्च मातरः।
महत्पुण्यमवाप्नोति अश्वमेधशताधिकम् । इति ।

अस्यामेव शिवं दमनकारोप उक्तो मदनरते स्कान्दे— दमनकचतुर्दशीं वश्यामि हितकाम्यया । लोकानां पुण्यजनिकां सर्वसौख्यप्रदायिकाम् । तस्मादमनकैः पूजा चतुर्दश्यां विधा-नतः । पूज्यते शंकरो रात्रौ तस्मादमनचतुर्दशी । चैत्रशुक्रचतु-द्र्यां यथावत्पूजयेच्छिवम् । प्रासादशोभां कृत्वेव सम्यक्सं-मार्जनादिभिः । संस्नाप्य विधिवद्देवं क्षीराज्येक्षुरसादिभिः । श्रीखण्डागरुकपूरैः कुङ्कुमेश्चानुलेपयेत् । अस्यामेव विशेष उक्तो हमाद्रौ वाराहे—चैत्रे मासि चतुर्दश्यां यः स्नायाच्छिवसंनिधौ। गङ्गायां तु विशेषेण स न प्रेतोऽभिजायते । इति ।

अथ पौर्णमास्यां तत्रैव विष्णुस्मृतौ—चेत्री चित्रायुता चेचित्रवस्त. त्स्यात्तस्यां चित्रवस्त्रप्रदानेन सौभाग्यमाप्तोतीति ।

दानम् तत्रैव वायुपुराणे—संवत्सरकृतार्चायाः साफद्यायाखिळान्सुरान् । दमनेनार्चयेचेत्र्यां विशेषेण सदाशिवम् ।

इति ।

अस्यामेव वैद्याख्यस्नानारम्भो विकल्पेनोक्तः पाद्ये—मधु-मासस्य शुक्कायामेकाद्द्यामुपोषितः । पञ्चद्द्यां च भो वीर मेषसंक्रमणे नरः । वैद्याख्यानियमं ब्राह्मणानामनुष्ठया । म-धुस्दनमभ्यर्च्य कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्। तत्र मन्त्रः—वैद्याखं सकळं मासं मेषसंक्रमणे रवेः । प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयतां मधु-स्दनः । मधुहन्तुः प्रसादेन ब्राह्मणानामनुष्रहात् । निर्विद्यमस्तु मे पुण्यं वैशाखस्नानमन्वहम्। माधवे मेषगे भानौ मुरारे मधु-सूदन। प्रातःस्नानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्। इति। पश्चदश्यां चेति चकारो वाशब्दार्थ।

अथ चैत्रकृष्णाष्ट्रस्यामारब्धव्यं मद्नरते विष्णुधर्मोत्तरे। अविच्छेद- पुलस्याः। शृणु दालभ्य परं काम्यं व्रतं संततिदं वतं । नृणाम्। यदुपोष्य न विच्छेदः पुत्रपित्रोश्च जा-यते। कृष्णाष्टम्यां चैत्रमासे स्नातो नियतमानसः। कृष्णमभ्यर्घ्य पूजां च देवक्याः कुरुते तु यः। निराहारो नरः पश्चात्रुष्णस्य जगतः पतेः । उपोषितो जपेन्मकं रात्री प्रयतमानसः । पूजायां चापि कृष्णस्य सप्तवारं प्रकीर्तयेत् । पाखिण्डनो विकर्मस्थान भाषेचेव नास्तिकान्। प्रभाते च ततः स्नातो दत्त्वा विप्राय द-क्षिणाम् । भुझीत कृतपूजस्तु कृष्णस्येव जगत्पतेः । वैशाखज्ये-ष्ठयोश्चेव पारणे द्वित्रियामिकम्। उपोष्य देवदेवेशं घृतेन स्ना-पयेद्धरिम्। आषाढे श्रावणे चैव मासि भाद्रपदे तथा। उपो-षितो द्वितीये वै पारणं पूर्ववचरेत्। द्वितीये यामे । आश्विने कार्तिके मार्गे तृतीये पारण तथा। पौषे माघे फाल्गुनादौ च-तुर्थे द्विजसत्तम । आदिशब्देन चैत्रसंग्रहः। पारणे पारणे पुण्य-घृतेन स्नापयेद्धरिम्। पुण्यघृतं गोघृतम्। ब्राह्मणेभ्यो घृतं द-द्यात्तथेव प्रतिपारणम् । कृत्वा वतं नाकमनुप्रयाति मानुष्यमा-साद्य च निर्वृतिः स्यात्। संतानवृद्धि च तथाभुतेऽसौ यावन्मही सागरमेखलान्ता । इति ।

अथ चैत्रकृष्णत्रयोद्श्यां वारुणीयोगो ब्रह्माण्डे-वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयोद्शी। गङ्गायां यदि लभ्येत शतस्-र्यप्रहैः समा। इति। तथा शूलपाणौ स्कान्दे इममेव श्लोकं पठित्वा पठित्त-शनिवारसमायुक्ता सा महावरुणी मता। गङ्गायां यदि लभ्येत कोटिसूर्यप्रहैः समा। शुभयोगसमायुक्ता शनौ शतभिषा यदि। महामहेति विख्याता त्रिकोटिकुलमुद्धरेत्। चैत्रासिते वारुणऋक्षयोगे त्रयोद्शी सूर्यस्रतस्य वारे। योगे शुभे सातिमहामहेति गङ्गाजलेऽकंश्रहकोटितुल्या। इति।

१ 'प्रतिमासगम्' पाठः ।

अथ चतुर्दश्यां कार्यविशेष उक्तो हेमाद्रौ वाराहे—चैत्र-पिशाच- कृष्णचतुर्दश्यामङ्गारकदिनं यदि । पिशाचत्वं पु-मोचनं। नर्न स्याद्रङ्गायां स्नानभोजनात् । इति ।

अमावास्यायां चिह्नित्रतारम्भो हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे— कृष्णपक्षे पश्चद्दयां चैत्रादारभ्य याद्व । विह्नसंपूजनं कृत्वा गन्धमाल्यात्रसंपदा । तिल्होमं तथा कुर्यात्रास्ना वहेर्नराधिप । संवत्सरान्ते दद्याच्य सुवर्णं ब्राह्मणाय वै । कृत्वा वतं वत्सर-मेतिद्षं प्राप्नोति वित्तं सततं यद्यश्च । धर्मे र्रातं क्ष्पमनुत्तमं च कामान्यथेष्टान्पुरुषप्रधानः । इति । येनार्जितानि युधि भूमि-पतीन्विजित्य दुर्गाणि दुर्प्रहतराणि धनैर्युतानि । श्रीवाजवाह-दुरसंज्ञनुपस्य तस्य वाचा हरेरिव गिरावनिदेवतुष्ट्ये ॥१॥ योऽ-नन्तदेवकृतमन्थनसन्निवन्धक्षीरान्धिजोऽथ कमल।पतिना धृतो यः । नित्यं निजे हृदि सतां प्रमुदेऽस्तु तस्य चैत्राख्यदीधितिरियं स्मृतिकौत्तुभस्य ॥२॥ इति चैत्रकृत्यम् ।

अथ वैञाखकृत्यं निर्णयामृतं महाभारते—निश्चरदेकभैकेन वैशाखे यो जितेन्द्रियः । प्रातःकायी नरः स्त्री वा ज्ञातीनां
श्रेष्ठतां वजेत् । इति । तत्रेव वामनपुराणे—गन्धमाल्यानि च
तथा वैशाखे खुरभीणि च । देयानि द्विजमुख्येभ्यो मुधुसदनतुएये । इति । निक्षिप्य जलपात्रे तु प्राप्ते माधवसंज्ञके । माधवं
येऽचियष्यन्ति देवतास्ते नरा भुवि । स्वर्णपात्रेऽथ वा रौप्ये
ताम्रे वा मृन्मयेऽपि वा । तोयस्थं योऽचियहेवं शालप्रामशिलोद्रवम् । प्रतिमां यो महाभाग तस्य पुण्यमनन्तकम् । वैशाखे
मास्यूष्मणोल्पत्वे ज्येष्ठेऽपीत्थं कार्यमित्युक्तं तत्रैव—तसाज्ज्येष्ठे
सदा भूप तोयस्थं योऽचियद्विरम् । वीततापो नरस्तिष्ठेद्यावदाभूतसंष्ठवम् । इति ।

अत्र विशेषो रामार्चनचिन्द्रकायां—क्षेयः कालविकल्पोऽयमूष्मणस्तारतम्यतः। गन्धोदकयुते पात्रे नित्यपूजां समाप्य च।
अतिवाह्य दिनं रात्रो देवं नीत्वा द्विज्ञासनम् । पञ्चोपचारैः
संपूज्य तीर्थे प्राह्य विसर्जयेत् । आत्मानं गृहदारादि तेन
तीर्थेन पावयेत्। द्वादश्यां तु जले रात्रावर्चयेद्रहडोक्तितः। द्वाद-

१ देकभक्तं तु । २ दिने रात्रौ इति पाठः ।

इयां पूजयेद्रात्रों जलसं जलशायिनम्। इति । निधितत्वे— द्दाति यो हि मेषादो सक्तम्बुघटानिवतान् । पितृबुहिश्य विप्रेयः सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । अयं च विधिः मेषादाविति मेषसंक्रमणनिमित्तकतया प्रतीयमानत्वात् वैशाखाद्यत्रापि मेषसंक्रमदिने बोध्यः। पाबे-तुलसी कृष्णगौराख्या तयाभ्यच्य मधुद्धिषम्। चिशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो भवेत्। एक-भक्तमथों नक्तमयाचितमतिन्द्रतः। माधवे मासि यः कुर्याह्यभते सर्वमीप्सितम्। इति। मद्नरले स्कान्दे-प्रपा कार्या च वे-शाखे देवे देया गलन्तिका । उपानद्यजनच्छत्रसूक्ष्मवासांसि चन्द्नम्। जलपात्राणि देयानि तथा पुष्पगृहाणि च। पान-कानि च पिज्याणि द्राक्षा रम्भाफलान्यपि । इति । पिज्याणीति पानकविशेषणम् ।

अक्षरयत्तीया वैशाखशुक्कत्तीयायां निर्णयास्ते भविष्ये विष्णुपूजोक्ता-वैशाखस्य तृतीयायां श्रीसमेतं जगदुरम्। ना-रायणं पूजयेत पुष्पधूपविलेपनेः। इति। तत्रेव विशेषः-वैशाखे शुक्रपक्षे च तृतीयायां तथेव च । गङ्गातोयेर्नरः स्नात्वा मुच्यते सर्विकि विवषेः। तस्यां कार्यो यवैर्होमो यवैर्विष्णुं समर्चयेत्। यवान्द्द्याह्निजातिभ्यः प्रयतः प्रारायेद्यवान्। इति । विष्णु-धर्मोत्तरे-यः पश्यति तृतीयायां कृष्णं चन्द्नभूषितम् । वैशा-बस्य सिते पक्षे स यात्यच्युतमन्दिरम्। इति । तथा मदनरते भविष्ये-कृष्ण उवाच। वहुनाऽत्र किमुक्तेन किं बह्रक्षरमा-लया । वैशाखस्य सितामेकां तृतीयामक्षयां ऋणु १ यस्यां स्नानं जपो होमः खाध्यायः पितृतर्पणम् । दानं च कियते किंचित्तत्सर्वे स्यादिहाक्षयम् २ आदिः कृतयुगस्येयं युगादिस्तेन कथ्यते। सर्वपापप्रशमनी सर्वसौख्यप्रदायिनी ३ पुरा महोद्ये पार्थ विणगासीत्स निर्धनः। प्रियंवदः सत्यवृत्तिदेवब्राह्मणपू-जकः ४ पुण्याख्यानेकचित्तोऽभूत्कुदुम्बव्याकुळोऽपि सन् । तेन श्रुता वाच्यमाना तृतीया रोहिणीयुता ५ यदा स्याहु धसंयुक्ता तदा सा सुमहाफला। तस्यां यहीयते किचिद्धयं स्यात्तदेव हि ६ इति श्रुत्वा स गङ्गायां संतर्प पितृदेवताः । गृहमागत्य

१ तृतीयालक्षणम् । २ स्यात्सुमहत्फलम् । १० स्मृ० की०

करकान्सान्नानुदकसंयुतान् ७ अन्नपूर्णान्वृहत्कुरभाञ्जलेन विम-हेन च। यवगोधूमचणकान्सक्तृन्द्ध्योद्नं तथा ८ इधुक्षीरिविका-रांश्च सहिरण्यांश्च शक्तितः। शुचिः शुद्धेन मनसा ब्राह्मणेभ्यो द्दो वणिक् ९ भार्यया वार्यमाणोऽपि कुरुम्बासक्तिचत्या । तावत्ता शिरे सत्त्वे मत्वा सर्वे विनश्वरम् १० धर्मासक्तमतिः पार्थ कालेन बहुना ततः। जगाम पश्चत्वमसौ वासुदेवमनुस-रन् ११ ततः स क्षत्रियो जातः कुशावत्यां युधिष्ठिर। वभूव चा-क्षया तस्य समृद्धिर्भसंयुता १२ इयाज स महायहै: समाप्तवर-दक्षिणेः । स ददौ गोहिरण्यादि दानान्यन्यान्यहर्निशम् १३ बुभुजे कामतो भोगान्दीनान्धान्पूरयद्धनैः । तथाप्यक्षयमेवास्य क्षयं याति न तद्धनम् १४ श्रद्धापूर्वं तृतीयायां दत्तं चे विभवं विना। इत्येत ते समाख्यातं श्र्यतामत्र यो विधिः १५ तृतीयां च समासाद्य सात्वा संतर्प देवताः। एकभक्तं तद् कुर्योद्वासुदेवं प्रपूजयेत् १६ उद्कुम्भान्सकरकान्सान्नान्सर्वरसेः सह। ग्रेष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्यते १७ छत्रोपानत्प्रदानं च गोभूका-ञ्चनवाससाम्। यद्यदिष्टतमं चान्यत्तदेयमविशङ्कया १८ एतत्ते सर्वमाख्यातं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि । अनाख्येयं न मे किंचि-दस्ति खस्यस्त तेऽनघ १९ अस्यां तिथो क्षयमुपैति हुतं न दसं तेनाक्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया । उद्दिश्य देवतिपितृन्कि-यते मनुष्येस्तचाक्षयं भवति भारत सर्वमेव २० इति ।

इयमेव तृतीया युगादिरिप-नवम्यां शुक्कपक्षस्य कार्तिके निरगात्कृतम्। त्रेता सिततृतीयायां वैशाखे समपद्यतः । द्रशेतु माधमासस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगम् । किलः कृष्णत्रयोद्द्रयां नमस्ये मासि निर्गतः । इति निर्णयामृते भविष्योत्तरवचनात् । स्राक्षे तिवयं कृतादिरित्युक्तं—वैशाखे मासि शुक्कायां तृतीयायां जनार्दनः । ब्रह्मलोकात्रिपथगां पृथिव्यामवतारयत् । यवानु-त्पाद्यामास युगं चार्ष्यवान्कृतम् । इति । नह्यत्र कश्चिद्वि-रोधः । कल्पभेदेन व्यवस्थापनात् ।

युगादित्वादिह आद्धमनुष्ठेयम्। कृतं आद्धं विधानेन मन्वा-दिषु युगादिषु । हायनानि द्विसाहसं पितृणां तृप्तिदं भवेत्।

१ यह्तं विभवम्।

इति तत्रेव मात्सववनात् । श्राद्वासंभवे तिलतपेणमध्यत्र कार्यम् । पानीयमप्यत्र तिलेविंमिश्रं द्दात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः। श्राइं कृतं तेन समाः सहसं रहस्यमेतन्मुनयो वद्नित। इति तत्रेव विष्णुपुराणवचनात्। अत्रच शुक्रयुगादिकार्यं पूर्वा-है ऽ जुष्टेयं, कृष्णयुगादिकार्यं त्वपराह्ने हे शुक्के हे तथा कृष्णे युगादी कवयो विदुः। गुक्के पूर्वाहिके क्षेये कृष्णे चैवापरा-हिके। इति तत्रेव भविष्यवचनात्। अत्रच शुक्रयुगादिश्राद्धे पुर्वाह्वी नियम्यते नतु तद्विहिंते देवेऽपि कर्मणि। तत्र सामा-न्यशास्त्रादेव पूर्वास्य प्राप्तत्वात्। एवं चतुर्थपादे कृष्णयुगा-दिविहिते देवे कर्मणि अपराह्णो नियम्यते नतु श्राद्धे। तत्राप-राह्यातिदेशशासादेव प्राप्तेः। यश्च यत्कर्भकालस्तत्कर्भव्यापिनी तिथिस्तत्र ग्राहोति न्यायसहकृतेन कर्मणो यस यः काल इति शास्त्रेणेव प्राप्तिसंभवात् तिथिगतपूर्वाह्विकत्वापराह्विकत्वेऽनृद्येते। यत् काळादर्शकारेणोक्तम्-अमावास्यावद्यगादिमन्वादयोऽपराह्न-च्यापिन्यो श्राह्या इति, अनुस्तं च निर्णयामृतकारेण तच्छुक्रुयु-गाद्योर्भुख्यकालनिर्णयायोक्तशास्त्रविरोधाद्रमवद्पि गौणकाल-निर्णयोपयोगि बोध्यम्। तथाहि याजमानमिति विशेषसमाख्यया वाधिताप्याध्वर्यवसमाख्या आज्यावेक्षणादौ प्रवासादिना यज-मानकर्तृकत्वासंभवेऽध्वर्युकर्तृकत्वं प्रापयति । बाधकाभावे वाध्यस्य निरपवाद्त्वात् । तथामावास्याश्राद्धाद्तिदेशप्राप्तस्याप-राह्यकालस्य शुक्रयुगादिश्राहे उक्तवचनोपदिष्टपूर्वाह्यकालेन थाधाडिप दैवान्मानुषाद्वा कारणात्पूर्वाह्व तदनुष्ठानासंभवेऽतिदेश-प्राप्तापराक्तस्याङ्गत्वं भवत्येव । अतस्तस्यां द्शायां पूर्वोह्तसंनि-क्रष्टमपि मध्याहमुङ्ख्यापराह् एव श्राद्धमनुष्टेयमित्येतद्र्थतया कालाद्शिस्यातिदेशोक्तिरपि संगमियतव्या। इदं च पिण्डरहितं कार्य-अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा । युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणादते । इति पुलस्यवचनात् । अत्रैव श्राद्धे उद्कुम्भदाने मन्त्री पठन्ति-एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णु-शिवात्मकः । अस्य प्रदानानुप्यन्तु पितरोऽपि पितामहाः । गन्धोद्कतिलेभिश्रं सान्नं कुम्मं सद्क्षिणम्। पितृभ्यः संप्रदास्यामि

१ तिदेशादपराह, तिदेशव्याप्तापराह । २ तिलैर्युक्तं । ३ फलान्वितं ।

अक्षयमुपतिष्ठतु । इति । वैशाखस्याधिमासत्वे त्विदं आदं मासद्वयेऽपि कार्यम्—योगादिकं मासिकं च आदं चापरपक्षिकम्। मन्वादिकं तीर्थकं च कुर्यान्मासद्वयेऽपि च । इति स्मृतिचन्द्रि-कावचनात् ।

अस्यामेव तृतीयायां विद्याषो निर्णयामृते देवीपुराणे-तृतीयायां तु वैशाखे रोहिण्यृक्षे प्रपूज्य तु । उद्कुम्भप्रदानेन शिव-लोके महीयते । इति । पूजा चेयं प्रकरणाहौर्या अभिष्रेतेति निर्ण-यामृतकारः । अतएव तदङ्गमुद्कुम्भद्दानमत्र विधीयत इति प्रतीयते । इत्यक्षय्यतृतीयांनिर्णयः ।

इयमेव परशुरामजयन्ती—वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ । निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समभूद्धरिः । रेणुकायास्त यो गर्भाद्वतीणों हरिः स्वयम् । इति भागेवच-न्द्रिकायां स्कान्द्वचनात् । पूर्वदिन एव निशाप्रथमयामव्याप्तौ पूर्वाऽन्यथा परेव पूर्वोक्ततृतीयानिर्णयात् । यदा तु—अहो मध्ये वामनो रामरामाविति वचनात् मध्याहेऽयमवतारः स्त्रीकियते तदापि तद्याप्तिमनुस्त्योक्तरीत्या निर्णयो बोध्यः । जन्मकाले षोडशोपचारेः संपूज्याध्यं द्यात् । तत्र मन्त्रः—जमद्गिसुतो वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो । गृहाणाध्यं मया दत्तं कृपया परमे-श्वर । इति ।

अथ सप्तम्यां गङ्गापूजनमुक्तं ब्रह्मपुराणे-वैशाखशुक्कस-प्तम्यां जहुना जाह्नवी पुरा। कोधात्पीता पुनस्त्यका कर्णरन्ध्राचु दक्षिणात्। तां तत्र पूज्येदेवीं गगनाङ्गणमेखलाम्। इति।

अस्यामेव दार्करास्त्रप्तमिव्रतं मदनरते पाद्ये पुरुस्त उ-वाच । दार्करासप्तमीं वश्ये सर्वकरमपनादिनीम् । माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां श्रद्धयान्वितः । प्रातः स्नात्वा तिलैः द्युक्तैः द्युक्तमाल्यानुलेपनः । स्थण्डिले पद्ममालिख्य कुङ्कमेन सकर्णि-कम् । तस्मे नमः सिवन्नेति पुष्पधृपं निवेदयेत् । स्थापयेदवर्णं कुम्भं दार्करापात्रसंयुतम् । द्युक्तवस्रेण संवेष्ट्य द्युक्तमाल्यानुले-पनैः । सिहरण्यं यथाद्यक्त्या मन्त्रणानेन पूजयेत् । विश्वेदेव-मयो यसाद्देववादीति पद्यते । त्वमेवामृतसर्वस्त्रमतः पाद्दि

१ द्वेदवादीति।

सनातन। पश्चगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्पार्ध्वतः क्षितौ। सौर-सुक्तं जपंस्तिष्ठेतपुराणश्रवणेन वा। अहोरात्रे गते पश्चाद्षस्यां इतिनत्यकः। तत्सर्वे वेद्विदुषे ब्राह्मणाय निवेद्येत्। भोजये-च्छित्तितो विपान् रार्कराष्ट्रतपायसैः। अञ्जीतातैललवणं स्वयमप्यथ वाग्यतः। अनेन विधिना सर्वे मासि मासि समाचरेत्। वत्स-रान्ते पुनर्दवाह्महाणाय समाहितः। रायनं वस्तसंवीतं राकरा-कलशान्वितम्। सहस्रेणाथ निष्काणां कृत्वा द्दाच्छतेन वा। द्शिभवी त्रिभिवीपि निष्केणैकन वा पुनः। पद्मं स्वशक्तितो द्याहिसशास्यविवार्जितः। अस्तं पिवतो वकात्सूर्यस्यासृतवि-न्दवः। निष्पेतुर्ये तदुत्पनाः शालिमुद्रयवाद्यः। शर्करा च परं तसादिशुसारोऽमृतोपमः। इष्टा रवेस्ततः पुण्या शर्करा हव्य-कव्ययोः। राकेरासप्तमी चैषा वाजिमेधफलप्रदा। सर्वदुःखप्र-शमनी सर्वसंपत्तिदायिनी। यः कुर्यात्परया भत्तया स वै संप-तिमायुयात्। इति।

अथाप्टम्यां देवीपूजोत्ता निर्णयामृते देवीपुराणे-सहका-रफलेः स्नानं वैशाखे हाएमीदिने। आत्मनो देवतां स्नाप्य मां-सीवालकवारिभिः । लेपनं फलकपूरं धूपं दीपं सुगन्धकम् । इति। आत्मन इत्यस्य पूर्वार्धे स्नानिमत्यनेनान्वयः। सहकार-फलैरित्याम्रफलरसैरित्यर्थः। मांसी जटामांसी। फलकर्पूरमि-त्यत्र फलं जातीफलं। देवतामपराजिताख्यां देवीमिति व्याख्यातं तत्रेव। अत्रेव विद्याद्य: स्वंत्सरप्रदीपेऽपि-देव्याः पूजां प्रकुर्वत केतक्या चम्पकेन च। शर्कराक्षीरनैवेद्यं कन्याविष्ठादिभोजनम्। आत्मनः पारणं तद्वद्क्षिणां राक्तितो द्देत्। सर्वतीर्थाभिषेकं तु अनेनामोति भागव । इति । अत्रोपवासपूर्वकमुक्तविधपूजनम-प्टम्यां कार्यम् । नवम्यां कन्याविश्रभोजनमात्मनः पारणं चेति व्यवस्थोक्ता निर्णयामृते। इत्यष्टमीकृत्यम्।

अथात्रैवोभयोः पक्षयोः नवस्यामुपवासपरश्चण्डिकामर्चयेत्। तदुक्तं निर्णयासृते भविष्योत्तरे-वैशाखे मासि राजेन्द्र नवस्यां पक्षयोईयोः। उपवासपरो भक्त्या पूज्यानस्त चण्डिकाम्। हरः कुन्देन्दुसंकाशस्तेजसा ध्रवसंनिमः। विमानवरमारूढो देवलोके महीयते । इति।

१ गवां द्यात्।

अथ द्वादश्यां विष्णुपूजा दानधर्मेषु—वैशाखमासे द्वादश्यां पूजयेन्मधुस्दनम् । अग्निष्टोममवाप्नोति सोमलोकं च गच्छिति । इति । अस्यामेव योगिविशेषेण पुण्यकाल उक्तो हेमाद्रौ—पञ्चाननस्थौ गुरुभूमिपुत्रौ मेषे रिवः स्याद्यदि शुक्कपक्षे । पाशा-मिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यंतीपात इतीह योगः । असिस्तु गोभूमिहिरण्यवस्त्रदानेन सर्वे परिहाय पापम् । सुरत्विमनद्रत्व-मनामयत्वं मर्त्याधिपत्यं लभते मनुष्यः । इति । पाशाभिधाना तिथिद्वादशी । करमं हस्तः ।

अथ त्रयोदशीमारभ्य विष्णुधर्मोक्तं कामदेवव्रतम् । मार्कण्डेय उवाच—शुक्रपक्षे महाराज त्रयोदंश्यामुपोषितः । पू-जयेत्कामदेवं तु वैशाखात्प्रभृति प्रभो । गन्धमाल्याम्बरधरो धूप-दीपादिसंपदा । द्द्याद्वतान्ते विप्राय गन्धवस्त्रयुगं तथा । वतं चिरित्वा वरमेतदिष्टमासाद्य नाकं सुचिरं मनुष्यः । मानुष्यमा-साद्य भवत्यरोगः सुखान्वितो रूपसमन्वितश्च । इति ।

अथ चतुर्दश्यां नृसिंहजयन्ती । यथोकं वाराहे—वैशा-खस्य सिते पक्षे चतुर्दश्यां महातिथो । जयन्ती तत्र कर्तव्या नृसिंहस्य द्विजोत्तमेः । इति । नृसिंहपुराणेपि—भूतायां शुक्कपक्षे च वैशाखे तु निशामुखे । वायुमं यदि छभ्येत सोपोष्या सा महाफला । इति । निशामुखं सायंसंध्याकालः । तद्यापिन्येक-दिन एव चेत्सेव श्राद्या । दिनद्वये तद्याप्तौ तद्व्याप्तौ तु परैव । नक्षत्रयोगस्तु प्राशस्त्यार्थः । वायुमं स्वाती । यद्वा चेष्णवान्ध-त्ययं निर्णयः । गोविन्दार्णवे नृसिंहपुराणे—अनङ्गेन समायुक्ता नोपोष्या सा चतुर्दशी । पूर्णायुक्तां तु तां कुर्यान्नरसिंहस्य तुष्टये । यः करोति नरो मोहात्कामविद्धां चतुर्दशीम् । धना-पत्यैर्वियुज्येत तस्मात्तां परिवर्जयेत् । इति ।

अथ प्रयोगः । त्रयोद्श्यां कृतैकभक्तः चतुर्द्श्यां नित्य-विधि समाप्य मध्याहे तिलामलकेः स्नात्वा वतं संकल्पयेत् । तत्र मन्तः—उपोष्येऽहं नारसिंह भुक्तिमुक्तिफलप्रद् । शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि भक्तिं मे नृहरे दिश । इति । ततः—आचार्यं त्वां वृणे ब्रह्मन्नारसिंहमहावते । त्वमेव नारसिंहो मे चतुर्वर्गफल-प्रदः । इत्याचार्यवरणं कृत्वा । सायं मण्डपान्तस्तण्डुलपुञ्जोपरि

निहितपूर्णकुम्भे राजततामादिजातीयं पात्रं निधाय तत्र निहितां सोवणीं प्रतिमां षोडशोपचारैः संपूज्यार्घं द्द्यात्। तत्र मन्त्र:-हिरण्याक्षवधार्थाय सूभारोत्तारणाय च। परित्रणाय साधूनां जातो विष्णुर्नुकेसरी। गृहाणार्ध्य मया दत्तं सलक्ष्मीनृहरे ख-यम्। इति। ततो रात्रौ जागरणं विधाय कृतनित्यिकियः श्रीनृ-सिंहं संपूज्याचार्याय घेनुं दक्षिणायुतां प्रतिमां च दद्यात्। तत्र मन्त्र:-नृसिंहाच्युत गोविन्द् लक्ष्मीकान्त जगत्पते । अनेना-चीप्रदानेन सफलाः स्युर्मनोरथाः। इति । एवं द्त्वा प्रार्थयेत् । -मदंशे ये नरा जाता ये जिनष्यन्ति चापरे। तांस्त्वमुद्धर देवेश दुःसहाद्भवसागरात् । पातकार्णवमग्नस्य व्याधिदुःखाम्बुवारि-भिः। तीवैश्च परिभूतस्य महादुः खागतस्य मे। करावलम्बनं देहि शेषशायिञ्जगत्पते । श्रीनृसिंह रमाकान्त भक्तानां भयनाशन । क्षीराम्बुधिनिवासिंस्त्वं चक्रपाणे जनाईन । वतेनानेन देवेश भुक्तिमुक्तिप्रदो भव। इति। ततो ब्राह्मणैः सह पारणां विधाय भगवते वतं निवेद्येत् । त्वत्त्रसाद्स्वीकरणं यत्कृतं पारणं मया। व्रतेनानेन संतुष्टस्त्वं हि मुक्ति प्रयच्छ मे। इति नृसिंह-जयन्त्युत्सवः।

अथ पौर्णमास्यां कर्त्वयं निर्णयास्ते यमगाथासु-यसु कृष्णाजिनं द्द्यात्सखुरं श्टङ्गसंयुतम् । तिलैः प्रच्छाद्य वासोभिः सर्वरतेरलंकृतम्। वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु विशाखासु विशे-षतः। ससमुद्रगुद्दा तेन सशैलवनकानना । सप्तद्वीपान्विता द्ता पृथिवी नात्र संशयः । इति । तथा तत्रैव विष्णुः— कृष्णाजिने तिलान्कत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति यस्त वि-प्राय सर्वे तरित दुष्कृतम् । इति । मद्नरत्ने आदित्यपुराणे-सूत उवाच-वैशाख्यां पौर्णमास्यां च सृष्टाः कमलयोनिना। तिलाः कृष्णाश्च गौराश्च तृप्तये सर्वदेहिनाम् । तसात्कार्यं तिलैः स्नानं तथायो जुहुयात्तिलान् । निवेदितव्यं विधिवत्तिलपात्रं तु विष्णवे। तिलतेलेन दीपाश्च देया देवेभ्य एव च। सोदकैश्च तिलैः सार्धे कर्तव्यं पितृतर्पणम् । तिलैः समधुभिर्युक्तं ब्राह्मणानां च तर्पणम् । दातव्या दक्षिणाश्चापि तिलेर्मधुयुतैरपि । मन्त्रं ज-पेश्व पौराणं पारम्पर्यक्रमागतम् । तिला वे सोमदेवत्याः सुरैः

सृष्टास्तु गोसवे। स्वर्गप्रदाः स्वतन्त्राश्च ते मां रक्षन्तु नित्यराः। द्यादनेन मन्त्रेण तिलपात्राणि तत्र च। सप्तभ्यस्त्वथ पञ्चभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्तु कीर्तयेत्। प्रीयतां धर्मराजश्च देवाश्चान्ये तथैव च। एवं कृते स मुक्तः स्यात्पापैर्जन्मरातार्जितेः। इति।

अस्यामेव कार्यान्तरमुक्तमपराकें - गृतात्रमुद्कुम्भं च वे-शाख्यां च विशेषतः। निर्दिश्य धर्मराजाय गोदानफलमामुयात्। सुवर्णतिलयुक्तेस्त बाह्मणान्सम पञ्च च। तर्पयेदुद्कुरभेस्त ब्रह्म-हत्यां व्यपोहति। इति । कृतवैशाखसानसोद्यापने इयमेव पूर्णमासी वैशाखेकादशीद्वादशीभ्यां सह वैकल्पिककाळत्वेन विहिता वामनपुराणे-मासमेवं बहिः स्नात्वा नदादे विमले जले। एकाद्रयां वा द्वाद्रयां पौर्णमास्यामथापि वा । उपोष्य नियतो भूत्वा कुर्यादुद्यापनं बुधः। मण्डपं कारयेदादो कलशं तत्र विन्यसेत्। निष्केण वा तद्धेन तद्धधिन वा पुनः। श-त्तया वा कारयेद्देवं सौवर्ण लक्षणान्वितम्। लक्ष्मीयुतं जगन्नाथं पूजयेदासने बुधः । भूषणेश्चन्दनेः पुष्पेदीपेनैवेद्यसंचयेः। एवं संपूज्य विधिवद्रात्रौ जागरणं चरेत्। श्वोभूते कृतमैत्रोऽथ प्रहवे-द्यां प्रहान्यजेत्। होमं कुर्यात्प्रयतेन पायसाज्ञेविंचक्षणः। तिला-ज्येन यवैर्वापि सर्वेर्वापि स्वराक्तितः। अष्टोत्तरसहस्रं वा रात-मष्टोत्तरं तु वा। प्रतिद्विष्णुस्तवेनैव इदंविष्णुरनेन वा। वतसंपू-र्तिसिध्यर्थे धेनुमेकां पयस्विनीम्। पादुकोपानहौ छत्रं गुरवे व्यजनं तथा। शय्यां सोपस्करां द्द्याद्दीपिकां द्र्पणं तथा। ब्राह्मणान्भोजयेत्रिंशत्तेभ्यो द्द्याच दक्षिणाम् । कलशान्जलसं-पूर्णास्तेभ्यो दद्याद्यवांस्तथा। एवं कृते माधवस्य उद्यापनविधौ गुभे। फलमामोति सकलं विष्णुसान्निध्यमाग्रयात्। अशक्तन-वैशाख्यां विधिना स्नात्वा भोजयेद्वाह्मणान्दश। कृसरं सर्वपा-पेभ्यो मुच्यते नात्र संदायः। इति। निष्कश्चत्वारिदान्माषाः। कृतमैत्रः कृतसूर्यदेवत्यप्रातहांमादिघदितप्रातःकृत्यः। अस्यामेव विशेषो विष्णुधर्मोत्तरे—वैशाखे पूर्णमास्यां वै जलस्यं जगदी-श्वरम्। पूजयेद्वेष्णवो भक्तया कृत्वोत्साहं सुदान्वितः। गीत-वाद्यपताकाद्येः कृत्वा पुण्यं महोत्सवम् । ज्येष्ठस्यैकाद्शीं शुक्कां

१ धूपनैवेदा ।

यजेत्तावत्प्रहार्षतः। इति । येनाजितानि०॥ वैशाखदीधितिरयं स्मृतिकोस्तुभस्य॥ इति वैशाखकृत्यम्॥ २॥

अथ ज्येष्ठकृत्यम्। तदुक्तं निर्णयामृते भविष्ये-पिष्टेन कञ्जनं कृतवा ज्येष्ठे मासि सवेदिकम्। पूष्पेः संपूज्य गन्धाढयेर्ना-नावस्त्रविभूषणैः। वर्षकोट्ययुतं सामं सूर्यलोके महीयते। इति। कञ्जजो ब्रह्मा। तत्रैव वामनपुराणे-उद्कुरभारबु धेवं च ताल-वृन्तं सचन्द्नम् । त्रिविकमस्य प्रीत्यर्थे द्रातव्यं ज्येष्ठमासि वा । इति। अत्रैव शुक्कप्रतिपदि करवीरव्रतमुकं मद्नरते भवि-ष्योत्तरे श्रीकृष्ण उवाच-ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे अथमेहि दिनो-द्ये। देवोद्यानभवं हृद्यं करवीरं समर्वयेत्। रक्ततन्तुपरीधान-गन्धधूपविलेपनेः। प्ररूहसप्तधान्येश्च नारङ्गेर्वीजपूरकेः। गुणके-र्बद्रैभक्ष्येनारिकेलैः सुशोभनैः। अभ्यक्ष्याक्षततोयेन मन्त्रेणेत्थं क्षमापयेत्। -करवीर विषावास नमस्ते भागुवछम । मौिलम-ण्डन दुर्गादिदेवानां सततं प्रिय। आरुष्णेनेति वेदोक्तमन्त्रेणा-भ्यर्च्य भक्तितः। एवं भक्तया समभ्यर्च्य द्क्वा विप्राय दक्षि-णाम्। प्रदक्षिणत्रयं कुर्यात्ततः स्वभवनं वजेत्। एतद्रतं पुरा पार्थ सूर्याराधनकाम्यया। अनुष्टितं निकुम्भया साविज्या सत्य-भामया। दमयन्त्या सरस्वत्या गायज्या गङ्गया तथा। अन्या-भिरिप नारीभिर्मर्त्यलोकेऽप्यनुष्ठितम्। करवीरवतं पार्थ सर्व-सौख्यफलप्रदम्। संपूज्य रक्तकुखुमान्वितसर्वशाखं नीलैर्दलैस्त-ततनुं करवीरेवृक्षम् । भुकत्वा मनोभिलवितानभुवि भव्यभोगां-स्ते वै प्रयान्ति भवनं भरताय्य भानोः। इति।

अथ तृतीयायां रम्भाव्रतमुक्तं निर्णयामृते भविष्योत्तरे— ज्येष्ठशुक्कृतृतीयायां स्नाता नियमतत्परा । कुरु पार्श्वेषु पञ्चाग्नी-ज्वलमानान्हुताहुतीन् । गाईपत्यं दक्षिणाग्निं सभ्यं चाहवनीय-कम् । पञ्चमं भास्करं तेज इत्येते पञ्च वह्नयः । पतेषां मध्यमा भूत्वा तिष्ठ पूर्वमुखी स्थिरा । चतुर्भुजां ध्यानपरां पङ्कजासनसं-स्थिताम् । मृगाजिनच्छन्नकार्टे जटावल्कलधारिणीम् । सर्वाभर-णसंयुक्तां देवीमिममुखीं कुरु । महालक्ष्मी महाकाली महामाया महामही । महानना महादेवी महामहिषमिदनी । गङ्का च य-

९ खर्गलोके। २ करवीरपुष्पम्। ३ देवीपुराणे।

मुना चैव शतदुर्नर्भदा तथा। सरस्वती वैतरणी सैव प्रोक्ता महासती । सप्रणवैर्नमोन्तेश्च नामभिः पूजनं भवेत् । चतुर्थीस-हितेश्चेव स्वाहान्तेहाँम इष्यते । तदास्प्रयेक्षणपरा भव तद्भावसं-युता। तस्या देव्या आस्यं मुखम्। होमं कुर्युर्यतात्मानो ब्राह्मणाः सर्वतोदिशम्। देव्याः पूजा प्रकर्तव्या पुष्पधूपादिना ततः। बहुप्र-कारं नैवेद्यं दातव्यं घृतपाचितम्। स्थापयेदयतो देव्याः सौभा-ग्याष्टकमेव च। जीरकं धान्यकं चैव कुसुम्मं कुसुमं तथा। नि-ष्पावाः पाचनतिला लवणं रार्करागुडम्। निष्पावः शिम्बीधान्य-विशेषः। पाचनतिला भृष्टतिलाः। शर्करागुडयोर्विकल्पेन विधिः। पुष्पमण्डपिका कार्या रम्भास्तम्भोपशोभिता। तत्र संपूजयेद्देवीं श-त्तया स्वर्णादिनिर्मिताम्। पद्मासनेन संतिष्ठेद्यावत्परिणतो रविः। ततः प्रणम्य रुद्राणीं मन्त्रमेतमुद्रीरयेत् ।-वेदेषु सर्वशास्त्रेषु दिवि भूमौ रसातले। श्रुतो हृष्टश्च बहुशो न शत्तया रहितः शिवः। त्वं शक्तिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती। पति देहि सुतान्देहि गृहं देहि नमोस्तु ते। एवं क्षमापयेदेवीं प्रणिपत्य पुनः पुनः । देहि भत्तया गृहं रम्यं विवित्रं बहुभूमि-कम्। छाद्यकेदारकहारप्रतोलीभिरलंकृतम् । कुड्यस्तम्भगवा-क्षाढ्यं मणिमण्डिततोरणम्। पद्मरागमहानीलमणिवैहूर्यभूषितम्। गृहं दानविधानेन ब्राह्मणाय यशस्त्रिने। सपत्नीकाय संपूज्य स-वींपस्करसंयुतम्। प्रयच्छ प्रणता भूत्वा ततो वाञ्छितदायकम्। सुवासिनीभ्यस्तद्देयं नैवेद्यं शूर्पसंस्थितम् । निर्वर्त्य विधिनानेन ततः पश्चात्समापयेत् । दंपत्यानि च भोज्यानि चतुर्थ्या मधुरै रसैः। देव्युवाच। इत्युक्तया मया चीर्णिमदं रम्भावतं पुरा। वतान्तेऽगस्त्यमुनये दत्तं वरगृहं महत् । लोपामुद्रा भर्तृयुता तिसन्वेश्मिन पूजिता। व्रतेन तेन देवेश भर्ता लब्धोऽसि शं-कर। अर्धकाये स्थिता तेऽहं सौभाग्यबलगर्विता । कृष्ण उ-वाच-पूर्वमेवोमया चीर्णं याश्चरिष्यन्ति योषितः । पुरुषो वापि कौन्तेय ख्यातं रम्भावतं भुवि । भायां पुत्रं गृहं भोगान्कुलवृ-द्धिमवायुयः। स्त्रीणां चातुलसौभाग्यं गार्हस्थ्यं सार्वकामिकम्। सपलीदर्पदलनं वशीकरणमुत्तमम्। मृता शिवपुरं याति ततो

१ शोभितम्। २ मवामुयात्।

विष्णुपुरं वजेत्। इति। इयं तृतीया पूर्वविद्धा आहाा । पूर्वी द्राहतवचनात्।

अथ चतुर्थामुमापूजनमुक्तं मदनरते ब्रह्मपुराणे-ज्येष्ठ-शुक्कचतुध्यों तु जाता पूर्वमुमा सती। तसात्सा तत्र संपूज्या स्रीभाः सोभाग्यवृद्धये । उपहारेश्च विविधेर्गीतनृत्योत्सवादि-भिः। होमैः पयोभिवस्त्रेश्च पत्रपुष्पैः सुगन्धिभिः। इति। अथा-ष्टम्यां शुक्काद्वीपूजनमुक्तं निर्णयामृते देवीपुराणे-शुक्का-ष्टम्यां पुरा जाता शुक्कादेवी महाशनिः। वधाय दानवेन्द्राणां ग्रक्कपक्षेऽथ तां यजेत्। इति।

अथ नवस्यां तत्रेव भविष्ये—उपवासपरो भक्तया नवस्यां पूजयेदुमाम् । ब्रह्माणीमिति वै नाम्ना श्वेतरूपेण रूपिणीम्। ज्येष्ठे मासि नृपश्रेष्ठ कृत्वा नक्तस्य वै विधिम् । शाल्यन्नपायसोपेतं स्वयं भुजीत वाग्यतः। कुमारीं भोजयेचापि स्वशत्तया ब्राह्म-णांस्तथा। इति।

अथ द्रामी गङ्गावतारतिथिः । द्राम्यां शुक्रपक्षे च ज्येष्ठे मासि कुजे दिने । गङ्गावतीर्णा हस्तक्षे सर्वपापहरा स्मृता। इति हेमाद्रौ विष्णुधर्मोक्तः। अत्र बुधवारोऽपि वि-कल्पेन प्रशस्तः। ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः। व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचन्द्रे वृषे रवौ। इति निर्णयामृते स्का-न्द्वचनात्। अत्र यद्यपि हस्तनक्षत्रे सति कन्याचन्द्रोऽवश्यंभावी बुधहस्तसंयोगे चानन्दयोगोऽवश्यंभावीत्यनयोः पृथग्प्रहणं व्यर्थ-मिति प्रतिभाति, तथापि द्शानामनुकीर्तनं स्नानकाले कार्यमिति श्रापनार्थं तदिति बोध्यम्। पाठादेव दशत्वे सिद्धे पुनर्दशयोग इति कीर्तनं कीर्तितानां द्शानामेव पुण्यकालविशेषत्वमिति श्रापनार्थम् । अतएव यत्केश्चिदुक्तं—दिनद्वयेऽपि कतिपययोग-सत्त्वे यत्र योगभूयस्त्वं तत्रेव सानादिकं कार्यमिति तिश्चन्त्यम्। दशमीव्यतीपातयोयोंगान्तरनिरपेक्षयोः शास्त्रान्तरेण पुण्यकाल-त्वलामेऽपि बुधवारगरानन्दादीनां योगान्तरनिरपेक्षाणां पुण्य-कालत्वे मानाभावात्। अतो दिनद्वयेऽपि कतिपययोगवद्दशमी-

१ ब्रह्मपुराणे।

सत्त्वे गङ्गापूजनादो देवे कर्मणि पूर्वाह्य पुण्यकालत्वात्तद्धा-पिन्येव दशमी श्राह्या।

अत्र कर्तव्यं हेमाद्रो-गङ्गासाने कृतार्थः सात्तिसन्योगे सकुनरः। हरेहे दश पापानि गङ्गा तत्र न संशयः। इति। काशीवासिनां विशेष उक्तः काशीखण्डे—द्शाश्वमेधिके स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः। छिङ्गं दशाश्वमेधेशं हृष्ट्या दशहरा-तिथो। दशजन्मार्जितेः पापैस्त्यज्यते नात्र संशयः। इति। तत्रेव गङ्गापूजनमप्युक्तम् नमः शिवाये प्रथमं नारायण्ये पदं ततः । दशहराये पदमिति गङ्गाये मन्त्र एव वै। स्वाहान्तः प्रणवादिश्च भवेद्विशाक्षरो मनुः । पूजा दानं जपो होमस्तेनेव मनुना स्मृतः। इति। यत्र गङ्गा न लभ्यते तत्र नद्यन्तरेऽपि स्नानादि कार्यमिति ज्ञापितं स्कान्दे—ज्येष्टस ग्रुक्षद्शमी संवत्सरमुखी स्मृता। तस्यां स्नानं प्रकुर्वीत दानं चैव विशेषतः। यां कांचि-त्सरितं प्राप्य देद्याद्घ्यं तिलोद्कम् । मुच्यते द्शिभः पापैः स महापातकोपमेः। इति । अत्रार्घिमिति पूजावयवेन पूजोपलक्ष्यते। एवं द्दाहर्भमिति पाठे आसनाद्यर्थद्भेणापि। ततश्च नद्यन्तर एव गङ्गां ध्यात्वा पूजयेदिति भावः। तिली-दकमिति तीर्थप्राप्तिनिमत्ततर्पणाचुवादः।

अत्रेव स्तोत्रपाटः कर्तव्य इत्युक्तं मद्नरत्ने स्कान्दे — तस्यां दशम्यामेतच स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः । यः पठेद्शकृत्वस्त द्रिद्रो वापि चाक्षमः । सोऽपि तत्फलमाप्तोति गङ्गां संपूज्य यस्ताः । इति । दशहरास्तोत्रं च स्कान्दे—ब्रह्मोवाच । ॐ नमः शिव्यये गङ्गाये शिवदाये नमो नमः । नमस्ते विश्वरूपिण्ये ब्रह्ममूर्ये नमो नमः १ नमस्ते रद्ररूपिण्ये शांकर्ये ते नमोनमः । सर्व-देवस्वरूपिण्ये नमो भेषजमूर्तये २ सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक् श्रेष्ठये नमोस्तु ते । स्थाणुजंगमसंभूतविषद्दवये नमो नमः ३ भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमोनमः । मन्दाकिन्ये नमस्तेस्तु स्वर्गदाये नमोनमः ४ नमस्तेस्तु सर्वायये जगद्भात्र्ये नमोनमः । नमस्तेस्तु नमोनमः । नमस्ते विश्वसुख्याये रवत्ये ते नमोनमः ६ नगरायण्ये नमोनमः । नमस्ते विश्वसुख्याये रेवत्ये ते नमोनमः ६

१ ददाहर्भ। २ सर्वदायै।

बृहरों ते नमस्तेख छोकधा चे नमोनमः। नमसे विश्वमित्राये निन्दिन्ये ते नमोनमः ७ पृथ्व्ये शिवास्ताये च सुवृषाये नमो-नमः। शान्ताये च वरिष्ठाये वरदाये नमोनमः ८ उसाये सुख-दोग्ध्ये च संजीविन्ये नमोनमः। ब्रह्मिष्ठाये ब्रह्मदाये दुरितद्वये नमोनमः ९ प्रणतार्तिप्रभिन्ये जगन्मात्रे नमोख ते । सर्वापत्य-तिपक्षाये मङ्गलाये नमोनमः १० रारणागतदीनार्तपरित्राणपरा-यणे। सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमोस्त ते ११ निलंपाये दुर्गहत्ये दक्षाये ते नमोनमः। परात्परतरे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे सदा १२ गङ्गे ममात्रतो स्या गङ्गे मे देवि पृष्ठतः । गङ्गे मे पार्श्वयोरेधि त्विय गङ्गेऽस्तु मे स्थितिः १३ आदौ त्वमन्ते मध्ये चा सर्वं तवं गां गते शिवे। त्वमेव मूलप्रकृतिस्तवं हि नारायणः परः १४ गङ्गे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे। य इदं पठते स्तोत्रं भक्तया नित्यं नरोपि यः १५ ऋणुते श्रद्धया युक्तः कायवाक् चित्तसंभवेः। द्राधा संस्थितद्षिः सर्वेरेव प्रमुच्यते १६ रोगातों मुच्यते रोगादापन्छश्च प्रमुच्यते । हिषन्ह्यो बन्ध-नाद्येश्व भयेभ्यश्च प्रमुच्यते १७ सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेस ब्र-ह्मणि लीयते। इमं स्तवं गृहे यस्तु लेखियत्वा विनिक्षिपेत्। नाझिचोरभयं तत्र पापेभ्योपि भयं नहि १८ ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। संहरेशिविधं पापं बुधवारेण संयुता १९ तस्यां दशस्यामेत च स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः । यः पठेह्रा-कृत्वस्तु द्रिदो वापि चाक्षमः २० सोऽपि तत्फलमाप्नोति गङ्गां संपूज्य यहातः। पूर्वोक्तन विधानेन यत्फलं संप्रकीर्तितम् २० यथा गौरी तथा गङ्गा तसाद्रौर्यास्तु पूजने। विधियों विहितः सम्यक्सोऽपि गङ्गाप्रपूजने २१ यथा शिवस्तथा विष्णुर्थथा विष्णु-स्तथा उमा। यथा उमा तथा गङ्गा चतूरूपं न भिद्यते २२ विष्णु-रुद्रान्तरं यस्तु श्रीगोर्योरन्तरं तथा। गङ्गागोर्योरन्तरं च यो बूते मुढधीर्नरः २३ रोरवादिषु घोरेषु पच्यते नरकेष्वधः । अद्ता-नामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः २४ परदारोपसेवा च का-यिकं त्रिविधं स्मृतम्। पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः २५ असंबद्ध प्रलापश्च वाद्ययं स्याचतु विधम्। परद्रवेषविभ-

१ वसिष्ठाये ।

ध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम् २६ वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्। एतानि द्रा पापानि हर त्वं मम जाह्नवि। द्रापापहरा यसात्तसाह्राहरा स्मृता २७ एतेर्द्शविधेः पापैः कोटिजन्मसमुद्भवैः। मुच्यते नात्र संदेहो ब्रह्मणो वचनं यथा २८ त्रयांक्षराच्छतानपूर्वान्पितृनथ पितामहान् । उद्धरत्येव संसारानमन्त्रेणानेन पूजिता २९ ॐनमोभगवत्ये द्रापापहराये गङ्गाये नारायण्ये रेवत्ये शिवाये दक्षाये अमृताये विश्वरूपिण्ये निन्द्न्ये ते नमोनमः ३० ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे द्शाम्यां बुध-हस्तयोः। गरानन्दे व्यतीपाते कन्यावन्द्रे वृषे रवौ। दश-योगे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ३१ सितमकरनिषण्णां शुभ्रवणीं त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्यत्सोत्पलामत्यभीष्टाम् । विधि-हरिहररूपां सेन्दुकोटीरजुष्टां कलितसितदुकूलां जाहवीं तां नमामि ३२ आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपत्रे जलं पश्चा-त्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्। भूयः शंभुजटावि-भूषणमणिर्जहोर्महर्षेरियं कन्या कल्मवनाशिनी भगवती भागी-रथी दृश्यते ३३ विष्णुपादाब्जसंभूते गङ्गे त्रिपथगामिनि। धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि ३४ जाह्नवी सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । वाराणस्यां विशेषेण गङ्गा चोत्तरवा-हिनी ३५ गङ्गागङ्गेति यो ब्र्याचोजनानां शतैरिप । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ३६ इति ।

अथैकाद्श्यां निजलाव्रतमुक्तं निर्णयामृते स्कान्दे ज्येष्ठे
मासि नृपश्रेष्ठ या शुक्कैकाद्शी शुमा । निर्जलं समुपोष्यात्र
जलकुम्मान्सशर्करान् । प्रदाय विप्रमुख्येभ्यस्तापत्रयविवर्जितः ।
विष्णुलोकमवाप्येह मोदते विष्णुसंनिध्यो । इति । जलकुम्मदानमन्त्रो नृसिंहपरिचर्यायां—देवदेव हृषीकेश संसारार्णवतारक ।
उद्कुम्भप्रदानेन यास्यामि परमां गतिम् । इति । अत्र च निर्जिलिमिति नित्याचमनादिव्यतिरेकेण जलपानं निवार्यते । द्वाद्श्यां
च सशर्करकुम्मदानं विधीयते । तत्र हेमापि देयम् । वृषस्थे
मिथुनस्थे वा शुक्का ह्येकादशी भवेत्। ज्येष्ठे मासि प्रयत्नेन सोपोप्या जलवर्जिता । स्नाने वाचमने वापि वर्जित्वा चोदकं बुधः ।

१ योगानन्दे। २ गते रवा। ३ चमनं चैव।

उपमुक्षीत नैवान्यद्वतभक्षोऽन्यथा भवेत्। उद्यादुद्यं यावद्व-जीयत्वा जलं बुधः । अप्रयताद्वामोति द्वाद्श द्वाद्शीर्नुप । ततः प्रभाते विमले द्वाद्ययां सानमाचरेत्। जलं सुवर्णे दस्वा च द्विजातिभ्यो यथाविधि। भुक्षीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वशी। इति।

अथ द्वाद्रयां महाभारते द्वानधर्मेषु—अहोरात्रेण द्वाद्रयां ज्येष्ठे मासि त्रिविकमम्। पूजयेदित्यनुषङ्गः। गवामयनमामोति अप्सरोभिश्च मोद्ते। इति।

अथ चतुर्वयां निर्णयामृते मात्स्ये-ज्येष्ठे पञ्च तथा सायं हेमधेनुपदो दिवम्। यात्यष्टमीचतुर्द्यो छद्रवतिमदं स्मृतम्। इति । अथ पूर्णमास्यां तत्रेवादित्यपुराणे—ज्येष्ठे मासि तिला-न्द्चात्पूर्णमास्यां विशेषतः । अभ्वमेधस्य यत्पुर्ण्यं तत्प्रामोति न संवायः। इति । तत्रैव विष्णुः-ज्येष्टी ज्येष्ठायुता चेत्स्यात्तस्यां छत्रोपानहदानेन नरो नराधिपत्यमामोतीति।

अस्यामेव पौर्णमास्यां बिल्वजिराजिव्रतं हेमाद्रौ स्कान्दे-ब्रह्मोवाच। ज्येष्ठे मासि तु संप्राप्ते पौर्णमास्यां द्विजोत्तम। ज्येष्ठा-कुजिद्देने कुर्यात्सिद्धार्थेः स्नानमुत्तमम्। श्रीवृक्षं सिद्धयेत्पश्चा-द्वन्धपुष्पेश्च पूजयेत् । वत्सरं त्वेकभक्तं तु ह्विष्याञ्चेन कार-येत्। श्वसूकरखरादीनां दर्शने भोजनं त्यजेत्। अनेन विधिना सम्यद्धासि मासि समाचरेत्। ततः संवत्सरे पूर्णे गत्वा विख्व-समीपतः। गृहीत्वा वालुकां पात्रे प्रस्थमात्रां महामुने। अथवा धान्यमाद्य यवशालितिलादिकम् । ततो वंशमये पात्रे वस्न-युग्मेन वेष्टयेत्। उमामहेश्वरं हैमं राक्ता कुर्यात्सुभूषितम्। रक्तवस्त्रयुगं द्यान्नैवेद्यफलसंयुतम् । पुष्पैर्बहुविधेश्चापि फलै-र्नानाविधेस्तथा । गुडेक्षजीरकैर्धान्यैर्छवणेन विरूढकैः। सप्त-धान्येस्तथा दीपैर्वशपात्रप्रकल्पितेः । रजनीकण्ठसूत्रेश्च शुभैः कुङ्कमकेसरैः। अवतारं करोत्येषा उमादेवी हरप्रिया। श्रीनिकेत नमसुभ्यं शिविषय नमोसु ते। अवैधव्यं च मे देहि थ्रियं ज-नमनि जन्मनि । श्रियं धनं पतिं पुत्रानारोग्यं कुलसंतितम् । सौभाग्यं रूपसंपत्ति पूजितस्त्वं प्रयच्छ मे। सहस्रं विल्वपत्राणां होमयेत् यथाविधि । पायसं तत्र जुहुयाद्विप्रः शान्तोऽथ मन्त्र-

वित्। राजतं श्रीतर्ह कृत्वा सुवर्णफलशोभितम्। अष्टोत्तरशतं यावत्पीतवहोण वेष्टयेत्। त्रयोद्दयां समारम्य यावत्पूणी भवेतिथिः। त्रिरात्रं जागरं कृत्वा उपवासं जितेन्द्रिया। उमापते पशुपते त्रेलोक्याधिपते प्रभो। गृहाणार्घ्यमिदं देव गौर्या
सह महेश्वर। ततः प्रभाते संजाते स्नात्वा च तिलस्पेपैः।
वस्नालंकारपुष्पेश्च गुरोर्दम्पत्यमर्चयेत्। पादुकोपानहो छत्रं शय्यां
गां च सुभूषिताम्। गुरुं प्रपूज्य भक्त्या तु द्वादेतत्प्रयत्नतः।
षोदशाष्टी चतस्रो वा द्विज्ञान्दम्पत्यभूषितान्। वस्त्रालंकारगोदानेत्तिसिन्नहिन पूजयेत् । मिष्टान्नभोजनं द्वादात्मनः श्रेय इच्छता। या नारी कुरुते चैतद्वतं पापप्रणाशनम्। सर्वसिद्धिकरं
पुण्यं शिवलोके महीयते। कल्पकोटिशतं यावदास्थाय शिवसंनिधौ। ततो राष्ट्री भवेन्मर्स्य पुत्रपौत्रसमन्विता। इति स्कन्दपुराणोक्तं विल्वत्रिरात्रिवतम्॥

असामेव वरसाविजीवतमुक्तं स्कान्दे-वतं तिरात्रमु-हिश्य दिवारात्रं स्थिरा भवेत्। इत्युपक्रम्य-ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे पौर्णमास्यां तथा वतम् । चीर्ण पुरा महाभत्तया कथितं ते मया नृप। इति। असिश्च वते पूर्णमास्यमावास्ययोर्देशभेदेन यथाचारं व्यवस्था । तिथिहैधे चतुर्शीविद्धे एव ते प्राह्ये। सावित्रीवतमन्तरेण भवतोऽमापौर्णमास्यौ परे-इति दीपि-कोक्तेः। नचात्र नवमुहूर्तपरिमितचतुर्दशीवेधो दूषकः। भूतोऽष्टा-द्शनाडीभिर्दूषयत्युत्तरां तिथिम् । इति वाक्येन यत्र दूषकत्वं प्राप्तं तद् चुवादेनैव परिमाणविशेषनियमनिमिति प्रागुक्तत्वात्। पूर्णमास्यमावास्यानिर्णयानुरोधन च प्राक्तनतिथ्योरुपादानं का-र्यम् प्रधानाधीनत्वादङ्गानाम्। यत्तु सद्नरते भविष्योत्तरोक्तं भाद्रपदपूर्णिमायां सावित्रीवतं तत्सभार्यपुंकतृकत्वात्, गायज्य-धिष्ठातृब्रह्मपत्नीभूतसावित्रीदेवत्यत्वात्, प्रकृतवतदेवताभूतसा-विज्याः पित्रानुष्टितस्य तस्य साविज्यात्मककन्याप्रापकतया निर्दि-ष्टत्वान प्रकृतवताभेद्रेन तद्भतं निर्देशाहिमित्यवसरे वक्ष्यामः। एवंच यत्प्राच्ये:-मेषे वा वृषमे वापि सावित्रीं तां विनिद्शित्। ज्येष्टगुक्कचतुर्दश्यां सावित्रीमर्चयन्ति याः। वटमूळे सोपवासा न ता वैधव्यमाभुयुः। इति पराशरोक्तं चतुर्दश्यां प्रदोषवतमु- महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु ते। इति नत्वा त्रिरात्र-नियमं कुर्यात्। तत्र नियममन्त्रः—त्रिरात्रं लङ्घियत्वा तु चतुर्थे दिवसे त्वहम्। चन्द्रायार्ध्य प्रदत्त्वा च पूजियत्वा च तां स-तीम्। मिष्टान्नानि यथारात्त्या मोजियत्वा द्विजोत्तमान्। मो-क्ष्येऽहं तु जगद्धात्रि निविद्यं कुरु मे शुभे। कृत्वा वंशमये पात्रे वालुकाप्रस्थमेव च। सप्तधान्ययुतं पात्रं प्रस्थेनेकेन पूरयेत्। वस्त्रद्वयोपिर स्थाप्य सावित्रीं ब्रह्मणा सह। इति।

अथ वटसावित्रीपूजा ॥ आचस्य देशकालौ स्मृत्वा मम साविज्यादिदेवताप्रीतिद्वारा समस्तपापश्रयपूर्वकं भर्तुः पुत्राणां चायुरारोग्यप्राप्तये इह जन्मिन जन्मान्तरे च श्थिरसोभाग्यपत्यचि-योगकुलवृद्धिधनधान्यसुखसमृद्धादिकल्पोक्तफलसिद्धये च 'त्रि-दिनात्मकं' सावित्रीवतं करिष्ये । तदङ्गं वटमूले ब्रह्मसाविज्या-दिपूजनमहं करिष्ये। निर्विघ्नतासिद्धर्थं गणपति संपूज्य कल-शघण्टादिपूजान्ते संभारान्प्रोक्ष्य वटमूळे प्रतिमादौ ब्रह्मादीन्पूज-येत्। (महीद्यौरित्यादिविधिना कलशं संस्थाप्य तदुपरि पूर्णपात्रे प्रतिमादौ )। ब्रह्माणं सह सावित्र्या सावित्रीं सत्यवित्र्याम्। धर्मराजं मुनीन्द्रं च ध्यायामि च महातरुम् । इति ध्यात्वा । आगच्छ देवि सावित्रि ब्रह्मपति तपस्विति । यावत्संपूजयास्यत्र सर्वसौभाग्यदायिनि । साविज्यै नमः आवाहनं । आसनेसिन्म-हादेवि स्वर्णरत्विभूषिते । उपविश्य प्रसादेन प्रीता मे भव सु-वते। आसनं। महादेवि महामाये भक्तानन्दविधायिनि। पाद्यं गृहाण मे मातर्बहाप्राणसमे शुभे। पाद्यं। फलपुष्पयुतं सम्यक् शुद्धाक्षतसमिन्वतम्। गृहाणार्धं मया दत्तं ब्रह्मणा सह सुवते। अर्घ्य । गङ्गादिनानातीर्थेभ्य आहुतं विमलं जलम् । कर्पूरवा-सितं शीतं गृहाणाचमनीयकम्। आचमनीयं। सर्वकालुष्यही-नायै परिपूर्णमुखाम्बुजे । मधुपकीममं देवि कल्पयामि प्रसीद् मे । मधुपंक । उत्थितोप्यशुचित्व यस्याः सारणमात्रतः । शुद्धि-माप्तोति तस्यै ते पुनराचमनीयकम्। आचमनीयं। सुगन्धिद्र-व्यसंयुक्तं क्षीरं द्धि घृतं मधु। शर्करां स्नापयामीह लक्ष्मीना-रायणस्य च। पश्चामृतं मयानीतं पयो द्धि घृतं मधु। शर्क-रादिसमायुक्तं खानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पञ्चामृतकानं। जगद्योने

जगद्धात्रि ब्रह्माणि कमलासने । स्नाहि तापहरे शीतेस्तीधीनीतैः शुभैजिलैः। शुद्धोदकसानं। पूर्वाराधनं समाप्य महाभिषेकः। दुकूलयुग्मं सुनवं विलसत्कनको द्धवलम् । सुकोमलं च सुश्वक्षणं गृहाण परमेश्वरि । वस्त्रं । कस्तूरीघनसारादिकुङ्कमागरुमिश्रि-तम्। चन्द्नं च सुखस्पर्शे गृहाणायतलोचने। चन्द्नं। अक्षता विमलाः शुद्धा मुक्तामणिसमप्रभाः। भूषणार्थं मया देवि देहि मे निर्मलां धियम्। अक्षतान्। भूवणानि च दिव्यानि मुक्ताहार्य्-तानि च। त्वद्र्यमुपक्कृप्तानि गृहाण शुभलोचने। अलंकारान्। कण्ठसूत्रं ताडपत्रं हरिद्राकुङ्कमाञ्जनम्। सिन्दूरादि प्रदास्यामि सोभाग्यं देहि मेऽव्यये। सोभाग्यद्रव्याणि। मालतीचम्पकादीनि सुगन्धीनि शुचिसिते। पुष्पाणि सुमहाभागे पूजार्थे प्रतिगृह्य-ताम्। पुष्पाणि। अथाङ्गपूजा। साविज्येनमः पादौ पूजयामि। प्रसाधिइये जंघे पू०। कमलपत्राक्ष्ये० कर्टि०। भूतधारिण्ये० उद्रं । गायज्यै । कराउं । ब्रह्मियायै । शिरः ।। अथ सत्यवत्पूजा। धात्रे० पाद्गे०। ज्येष्ठाय० उद्रं०। परिमेष्ठिने० मेढ़ं पू०। अग्निरूपाय० कर्टि पू०। वेधसे० उद्रं०। पद्मना-भाय० हृद्यं०। विधये० कण्ठं०। हिरण्यगर्भाय० मुखं०। ब्रह्मणे० शिरः पू०। विष्णवे० सर्वाङ्गं पू०॥ देवद्रमरसोद्धृतः कालागरसमन्वितः । आद्येयतामयं धूपः सावित्रि द्याणतर्पणः । धूपं। चक्षुर्दं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् । आर्तिक्यं किर्िपतं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि । दीपं। शर्कराज्यविमिश्रं तु पायसं मधुसंयुतम् । वहुप्रभेदैः पकान्नैः खाद्येरामोद्संयुतम् । षड्सं विविधं खादु नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् । नैवेद्यं । आचमनं । इदं फलमिति फलं। पूगीफलमिति ताम्बूलं। हिरण्यगर्भेति द्क्षिणां। सावित्रि च प्रसावित्रि सततं ब्रह्मणः प्रिये। जगत्पूज्ये जगन्मातार्विधात्वरदे नमः। सावित्रि त्वं यथा देवी चतुर्वर्षश-तायुषम्। पति प्राप्तासि गुणिनं मम देवि तथा कुरु। सावित्रि च प्रसावित्रि सततं ब्रह्मणः प्रिये। पूजितासि द्विजैः सवैक्षि-भिर्मुनिगणैस्तथा। त्रिसंध्यं देवि भूतानां वन्दनीयासि सुवते। मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोख ते । इति पुष्पाञ्जिल द्त्वा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि

तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदेपदे । प्रदक्षिणां । पद्धां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा। भत्तया निवेद्यामीशे प्रणामा-न्खुरखुन्द्रि। नमस्काराः। ततोऽच्यं द्द्यात्। ओंकारपूर्वके देवि सर्वदुः खिनवारिणि । वेद्मातर्नमस्तुभ्यमवैधव्यं प्रयच्छ मे । पतिवते महाभागे चन्द्रजाते शुचिसिते। दढवते दढमते भर्तुश्च प्रियवादिनि। अवैधव्यं च सीभाग्यं देहि त्वं मम खुनते। पुत्रा-न्पोत्रांश्च सीभाग्यं गृहाणाच्यं नमोनमः। इद्मच्यं। अथ प्रार्थना। सावित्रि ब्रह्मगायित्र सर्वदा त्रियभाषिणि । तेन सत्येन मां पाहि दुःखलंसारसागरात्। त्वं देवी त्वं शची गौरी त्वं प्रभा चन्द्र-मण्डले। त्वमेव च जगन्माता त्वमुद्धर वरानने। यन्मया दुष्हतं सर्वे कृतं जन्मरातेरिप । ससीभवतु तत्सर्वमवैधव्यं च देहि मे। अवियोगो यथा देवि ब्रह्मणा सहितस्तव। अवियोगस्तथा-साकं भ्याज्ञन्मिन जन्मिन । साधु वासाधु वा कर्म यद्यदाच-रितं मया। तत्सर्व क्षस्यतां देवि गृहाणाराधनं परम्। प्रार्थना। सुवासिन्यस्ततः पूज्या दिवसे दिवसे गते। सिन्दूरं कुङ्कमं चैव ताम्बूलं च पवित्रकम् । तथा द्धा च शूर्पाणि भस्यभोज्यादिकं सदा । सुवासिनीहिजाची द्येः सुकृतं यन्मयार्जितम् । तत्फलं परमेशानि मया तुभ्यं समर्पितम् । निवेदनं । एवं त्रिदिनं । इति अन्यग्रन्थीया वटसावित्रीपूजा समाप्ता।

अथ कथा | स्कान्द्रे—सनत्कुमार उवाच | कुल्लीणां व्रतं देव महाभाग्यकरं वद | अवैधव्यकरं स्त्रीणां पुत्रपौत्रप्रदायकम् १ ईश्वर उवाच | आसीन्मद्रेषु धर्मात्मा राजा परमधार्मिकः । नाम्ना वाश्वपतिवीरो वेदवेदाङ्गपारगः २ अनपत्यो महाबाहुः सर्वेश्वर्यसमन्वितः । सपत्नीकस्तपस्तेषे समाराधनतत्परः ३ सा-वित्रीं शतसाहस्रं जपन्नास्ते महामनाः । जुहोति चैव सावित्रया मक्त्या परमया युतः ४ ततस्तुष्टा तु सा देवी सावित्री द्रिजसक्तम । सा विष्रहवती देवी तस्य दर्शनमागता ५ तां तु हृष्ट्रा जगद्वन्द्यां सावित्रीं स नृपोक्तमः । प्रणिपत्य स्थितो भक्त्या प्रहृष्टेनान्तरात्मना ६ तं हृष्ट्या पतितं भूमौ तुष्टा देवी जगाद ह ७ सावित्रयुवाच । तुष्टाहं तव राजेन्द्र वरं वर्य स्रवत । प्रमुक्तस्तया राजा प्रसन्नां तामुवाच ह ८ अश्वपति-

हवाच । अनपत्यो हाई देवि पुत्रमिन्छामि शोभनम् । नान्यं वृणोमि सावित्रि पुत्रादिह जगन्मये ९ अन्यद्स्ति समग्रं मे शितौ यशापि दुर्लभम्। मसादासव देवेशि तत्सर्व विद्यते गृहे। पव-मुक्ता तु सावित्री प्रत्युवाच नराधिपम् १० सावित्र्युवाच । पुत्रस्ते नास्ति राजेन्द्र कन्येका ते भविष्यति। कुलद्वयं तु सा राजगुद्धरिष्यति भामिनि। मनामा राजशाईल तस्या नाम भवि-ष्यति ११ इत्युक्तवा तं सुनिश्रेष्ठ राजानं ब्रह्मणः प्रिया। अन्तर्धानं गता देवी संतुष्टोसों महीपतिः १२ ततः कतिपयाहोभिस्तस्य राष्ट्री महीयुजः। ससत्वाऽजायत सुतां पूर्णे काले सुषावह १३ सावि-ज्या तुष्टया दत्ता हुतया जसया यतः। सावित्रीसेव वरदं तस्या नाम वभूव ह १४ राजते देवगर्भामा कन्या कमललोचना। ववृधे सा मुनिश्रेष्ठ चन्द्रलेखेव चाम्बरे १५ तां हृष्टा हेमगर्भाभां रूपेणाप्रतिमां भुवि । अयाच्यमानां च वरे राजा चिन्तामुपेयि-वान् १६ तस्या रूपेण ते सर्वे सिंबरुद्धा महीभुजः १७ ततः स राजा चाह्य प्रोवाच कमलेक्षणाम्। पुनि प्रदानकालस्ते न च याचिन्त केचन १८ स्वयं वरय हृहां ते पति गुणसमन्वितम्। मनःप्रहादनकरं दीलिनाभिजनेन च १९ इत्युक्तवा तां स रा-जेन्द्रो वृद्धामात्यैः सहैव ताम् । वस्रालंकारसहितां धनरतैः समन्विताम्। विसर्यं च क्षणं तत्र यावत्तिष्ठति भूमिपः २० तावत्तत्र समागच्छन्नारदो भगवानृषिः २१ संपूज्य च ततो राजा अर्घपाद्येन तं मुनिम्। आसने च सुखासीनं पूजितं तेन भूभुजा २२ पूजियत्वा मुनि राजा प्रोवाचेदं द्विजोत्तम्। पावि-तोऽहं त्वया विप्र दर्शनेनेव नारद २३ यावदेवं वदेद्राजा ता-वत्सा कमलेक्षणा। आश्रमादागता देवी वृद्धामात्यैः समन्विता २४ अभिवाद्य पितुः पादौ ववन्दे सा सुनि ततः। नारदोऽपि च तुष्टां तां हृष्टा प्रोवाच भूमिपम् २५ कन्येयं देवगर्भाभा किमर्थं न प्रयच्छिस । वराय त्वं महाबाहो वरयोग्यास्ति सु-न्दरी २६ एवमुक्तस्तद् तेन मुनिना नृपसत्तमः। उवाच तं मुनि वाक्यमानेतुं प्रेषिता हि सा २७ आगतेयं विशालाक्षी मया संप्रेषिता सती। अनया यो वृतो भर्ता एच्छ त्वं मुनिस-सम २८ सा पृष्टा तेन मुनिना तसे चाचए भामिनी २९

आश्रमे सरावानाम द्यमत्तेनस्तो सुने। भतृत्वे मनसा विश ब्तोडसो राजनन्दनः ३० नारद उवाच । कष्टं कृतं महाराज दुहिना तव सुनत । अज्ञानन्या वृतो भतो गुणवान्सयवाद्कः ३१ सत्यं वद्वासा पिता सत्यं माता प्रभाषते। स्वयं सत्यं मभाषेत सत्यवानिति नामतः ३२ तथा चाश्वाः प्रियास्तस्य द्यभ्वेः जीडति मुन्मयेः । चित्रेपि विलिखत्यभाक्षित्राभ्वस्तन चोच्यते ३३ रूपवान्गुणवांश्चेव सर्वशास्त्रविशारदः। न तस्य सहराो लोके विद्यते चेह मानवः ३४ सर्वेर्पुणैः स्वयं पूर्णा रही-रिव महोद्धिः। एको दोषो महानस्य गुणानावृत्य तिष्ठति ३५ संवत्सरेण क्षीणायुर्देहत्यागं करिष्यति ३६ अभ्वपतिरुवाच । अन्यं वरय भद्रं ते वरं सावित्रि गम्यताम्। विवाहस्य तु का-लोऽयं वर्तते शुभलोचने ३७ साविज्युवाच । नान्यमिच्छाम्यहं तात मनसापि वरं प्रभो। यो मया च वृतो भर्ता स मे नान्यो भविष्यति ३८ विचिन्त्य मनसा पूर्वं वाचं पश्चात्समुचरेत्। क्रियते च ततः पश्चाच्छुमं वा यदि वाशुभम्। तसान्मनः युमांसं मे कथमन्यं वृणोत्यहो ३९ सक्जल्पन्ति राजानः सक्-ज्ञल्पन्ति पण्डिताः। सक्तत्कन्या प्रदीयेत त्रीण्येतानि सक्तत्स-कृत् ४० इति मत्वा न मे बुद्धिर्विचलेद्धि कर्यचन। सगुणो निर्गुणो वापि मुर्खः पण्डित एव वा। दीर्घायुरथवाल्पायुः स वै भर्ता मम प्रभो ४१ नान्यं वृणोमि भर्तारं यदि साक्षाच्छची-पतिम्। इति मत्वा त्वया तात यत्कर्तव्यं वद्स्व तत् ४२ नारद् उवाच। स्थिरा बुद्धिश्च राजेन्द्र साविज्याः सत्यवत्यतः। त्वर-यस्व विवाहाय भर्ता सह कुरु त्विमाम् ४३ ईश्वर उवाच । निश्चितां तु मातं ज्ञात्वा स्थिरां बुद्धि च निश्चलाम्। सावि-ज्याश्च महाराजः प्रतस्थे स वनं प्रति ४४ तां गृहीत्वा ततो राजा द्यमत्सेनस्य संनिधौ। स्वल्पानुगो महाराजो वृद्धामात्यैः समन्वितः ४५ नारद्ख ततः खे वै तत्रैवान्तरधीयत। स गत्वा राजशार्द्दलो द्यमत्सेनाश्रमं ततः ४६ वृद्धश्चान्धश्च रा-जासो वृक्षमूलमुपाश्रितः। तस्य चाश्वपती राजा पादौ जग्राह वीर्यवान् ४७ स्वनाम च समुचार्य तस्यौ तस्य समीपतः। उवाच राजा तं भूपं किमागमनकारणम् ४८ पूजियत्वाध्यदा-

नेन वन्यमूलफलेश्च सः। ततः पप्रच्छ कुरालं स राजा मुनि-सत्तम ४९ अश्वपतिरुवाच । कुराछं द्रीनेनाद्य तव राजन्पतिं च वै। दुहिता मम सावित्री तव पुत्रमभीप्स्वति। भर्तारं राज-शार्द्ध प्रामोत्वियमनिन्दिता ५० मनसा काह्नितः पूर्व भर्तायम-नया प्रभो । आवयोश्च सुसंबन्धो भवत्वद्य ममेप्सितः ५१ द्यम-त्सेन उवाच। वृद्धान्धश्च राजेन्द्र फलम्लारानो नृपं। राज्य-च्युतश्च मे पुत्रो वने वन्येन जीवति ५२ सा कथं सहते दुःखं दु-हिता तव कानने। अनिभन्ना च दुःखानामित्यहं नाभिकाङ्क्षये ५३ अभ्वपतिरुवाच। अनया च वृतो भर्ता जानन्या राजसत्तम। अनेन सह संवासस्तव पुत्रेण मानद। खर्गतुल्यो महाराज भवि-ष्यति न संशयः ५४ एवमुक्तस्तदा तेन राज्ञा राजर्षिसत्तमः। तथेति स प्रतिशाय चकारोद्वाहमुत्तमम् ५५ कृत्वा विवाहं राजे-न्द्रः संपूज्य विविधेर्धनैः। अभिवाद्य द्युमत्सेनं जगाम नगरं प्रति ५६ सावित्री तु पतिं लब्ध्वा शकं प्राप्य यथा शची ५७ सत्यवा-निप राजर्षिस्तया पल्याभिनन्दितः। कीडते तहनोद्देशे पौलो-स्या मघवानिव ५८ नारदस्य तदा वाक्यं हृद्येन मनस्विनी। वहन्ती नियमं चके वतस्यास्य च मामिनी ५९ गणयन्ती दिना-न्येव न लेभे सौख्यमुत्तमम्। ज्ञात्वा तं दिवसं वित्र भर्तुर्मर-णकारणम् ६० अनागतं च नियमं त्रिदिनस्य मनस्विनी। अस्मि-न्दिने च मर्तव्यं तदा सत्यवता मुने ६१ कुठारं संगृहीत्वा च पिटकं चैव सुवतः। तं प्रिध्यतं वनं चैव सावित्री वाक्यमब-वीत् ६२ न गन्तव्यं वनं त्वद्य मम वाक्येन मानद्। अथवा गम्यते साधो मया सह वनं वज ६३ संवत्सरश्च संपूर्ण आश्च-मेऽसिन्मम प्रभो । तइनं द्रष्टुमिच्छामि प्रसादं कुरु सुवत ६४ सत्यवानुवाच। नाहं स्वतन्त्रः सुश्रोणि पृच्छस्व पितरौ मम। ताभ्यां प्रशापिता गच्छ मया सह शुचिसिते ६५ पवमुक्ता तदा तेन भर्जा सा कमलेक्षणा । श्वश्रूश्वशुरयोः पादाविभवा-द्येदमव्यवीत् ६६ वनं द्रष्टुमभीच्छेऽद्य आशां मह्यं प्रदीयताम्। उवाच वाक्यं वाक्यक्षा वरमेनं प्रयच्छथ ६७ तच्छुत्वा भाषितं वाक्यं साविज्या द्विजसत्तम । वरं वृणीव्व भद्रं ते यं त्विम-च्छिस भामिनि ६८ ततः सा वचनं श्रुत्वा श्वश्रूश्वग्रुरयोस्तदा।

उवाच वचनं साध्वी वरमेकं प्रयच्छथ ६९ मर्शा सह वनं गन्तु-मेव मे त्वरते मनः । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा द्युमत्सेनोऽव्रवीदि-दम् ७० वतं कृतं त्वया भद्रे पारणं कुरु सुवते। पारणान्ते वनं भीरु ततो गन्तुं त्वमहिसि ७१ साविज्युवाच । नियमश्च कृतोऽस्त्येवं रात्रौ चन्द्रोद्ये सति। जाते मया प्रकर्तव्यं तात मे श्रुणु भोजनम् ७२ वनदर्शनकामासि भर्त्रा सह मयाद्य वै। न मे तत्र भवेद्ग्लानिभेत्री सह नराधिप ७३ इत्युक्तख तदा राजा द्युमत्सेनो महीपतिः। यत्तेऽभिलिषतं पुत्रि तत्कुरुष्व सुम-ध्यमे ७४ नमस्कृत्वा तु सावित्री श्वश्रृं च श्वशुरं तथा। सिह-ता मुनिशाई छ तेन सत्यवता विभो ७५ विछोकयन्ती भर्तारं तं च कालं मनिखनी। वनं च फलितं दृष्ट्वा पुष्पितं दुमसंकु-लम् ७६ दुमाणां चैव नामानि मृगाणां चैव मामिनी। पर्यन्ती स्गयूथानि हृद्येन प्रवेपती ७७ तत्र गत्वा सत्यवान्वे फला-न्यादाय सत्वरम्। काष्टानि च समादाय ववन्ध भारकं तदा ७८ कठिनं पूरयामास कृत्वा वृक्षावलोकनम् । वटवृक्षस्य सा साध्वी उपविष्टा महासती ७९ काष्टान्यावृणुतस्तस्य जाता शिर-सि वेदना। ग्लानिश्च महती जाता गात्राणां वेपथुस्तदा ८० आगत्य वृक्षसामीप्यं सावित्रीमिद्मववीत् । ग्लानिश्च महती जाता शिरसश्चापि चेदना ८१ कण्टकैर्भिद्यते भद्रे शिरो मे मूल-संस्थितैः। उत्सङ्गे तव सुश्रोणि स्वप्तमिच्छामि सुवते ८२ अभि-शा सा विशालाक्षी तस्य मृत्योर्मनिस्वनी । प्राप्तं कालं मन्य-माना तसी तत्रेव भामिनी ८३ सत्यवानि सुप्तस्तु कृत्वोत्सङ्गे शिरस्तदा । तावत्तत्र समागच्छत्पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ८४ जाज्व-ल्यमानं वपुषा दहरो साथ भामिनी। उवाच वाक्यं वाक्यशा कस्त्वं लोकभयंकरः ८५ नाहं धर्षयितुं शक्या पुरुषेणापि केनचित्। इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं यमो लोकमयंकरः ८६ क्षीणा-युश्चे वरारोहे भर्ता तव मनस्विनि। केनापि न महादेवि नेतुं राक्यस्त्वदङ्कतः ८७ अन्येर्दुर्चिषहं तेजः सोद्धं शक्यं न ते शुभे। इति मत्वा वरारोहे स्वयमागमनं मम ८८ इत्युक्तवा तां वरा-रोहां तस्य देहान्महात्मनः। अङ्गुष्टमात्रं पुरुषं बद्धा पादोन दुस्त-रम् ८९ निचकर्ष ततो वेगाद्रहीत्वा प्रिश्तः पुरम्। सावित्री

तु ततः पश्चादनुयाति सा तं पतिम् ९० यम उवाच । निव-तीस्व महाभागे त्वं दूरं समुपागता । गत्वा स्वभवनं शीघं कुरु चैचौध्वदेहिकम् ९१ एचमुक्ता तु सा तेन प्रत्युवाच समं तदा। न श्रमो नैव च ग्लानिः सकारो तव मानद् ९२ विरो-वतश्च भर्तुमें कुतो ग्लानिः सुरेश्वर। धर्मण त्वं पालयसे धर्मण त्वं विवर्धसे ९३ नाफलं दर्शनं देव सतामुक्तं कदाचन। आहुः साप्त-पदं मैत्रमिति नीतिविदो विदुः ९४ ईश्वर उवाच । संतुष्टस्तेन वाक्येन धर्मराजः स्वयं तद्। । वराणामीश्वरो दाता वरं तस्यै दिदेशह ९५ सा वने चात्मनः पुत्रान्पितुः पुत्रशतं तथा। चशुः-प्राप्ति च सा ववे श्वश्र्श्वग्रुरयोस्तदा ९६ राज्यप्राप्ति तथा ब्रह्म-न्जीवितं च तथा विभो । भर्तुः कमछपत्राक्षी निवृत्ता सा सुम-ध्यमा ९७ प्रदक्षिणां ततः कृत्वा धर्मराजाय सुवता । पुनः सा प्रार्थयामास धंम लोकहितेच्छया ९८ मदीयं च वतं देव भत्तया नारी करिष्यति। भर्तुः सापि हिता साध्वी समस्तफलभागभवेत् ९९ तथेत्युक्तवा धर्मराजो जगाम स्वीयमालयम्। सा गत्वा वटसामीप्यं कृत्वोत्सङ्गे शिरस्ततः १०० प्रबुद्धस्त ततो ब्रह्मन्स-त्यवानिद्मव्रवीत्। मया स्वप्नं वरारोहे दृष्टमदैव भामिनि१०१ तत्सर्वे कथितं तस्यै यद्भृतं सर्वमेव तत् । तया च कथितः सर्वः संवादोऽपि यमेन हि १०२ ईश्वर उवाच। अस्तं गते ततः सूर्ये द्यमत्सेनो महीपतिः । पुत्रस्यागमनाकाङ्की इतश्चेतश्च धावति १०३ आश्रमादाश्रमं गच्छन्पुत्रदर्शनलालसः। आवयोरन्धयो-येष्टिः क गतोऽसि विनावयोः १०४ एवं स विविधं क्रोशन्स-पलीको महीपतिः। चकार दुःखसंतप्तः पुत्रपुत्रेति चासकृत् १०५ अकसादेव राजेन्द्रो लब्धचक्षुर्वभूवह। तहृष्टा परमाश्चर्य चक्षुःप्राप्तिं द्विजोत्तम १०६ सान्त्वपूर्वे तदा वाक्यमूचुस्ते तापसा नृपम्। चक्षुःप्रात्या महाराज सूचितास्ते महोद्याः १०७ उप-स्थितं महाराज्यं न शोकं कर्तुमर्हिस । पुत्रेण च समायोगं प्राप्ससे नृपसत्तम १०८ ईश्वर उवाच। यावदेवं वदन्त्येते तापसा इतरेतरम्। सावित्रीसहितः प्राप्तः सत्यवान्द्रिजसत्तम १०९ नमस्कृत्य द्विजान्सर्वान्मातरं पितरं तथा। सावित्री च ततो ब्रह्मन्ववन्दे चरणाविति। श्वश्रूश्वशुरयोर्ब्रह्मशृषीणां कमले-१२ स्मृ० कौ०

क्षणा ११० मुनय ऊचुः। किं नु सावित्रि जानासि कारणं वरवार्णिनि । वृद्धस्य चक्षुषः प्राप्तेः श्वगुरस्य वरानने १११ सा-विज्युवाच। न जानामि मुनिश्रेष्टाश्चश्चषः प्राप्तिकारणम्। चिरं सुप्तस्तु मे भर्ता तेन कालव्यतिकमः ११२ सत्यवानुवाच। अस्याः प्रभावात्संजातं दृश्यते चात्र कारणम्। तत्सर्वे विद्यते प्राप्तं साविज्यास्तपसः फलम् । वतस्यैव तु माहात्म्यादृष्टमेतन्म-याधुना ११३ ईश्वर उवाच । एवं तु वद्तस्तस्य तदा सत्यवतः प्रभो। पौराः समागतास्तस्य ह्याचल्युर्नृपति हि ते ११४ येन राज्यं बलाद्राजन्हतं कूरेण मित्रणा। अमात्येन हतः सोपि इति पौराः समागताः ११५ पौराः ऊचुः। उत्तिष्ट राजशार्द्छ स्वं राज्यं पालय प्रभो। अभिषिश्चस्व राजेन्द्र पुत्रं मित्रपुरोहितैः ११६ ईश्वर उवाच। स गत्वा राजशार्द्छः खपुरं जनसत्कृतः। पितृपैतामहं राज्यं संप्राप्तं च महात्मना ११७ सावित्री सत्य-वांश्चेव परां मुद्मवापतुः। जनयामास पुत्राणां रातं वै वाहुशा-लिनाम् ११८ वतस्यैव तु माहात्म्यात्तस्याः पितुरज्ञायत । पु-त्राणां तु रातं ब्रह्मन्प्रसन्नात्त् यमात्तथा ११९ एतते कथितं सर्वं वतमाहात्म्यमुत्तमम् । क्षीणायुर्जीवितो भर्ता वतस्यास्य प्रभा-वतः। कर्तव्यं सर्वनारीभिरवैधव्यफलप्रदम् १२० साविज्यु-वाच। मदीयं तु वतं देव भक्तया नारी करिष्यति। भर्तुः सापि हिता साध्वी समस्तफलभागिनी १२१ यम उवाच। सुभगा विधवा वापि अपुत्रा वा सपुत्रका। मृतपुत्राऽवान्धवा वा कुर्या-इतिमदं शुभम् १२२ तस्या मनीषितं साध्वि भविष्यति न संशयः १२३ इति भविष्योत्तरे सावित्रीवतकथा॥

अथोद्यापनम् । भविष्ये—कथमुद्यापनं कर्म कर्तव्यं फल-सिद्धये । येन संपूर्णतां याति तद्धदस्व कृपानिधे । स्कन्दपु-राणे । ज्येष्ठे मासि तु संप्राप्ते पौर्णमास्यां पतिवता । कुर्वीत भोजनं रात्रावब्दमेकं समाहिता । तथैव वटवृक्षं च पक्षे पक्षे च सिश्चयेत् । संप्राप्ते च पुनर्ज्येष्ठे लघुभुग्द्वादशीं नयेत् । भविष्ये— ज्येष्टगुक्कचतुर्दश्यां दन्तधावनपूर्वकम् । संकल्पपूर्वं नियमं गृत्ती-याद्रिक्तभाविता । ज्यहं स्थिता निराहारा जितकोधा जिते-निद्रया । चतुर्थेहिन भोक्ष्येहं दम्पती सह सुवते । निगमः—अ-

शक्ता तु त्रयोद्यां नक्तं कुर्याक्रितेन्द्रिया। अयाचितं चतुर्-इयामुपवासेन पूर्णिमा। युचौ देशे तु संलिप्य कृतवा मण्डपिकां शुभाम्। फलेनीनाविधेयुक्तां पुष्पमालासुशोभिताम्। कद्लीस्त-स्मसंयुक्तां पूगपोतेरलं इताम् । तन्मध्ये सर्वतोभद्रं विरच्य खलु वर्णकेः। ब्रह्माद्या देवतास्तत्र स्थापयेत्कुङ्कमासतैः। तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्भं ताम्रं स्नमयभेव वा। पञ्चपछवसंयुक्तं पञ्चरत-समन्वितम्। पुष्पमाछाचन्द्नाद्येराचितं वहासंयुतम्। तस्योपरि न्यसेत्पात्रं राजतं वापि वैणवम्। तस्योपरि स्वर्णमयीं सावित्रीं ब्रह्मणा सह। प्रतिमां स्थापयेद्विद्वाँ छक्षण्यां राक्तितः छताम्। स्कान्दे-पलेनेव तद्धेंने तद्धेंनेव वा पुनः । सोवर्णी चेव सावित्रीं सत्येन सह कारयेत्। रोप्यपर्यङ्कमारोप्य तस्योपरि निवे-शयेत्। पलादुःर्वं यथाशक्या रथं रौष्यमयं शुभम्। काष्ठ-भारं कुठारं च वटं चैव खुविस्तृतम् । एवं च मिथुनं कृत्वा पूजयेद्रतमत्सरा। साविज्या दक्षिणे पार्श्वे सौवर्ण तु न्यसेद्य-मम्। संपूज्य विधिवत्तत्र मन्त्रपूर्व यथाक्रमम्। (आवाहना-दिपूजा पूर्विलिखिता कार्या।) अभ्यच्येंचं क्रमेणैव शास्त्रोक्तिन धिना शुभे। ततो रजतपात्रेण अर्घ्यं दद्याद्वयोरिष । अर्घ्य-मन्त्र:-ॐकारपूर्वके देवि वीणापुस्तकधारिणि । वेदेमातर्नमख-भ्यमवैधव्यं प्रयच्छ मे। पतिवते महाभागे विह्नजाते श्रुचिसिते। दृढवते दृढमते भर्तुश्च प्रियवादिनि । अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुवते। पुत्रपौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्य नमोसु ते। सत्यव्रतोध्ये। त्वया सृष्टं जगत्सर्वे सद्वासुरमानुषम्। सत्यवतधरो देव ब्रह्मरूप नमोलु ते। यमार्घ्य। त्वं कर्मसाक्षी लोकानां ग्रुभाग्रुभविवेचकः । वैवस्वत गृहाणार्ध्य धर्मराज नमोलु ते। धर्मराज पितृपते साक्षिभूतोसि जन्तुषु। कालरूप गृहाणार्घमवैधव्यं च देहि मे। गन्धपुष्पेश्च नैवेद्यैः फलैः कुसु-मदीपकैः। रत्नवस्त्रेरलंकारैः पूजयेद्वतिवसया। साविज्ञीपा-थीना। सावित्रि ब्रह्मगायत्रि सर्वदा प्रियभाषिणि। तेन सत्येन मां पाहि दुःखसंसारसागरात्। त्वं गौरी त्वं राची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चन्द्रमण्डले । त्वमेवात्र जगन्माता त्वमुद्धर वरानने ।

१ पूर्णिमायामुपावसेत् इति स्यात्। २ देवमातः पाठः।

सीभाग्यं कुलवृद्धि च देहि त्वं मम सुवते। यनमया दुष्कृतं सर्व कृतं जन्मरातेरिप । भस्मीभवतु तत्सवभवेधव्यं च देहि मे। स्टावत्प्रार्थना। अवियोगो यथा देव साविज्या सहित-स्तव। अवियोगस्तथासाकं भ्याजन्मिन जन्मिन। यसप्रा-थेना। कर्मसाक्षी जगतपूज्य सर्ववन्य प्रसीद् मे। संवत्सरकृतं सर्वे परिपूर्ण तद्खु मे । सावित्रि तवं यथा देवी चतुर्वर्षशता-युषम्। पति प्राप्तासि गुणिनं मम देवि तथा कुरु। सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये। पूजितासि द्विजैः सिद्धेस्री-भिर्मुनिगणैस्तथा। त्रिसंध्यं देवि भूतानां वन्दनीयासि सुवते। मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोस्तते। जागरं तत्र कुर्वात गीतनृत्यादि मङ्गलैः । सुवासिन्यस्ततः पूज्या दिवसे दिवसे गते। सिन्दूरं कुङ्कमं चैव ताम्बूलं सपवित्रकम्। तथा द्दाच शूर्पाणि भक्ष्यसौभाग्यमष्टकम् । संतिष्टेच दिवा रात्रौ कामको-धविवर्जिता। दिनत्रयेपि कर्तव्यमेवमर्घादि पूजनम्। ततश्च-तुर्थे दिवसे यत्कार्यं तच्छृणुष्व मे। मिथुनानि चतुर्विशत्पोड-शहादशाष्ट्रकम् । पूजयेद्धस्रगोदानेर्भूषणाच्छादनाशनेः । अथवा गुरुमेकं च वतस्य विधिकारकम्। सर्वे अ्थणसंपन्नं सर्वशास्त्रा-र्थपारगम्। वेद्विद्यावतस्तानं शान्तिचत्तं जितेन्द्रियम्। सप-वीकं समभ्यर्च्य वस्त्रालंकारकुण्डलैः। शय्यां सोपस्करां द्द्या-द्रहं चैवातिशोभनम्। गामेकां च तथा द्दाद्रतस्य परिपूर्तये। अशक्त यथाशक्तया स्तोकं स्तोकं समाचरेत्। सौवणीं प्रतिमां चैव पतिना सह दापयेत्। दानमन्नः-सावित्रि त्वं यथा देवि चतुर्वर्षशतायुषम् । सेत्यवतं पति लब्धा मया दत्ता तथा कुरु। प्रतिमाद्वम्। सावित्री जगतो माता सावित्री जगतः पिता। मया दत्ता च सावित्री ब्राह्मण प्रतिगृह्यताम् । प्रतिग्रह्णम्-मया गृहीता सावित्री त्वया दत्ता सुशोभने । यावचन्द्रश्च सूर्यश्च सह भन्नी सुखी भव। गुरं च गुरुपतीं च ततो भक्त्या क्षमापयेत्। यन्मया वतवैकल्यं वतेसिन्दुरिधष्टितम्। तत्सर्व पूर्णतां यातु युवयोर्द्शनेन तु । प्रतिमासं वटसेचनभन्नः। धर्मराजो १ यमो २ धाता ३ सृत्युः ४ कालो ५ न्तको ६ यमः

१ प्रसिवत्री च पाठः । २ सत्यवन्तं ।

७। वैवस्वत ८ श्वित्रगुप्तो ९ दान्तो १० मृत्युः ११ क्षयो १२ वटः। मासि मासि तथा चैतेनीमिभः सेचयेद्रस्। त्यत्रोधेऽहं वसे पुत्रि तसाद्यतेन सेचयेत्। ततो गुरं सपतीकं पूजयेद्रतिवसया। भूषणेश्च सवस्त्रेश्च कुङ्गमेश्च मनोहरेः। भविष्ये—न्यत्रोधस्य समीपे तु गृहे वा खणिडले शुभे। साविज्याश्चेच मन्नेण घृतहोमं च कारयेत्। पायसं जुहुयाद्भक्तया घृतेन सह भामिनी। व्या-हत्या चेव मन्नेण तिलवीहियवांस्तथा। होमान्ते दक्षिणां द्द्या-हित्तरााठ्यविवाजिता। क्षमापयेत्ततो विशं वन्य पादौ प्रयत्ततः। भुजीत वासरान्ते तु नक्तं शान्ता तपिस्त्रिनी । अध्यं द्त्वा त्व-हन्धती हृश वैव प्रणस्य च। अहन्धति नमसेख वसिष्ठस्य प्रिये शुभे। सर्वदेवनमस्कार्ये पतिवते नमोस्तते। यहाणार्थे मया दत्तं फलपुष्पसमन्वितम्। पुत्रान्देहि सुखं देहि सोभाग्यं च नमोख ते। सिविभिन्नोहाणैः सार्घ भुन्नीत विजितेन्द्रिया। एवं करोति या नारी वतमेतद्गुत्तमम् । आतरः पितरः पुत्राः श्वद्यरो स्वजनस्तथा। चिरायुषस्तथारोग्याः स्युश्च जन्मशतत्र-यम्। भर्ता च सहिता साध्वी ब्रह्मछोके महीयते। इति श्रीस्क-न्द्प्राणे सावित्रीवतोद्यापनम्।

अस्यामेव पौर्णमास्यां योगिविद्योषो ज्योतिःशास्त्रे—ऐन्द्रे गुरुः राशी चैव प्राजापत्ये रविस्तथा। पौर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्येष्टी प्रकीतिंता। इति। अतः स्नानादौ तादृशयोगसंकी-र्तनं कार्यम्। अस्यामेव पौर्णमास्यां मन्वादित्वाद्पिण्डं श्राद्धमिप कर्तव्यम् ॥ येनार्जितानि० ॥ १ ॥ योऽनन्तदेव० शुक्राख्यदी-धितिरियं स्मृतिकौस्तुभस्य ॥ २॥ इति ज्येष्ठकृत्यम् ।

अथाषादकुत्यम्। निर्णयामृते महाभारते-आषाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतिन्द्रतः । बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जा-यते। इति। अत्रेव वामनपुराणे-उपानद्युछं छत्रं छवणाम-लकानि च। आषाढे वामनशीये दातव्यानि तु मक्तितः। इति। अत्र गुद्धितीयायां रथोत्सव उक्तस्तिथितत्त्वे स्कान्दे-आषा-ढस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता। तस्यां रथे समारोप्य रामं मां भद्रया सह। यात्रोत्सवं प्रवत्याथ प्रीणयेत द्विजान्बहुन्। ऋक्षाभावे तिथौ कार्या यात्रा संप्रीतये मम। इति।

१ हेयतः पुत्रि पाठः ।

अथ पष्ट्यां स्वन्द्वतं निर्णयामृते वाराहे-आषाढगुक्रपष्टी तु तिथिः कोमारिला स्मृता। कुमारमर्चयेत्तत्र पूर्वत्रोपोष्य वे दिनम्। इति।

अथ सप्तम्यां मद्तरते ब्राह्मे-आषाद्यक्तस्तम्यां विवस्ता-न्नाम भारकरः। जातः पूर्वास्त तसात्तं तत्रोपोष्य यजेत्सद्।। रथचकाकृतो रस्ये मण्डले सर्वकामद्म्। भक्ष्येभीज्येत्तथा पेयैः पुष्पेधूपविलेपनेः। इति।

अथाष्ट्रस्यां निर्णयामृते द्वीपुराणे-अष्ट्रम्यां च तथाषाढे निरातोयेन स्नापयेत्। महिषद्मीमिति शेषः। निर्शा हरिद्रा। स्वयं स्नात्वा च कपूरिश्चन्द्नोस्तां विलेपयेत्। धृपचन्द्नकपूरिर्वा-लकैः सितसिह्नकैः। मध्यान्शकरया पूर्णान्पानकानि ग्रुमानि च। दापयेत्कन्यकाविप्रमोजनं चात्मनस्तथा। शक्तितो दक्षिणां दचान्महिषद्मीं च कर्तियेत्। दीपमाला घृतेनैव सर्वान्कामान्प्र-यच्छति। इति।

अथ नवस्यां तत्रैव भविष्ये—उपवासपरो भक्तया नवस्यां पक्षयोर्द्रयोः। आषाढे मासि राजेन्द्र यः कुर्याञ्चकभोजनम्। पूजयेच्छ्द्रया दुर्गामेन्द्रीनाद्भीं तु नामतः। ऐरावतगतां शुभां श्वे-तवस्रेण रूपिणीम्। ऐरावतसमारूढ इन्द्रस्यानुचरो भवेत्। इति ।

अथैकाद्द्यां हेमाद्रौ ब्राह्मे—एकाद्द्यां तु ग्रुक्कायामाणाढे भगवान्हरिः। भुजङ्गरायने रोते यदा क्षीराणंगे स्वयम्। तदा तत्प्रतिमा कार्या सर्वेलक्षणसंयुता। सुप्ता तु रोषपर्यङ्के रोलम्- द्वित्त वाक्तिः। ताम्रारक्र्रसिहतेस्तथा चित्रपरेषु वा। रुक्ष्या उत्सङ्गहस्ते व विन्यस्तवरणाम्बुजा। उत्सङ्गहस्ते उत्सङ्गस्थित-हस्ते। ( रुक्ष्या स्वहस्तिनन्यस्तमनोञ्चरणाम्बुजा।) हत्यपि पाटः। नानाविधोपकरणैः पूज्या च विधिपूर्वकम्। उपवासश्च कर्तव्यो रात्रौ जागरणं तथा। तस्यां राज्यां व्यतीतायां द्वाद्द्यां पूजयेत्तथा। त्रयोद्द्यां ततो गीतं वाद्यं नृत्यं निवेद्येत्। इति। पुराणसमुचये—आषाढस्य सिते पक्षे एकाद्द्यामुपोषितः। स्थाप-येत्प्रतिमां तत्र राङ्कचक्रगदाधराम्। पीताम्बरधरां सौम्यां पर्यङ्के स्वास्तते ग्रुमे। ग्रुक्कवस्त्रसमाञ्चने सोपधाने युधिष्टिर। इति-हासपुराणक्षो विण्यमकोऽथवा पुमान्। स्वापयित्वा दिघक्षी-

रघृतसोद्रजलेलथा । समालभ्य गुमेर्गनधेधूपेद्रीपेरलंकताम्। पूजितां कुसुमेः शुक्रमेन्वेणानेन पाण्डव। सन्त्रश्च-सुप्ते त्विये जगनाथे जगत्सुप्तं भवेदिदम् । विदुद्धे त्विये दुध्येत तत्सर्व सचराचरम्। इति । हेमाद्रौ भाविष्ये-आभाकाचेषु मासेषु मिथुने माधनसा च । हाद्र्यां शुक्रपक्षे तु प्रस्वापावर्तनोत्सवः । इति। मिथुन इति सिंहतुकास्थयोरुपकक्षणम्। उत्सवः प्रबोध-नम्। द्वाद्यां संधितमये ऋक्षाणामप्यसंभवे। आभाकासित-पक्षेषु गुममावर्तनादिकम्। इति । एकाद्राहिद्रयोदेंशभेदेन व्यवस्थेति केचित्। तक। उक्तब्राह्मवचनपर्यालोचनया रायनी-वते दिनत्रयसाध्यतया प्रतीयमाने एकदेशान्वयित्वेन पूर्णमा-सेष्ट्यां पूर्णमासीप्रतिपद्रोरिव समुचयसंभवे विकल्पस्यान्या-रयत्वात्।

अत्र द्वाद्रयां पारणायां विशेषो हेमाद्रौ सविष्ये-आसाका-सितपक्षेषु मैत्रश्रवणरेवती। संगवे नहि भोक्तं द्वाद्श द्वाद्-शीर्हरेत्। इति। आभाकेति ज्यक्षरेराषाढभाद्रपदकार्तिका उ-च्यन्ते। मैत्रमनुराधा। क्रमेण तिस्रो द्वाद्रयः नक्षत्रयुताः पार-णायां वज्यो इत्यर्थः । अत्र चिद्याषो विष्णुधर्मे-मेत्राद्यपादे स्विपतीह विष्णुः पौष्णान्यपादे प्रतिबोधमेति । श्रुतेश्च मध्य परिवर्तमेति सुप्तिप्रवोधपरिवर्तनमेव वर्ज्यम्। इति । पौष्णं रेव-ती। श्रुतिः श्रवणः। मध्यो मध्यमा विदातिः। एवकारादितर-नक्षत्रभागस्यावज्यत्वमुक्तम्। स्वरूपायां द्वाद्रयां वर्जनीयनक्ष-त्रयोगो यदा भवति तदा निषेधमनाहत्य द्वाद्रयामेव पारणं कार्य सावकारायोविधिनिवधयोर्मध्य अनन्यापेक्षत्वेन विधेर्ब-ळवत्वात्। कणें चेन्मांसवर्जनिमिति निषेधस्य पाशुक्रमांसभ-सणविधेश वलाबलवत्।

पारणोत्तरं च सार्यं पूजां इत्वा चातुर्मास्यवतसंकल्पं कुर्या-त्। रामार्चनचिद्कायां-पारणाहे पूर्वरात्रो घण्टादीन्वादयेद्ध-हुन्। विधाय महतीं पूजां विष्णुमभ्यच्यं वैष्णवान्। इत्युपऋम्य भगवत्प्रार्थनापूर्वकं वतस्वीकारस्थोक्तत्वात्। तद्यथा-सुप्ते त्विय जगन्नाथेति पूर्वोदाहतमन्त्रेण संप्रार्थ भगवद्गे वतस्वीकारं छ-र्यात्। -श्वेतद्वीपे भोगिनाथे योगिनाथे शिते त्वयि। चातु- मीस्प्रतेऽनुज्ञां देहि लक्ष्मीपते मम । लब्ध्वानुज्ञां राङ्क्षहस्तो यथा प्रोषितमर्तृका। चतुरो वार्षिकान्मासान्देवस्योत्थापनाविध । इमं करिष्ये नियमं निर्विधं कुरु मेऽच्युत । इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव । निर्विधं सिद्धिमायातु प्रसादात्ते रमापते । गृहीतेऽसिन्वते देव पञ्चत्वं यदि मे भवेत् । तदा भवतु संपूर्ण प्रसादात्ते जनार्दन । इत्यभ्यर्थ्याथ देवाय राङ्कानार्घ्यं निवेदयेत्।

श्रावणे वर्तयेच्छाकं द्धि साद्रपदे तथा। दुग्धमाश्वयुत्ते मासि कार्तिके चामिषं त्यजेत्। प्राण्यङ्गचूणं चर्माम्बु जम्बीरं बीजपूरकम्। अयज्ञशिष्टमनाद्यं यहिष्णोरिनवेदितम्। द्ग्धमन्नं मस्रं च मांसं चेत्यष्टधामिषम् । रुच्यं तत्तद्देशलभ्यं परलम्-लादि वर्जयेत् । निष्पावान्राजमाषांश्च सस्रं संधितानि च । वृन्ताकं च कलिङ्गं च सुप्ते देवे विवर्जयेत्। चतुर्विपि हि मासेषु हविष्याशी न पापभाक् । हैमन्तिकं सितास्वितं धान्यं मुद्रय-वास्तिलाः। कपालकङ्ग्नीवारं वालुकं हिमलोचिका। पष्टिका कालशाकं च मूलकं केमुकेतरत्। कन्दं सैन्धवसामुद्रे गव्ये च द्धिसर्पेषी। पयोनुद्धृतसारं च पनसाम्रहरीतकीः। पिप्पली जीरकं चैव नागरं चाथ तिन्तिणी। कद्छीळवळीधात्रीफळान्य-गुडमैक्षवम्। अतेलपकं मुनयो हिविष्याणि प्रचक्षते। इति। संधितानि लवणशाकान्। सितास्वित्रं गौडेषु प्रसिद्धो धान्य-विशेषः। सच हेमन्तोत्पन्न एव हविष्यम्। कलायं कुलित्थः। कङ्ग कांग इति भाषया प्रसिद्धम्। हिलमोचिका गौडेषु हि-लासा इति प्रसिद्धः पत्रशाकः। कालशाकः पर्वतदेशे प्रसिद्धः शाकः। केमुकं केंबु इति गौडेषु प्रसिद्धम्। मूलकम्। कन्दः सूरणः। नागरं शुण्ठः। लवली रायआंवळी इति महाराष्ट्रे प्रसिद्धा। हरफारेवडी इति। मध्यदेशे अतेलपक्तमिति उक्तानां विशेषणम्। नृसिंहपरिचर्यायां भविष्ये—श्रावणे वर्जयेच्छाकं द्धि भाइपदे तथा। दुग्धमाश्वयुजे मासि कार्तिके द्विद्छं यजेत्। इति। पाम-कार्तिके वर्जयेद्राजिन्द्रदलं बहुबीजकम्। इति। द्विदलं च तत्रैव-माषमुद्रमसूराश्च चणकाश्च कुलि-त्थकाः। निष्पावा राजमाषाश्च आहक्यो द्विद्लं स्मृतम्। नृत-नान्यपि जीणीनि सर्वाण्येतानि वर्जयेत्। इति । अन्यत्र च-वी-

जमेव समुद्धतं दिदलं चाडूरं चिना। दश्यते यत्र सस्येषु दिदलं तिश्वगद्यते। इति। एतेषामेव नित्यत्वमुक्तं स्कान्द्-चत्वार्थे-तानि नित्यानि चतुराश्रमवर्णिनाम्। इति । तत्रैव-द्विद्छं बहु-बीजं च वृन्ताकं च विवर्जयेत्। जम्बीरं राजमाषांश्च मूलकं रक्तम्लकम्। कृष्माण्डं चेक्षद्ण्डं च चातुमिधे त्यजेहुधः। बहुवीजग्रहणेन प्राप्तिनेषस्यापि वृन्ताकस्य पुनर्वचनं दोषाधि-क्यार्थम्। एवं रक्तमूलकस्यापि।

महाभारते दानधर्मेषु-कंचिद्धं प्रवस्यामि मानुवाणां खुखावहम्। इति प्रकृत्य — चतुरो वार्षिकानमासान्यो द्दाति तिलोद्कम्। भोजनं च यथाराक्ति ब्राह्मणे वेद्पारमे। अशि-कार्यं च कर्तव्यं परमान्नेन भोजनम् । दीपकश्चापि कर्तव्यः पितृणां सतिलोद्कः। पतेन विधिना मर्दाः श्रह्धानः समाहितः। पद्मवन्धरातसेह फर्क आयोति पुष्कलम्। इति। अत्र क्रमेण पेत्काण्येव तर्पणश्राद्धदीपदानानि विधीयन्ते। असिकार्यमसौ-करणम्। परमान्नेनेत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । काम्या-न्यापि मद्नरले भविष्ये-चतुरो वार्षिकान्मासान्देवस्योत्थाप-नावधि। सी वा नरोऽपि वा भक्तया धर्मार्थ सुद्दवतः। गृही-याज्ञियमानेतान्द्न्तघावनपूर्वकम् । तेषां फलानि वध्यामि तत्क-र्तृणां पृथक् पृथक्। मध्कतेल्यागेन सोभाग्यमतुलं लभेत्। मधुरस्वरो भवेन्नित्यं नरो गुडविवर्जनात्। तैलस्य वर्जनात्पार्थ सुन्दराङ्गः प्रजायते । करुतैलपरित्यागाच्छोकनादाः प्रजायते । योगाभ्यासी भवेदासु स सत्पद्भवामुयात्। ताम्बूळवर्जनाद्भोगी रक्तकण्ठः प्रजायते । शाकपत्राशनत्यागी पकान्नादी नरो भवेत्। पादाभ्यङ्गपरित्यागाद्वपुःसौरभ्यमायुयात्। द्धिदुग्धतक्रनियमा-द्रोलोकं लभते नरः। लभते संतति दीर्घा खालीपाकविवर्ज-नात्। भूमो प्रस्तरशायी च विष्णोर चुचरो भवेत् । भूमो भुङ्के नरो यस्त स च भूमिपतिर्भवेत्। सदा मुनिः सदा योगी मधु-मांसविवर्जनात्। निर्वाधिर्नाऽरुगोजस्वी विष्णुभक्तः प्रजायते। ना पुमान् अहगिति छेदः। एकान्तरोपवासेन विष्णुलोकमवा-

१ मलपदमामुयात्।

युयात्। धारणात्रवरोग्णां च गङ्गासानं दिने दिने। मोनवती भवेद्यस्त तसाज्ञाऽस्विलिता भवेत्। नमो नारायणायेति जस्वा मानसजं फलम्। पादाभिवन्दनाहिष्णोभेवेद्रोदानजं फलम्। विष्णुपादाम्बुजस्परात्कृतकृत्यो भवेशरः। विष्णोदेवालये क्या-दुपलेपनमार्जनम्। कल्पश्यायी भवेद्राजा स नरो नात्र संदायः। प्रदक्षिणाशतं यस्त करोति स्तुतिपाठकः। हंसयुक्तविमानेन स तु विष्णुपुरं वजेत्। इत्वा प्रेक्षणकं दिव्यं खानमप्सरसां वजेत्। तीर्थजाम्बुहरिस्नानान्त्रिर्भलं देहमायुयात्। एकभक्तादानान्तित्यम-ग्रिहोत्रफलं लमेत्। अयाचितेन चामोति वापीकूपप्रपाफलम् । पष्टाहः कालभोगेन खायी खाँ नरो भवेत्। भोगेन भोजनेन । पत्रेषु यो नरो भुङ्के कुरुक्षेत्रफलं लभेत्। शिलायां भोजने नित्यं प्रयागे सानजं फलम्। एवमादिवतेः पार्थ तुष्टिमायाति केरावः । इति । मासचतुष्टयसाधारणवतानां विरोधरूपेणा संकल्प इहैव कर्तव्यः। तत्तनमासविशेषवतानामपि चातुमी-स्पवतत्वेन सामान्येन इहैव संकल्पः शाकं वर्जायेष्ये इति विरोषसंकलपश्च ।

अय शाकपदार्थः-मूलपत्रकरीराय्रफलकाण्डाधिक्रढकाः ।
त्वक् पुष्पं कवकं चेति शाकं दशविधं स्मृतम् । इत्यभियुक्तोकिसत्त्विपि न मूलाय्रादिमात्रव्यञ्जनतया सुप्रसिद्धेष्वेच फलमूलादिषु शाकपदस्य लोके व्यवहारम्यस्त्वात् , द्रव्यशब्दस्य शास्रकारैः पृथिव्यादिनवद्रव्यवाचितयोक्तस्यापि सुवर्णादौ सुप्रसिस्त्ववलेन द्रव्यवांश्चेत्र इत्यादिप्रयोगे द्रव्यशब्देन व्यवहारद्शीनात् , गोशब्दस्यानेकार्थवाचकत्वेऽपि प्रकरणादितात्पर्यनिणायकप्रमाणामावेऽपि गां द्यादित्युक्तेः सास्नादिमत्या एव व्यवहाराच । यत्तु-तत्तत्कालोद्भवाः शाका वर्जनीयाः प्रयत्नतः ।
बहुवीजमवीजं च विकारि च विवर्जयेत् । इति भविष्यवन्त्रनं
तत्प्रयत्नत इति विशेषप्रहणादेतेषां शाकानां दोषाधिक्यञ्चापनार्थम् । बहुवीजमिति च द्यधिकवीजवत्फलमित्यर्थः । अवीजं
विकारीति पद्द्रयेन कालादिकृतविकारवशेन विनष्टवीजं फलमुच्यते । चकारद्रयमेकसिन्धर्मिण विशेषद्रयस्चनार्थम् । यध-वृन्ताकं च कलिङ्गं च विल्वोदुम्बरिगःसटाः । उद्रे यस्य

तिष्टिन्ति तस इरतरो हिरः। इति।ततु सर्वकालं वेषावं प्रति निवेधपरं कालविशेषमनिधिष्टल प्रवृत्तत्वात्। यत्-न शेशवं न मोद्यं च शुक्रगुवान वाधिकम्। खण्डत्वं चिन्तयेचाद्री चा-तुर्मास्यविधी नरः। इति हेमाद्री वृहगार्थवचनं तत् निस्वन-तानां प्रथमहितीयाद्सिर्वारम्भविषयं नतु काम्यवतारम्भविष-यम्। प्रतिप्रसवापेक्षिताया अवश्यकतेव्यतायाः कुप्ताया लाभे कल्पनायोगात्। अतएव नित्यत्वान्मलमासे प्राप्तां कर्तव्यता कालाद्रों निषिध्यते। ईशानस्य वर्लि विष्णोः शयनं परिवर्त-नम्। इत्यादिना।

आशीचे तु प्रथमारमों न भवत्येव ।-आरब्धे सूतकं न स्याद्नारच्धे तु स्तकम्। इति विष्णुवचनात्। आरम्भश-व्दस्य द्रीपूर्णमासावारभ्यमाण इत्यादी प्रथमप्रश्तावेव हष्ट-त्वात्। इति रायनीनिर्णयः।

अथ दाद्रयां महाभारते दानधर्मेषु-आषाहे मासि द्वाद्-इयां वामनेति च पूजयेत्। नरमेधमवाप्नोति पुण्यं च लभते महत्। इति।

अथ चतुर्रयां हेमाद्रो ब्राह्मे-आपाढे मासि भूतायां शिवं संपुज्य मानवः । सर्वपापिविनिर्मुक्तः सर्वसंपद्माग्र्यात् । इति ।

अथ पोर्णमास्यां निर्णयास्ते ब्राह्म-चतुर्श्यामुपोष्याथ पो-र्णमास्यां यजेद्धरिम्। इति। अस्यामेव पूर्वाषाढायुतायामन्न-दानमुक्तं तत्रेव विष्णुना-आपाद्यामपाढायुतायामन्नपानादि-द्गनेन तद्वाक्षयमवाद्योतीति। अस्यामेव शिवश्यनोत्सव-उक्तो हेमाद्रौ वामनपुराणे-पौर्णमास्यामुमानाथः स्वपते चर्म-संस्तरे। वैयाघे च जटाभारं समुद्रथ्याहिवर्भणा। इति। इयं पूर्वविदा शहा-रद्वतेषु सर्वेषु कर्तव्या संमुखी तिथिः। इति वचनात्।

अस्यामेव शिवपवित्रारोपणमुक्तं हेमादौ शिवधर्मपुरा-ण भविष्ययो:-पूर्णमास्यां तथाषाढ्यां शिवं संपूज्य यत्ततः। उप-चीतं शिवे द्याच्छिवमक्तांश्च मोजयेत्। पुनरेव च कार्तिक्यां पुज्य रांसुं क्षमापयेत्। यतिस्यो द्क्षिणां द्द्यात्सूत्रवस्त्रादिपूर्वि-

१ जीर्थन्ते । २ फलम् इति । ३ समुद्धध्य ।

काम्। यः कुर्यात्सकृद्प्येवं चातुर्मास्यं पवित्रकम्। कल्पकोटि-शतं दिव्यं रद्रलोके महीयते। इति। तत्रैव कालान्तरविधिपु-र्वकं नित्यत्वमुक्तं कालोत्तरे-आषाढान्ते चतुर्दश्यां नभयनभ-सोस्तथा। अष्टम्यां च चतुर्द्यां पक्षयोक्भयोः समम्। पवि-त्रारोपणं कार्यं न तु कालान्तरे स्थितम्। अत्राषाढः कृष्णादिः। एवं काले हातिकान्ते प्रायिश्चतं समाचरेत्। इति। अत्र चतु-द्श्यामप्टम्यां वा पवित्रारोपणपक्षे त्रयोद्श्यां सप्तम्यां चाधिवा-सनपूर्वकं गन्धपवित्रारोपणं शिवे कार्यम्। पूर्णमास्यामनुष्टान-पक्षे चतुर्दश्यामप्रस्यां वाधिवासनं कार्य-सप्तस्यां वा त्रयोदश्यां तत्र गन्धपवित्रकम्। इति हेमाद्रौ वचनात्। पवित्रारोपणं शंभोः कुर्यान्नभसि वा शुचौ । चतुर्द्यामथाष्टम्यामधिवास्य विधानतः। श्रावण्यां श्रोष्ठपद्यां वा पवित्रारोपणं तु यः। कुरुते ना पवित्रः स्पात्स तु संवत्सरं सुत। इति शिवरहस्यवच-नाच । युचौ आषाहे । आषाहस्याधिमासत्वे तत्रेद्ं न कार्यम्। आषाढेऽपि न कर्तव्यं प्रसुप्ते तु जनाईने। इति वचसस्तद्भि-प्रायेण निवन्धृभिव्योख्यानात् उक्तमासत्रये तद्करणे कन्याग-तेपि सूर्ये तत्कार्यम्। - उक्तमासत्रये यस्तु न कुर्यात्सूत्ररोपणम्। असो कन्यागते भानो यथा दक्षाणुना युतम्। कुर्यात्पवित्रं शंभोस्तु तुलायां न कथंचन । इति वचनात् । दक्षाणुना अघो-रमन्त्रेणेति व्याख्यातं हेमाद्रिणा। द्यहकालासंभवे सद्योपि तत्कर्तव्यम्। यद्वा तदैव कर्तव्यं यदि व्ययतया तदा। गोदो-हान्तरितं कृत्वा साधिवासं पवित्रकम्। इति वचनान्तरात्। मन्त्रातिरिक्तविधिस्तु विष्णोः पवित्रारोपणवद्वोध्यः।

अस्यामेव पूर्णमास्यां संन्यासिनामौत्सर्गिकसंचरणे चातुर्मान्यगतापवादस्य परिपालनसंकल्पाङ्गत्वेन क्षोरं व्यासपूजादिकं विहितम्। उत्सर्गशास्त्रं तावद्विश्वेश्वरीये—एकरात्रं वसेद्वामे पत्तने तु दिनत्रयम्। पुरे दिनद्वयं भिक्षुनंगरे पञ्चरात्रकम्। वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्यजनावृते। आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यन्मिक्षुश्चरेन्महीम्। इति। प्रामादिलक्षणं राजधर्मदीधितौ वश्यामः। आरुणस्मृतौ—वर्षासु ध्रुवशीलस्तु मास्स्वेकाकी यतिश्चरेत्। द्वावेव वा चरेदिति। अत्र वर्षासु मास्स्वित कार्ति-

कान्ताश्चत्वारो मासा उच्यन्ते । हाचिति हयोवी श्रावणभाइप-द्योरित्यर्थः। घ्रवशील एकमस्थिरः। चरेदिति भिक्षाटनाद्यनु-वादः। मेघातिथिः-आषाढ्यां पोर्णमास्यां च कारयेद्वपनं यतिः। चातुमीख्यस्य मध्ये तु वपनं वर्जयेदातिः। इति । तथा-वप-नान्ते पुनः स्नात्वा मृद्धिद्दाद्शिभर्यतिः। द्वाद्शैव प्रकुर्वीत सीरान्ते प्राणसंयमान् । इति । अत्रि:-वपनानन्तरं स्नात्वा पूजयेत्पुरुवोत्तमम्। इति । यतिधर्मसमुचये-देवं रुष्णं मुनि व्यासं भाष्यकारं गुरोगुंहम्। गुरं देवं गणाध्यक्षो दुर्गा देवीं सरस्वतीम्। गणं गणेशम्। अध्यक्षं क्षेत्रपालम्। तत्र रुष्ण-व्यासभाष्यकाराः सन्यूहाः पूज्याः । तत्र कृष्णस्य वासुदेवसंक-र्षणौ प्रद्युझानिरुद्धौ पुरोदेशमारभ्य प्राद्क्षिण्येन व्यूहः। व्यासस्य सुमन्तुजेमिनिवेशंपायनपेलेः। भाष्यकारस्य पदापाद्विश्वरूप-त्रोटकहस्तामलकाचार्यः। मध्ये कृष्णपञ्चकम्। तस्य दक्षिणतो व्यासपञ्चकम्। वामतो भाष्यकारपञ्चकम्। कृष्णपञ्चके भगव-त्पार्थयोर्वहारद्रो । परितः प्राद्धिण्येन प्रागादिक्रमेण सनद्र-माराद्यः पूज्याः। एवमितरयोरिप च्यूहयोश्चतुणींचतुणीं प्रागा-दिक्रमेण पूजनं चोध्यम् । भगवद्याहातपुरतः गुरुपरमगुरुपरमेष्ठी-गुरूनन्यांश्च ब्रह्मविदाचार्यान्यूजयेत्। तेच-ब्रह्म ब्रह्मा वसिष्ठश्च शक्तिश्चेव पराशरः। व्यासः शुको गौडपादा गोविन्दस्वामिशं-कराः। आग्नेये गणेशम्। ईशान्ये क्षेत्रपालम्। वायव्ये हुर्गाम्। नैऋत्ये सरस्वतीम्। यथादिशं लोकपालान्। ततः श्रीकृष्णोऽष्टा-क्षरमूलमन्नेण पूज्यः। अन्ये पुनः प्रणवादिभिनमोन्तेस्तत्त्राम-मकोः पूज्याः। एवं संपूज्य पूर्वसंगृहीतगोपीचन्दनमृत्तिकां द्न्तकाष्ठानि दोरकांश्च यथासंभवं द्दात्। सृत्संत्रहश्च वृष्टः प्राक्। ज्येष्टापाढयोर्भध्ये न कार्यः। सन्त्रः-येनोन्धृतासि देवि त्वं क्रोडरूपेण दृष्ट्या। त्वया सह स मां पातु केरावी धरणीधरः। इति। ततः संकल्पमाहाचिः-असति प्रतिवन्धे तु मासान्वै वार्षिकानिह। निवसामीति संकल्य मनसा वुद्धिपूर्वकम्। प्रायेण प्रावृषि प्राणिसंकुलं वर्तम हर्यते । आषाढ्यादिचतुर्भासं कार्ति-क्यन्तं तु संबसेत्। इति। वाचिकसंकरणे संन्यासिवक्तव्यान्म-न्त्रानाह स एव-माधवश्चतुरो मासान्सवेभूतहिताय वै। निद्रां १३ स्मृ० कौ०

यास्यति रोषाङ्क छक्ष्या सह जगत्पतिः। सुप्तश्चेवोत्थितो या-वस भवेत्स सनातनः। अहं ताविश्ववत्स्यामि सर्वभूतिहताय वै। प्रायेण प्रावृषि प्राणिसंकुलं वर्त्म हर्यते। अतत्तेषामिंह-सार्थ पक्षान्वे श्रुतिसंश्रयात्। स्थास्यामश्चतुरो मासानत्रेवासित बाधके। एवं संन्यासिभिरुक्ते गृहस्थाः प्रतिब्र्युः। निवसन्तु सुस्तेनात्र गमिष्यामः कृतार्थताम्। यथाशक्ति च शुश्रूषां करि-ष्यामो वयं मुदा। इति।—वृद्धाननुक्रमेणेच नमस्कृत्य विधा-नतः। अनेन विधिना भिश्चराषाद्यां तु समाहितः। स्थाना-द्रावाद्वजेद्धत्त्र्या यावद्भवति पञ्चमी। इति। स्थानान्मठात्। व्रजेत् गुरुवृद्धनमस्कारार्थम्। तत्रेव यावत्पञ्चमीत्यविधिनिर्देशः। अत्र च क्षौरादिसंकलपकर्मण्यौदयिकी त्रिमुहूर्तो पूर्णमासी प्राह्या।—त्रिमुहूर्तादिकं प्राह्यं पर्व क्षौरप्रणामयोः। इत्यमियु-कोकेः। केनापि प्रतिबन्धेन पूर्णमास्यामस्य संकलपविधेरसं-मवे द्वादश्यामेषोऽनुष्ठेयः। द्वादश्यां पूर्णमास्यां वा कुर्यात्संक-ल्पमात्मवित्। इत्यत्रिवचनात्।

अथ कृष्णप्रतिपदि मृगद्दीषिव्रतं हेमाद्रौ पाश्च-श्रीभगवानुवाच। श्रावणे कृष्णपक्षे तु शंकरः प्रथमेऽहिन । त्रिपर्वणा
त्रिशल्येन शरेण त्रिमुखेन तु । मुखानि त्रीणि चिच्छेद यहस्य
मृगरूपिणः । तैः शिरोभिस्तपस्ततं वरः प्राप्तोऽथ शंकरात् ।
त्रिशल्येन त्रिमुखेन । शल्यरूपमुखत्रयेणेत्यर्थः । स्त्रीभिः पूज्यानि
तानीति न मनुष्येः कदाचन । मृगशीर्षं ततः कृत्वा लिङ्गाकारं
तु मृन्मयम् । क्षीरेण क्रापनीयं वै पूजनीयं यथाविधि । अच्यैः
पुष्पेश्च धूपेश्च नैवेद्यैविधियेरिप । शाकैः सौवर्चलाभिश्च कृतैः
पिष्टमयैः शुभैः । कांस्यभाजनवाद्यश्च पश्चात्कार्यं च वादनम् ।
इति । सौवर्चलाभिः अतसीमिश्चिष्टिवकृतिभिः । पिष्टमयभक्ष्यानतरैः । अत्र श्चावणः कृष्णादिरिति हेमाद्विः ।

अथ द्वितीयामारभ्य अञ्चान्यशायनव्रतं मदनरके भवि-ष्ये-श्रीकृष्ण उवाच । शेते जगत्पतिः कृष्णः श्रिया सार्धं यदा नृप । अश्चन्यशयना नाम तदा प्राह्या तु सा तिथिः । कृष्णपक्षे द्वितीयायां श्रावणे मासि भारत । असिन्वते श्रावणः शुक्कान्तो श्राह्यः। वामनपुराणे—द्वादश्यादितिथिषु क्रमेण श्रीकृष्णकाम- यक्षोमापतिब्रह्मविध्वकर्मणां स्वापमभिधाय-यस्यां प्रस्विपिति विश्वकर्मा प्रजापतिः। द्वितीया सा ग्रुमा पुण्या सुप्यशयनोचिता। तस्यां तिथावच्यं हार्रे शीवत्साङ्गं चतुर्भु-जम्। पर्यङ्गस्थं समं लक्ष्या गन्धपुष्पादिभिर्मुने। ततो देवाय श्चायां फलानि प्रक्षिपेत्कमात्। इत्यादिना आषाढ्यव्यवहि-तहितीयायामेवाभिधानात्। इममुचारयेन्मचं प्रणस्य च जग-त्पतिम्। श्रीवत्सधारिनश्रीकान्त श्रीवास श्रीपतेऽव्यय। गार्ह-स्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु धर्मार्थकामदम्। शुचयो मा प्रणाश्य-नतु मा प्रणक्यनतु निर्जराः। याम्यगा मा प्रणक्यनतु मत्तो द्रप-त्यभेद्तः। युचयोऽययः। निर्जरा देवाः। याम्यगाः पितरः। लक्ष्म्या वियुज्यते देव न कदाचिद्यथा भवान्। तथा कलत्रसं-बन्धो देव मा मे ियुज्यताम्। लक्ष्म्या न शून्यं वरद् यथा ते श्यनं सद्।। शय्या ममाप्यश्न्यासु तथात्र मधुसूद्न । विष्णु-रहस्ये तु-पत्नी भर्तुर्वियोगं च भर्ता भार्यासमुद्भवम् । नामु-वन्ति यथा दुः खं दम्पत्यानि तथा कुरु। यथा श्रिया युतो विष्णु-र्कश्मीद्व त्वया यथा। प्रसादात्तव देवेश भक्तिरस्त तथावयोः। मा स्म पुत्राः प्रणद्यन्तु मा धनं मा कुलक्तमः। अञ्चयो मा प्रण-इयन्तु गृहभक्तस्तु मावयोः। इत्येते मन्त्राः। एवं प्रसाद्य पूजां च कृत्वा लक्ष्म्यास्तथा हरेः। चन्द्रायार्घस्तथा देयो दध्यक्षत-फलादिभिः। अर्घमनाः। गगनाङ्गणसन्दीप क्षीरान्धिमथनी-द्भव। भाभासितिदिगाभोग रमानुज नमोख ते। इति । नकं प्रणम्यायतने हरि भुश्रीत वाग्यतः। ब्राह्मणाय हितीयेहि राज्या वेयाम्य दक्षिणाः । यानि तत्र महाबाहो काले सन्ति फलानि च। मधुराणि न तीवाणि न चापि कटुकानि च। दातव्यानि नृपश्रेष्ठ स्वरात्त्या रायनेऽनघ। मधुराणि च द्त्वा तु मनोवछ-भतां वजेत्। तसात्कदुकतीवाणि स्त्रीलिङ्गानि च वर्जयेत्। खर्ज्रमातुलिङ्गानि स्थितेन शिरसा सह । स्थितेन शिरसा हदनारीकेलफलेनेत्यर्थः। पतान्येव तु विप्रस्य गाङ्गेय सहितानि च । द्वितीयेऽहि प्रदेयानि भत्तया शत्तया च भारत । वासोदानं तथा धान्यं फलदानसमन्वितम्। एवं करोति यः सम्यङ्नरो मासचतुष्यम् । सप्तजनमत्रयं वीर यहभङ्गो न जायते । इति । —न करोति विधानेन पवित्रारोपणं तु यः। तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला मुनिसत्तम । तसाङ्गक्तिसमायुक्तैर्नरैविंष्णुपरा-यणैः। वर्षे वर्षे प्रकर्तव्यं पवित्रारोपणं हरेः । इति । तस्त्र-प्रकाशे -कर्काटकगते सूर्ये तथा सिंहगतेऽपि वा । द्वाद्द्रयां ग्रुङ्गपक्षस्य हरेई द्वात्पवित्रकम् । एतिसन्कालेऽसंभवे तु कार्ति-कावधिगौणः काल उक्तो दीपिकायां—पवित्रारोपणं विद्याच्छान्वणे न भवेद्यदि । कार्तिक्यविध ग्रुक्रास्ते कर्तव्यमिति नारदः। इति । ग्रुक्तास्तेऽपि कर्तव्यमित्यर्थः ।

अथ संक्षेपेण प्रयोगः । द्शम्यां हेमरीप्यताम्रान्यतरसूत्रस्य कुमारीकर्तितकापींससूत्रस्य वा नवसूत्रीं विधाय पञ्चगव्येन प्रोक्ष्य प्रणवेन प्रक्षाल्य मूलेनाष्ट्रोत्तररातमभिमन्य युचिदेशेऽष्ट्रो-त्तरशततद्रधतद्रधगुणितनवसूत्र्या देवस्य जानूरुनाभिपर्यन्तानि षद्भिराचतुर्विरातिद्वाद्राय्रन्थिकान्युत्तममध्यमकनिष्ठानि पवि-त्राणि विधायाष्ट्रोत्तरसहस्रनवसूऱ्याष्ट्रोत्तररातप्रन्थिनवकमालां विधाय द्वाद्दानवसूत्रीभिः तावद्गन्थ्येकं गन्धपवित्रं सप्तविदाति-नवसूत्र्या गुरुपवित्रं च रुत्वा अन्थीन्कुङ्कुमेन रञ्जियत्वा अपामार्ग-बिल्वान्यतरकाष्ट्रेन द्न्तान्संशोध्य। - क्रियालोपविद्यांतार्थे यस्वया विहितं प्रभो । मयेतित्रियते देव तव तुष्ट्ये पवित्रकम् । न मे विद्यो भवेदत्र कुरु नाथ दयां मिय । सर्वथा सर्वदा विष्णो मम त्वं परमा गतिः। इति प्राथ्येकभक्तेन तहिनमतिवाण एकाद्श्यां कृतनित्यक्रियः श्रीहरिं महामण्डपे राजोपचारैः संपूज्य हरेः पुरतः सर्वतोभद्रस्थोद्क्रम्भे वैणवं पटलं निधाय तत्र पूर्वनि-र्मितसकलसूत्राणि निधाय त्रिस्च्यां ब्रह्मविष्णुशिवाशवसूत्र्यां ॐकारसोमविह्नब्रह्मनागशशिस्यसदाशिवविश्वेदेवान् ग्रन्थिषु क्रिया पौरुषी विराज्यपराजिता विजया मुक्तिदा सदाशिषा मनोन्मनी सर्वतोसुखीः प्रणवादिनमोन्तैरेतैरेन यावद्गन्थिसंख्या-मावर्त्यमाननामिभरावाह्य गन्धादिभिरभ्यच्यं गन्धपवित्रं धूपित-माद्य प्रणवेनाभिमत्रय-विष्णुतेजोद्भवं रम्यं सर्वपातकनाशनम्। सर्वकामप्रदं देव तवाङ्गे धारयास्यहम्। इति मन्नेण मूलसंपु-टितेन भगवत्पाद्योः समर्पं प्रार्थयेत्। ॐ आमिकातोसि देवेश

१ विधानार्थ ।

षुराणपुरुषोत्तम। प्रातस्त्वां पूजियष्यामि सांनिध्यं कुरु केराच। क्षीरोद्धिमहानागराय्यावस्थितविष्रह। प्रातस्त्वां पूजियापि सिन्निधों भव ते नमः। इति सत्कथाजागरणेन तां रात्रिमति-वाद्य। द्वाद्रयां कुतिनियिकियः शोहरिं पवित्राणिच संपूज्य ग-न्धद्वांक्षतयुक्तं किष्ठपिवत्रमादाय द्धात् । मन्तः-देवदेव नम-खुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम्। पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफलप्रदम्। पवित्रं में कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्हतं कृतम्। शुद्धो भवान्यहं देव त्वत्यसाद्रात्सुरेभ्वर। इति। एवं मध्यमोत्तामवनमात् एतन्म-कावृत्या समप्याः। अङ्गद्वताभ्योपि यथासंभवं समप्यं नीरा-ज्य प्रार्थयेत्। ॐ मणिविद्यममालाभिर्मन्दारकुसुमादिभिः। इयं सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरुडध्वज । वनमालां यथा देव कौ-स्तुमं सततं हिद्। तहत्पवित्रतन्तूं स्तवं पूजां च हद्ये वह। जानताऽजानता वापि यत्कृतं न तवार्चनम्। केनचिद्विद्वदोषेण परिपूर्ण तद्सु मे। मक्हीनं कियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पृजितं मया देव परिपूर्ण तद्खु मे। अपराधसहस्राणि किय-न्तेऽहर्निशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षम्यतां परमेश्वर। ततो गुरुं संपूज्य पवित्रं समर्प्य ब्राह्मणैः सह पारणं विधाय त्रिरात्रं ब्रह्मचर्यादिनियमवान्देवे पवित्रं सद्र्भमभिषेकान्यकाले संस्थाप्य त्रिरात्रान्ते देवं संपूज्य पवित्राणि विसर्जयेत्। इति। हमाद्री कालोत्तरे पवित्रारोपणप्रकरणे-हते मणिमयं कार्य नेतायां हेमसंभवम्। पहुनं द्वापरे सूत्रं कार्पासं तु कलौ स्मृ-तम्। यतिभिमीनसं कार्यं। इति पवित्रारोपणोत्सवः।

असामेव महाभारते दानधर्मेषु-अहोरात्रेण द्वाद्यां आवणे मासि श्रीधरम्। पूज्य यहमवामोति विमानस्थश्च मोद्ते। इति। अथ चतुर्दश्यां देव्याः पवित्रारोपणोत्सवो मदनरते देवीपुराणे-ब्रह्मोवाच। पवित्रं कारयेद्यस्तु तस्य पुण्य-फलं श्रृणु। सर्वयह्मतं दानं सर्वतीर्थाभिषेचनम्। प्राप्नुयान्नात्र संदेहो यसात्सर्वगता शिवा। नाधयो न च दुःखानि न पीडा व्याधयोऽपि च। न भयं शत्रुजं तस्य न ग्रहैः पीड्यते कचित्। सिध्यन्ति सर्वकार्याण अल्पानि च महान्त्यपि। नातः परतरं

१ पंचयज्ञ इति पाठः ।

वत्स अत्यत्पुण्यविवृद्धये। नराणां च नृपाणां च स्त्रीणां चेव विशेषतः। सोभाग्यज्ञननं शक तव सेहात्प्रकाशितम्। सप्तम्यां वा त्रयोद्श्यामधिवासं सुराधिप । सर्वोपहारसंयुक्तो नन्दायां भक्तिमास्थितः । सर्वाणि पूजाङ्चाणि पुष्पगन्धफलानि च। नैवेद्यानि विचित्राणि वस्त्याभरणानि च । पादुके वाथ खड़े वा क्षुरिका कार्मुकेऽपि वा। द्न्तधावनपूर्व तु पन्नगव्ये चहं श्रपेत्। द्त्वा दिशां वालं वत्स कार्यं चैवाधिवासनम्। सद-रोवंहोः पत्रेवां छाद्येत्तत्पवित्रकम्। राताभिमित्रतं छत्वा ततो देव्ये निवेद्येत् । रात्रो जागरणं कुर्यात्सर्वशोभासमन्वितम्। नरनर्तकवेश्यानां सङ्घानि विविधानि च। तिष्ठन्ति वाद्यगेया-दिनिरतानि पुरन्दरे। प्रभातसमये वत्स प्राप्ते द्द्यातपुनर्वितम्। प्रत्यूवे विधिवत्सात्वा तथा देवीं हुतारानम्। इष्ट्रौ कुर्याद्यथा-न्यायं स्त्रियो भोज्यास्तथा द्विजाः। पवित्रारोपणाद्यन्ते दक्षिणा-मुपपाद्येत्। यथाशक्तया भवेद्वत्स नियमः कार्यकारिणः । राजानं त्रिविधान्मन्त्री रक्षेत्कीडामृगावधात् । द्विजाचार्येश्च स्वाध्यायो न कार्य कर्षणं कृषेः । विणिमिनं च वाणिज्यं दिनानि सप्त पञ्च च। अथवा त्रीणि चैकं वा दिनं यामार्थमेव वा। देव्या व्यापार आसक्तिः कर्तव्या सततं हरेः । इति। अधिवासने सप्तमीत्रयोद्दयोविंकल्पनिद्दोन प्रधानेऽपि पवि-त्रारोपणे अष्टमीचतुर्द्रयोधिंकल्पो शाप्यते। प्रकरणाश्चन्द्राशब्देन देव्युच्यते। अधिवासं कुर्यादिति रोषः। कार्मुकेपि चेत्यन्ते संपादयेदिति रोषः । वैष्णवपवित्रनिर्माणवत्पवित्रनिर्माणपूर्वकं तत्पूजां कुर्यादित्यर्थः। सद्शैः साग्रैः। शताभिमिकातिमिति शत-वारं देवीमन्त्रेणाभिमन्त्रितमित्यर्थः। एतदेव विधातुं ततो देव्ये निवेद्येदिति परदिनकर्तव्यनिवेद्नानुवादः । पुनर्वकिमिति पूर्वचिह्यभयो बाल दत्वेत्यर्थः । हुतारानं बल्यर्थचरुश्रपणार्थ-मिमिष्टा पूजियत्वा यथान्यायं यथोचितं उत्तममध्यमकिष्ट-भेदेन पवित्रारोपणं कुर्यादित्यर्थः। यथान्यायमित्यन्ते पवित्रार्पणं कुर्यादिति रोषः। पवित्रेति एतत्प्रयोगस्यादावन्ते च दक्षिणादानं 

१ दृष्टा इति पाठः ।

स्गयातः अन्यवधाचेत्यर्थः। असिश्च वते चतुर्द्शी पूर्वविद्धेव याद्या। मधोः श्रावणमासस्येति वचनात्। व्याख्यातमेतहमन-कारोपणपकरणे।

अथ पोर्णमास्यां निर्णयासृते ज्ञाहो-श्रावण्यां श्रवणे चेव पूर्व हयशिरा हरिः। जगाद सामवेदं तु सर्विकि विषयनारानम्। सिन्धुर्नदी वितस्तायां प्रविद्या तत्र चैव हि । अतोत्र अवणे तत्र स्वानं सर्वार्थसिद्धिस्। तत्र संगमे। इत्वा संपूजयेदिण्णं शाई-चकगद्धिरम्। श्रोतव्यान्यथ सामानि पूज्या विप्राश्च सर्वद्।। कीडितयं च भोक्तयं तत्रेव खजनेः सह । जलकोडा त कर्तव्या नारीभिभेतृलब्धये। इति।

अञ्चेवीपाकम् । तत्र गोभिलः । पर्वण्योद्यिके कुर्युः श्रावणीं तैतिरीयकाः। बह्मचाः श्रवणक्षेतु हस्तक्षे सामवेदिनः। इति । अधववेदिनां त्पाकर्मकाल उक्तः कौशिकगृद्ये-अध वेद्साध्ययनविधि वध्यामः श्रावण्यां श्रेष्ठपद्यां वोपाइत्य अर्घपश्चमासानधीयीरशेवं छन्दांसि लोमां चानिवर्तयन् । अर्धमासं वोपाकृत्य क्षेपरन् । ज्यहमुत्स्ज्य आरम्भः श्रावण्या-मुक्तः पौष्यामुत्सर्ग इति तु नेव। स्त्रान्तर उक्तं अभिजिति शि-ध्यानुपनीय श्वोभूते संभारान्संभरति द्धिसक्तित्यादि, तद्व-शेन पर्वाभिजितोः समुखय इति केचित् । तम्र । अभिजितः पर्वबद्धपाकमीन्वयाप्रतीतेः। उपनीयेति चोपाकमार्थमाचार्यस-मीपे शिष्याणां नयनमुच्यते । तथैव संप्रदायविद्धिरङ्गीकारात्, गोभिलवाक्ये च श्रावणमिति श्रावणे मास्यनुष्टेयत्वं शाप्यते। तथा च शीनकः—अथातः आवणे मासे अवणक्षयते दिने। श्रावण्यां श्रावणे मासि पश्चम्यां हस्तसंयुते । दिवसे विद्धीते-तदुपाकर्म यथोदितम् । इति गोभिलवाक्ये च औद्ियकत्वस्य अवणहस्तयोरप्यनुषङ्गः। अतएवोक्तं परिशिष्टे-धनिष्ठाप्रतिपद्युक्तं त्वाष्ट्रऋक्षसमिन्वतम्। श्रावणं कर्भ कुर्वन्ति ऋग्यजःसामपा-ठकाः। इति। त्वाष्ट्रं चित्रा। अत्र सामान्यवाचकोपि यज्ञःपा-ठकशब्दो गोभिलवाक्यात्तेत्तिरीयपरो बोध्यः। अतो वाजसने-यिभिः पूर्वविद्धपौर्णमास्यामिदं कार्यम् । तद्विषयमेव-श्रावणी दुर्गनवमी दुर्गा चैव हुतारानी। पूर्वविद्धा प्रकर्तव्या शिवरा-

त्रिवंलेदिंनम्। इति ब्रह्मवेवतेवचनमिति हेमाद्रिमद्नपारिजाता-द्यः। मद्नरते तु-पर्वणयोद्धिके कुर्युः श्रावणं तैतिरीयकाः। बहुचाः अवणे कुर्युर्भहसंक्रान्तिवर्जिते । इति बहुचपरिशिष्टवानये तैतिरीयग्रहणं यजुर्वेदिमात्रोपलक्षणार्थम्। वाक्यस्य बहुचान्प्रति औद्धिकभवणपरत्वात्, तैत्तिरीयाणां तु परख्त्यर्थमुपादानात्, अनुवादे च लक्षणाया अदोषावहत्वात्। श्रावणी दुर्गनवमी-त्यादिशास्त्रं तु श्रावण्यां पूर्णमास्यां विहितकमीन्तरविषयमित्यु-क्तम्। तैतिरीयशब्द्य मिलद्धार्थबोधमसङ्गत्, गोभिलवाक्यस्य बहुचान्प्रति अवणविधानमात्रपरत्वेन नेतुमशक्यत्वाध । अथ तदिप सामगान्यति इस्तमात्रविधिपरिमिति चेत्र। होलाकाधि-करणे स्मृतीनां गृह्यत्रन्थानां चाध्ययनव्यवस्थया प्रामाण्यव्य-वस्थां प्राप्तां दूरीकृत्य सर्वान्यति प्रामाण्यस्य स्थापितत्वेन तत्त-त्परिशिष्टे तत्तच्छाखीयपुरस्कारेण प्रवृत्तविधेर्विवक्षामङ्गीकृत्ये-तरशाखीयान्त्रति प्रतीयमानविध्यविवक्षाङ्गीकारस्य निहेतुक-त्वात्। यदा श्रावणे मास्योषधयो न प्राहुर्भवन्ति तदा माद्रपदे मासि अवणपर्वहस्तेषु बह्वादिभिरुपाकर्भ कार्यम्। तथा च बहुचपरिशिष्ट-अवृष्ट्योषधयस्तिसन्मासे तु न भवन्ति चेत्। तदा भाद्रपदे मासि अवणेन तदिष्यते । इति । वसिष्ठोपि-श्रावण्यां श्रोष्ठपद्यां वाप्युपारुत्य युक्तरछन्दांस्यधीयीतेति। वृत्तिका-रेणापि एतद्वार्षिकमित्याचक्षत इति सूत्रव्याख्यानावसरे ओषधि-मादुभीवाभावे भाद्रपदे मासि अवणनक्षत्रे उपाकमीभिधानाच।

कातीयानां तत्र विशेषमाह कात्यायनः—अथातोऽध्यायो-पाकमींपधीनां प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रावण्यां पौर्णमास्यां पञ्चम्यां हस्तेन वा इति । पतद्याख्यानावसरे च कर्कः कालद्वयाभि-प्रायेण स्वयं व्याख्याय तच्चतुष्ट्याभिप्रायेण परव्याख्यानमुक्त-वान्। पतदेव स्पष्टीचकार हरिहरः। अत्रायाध्यापयतोपि निरग्नेः साग्नेरप्यनध्यापयतो नाधिकारः । ओषधिप्रादुर्भावश्रावणौ च पौर्णमास्या विशेषणम् । तयोस्तत्र प्रायशः संभवात् । तस्मा-द्विशेषणाभावे पौर्णमास्यां भवति । पवं पञ्चम्यां हस्तोऽपि प्रायशो भवतीत्युपन्यस्तः । अतः श्रावणी पौर्णमासी पञ्चमी वा विशिष्टाऽविशिष्टा चोपाकर्मकालः । एवं स्वमतेन व्याख्याय

परमतमुदाजहार अवणेन वा पीर्णमाखां वा पश्चगां वा हस्ते न वेति । अत्र पूर्वन्याख्यायां अवणाभाव इव ओषधिप्रादुर्भावा-मावेषि पौर्णमास्यां कार्यमिति ककाद्यभिमानः प्रतीयते। अत-प्व रेण्कारिकायां कर्कमतानुवादपूर्वं मतान्तरोपन्यासः । कर्नोत्तया चैवमुभयं पौर्णमासीविद्योषणम्। अनाद्रस्तयोर्थसा-शित्यत्वाद्स्य कर्मणः। पञ्चम्यां प्राधिको हस्त इत्युपाध्यायसं-मतिः। पञ्चमी हस्तयुक्तेव याज्ञवरक्यादिसंमतम्। अवृष्ट्योष-धयस्तिसानमासेपि न भवन्ति चेत् । श्रेष्ठपद्यां तद्तरस्यादिति मन्वादिशासनम्। पूर्णिमा प्रतिपद्यंका तत्रोपाकर्मणः किया। उक्तोथोंऽयं प्रसङ्गेन भविष्योत्तरसंद्यके । इति । अत्रोषधिप्रादु-भीवाभावेपि आवण्यां कार्यमिति मुख्यककेमतविरुद्दोषधिपा-दुर्भावाभावे प्रोष्ठपद्यां कार्यमिति मतोपन्यासेन सह परविद्ध-पूर्णिमा शहोत्युपन्यासात् नात्रेव कारिकाकारस्याभिमानो बो-ध्यः। सामगानां तु भाइपद्युक्ते हस्तनक्षमं मुख्यः कालः। मोष्ठपद्दिस्तेनोपाकरणिति गोभिलस्त्रात्। मोष्ठपदीं प्राप्येति व्याख्यातं हेमाद्रौ। गोभिलस्त्रभाष्ये तु प्रोष्ठपदीमिति हितीया प्रतिशब्दाध्याहाराथी। तेन प्रतिवर्षमुपाकर्भ कर्तद्यमिति शा-प्यत इत्युक्तम्।

उक्तकाले अस्तादिना उपाकमोरम्भासंभवे श्रावण्यां पौर्णमास्यामुपाइत्य भाद्रपद्गुक्रहस्तनक्षत्रपर्यन्तं न पठेयुः । श्रावणीमेकामुपाइत्येतमासावित्रात्कालं काङ्कृत इति गोमिलस्न्त्रात् । श्रावणी पौर्णमासी । सावित्रं हस्तः । श्रावणीमिति द्विन्तीयायाः प्रयोजनं प्रोष्ठपदीशन्देन व्याख्यातमिति व्याख्यातं भाष्यकारेण । यदि श्रावणे मासि श्रवणनक्षत्रादिकालो श्रहसं-क्रान्तिदृषितस्तदा श्रावणग्रुक्रपञ्चम्यां तत्रव हस्तनक्षत्रयुक्तदिन्तान्तरे वोपाकमं कार्य-उपाकमं प्रकुर्वन्ति कमात्सामर्यज्ञविन्दः । श्रहसंक्रान्त्यदुष्टेषु हस्तश्रवणपर्वसु । इति निषेधद्योतनात् । तत्र गृह्यस्त्रेषु पञ्चम्यादिविधेरनुकल्पत्वेन तत्कालविधिपर-ताया व्याख्यातिर्मिनिवन्धृभिः स्वीकाराच । उक्तंच महाणवे—संक्रान्तिर्श्वणं वापि यदि पर्वणि जायते । तन्मासे हस्तयु-काषां पञ्चम्यां वा तदिष्यते । इति । बह्वचगृह्यकारिकायाम्—

अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन तु । तन्मासे हस्तयुक्तायां पश्चम्यां वा तिद्ष्यते । इति । येषां गृह्यसूत्रे पश्चमी नोक्ता तेषां ओषध्यप्रादुर्भाव इव आवणगतकालस्य प्रहादिहुष्टत्वेऽपि भाद्रपद् एवोचितश्रवणादिकालेषूपाकमोचितस्। एतद्वार्षिकमि-त्याचक्षत इत्यादिवाक्यानां ओषध्यप्रादुभीव इव ग्रहसंकान्ति-दोषेपि भाइपद्यापकतायास्तुल्यत्वात् । अतप्व-संक्रान्तिर्श्र-हणं वापि पौर्णमास्यां यदा भवेत्। उपाकृतिस्य पश्चम्यां कार्यो वाजसनेयिभिः। इति सहाणेववाक्ये वाजसनेयिश्रहणं तेसिरी-योपलक्षणमङ्गीकृत्य तैत्तिरीयाणामपि पञ्चम्यामुपाकर्म कर्तुमु-चितमिति मतं दूषितवोपसंहतं हेमाद्रो। शहसंकान्तिदुष्टायां श्रावणपोर्णमास्यां तेत्तिरीयकैः श्रोष्ठपद्यामुपाकमं कार्य इति। बोधायनीयानां तु आवण्याः पौर्णमास्याः शहादिदुष्टत्वे आषा-ख्यां तद्नुष्टानमुचितम्। श्रावण्यां पोर्णमास्यां आषाढ्यां चोपा-कृत्य छन्दांस्यधीयीतेति बीधायनवचनात् । श्रहसंक्रान्तियोग-श्रोपाकर्मसंबन्धिन्यहोरात्रे भाव्यर्धरात्रात्पूर्वे नक्षत्रपर्वणोर्विद्य-मानस्तयोर्द्वकः नत्वर्धरात्रात्परस्ताद्विद्यमानः । तथातीताद्ध-रात्रात्परतो विद्यमानो दूषको न तत्पूर्वः। नाप्युपाकमङ्गिभूतति-थिनक्षत्रयोः पूर्वोत्तरकालीने तिथ्यन्तरे नक्षत्रान्तरे वा विद्य-मानः। अर्घरात्रात्परस्ताचेत्संकान्तिर्ग्रहणं तथा । उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेन दोषकृत्। इति गार्थवचनात्। यद्यर्घरात्राद्-र्वाक्तु ग्रहः संक्रान्तिरेव च । नोपाकर्म तदाकुर्याच्छावण्यां श्रवणेऽपि च। इति । शास्त्रान्तराध-बह्नचाः श्रवणे कुर्युर्शह-संकान्तिवर्जिते। इत्यादौ अवणादिसामानाधिकरण्येन अहणा-दिपर्युदासभवणाचा । यानि तु महवेधवाषयानि-त्रयोद्इया-दितो वर्ज्य दिनानां नवकं ध्रवम् । माङ्गल्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । द्वाद्रयादितृतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्मृतः। एकाद्दयाद्तः सोरे चतुर्थन्तं प्रकीर्तितः । खण्डग्रहे तयोः शोक्तमुभयत्र दिनद्वयम् । इत्येवमादीनि तानि नोपाकर्मविष-याणि।-नित्ये नैमित्तिके जप्ये होमयज्ञित्रयादिषु। उपाक-र्मणि चोत्सर्गे ग्रहवेघो न विद्यते। इति सद्नरले वचनात्। पर्वादीनामौदियकानामपि ग्राह्यत्वे विशेष उक्तः

पृथ्वीचन्द्रोद्ये-उद्ये सङ्ग्वस्पर्शे श्रुती पर्वणि चार्कभे । कुर्यु-र्नेमस्युपाकर्मे ऋग्यज्ञ सामगाः क्रमात्। इति । श्रुतो अवणे । अर्कमे हत्ते। नमसीत्युपलक्षणं भाद्रपद्या। तथाच मद्नरते निगमे-शावण्यां शोष्ठपद्यां वा श्रतिपत्वण्यहर्तकेः । विद्धा स्याच्छन्दसां तत्रोपाकमात्सर्जनं भवेत् । इति । अत्र वोद्धिकी-शाह्यत्वा जुवादेन सङ्गवस्पृश्याह्यत्विनयमात् पञ्चया विभक्तिद्-नस्य प्रथमभागात्मकप्रातःकालमः बच्यापिनां श्रवणादीनामश्रा-ह्यत्वम् । यातःसङ्गवातमकभागद्वयव्यापिनां तु त्राह्यत्विमित्येके । अन्ये तु पृथ्वीचन्द्रोदयोदाहृतवचने सङ्गवस्परी इति स्पर्शत्रह-णात्सङ्गवेकदेशच्यासिः प्रतीयते । निगमवाक्ये तु वण्मुहतेके-रिति पूर्वभागद्वयवातिः तद्धिकव्याप्तिरपि गार्थवचनात्यती-यते-श्रावणी पोर्णमासी तु सङ्गवात्परतो यदि। तदैवीद्यिकी शाह्या नान्यदीद्यिकी भवेत्। इति । एषां वचसां यथाश्रुतार्थ-परत्वे संभवति नान्यतरस्यावयुत्याचुवाद्त्वं पाक्षिकाचुवाद्त्वं वा वक्षुचितम्। नापि विकल्पपरत्वम्। तसाष्ट्रोषडुष्टत्वात्, अनेकश्रुतिकल्पनाप्रसङ्गाचा । किंतु येषां शाखिनां षण्मुहृतीसा-ध्यमेवोपाकर्म तान्त्रति षण्मुह्तेव्यासिरेव त्राह्यत्वनियामिका। पविभित्तरे अपि व्यासी तत्तच्छा खिनः प्रति शाह्य त्वियाभिके बोध्ये। अतएव स्फुटा स्मृत्यर्थसारोकिः-तिथिखण्डे सत्युद्य-व्यापिनी प्रयोगपर्याप्ता तिथिरुपाकरणे शाह्यति । पवंच नोक्त-वचनेषु कापि स्वार्थत्यागः । नाप्यनेकश्रतिकल्पनामसक्तिः। सर्वेषां कर्मकालव्यासिशास्त्रप्रथात्वात्। नापि येषां मुह्त-त्रयमात्रसाध्यस्पाकर्म तेषामपि सङ्गवन्याप्तिप्रयुक्ताऽदृष्टान्तर-कल्पनापत्तिः। नापि सामगानां कर्मकालव्यापिशास्त्रवाधेन पर-दिन उपाकर्मप्रसिक्तः। तेषां हि अपराह् उपाकर्मकालः। सिंहे रवी तु पुष्यक्षे पूर्वाहे विचरेद्वहिः। छन्दोगा मिलिताः कुर्यु-क्त्सर्गे सर्वछन्द्साम्। शुक्कपक्षे तु हस्तेन उपाकर्मापराहिकम्। इति ग्रांचचनात्। यदि केषांचित्सामगानां प्रातःसङ्गवावेवो-पाकर्मकालत्वेन विहितौ तद्भिप्रायेण सङ्गवस्पृग्यहणम्। यदि तु न विहितो तदा कर्मकालव्यातिशास्त्रवशेन प्रसक्तस्य पूर्व-दिनगतापराह्णव्यापिद्स्तशाहात्वस्य वाभेन सङ्गवस्पृग्यस्तगो वरा-

ऽपूर्वविधेः ऋग्यज्यस्थर्ववेद्विद्धिलक्षणस्य परेरभ्युपेयत्वात् । असारपक्षेपि सामवेद्यंशे कर्मकालव्यासिमपञ्चनहपत्वत्यागेनापूर्व-विधित्वोपगमनिमित्तं वेळक्षण्यं न दोषायेत्याहुः। उक्तगर्भवाक्ये सिंहे रवावित्यस्रोत्सर्जनोपाकर्भभ्यां द्वाभ्यामपि संबन्धः । अतएव स्मृत्यन्तरे-वेदोपाकरणे यासे कुछीरे संधिते रवी। उपाकर्म न कर्तव्यं कर्तव्यं सिंहयुक्तके। इति । कुछीरः कर्कटः । यत् इदं वाक्यं छन्दोगातिरिकानां सिंहस्थे रवाबुपाकर्मकर्त-व्यतापरिमति । तम । छन्दोगिविषयत्वे अस्य वाक्यस्योक्तग्री-वाक्येन सह मूलभूतेकश्चितिकल्पनालायवात्। नन्वेवं-नर्भदो-त्तरभागे तु कर्तव्यं सिंहयुक्तके। कर्कटे संस्थिते भानावुपाकु-र्यात्त दक्षिणे । इति व्यवस्थाविध्यनुपपत्तिः, एकपुरुषं प्रति गक्षद्वयप्राप्तौ व्यवस्थाविष्यगुपपत्तिति चेन्न। पूर्वार्धे यत्सिह-युक्ते कार्यं तन्नमदोत्तरे । इति सामगान्यत्येव विध्युपपत्तेः । दक्षिणमागे कदा कार्यमित्यपेक्षायां च उत्तरार्थस्यापि तान्प्र-त्येव प्रधृत्तेरिति केचित्। तिधन्त्यम्। प्रोष्ठपदीं इस्तेनोपाक-रणमिति गोभिलगृष्यसूत्रे मोष्ठपदशुक्षपक्षे हस्तेनेत्यादिपरिशिष्टे च भाइपद्गुक्षपक्षे हस्तनक्षत्र एवोपाकमीविधिवलेन कस्नि-श्रपि देशे सामगानां कर्कस्थे उपाकर्मानुष्टानासंभवात्, गृद्ध-सूत्रस्थोत्पत्तिशिष्टगुणविरुद्दगुणविधेः सार्तस्यासंभवात्। अत-एव पूर्वार्धगतिनयमवरोनार्थप्राप्तस्यानुवाद् उत्तरार्धमित्यप्यपा-स्तम्। पूर्वार्धे देशस्य विधेयत्वं उत्तरार्धे चानुवाद्यत्विमिति वा-क्यार्थवैषम्यस्यान्याय्यत्वाच । परेतु नर्मोदोत्तरेत्यादिबृहस्पतिवा-क्यस्य सिंहे रवौ तु पुष्यक्षं इत्यादिगर्गवाक्येन सामगविषयत्वे-नोपसंहार इत्याहुः। तद्पि चिन्त्यम्। अनारभ्याधीतसाप्तद्वयवा-क्यस्य सप्तद्रा वैश्यस्येत्यनेन वैश्यार्थत्वबोधकतया समानविषये-णोपसंहारवत्कर्रदेशात्मकपरस्पराधिकारार्धतया उक्तशास्त्रयोर-पिपरस्परोपसंहारसंभवात्। नच बृहस्पतिवाक्ये कैश्चिक्षिवन्धृ-भिरिक्षिवितत्वेनानाभ्वास उचितः। प्रयोगपारिज्ञातपराद्यारमाध-वाद्यदाहतत्वेन तदयोगात्। तसाद्येषां शाखिनां विहितकालस्य त्रहसंकान्त्यादि दुष्टत्वे सति स्वयृद्योक्तपञ्चस्यादिकालविष्यभा-वेन शाखान्तरीये कालेऽवश्याश्रयणीये श्रावणशुद्धपञ्चस्यां

इतरे ब्रह्मचारिण इत्यर्थः। असिन्नध्ययने ब्रह्मचारिणामपि प्रवृ-त्यर्थमिद्म्। इतरथा समावृत्तानामेवेति राङ्गा सात्। समा-वृत्तो जायां गच्छेदित्येक आहुः। ऋतावेव गच्छेत्रानृताविति। वेदवतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा । इत्यादि श्रुतिभि-रिप वेद्समाध्यभावेपि समावर्तनविधानेन गृहस्थानामपि वेदा-ध्ययनसूचनाच । न च धारणाध्ययनाङ्गत्वे मानाभावः । उपा-कमोत्सर्जनं च वनस्थानामपीष्यते । धारणाध्ययनाङ्गत्वादृहिणां बहाचारिणाम्। इति गोभिलवचनात्। प्रसन्द्मनुष्ठेयं चेदं-प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सगं विधिवहिजैः। क्रियते छन्द्सां तेन पुनराप्यायनं भवेत्। अयातयामै इछन्दो भिर्यतकर्भ कियते बुधैः। क्रीडमानैरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारणम् । इति कात्यायन-वचनात्-उत्सर्जनं च वेदानामुपाकरणमेव च। अकृत्वा वेद्-जप्यस्य फलं नामोति मानवः। इति नित्यब्रह्मयशोपयोगित्वेन निस्यत्वप्रतीतेश्च। द्विजैरिति त्रयाणामपि वर्णानामधिकारसि-दिः। यत् मासान्विप्रोऽधेपञ्चमानित्युदाहृतशास्रे विप्रप्रहणं तत् ब्राह्मणस्येव स्वतोऽधिकारः क्षत्रियवैश्ययोस्तद्न्वारम्भमात्र-मेवेति शापनार्थम् । अध्येष्यमाणोऽध्याप्यैरन्वारब्ध इत्याश्वला-यनसूत्रे अध्यापकपरेणाध्येष्यमाणपदेनाध्यापनाधिकृतब्राह्मणस्ये-व स्वतन्त्राधिकारप्रतीतेः। ब्राह्मणोऽपि यदान्येः सह कर्म कुर्या-त्तदा लोकिकाशौ । अन्याशौ कियमाणेन कर्मणान्येषां फलासं-भवात्। यदात्वेकः कुर्यात्तदा स्वगृह्याद्यो कुर्यात्। बाधकाभावे गृह्यकर्मणां तत्रेवानुष्टानोचित्यात्। अतएव ज्ञयन्तः-उपाक-मंत्रयोगारम्भे औपासनं विद्वत्येत्यौपासनसाध्यतामुक्तवापि प्रयो-गान्ते अध्याप्यैः समन्वारब्धाः केचिह्नौकिकाग्नौ कुर्वन्तीत्याह । प्रधानभूतोऽप्याचार्यो बहुभिरपि चतुरवित्तिभिः सहोपाकर्म कुर्वन् एकस्यापि जामदृश्यस्यानुरोधेन पञ्चावत्तमेव कुर्यात्। आग्रयणे जघन्येकद्यावापृथिव्यनुरोधेन मुख्यानेकेन्द्राद्यादीनां प्रसूनमयनियमसाधकतया द्वाद्शाध्यायोक्तस्य कांस्यभोजिन्या-यस प्रकृतेपि तुल्यत्वात्। उक्तं हि चतुरवित्तं प्रत्यपि पाक्षि-कपञ्चावत्ता जुष्ठा नं का त्यायनेन - तस्य द्विरवद्यति त्रिजीमदृश्यानां सर्वेषां चोभयमविरोधादिति । व्याख्यातं चैतत् क्काचार्येदेव-

याहिकेश्च शाखान्तरे पञ्चावत्तं जमद्शीनामित्युक्तेस्तेषां पञ्चाव-त्तमेव, अन्येषां चतुरवत्तं पञ्चावत्तं वेति सत्यप्यत्राव्यवस्थित-विकल्पप्रसक्तो जामदृश्यानुक्येवाजामदृश्यः पञ्चावतं कुर्यात्। अप्यजामदृश्यो जामदृश्यमामन्य पञ्चावतं कुर्वतित्यापस्तम्बोक्तेः। अतएव तनूनपान्नराशंसयोरिव चतुरवत्तपञ्चावत्तयोर्ध्वस्थाभा-वात्-अजामद्द्रयानां जामद्द्रयेयां सहानधिकारशङ्का, यश्च एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयातामिति वचनात्, कुलाय-यशद्व-उपाकर्मणि चोत्सर्गे यथाकालं समेत्य तु । ऋषीन्दर्भ-मयान्कृत्वा पूजयेत्तर्पयेत्ततः। इति कार्णाजिनिवचनात्सहाधि-कार इति परिहारः, तदुभयमप्युक्तं वान्तिमिवेत्युपेक्षणीयम् । नच कुलायदृष्टान्तेन समाधानमप्यचितम्। वसिष्ठशुनकादिगो-त्रोत्पन्नेन पुरोहितेन सहैव राज्ञोऽधिकारं प्रतिपाद्यतो वचन-स्योपपत्तो सत्रवत्कुलायेपि प्रयाजगोचरभिन्नकल्पार्हाणां सहा-धिकारकल्पनानुपपत्तेः सोमचमसफलचमसाईत्वेन भिन्नकल्पयो-विंप्रक्षित्रययोः सहाधिकारप्रतिपाद्कतया चास्पाधिकारणस्य तुल्यकल्पाधिकाराधिकरणापवाद्त्वसंभवादित्यालोचियतुमुचितं विद्विद्धः । इत्युपाकर्मनिर्णयः ।

अधोपाकर्मप्रयोगः। नृतनबद्धचारिणानुपाकर्मार्थतया नूतनकटिसूत्राद्यपकल्पनं स्वस्तिपुण्याहवाचनं नान्दीश्राद्धं च कृत्वा तादशब्रह्मचार्यभावे तृपकल्पनमात्रं कृत्वा । आचम्य प्रा-णानायम्य देशकालो संकीत्य अधीतानामध्येष्यमाणानां छन्द-सामाप्यायनद्वारा श्रीपरमेश्वरश्रीत्यर्थ एभिन्नीहाणैः सहोपाकर्म करिष्ये इति संकल्प्य व्याद्दितिभिरिग्निप्रतिष्ठापनान्तं कुर्यात् । केवल आचार्य इदं कर्मकुर्वन्नेभिन्नीहाणैः सहैत्येतद्रहितं संकर्णं कृत्वा गृह्याग्नेरुपसिम्धनं कुर्यात्। अन्वाधाने चक्षुषी आज्ये-नेत्यन्ते-सावित्रीं ब्रह्माणं श्रद्धां मेधां प्रक्षां धारणां सद्सस्पति अनुमतिं छन्दांस्युषीन् एताः प्रधानदेवता आज्येन अग्नि अप्तृण-सूर्यान् अग्नि शकुन्तं अग्नि मित्रावरुणौ अग्नि अपः अग्नि मरुतः अग्नि देवैब्रह्माणि अग्नि इन्द्रासोमो इदं अन्नामहतः पवमानसोमं पवमानसोमं अप्ति संज्ञानं एताः प्रधानदेवताः द्धिसकुद्रव्येणे-

१ जामदम्यमात्रं । २ उभयमप्यभुक्तं वांतं । ३ विश्वान्देवान् ।

ति वृत्तिकृत्मते। उत्सर्जनप्रकरणखद्वताग्रहणेन अर्यादीनां सावित्र्यादिभिः सह तेनोक्तत्वात्। जयन्तमते सावित्र्यादीनां न प्रधानदेवतात्वेन संकल्पः। तत्र आज्यशेषात्स्वष्टकृतेनावद्यति साविज्यादीनामङ्गत्वादिति तदुक्तेः। शेषेण स्विष्टकृतिमिध्मसंन-हनेन रुद्धं यशोपवीतेन परमात्मानं अयासमिद्यिमित्यादि । ततो विशेषः कारिकायां-आज्यसंस्कारपर्यन्तमुपलेपादि पूर्ववत् । आज्येन द्धिसक्तनां त्रिःपर्यग्निकरणं भवेत्। उत्पूतमात्रमाज्यं चेतेषां त्रिःप्रोक्षणं भवेत्। इध्माभिघारणं तसादाज्यस्योद्वास-नादिकम्। अन्वारब्धोऽधुना शिष्यैः स्वयमेव न सन्ति चेत्। प्रकुर्वीताज्यभागान्तमिध्माधानादि पूर्ववत्। इहांज्यभागौ नित्यौ स्तास्तथेवोत्सर्जनेपि तो । हुत्वाज्यं नवभिभेकौः साविज्याद्येरतः-परम्। हुत्वावदानधर्मेण तान्सक्तृन्द्धिसंयुतान् । हुत्वाऽग्नि-मीळ इत्याद्येभेकोविंशतिभिः कमात्। शाकलानां समानीव इत्यु-चान्त्याहुतिर्भवेत्। बाष्कलानां तु तच्छंयोरित्यचान्त्याहुतिर्भ-वेत्। ऋग्वेदः पञ्चशाखाभेदः। आश्वलायनी सांख्यायनी शा-कला वाष्कला माण्डकाश्चेति। तेषां मध्ये शाकलानां बाष्कलानां चेदमेवाश्वलायनसूत्रे कर्मानुष्ठानार्थमुपकरोतीति प्रदर्शितमने-नेति । आज्याहुत्यन्ते चतुरवत्यपि आचार्यः पद्मावत्तिनं शिष्य-मामत्रय विंशतिकृत्वः पञ्चावत्तं कुर्वात । प्रतिहोममध्ययनकाल-प्रसिद्धर्षादिसारणं च कुर्यात्। आज्याहृतीर्ज्ञहुयात्। साविज्ये-स्वाहा १ ब्रह्मणेस्वा० २ श्रद्धायै० ३ मेधायै० ४ प्रज्ञायै० ५ धारणायै० ६ सदसस्पतये० ७ अनुमतये० ८ छन्दोभ्यऋषि-भ्यः ० ९। ततोऽवदानधर्मेण सक्तववदाय। अग्निमीळे मधुच्छन्दा-अग्निगायत्री उपाकर्मप्रधानद्धिसक्तुहोमे विनियोगः। अग्नि० तमंखाहा अग्नय इदं न मम। एवमग्निवैवत्येषु सर्वत्र त्यागः। सर्वत्र त्यागमाचार्य एव कुर्यात्। प्राक्संस्थान्युद्कसंस्थानि वाव-त्तानि जुहुयादिति जयन्तः। कुषुम्भकस्तद्गस्योप्तृणसूर्या अनु-ष्टुप्। अप्तृणसूर्यभ्य इदं०। त्वमग्ने गृत्समदोग्निर्जगती। अग्नय इदं । आवद्नगृत्समदः शकुन्तो जगती । शकुन्तायेदं । सो-मस्यमागाथिनोविश्वामित्रोक्षिष्ठिषु । अग्नय इदं ० । गृणानाज-मद्ग्निमित्रावरुणौ गायत्री। मित्रावरुणाभ्यामिद्०। त्वां हासे

नतः परम् । नवयशोपवीतानि द्दाहे धारयेत्ततः । इति का-षणीजिनिवचनाच पितृभ्य इत्यस्यापि द्त्वेत्यनेनान्वयः। होम-धारणे च यशोपवीतिमिति मन्त्रेण । ब्रह्मचारी च नृतनमेख-लादि धारयेत्। मौ औं यशोपवीतं च नवं दण्डं च धारयेत्। अजिनं कटिसूत्रं च नववस्रं तथैव च। इति कालाद्शोंदाह-तवचनात्। एषां धारणे क्रमो मन्त्रः प्रकारश्चोपनयनवद्दोध्यः। ततः कर्तव्यं कारिकायां-पश्चादशेख दभेषु प्रागशेषूपविदय च। आसिच्यापः शरावादौ द्भीस्तत्र निधाय च। प्रागप्रद-भंगभांस्ते कुर्युवहाा अलीनथा। सव्याहाति वद्न्त्युचेः सावित्रीं ब्रह्मयज्ञवत्। त्रिरभ्यसेत्पुरोङ्कारं व्याहृतींश्चात्र कर्मणि। अग्नि-मीळे इदं सूक्तमनुवाकं यथाविधि । प्रारमेरन्तृवं वापि त्वध्या-प्यान्वाचयेद्गुरः। प्रायश्चित्तादिसकळं होमरोषं समापयेत्। इति । शीनकोऽपि-ततोग्नेः पश्चिमे देशे प्राड्यूलकुरासंस्तृते । कृत्वा ब्रह्माञ्जार्छं पूर्वमासीनः प्राङ्युखो गुरुः । जिपत्वा सकृद्ौं-पूर्वाः समस्ता व्याहृतीर्गुरः। प्रणवाद्यां च सावित्रीं सकृदुद्या-रयेत्ततः। पश्चाहेदादिमारभ्य अध्यायं सूक्तमेव वा। तृवं वा-धीत्य तत्सर्वे शिष्यानध्यापयेत्ततः । इत्युपाकर्मप्रयोगः ।

अथोत्सर्जनकालः । तत्राश्वलायनः ।—मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताभ्योऽन्नेन द्वत्वाऽपोभ्यवयन्ति एता एव देवतास्तर्पयन्त्याचार्यानृषीन्पतृंश्चेतदुत्सर्जनम् । इति । व्याख्यातं
चैतद्वृत्तिकारेण । मध्यमाष्टकात्रहणं षण्मासान्तलक्षणार्थम् । तेन
तस्याः समीपे माध्यां पौर्णमास्यामित्यर्थ इति । बौधायनस्तु
पौष्यामप्युत्सर्जनमाह । श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाद्ध्यां वोपाकृत्य तैष्यां माध्यां वोत्सृजेदिति । अत्र कातीयसूत्रम्—अर्धषष्ठानमासानधीत्योत्सृजेयुर्धसप्तमान्वेति । तथा पौषस्य रोहिण्यां
मध्यमायां वाष्टकायामध्यायानुतसृजेयुरिति । तत्र हरिहरः पौषे
उत्सर्जनकर्तव्यतामिधायाह ततस्तिरात्रानन्तरं शुक्रपक्षेषु
छन्दांस्यधीयीरन्द्रण्णपक्षेष्वङ्गानि । ततः पुनरर्धषष्टानर्धसप्तमान्वा
मासानधीत्य पवमेवोत्सर्गं विधाय त्रिरात्रमेकरात्रं वावस्थाय
यथेष्टं विप्रतिष्टेरन् । ततः पुनरुपाकृत्याध्ययनं यावदुत्सर्गमिति ।
अनेनोत्सर्गद्वयं कातीयानां कर्तव्यमिति प्रतीयते । इदमेव स्पष्टी-

कृतं गङ्गाधरेण मध्यमाष्टकायां रोहिण्यां वा मन्त्रवाह्मणयो-हत्सर्गः पौषस्य रोहिण्यामिति सूत्रेण कर्तव्यः। तदूर्धं शुक्रप-क्षेषु मन्त्रबाह्यणयोरध्ययनं ऋष्णपक्षेष्वङ्गानां यावद्षपाढऋष्णद्-शमी आवणकृष्णद्शमी वागच्छति तत्रोत्सर्गः अध्वपमासा-निति सूत्रेण विहितः कार्य इति । इत्थमुपन्यस्य मतान्तरमण्यु-दाजहार। अपरे तु एकस्पैवोत्सरीस्य कालचतुष्टयं मन्यन्ते नो-त्सर्गद्वयमिति। द्वितीयमतमेव चानुस्तं रेणुकारिकायां-पौष-मासस्य रोहिण्यां कृष्णाष्ट्रस्यामथापि वा । माघस्याद्यतिथौ तत्र पूर्वाहे फाल्गुनस्य वा। उत्संग विधिवत्कुयोज्जलान्ते छन्दसां बहिः। इति । अत्र द्वितीयमतमेव सूत्रस्वरसानुसारीति प्रतीयते । परिशिष्टे कात्यायनः -उपारुत्योदगयने ततोऽधीयीत धर्मवित्। उत्सर्गश्चेक एवेषां तेष्यां प्रौष्ठपदेपि वा। इति। इदं च सामगविषयम्। तेषां हि यामाध्येयसामाध्ययनाङ्गमेक-मुपाकर्म सिंहार्के हस्ते विहितम्। अरण्याध्ययसामाध्ययनाङ्ग-मपरमुपाकर्म मकरार्के हस्ते विहितम्। तथैवोत्सर्जनद्वयप्रसक्तौ उत्सर्गश्चेक एव एषामित्युच्यते । प्रोष्ठपद्ग्रहणं च सिंहार्कप-रम्। सिंहे रवो तु पुष्याके इत्युक्तगार्थवचनात्। एवमुत्सर्ज-नोत्तरमध्ययनव्यवस्थोक्ता कारिकायाम्-अत आरभ्य षण्मासा-न्षडङ्गानि त्वधीयते । शुक्के वेदमधीयीत कृष्णेऽङ्गानीति के-चन । इति । आपस्तम्बधर्मप्रश्ने आवण्यां पौर्णमास्यामध्यायमु-पाकृत्य मासं प्रदोषे नाधीयीत तैष्यां पौर्णमास्यां रोहिण्यां वा विरमेत् अर्धपञ्चमांश्चतुरो मासानित्येक इति। अत्रोज्वलायां प्रदोषे प्रहणाध्ययनं धारणाध्ययनं च न कुर्यात् प्रदोषप्रह-णाद्रात्रावप्यूध्वं न दोष इति व्याख्याय विरमेदित्यन्तेऽनयोः पक्षयोः पञ्चमासानधीयीतेत्युक्तवा शिष्टसूत्रव्याख्यावसरेऽसि-न्पक्षे प्रोष्ठपद्यामुपाकरणं शास्त्रान्तरदर्शनात्। उत्सर्जनस्याप्र-तिकर्ष इत्युक्तम् । अस्मिन्पक्षे पौष्यनन्तरामायामुत्सर्जनमिति केचित्। शास्त्रान्तरसंवादेन तद्नन्तराष्ट्रम्यां तूचितम् । किं-चिद्रनत्वेपि पञ्चसंख्यावत्सार्धचतुःसंख्याया अपि संभवात्। मन्दमतिभिस्तूपाकभीदिन एव । ततः पूर्वमुत्सर्जनं कार्य-पुष्ये-

तिद्व्यम् । यमं तर्पयामि धर्मराजं० मृत्युं० अन्तकं० वैवस्वतं० कालं० सर्वभूतक्षयं० औदुम्बरं० दधं० नीलं० परमेष्ठिनं० वृको-द्रं०चित्रं० चित्रगुप्तं० इत्येतैस्तर्पयाम्यन्तैः प्रत्येकमेकैकं जलाङ्गालं द्वादिति । ततो यमो निहन्तेतिक्षोकं द्शवारं पठेयुः । इत्यु-त्सर्जनप्रयोगः ।

अस्यामेव पौर्णमास्यां रक्षाबन्धो मदनरते - रुण उवाच। संप्राप्ते अवणस्यान्ते पौर्णमास्यां दिनोद्ये। स्नानं कुर्वीत मित-मान्थ्रतिस्मृतिविधानतः । ततो देवान्पितृश्चेवं तर्पयेत्परमा-मसा। उपाकर्मादिकं कृत्वा ऋषीणां तर्पणं तथा। कुर्वीत ब्राह्मणेः सार्धे वेदानुहिस्य भक्तितः। सूद्राणां मन्त्ररहितं स्नानं दानं च शस्यते। ततोऽपराह्ममये कुर्यात्पोटिककां शुभाम्। कारयेचाक्षतैस्तद्वित्सद्धार्थेहॅमचर्चिताम्। वस्त्रेविचित्रेः कार्पासेः क्षोमेर्वा मलवर्जितैः। विचित्रतन्तुत्रधितां स्थापयेद्धाजनोपरि। कार्या गृहस्य रक्षा गोमयरचितैः सुवृत्तकुण्डलकैः। दुर्वापणैः सहितोनियतं दुरितोपशमनाय । उपछिते गृहमध्ये वृत्तचतुष्के न्यसेत्कुम्भम् । पीठ दत्त्वोपविदोद्राजामात्येर्युतश्च सुमुहूर्ते । वेश्याजनेन सहितो मङ्गलराब्दैः समुत्थितेश्चिहैः। रक्षाबन्धः कार्यः शान्तिध्वनिना नरेन्द्रस्य । देवद्विजातिशस्त्राण्यस्त्राणि रक्षाभिरचयेत्प्रथमम्। तद् चुरोधा चृपते रक्षां बधीत मञ्जेण। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । तेन त्वामपि बधामि रक्षे मा चल मा चल। इति। ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वेदयैः शुद्रै-श्चान्येश्च मानवैः। कर्तव्यो रक्षिकाबन्धो द्विजानसंपूज्य भक्तितः। अनेन विधिना यस्तु रक्षाबन्धनमाचरेत्। सं सर्वदोषरहितः सुखी संवत्सरं वसेत्। इति । अस्मिन्कर्मण्यौद्यिकी तिथि-श्रीह्या। पौर्णमास्यां दिनोदये इत्युपक्रमात् । उपाकर्मोपल-क्षितोत्तरकालताप्रतीतेश्च । इदं कर्म भद्रायां न कर्तव्यम् । भ-द्रायां हे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपति हन्ति ग्रामं हन्ति च फाल्गुनी। इति वचनेन श्रावणीपदस्य तत्र कर्तव्यरक्षाबन्धविषयत्वेन निवन्धृभिर्व्याख्यानात्। इति रक्षा-बन्धविधिः।

अस्यामेव पौर्णमास्यां रात्रौ अवणाकर्म। आवण्यां पौर्ण-

मासां श्रवणाकमेंत्युपक्रम्य अस्तमितं स्थालीपाकं श्रपयित्वेत्या-श्वलायनवचनात्। अस्य च श्रवणाकर्मणः मुख्यकाले देवादक-रणे लोपः मुख्यकालेऽपि सक्टद्व करणिमति केचित्। यथो-क्तमेतत्तृत्यन्यायायाष्ट्रकाप्रकरणे कर्केण सक्तकरणं चाभ्यासाश्र-वणादिति। अन्ये त्वीद्दशपाकयज्ञानां प्रत्यव्दमावृत्ति मन्यन्ते। उक्तं हि रेणुकारिकायाम्-अथातः अवणाकर्म शास्त्रदृष्टं मयो-च्यते। श्रावण्यामेव तत्कार्यमभावाद्गोणकालतः। वचनात्सूत्रका-रस्य सकृदस्य क्रिया भवेत्। एवमेवेतरेषां स्यादावृत्तिवा स्मृते-र्बलात्। सक्तकरणिमच्छिन्ति पाकयशेषु केचन। आवृत्ति केचि-दिच्छन्ति तत्रावृत्तिः सतां मता । इति । सास्तसमयप्रभृतिप्रकः-तकर्मपर्याप्तकालच्यापिनी पूर्वेव चेत्सैव ग्राह्या । दिनइयेऽपि तत्संबन्धे सत्यसति वा परैव। खण्डपर्वणि प्रकृत्युत्तरविकृति-कर्तव्यतानियमस्य सामान्यप्रवृत्तस्य विकृतिविशेषे पर्वविशेषवि-धायिशास्त्रानुरोधेन नेतुमुचितत्वात्। विशेषशास्त्राविरोधे विकृ-तिसामान्यनिर्णयस्येहाप्यहेयत्वात्। यत्तु कर्मणो यस्य यः काल इति शास्त्रात्प्रदोषच्यापिन्या प्राह्यत्वाभिधानं तत्पूर्वदिने घटिका-न्यूनपूर्वाह्मव्याप्यप्रवृत्ते परदिनेपि घटिकामात्रव्यापिन्यपि पर्वणि परिदने प्रकृत्युत्तरिवकृतिकर्तव्यतायाः सकलनिबन्ध्याशिकसं-मतायाः कथं न वाधमावहेदिति चिन्त्यम्। यश्च प्रकृतकर्मणि निशीष्टेः रात्रावनुष्टानस्य दृष्टान्तत्वाभिधानं तद्पि चिन्त्यम्। गृहदाहे निमित्ते क्षामवतीयदादि रक्षोभ्यो विभीयादिति निमित्ते विहिताया निशीष्टेनिमित्तानन्तरं कर्तव्यत्वेन अनैमित्तिकविकृति-निर्णयाविषयायास्ताद्दशप्रकृतकर्मणि दृष्टान्तत्वायोगात्। साम-वेदिनामप्यत्रैव अवणाकर्म सर्पविष्ठि ।-अथातः अवणाकर्म पौर्णमास्यां कृत्यमित्यादिना अवणाकर्म विधाय अहरहस्तूष्णीं बिंह हरेत्सायं प्राग्घोमादाग्रयण्या इति तदीयगृह्यसूत्रात्। अत्र पौर्णमासीसामान्योक्तावपि गृह्यान्तरवरोन पौर्णमासीविरोषे तदु-पसंहारसंभवाच । कातीयसूत्रेपि-अथातः अवणाकर्म आवण्यां पौर्णमास्यां इत्यादिना अवणाकमींकत्वा तदन्ते सर्पबिलरप्युक्तः।

अथ प्रयोगः। अत्र प्रथमप्रयोगे प्रातः स्वस्तिवाचनं वृद्धि-श्रादं च कुर्यात्। ततः कार्यं कारिकायां-पूरयेदहि कलशं नवं यावकसक्तिः। विधाय तन्नवे शिक्ये द्वीं वैकङ्कतीमपि। प्राच्यां दिशि द्यांच देशं बल्यर्थं परिगृह्य च । यवधाना विभ-ज्येकं भागमभ्यज्य सर्पिषा । इति । पात्रान्तरे अनका धाना निद्ध्यादिति शेषः। सर्पिषेति असंस्कृताज्येनेत्यर्थः। यनैर्नीहि-भिवां सक्तन्कारियत्वेति जयन्तः। द्यौनकः-नवे शिक्ये निधा-येव शिवयं कापि निवेशयेत्। धानाश्चाखिण्डताकाराः संपाद्याः प्रस्थमात्रिकाः। इति। अस्तमिते औपासनं हुत्वा प्राणानायम्य देशकालों संकीत्यं मम पुत्रपोत्रादीनां रोगनिवारणसमस्तपाप-क्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरपीत्यर्थे अवणाकर्म करिष्ये इति संकल्प अन्वाधानादिचक्षुषी आज्येनेत्यन्ते अग्नि चतुर्वारं चरुणा अच्युतं भोमं पुरोडारोन अशिमारायाज्येन वाजिनो धानाभिः रोषेण स्विष्टकृतिमित्यादि । पात्रासाद्ने स्थालीं कपालं शरावत्रयं उप-वेषमिति दक्षिणेन हस्तेन सन्येन प्रोक्षणीं चासाद्य। दन्यीदि प्रकृतिवत्। द्व्यां सह भुवि न्युव्जपात्रासाद्नम्। प्रोक्षणका-लेऽन्येन पुरुषेण प्रोक्षणं पुरोडाशहोमकाले कारिकायां तत्सूच-नात्। उलुखलमुसले हषदुपले शूर्प कृष्णाजिनं मदन्तीं द्भी-श्चेति-पुरोवद्वघातादि स्याद्धिभज्य च तन्दुलान्। तत्रेकेन पुरो-डारामन्येन अपये चरुम्। इति कारिकायां विभागविधिबलेने-कशूर्प एव इयोर्निवापप्रतीतेः । ज्ञयन्तस्त्वाहः केचित्रृथगेव निर्वापं कुर्वन्तीति। द्यौनकोऽपि-पुरोडाशार्थमन्यस्मिन्कृत्वा नि-र्वपणं पृथक्। इति। तदा शूर्पयोरासाद्नम्। पूर्णपात्रनिधा-नान्ते चर्वर्थं पुरोडाशार्थं च तूर्णीं चतुरश्चतुरो मुष्टीनिरूप्य तथैव प्रोक्षणम्। कारिकायां-हविद्यस्य तूष्णीं तु निर्वापप्रो-क्षणे इह। इति वचनात् पृथङ्निरुप्तान् पृथगवहत्य सहनिरु-सांख सहैवावहत्य तन्दुलान्द्रिधा विभज्य पुरोडाशीयान्स्वयं किंचितिपधीकृत्य कृष्णाजिने प्रस्कन्य पह्या पिष्टं कारियत्वा स्थालीमग्नाचधिश्रित्य परिस्तरणात्पश्चाद्वावङ्गारौ पृथकृत्य तयो-रेकं वायव्यदेशे निरस्याप उपस्पृश्य शिष्टमङ्गारमवस्थाप्य तस्मि-न्कपालं निधाय तत्रीन्यमङ्गारं निक्षिप्य पात्रान्तरेण पिष्टार्थमपः प्रताप्य प्रशालितमेकरारावमयो प्रताप्य खाग्रे निहिते सपवित्रे

१ 'त्रयमिति'. २ 'तत्रान्यावंगारी'.

१५ स्मृ० की •

तासिन्पिष्टं समोप्य वावंयमः स्वेण पूर्णपात्रोदकं पिष्टे निनीय तप्ताभिरिद्धः पिष्टं परिश्लाच्य पिण्डमभ्वराफमात्रं कुर्माकृति कृत्वा कपालाद झारं दभैरपोद्या स्थाल्यां तन्दुलानोप्य कपाले पुरोदाशं निधाय तदुत्तरतः रारावान्तरे धाना निक्षिप्य पुरोडारां सुक्ष्णी-कृत्य आज्यचरुपुरोडाशधानाः पर्यग्निकृत्य पुरोडाशमुल्मुकैः प्रताप्य द्भैं: प्रज्वाल्य साङ्गारेण भसनाभिवास्य विस्छवाग्यस्तं प्रक्षाल्य आज्योद्वासनादिसंमार्गान्तं कुर्यात् । सुक्संमार्गानन्तरं पाणिसंमार्गः। पुरोडाशाद्धसा द्भैरपोद्या चरुपुरोहाशावभिघार्यो-दगुद्वास्य पात्रान्तरे उपस्तीर्थ तत्र पुरोडाशमासाद्य लोकिका-ज्येन पूरियत्वा आविः पृष्ठं वा कृत्वा चरोक्तरत आसाद्य पुरो-डाशादुत्तरतः अका घाना अनका घानाश्च आसादा आज्यभा-गान्तं कृत्वाऽवदानधर्मेण चरोरवद्य । अग्नेनयेतिचतस्णामग-स्यऋषिः अग्निर्वता त्रिष्टुप्छन्दः होमेविनियोगः। अग्नेनय-खुद्या० १ अझेत्वंपारया० २ अझेत्वमसात्० ३ पाहिनोअझे० ४ इति ऋक्चतुष्टयेन स्वाहाकारसमकालं जुहुयात्। अग्नय-इदं । सन्येन पाणिना दक्षिणे पाणानुपस्तीर्य कृत्स्नं पुरोडाशं निधाय द्विरिभघार्य अच्युतायभौमायस्वाहेति जुहुयात्। अच्यु-तायमोमायेदं । यसिमाज्ये पुरोडादाः स्थापितस्तदाज्यं स्त्रवे-णावदाय। मानोअसे इत्यस्यागस्त्योशिक्षिष्ट्रप् होमे विनियोगः। मानो अमे इति हुत्वा अमय इदं० । खाञ्जलावन्येनोपस्तीर्य धाना द्विरोप्य हविरवत्तं चाभिघार्य। शंनो भवन्त्वत्यस्य वसिष्ठो वाजिनसिष्ट्प होमेवि०। शंनोभवन्तु० वाजिभ्यहर्०। ततोऽ-नक्ताधानाः पुत्राद्भियो दत्त्वा चरुधानैकदेशतः स्विष्टक्तं हुत्वा होमरोषं समाप्य ब्राह्मणान्मोजयेत्। इति श्रवणाकर्म।

अथ सर्पवितः। श्रवणाकर्मानन्तरं प्राणानायम्य देशकालो संकीत्यं मम भायोदिसहितस्य भौमादिसर्वसर्पेभ्यः संभावित-बाधापरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्पविलक्षपं कर्म करिष्ये इति संकल्प शिक्यस्यद्वींकलशावादाय निहितसक्तुभिर्द्वीं पूरियत्वा गृहान्निष्कम्य शुचौ देशेऽपोवनिनीय तत्र जुहुयात् सर्पदेवजनेभ्यः स्वाहेति। ततः कृताञ्जलिर्नमस्करोति—ये सर्पाः पार्थिवा ये अन्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिश्यास्तभ्य इमं बिलमा-

मला। माषमात्रा तद्र्षस्य तृतीयांशेन वा पुनः। हेमाभावे तु रूपस्य ताम्रस्यापि यथासुखम्। सर्वथैव द्रिष्ण क्रियते सृन्मयी युभा। वित्तशाळां न कर्तव्यं कृते कार्य विनद्यति। जलपूर्णे वस्रयुतं कुम्भं तस्यात्रतो न्यसेत्। पद्ममष्टद्लं पुण्यं गन्ध-पुष्णेः प्रपूजयेत्।

अथ षोडशोपचारमन्ताः । लम्बोदरं चतुर्वाहं त्रिनेत्रं रक्तवर्णकम् । नानाद्नतेः सुवेषाढ्यं प्रसन्नास्यं विचिन्तयेत्। ध्यायेद्रजाननं देवं तप्तकाश्चनसुप्रभम्। चतुर्भुजं महाकायं सूर्य-कोटिसमप्रभम्। ध्यानं। आगच्छेह जगन्नाथ सुरासुरनमस्कृत। अनाथनाथ सर्वज्ञ विद्यराज रूपां कुरु। गजास्याय नमः आवा-हनं। गोप्ता त्वं सर्वद्वानाभिन्द्राद्ीनां विशेषतः। भक्तद्ारि-द्यविच्छेत्ता एकद्न्त नमोस्तु ते। विद्यराजाय० आसनं। मोद्-कानामपीणेन भक्तानां वरदायक। देवदेव नमस्तेस्त भक्तानां फलदो भव। लम्बोद्राय० पाद्यं। महाकाय महारूप अनन्त-फलदायक। देवदेव नमस्तेस्तु सर्वेषां पापनाशन। शंकरसू-न्वे० अर्घे। कुरुष्वाचमनं देव सुसुखं चाखुवाहन। सर्वाघद्-लन स्वामिन्नीलकण्ड नमोस्तु ते । वक्रतुण्डाय० आचमनं। सानं पश्चामृतेनेव गृहाण गणनायक । अनाधनाध सर्वज्ञ नमो मूषकवाहन। उमासुताय० शुद्धानं ० पंचामृतस्नानं महाभिषेकं च०। रक्तवस्रकयुग्मं च देवानामपि दुर्लभम्। गृहाण मङ्गलं देव लम्बोद्र हरात्मज। शूर्पकणीय ० रक्तवस्त्रयुग्मं ०। ब्रह्मसूत्रं स्रोत्तरीयं गृहाण गणनायक। आरक्तं ब्रह्मसूत्रं च कनकस्योत्त-रीयकम्। कुन्जाय० यह्नोपवीतं। गृहाणेश्वर सर्वज्ञ दिव्यं चन्द्-नमुत्तमम्। करुणाकर कञ्जाक्ष गौरीसुत नमोस्तु ते। गणेश्व-राय० गन्धं। सुगन्धं दिव्यमाल्यं च गृहाण गणनायक। विना-यक नमस्तुभ्यं शिवस्नो नमोस्तु ते । विझविनाशिने नमः पुष्पं। अनेनेव नामा कुङ्कुमाक्षता दूर्वाश्च देयाः। दशाङ्गं गुग्गुलं धूपमुत्तमं गणनायक। गृहाण देवदेवेश उमासुत नमोस्तु ते। विकटाय । धूपं । सर्वन्न सर्वतत्त्वाद्य सर्वेश विबुधाप्रिय । गृहाण मङ्गलं दीपं घृतकपूरसंयुतम् । वामनाय० दीपं । नैवेद्यं गृह्यतां देव नानामोदकसंयुतम्। सर्वान्नफलसंयुक्तं सर्वभक्ष्येः समन्वि-

तम्। सर्वद्वाय० नैवेदां। फलान्यमृततुल्यानि सुगन्धान्यध-नारान। मयानीतानि वै भत्तया युहाणेमानि सर्वदा। सर्वार्ति-नाशिने० पःलानि। ताम्बूलं गृह्यतां देव नागवल्लाद्लेयुतम्। कपूरपूगसंयुक्तं सुगन्धं वक्रभूषणम् । विझहत्रं ० ताम्बूळं। महासंकटद्ग्धोऽहं गणेश शरणं गतः। तसान्मनोरथं पूर्ण कुरु सर्वेश्वरिय। धूम्राय० प्रदक्षिणां। सर्वेदेवाधिदेवेरा सर्वसि-द्धिप्रदायक। भत्तया कृतामिमां पूजां गृहाणोमासुत प्रभो। सर्वदेवाधिदेवाय० नमस्कारः। एवं पूजा प्रकर्तव्या पोडशेरुप-चारकैः । मोद्कान्कारयेनमातिस्तिलजान्द्श पार्वति । देवात्रे स्थापयेत्पञ्च पञ्च विप्राय कल्पयेत् । पूजियत्वा तु तं विप्रं भक्तिभावेन देववत् । दक्षिणां च यथारात्तया दत्वा पञ्चेव मोदकान्। भक्षयेत्रिशि चन्द्राय अर्घ्यं दत्त्वा यथाविधि। अर्घ्य-मनः। क्षीरसागरसंभूत सुधारूप निशाकर। गृहाणार्थं मया द्त्तं गणेश प्रीतिवर्धन । मोद्कद्वां । विप्रवर्ध नमस्तुभ्यं मोद्-कान्वे द्दाम्यहम्। सुपकानसफलान्पश्च देव द्क्षिणयान्वितान्। आपर्दुत्तारणायापि गृहाण द्विजसत्तम। प्रार्थना। अबद्धमति-रिक्तं वा द्रव्यहीनं मया इतम्। तत्सर्वं पूर्णतां यातु विश्ररूप गणेश्वर। ब्राह्मणान्भोजयेदेवि यथान्नेन यथासुखम्। स्वयं सु-ज्ञीत पञ्चेव मोद्कान्फलसंयुतान्। अशक्षेकमशं वा भुज्ञीत द्धिसंयुतम्। अथवा भोजनं कार्यमेकवारं हिमाद्रिजे। प्रतिमां गुरवे द्यादाचार्याय सद्क्षिणाम् । वक्षकुम्भसमायुक्तामाद्रौ मन्त्रमिमं जपेत्। विसर्जनं। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने त्वं गणेश्वर। वतेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव। एवं वतं तु कर्तव्यं प्रतिमासं त्वयाऽद्विजे। यावजीवं तु वा वर्षाण्येकार्वेदाति पार्वति । अशक्तावेकवर्षे वा प्रतिवर्षमथापि वा । इति ।

अथोद्यापनम् । उद्यापनं तु कर्तव्यं चतुर्थ्या आवणेऽ-सिते। स्वीकारश्च तथा कार्यः संकष्टहरणे तिथौ। गाणपत्यं तथाचार्यं सर्वशास्त्रविशारदम् । श्रद्धया प्रार्थयेदादौ तेनोक्तं वि-धिमाचरेत्। एकविद्यातिविप्रांश्च वस्त्रालंकारभूषणैः। पूजयेद्रो-हिरण्याद्ये द्वादी विधिना इनलम्। होमथेनमोदकान्मातिस्तल-

१ 'दुद्धरणाय' इांत पाठः.

नतः ८ पाद्याः यानसानैः पृथक् पञ्चास्तादिभिः । उपचारैः वोडराभिमें जेणानेन पूजयेत् ९ ॐनमो हेरम्व मर्मेदित मम संकष्टानिवारय निवारय स्वाहा। इन्द्रादीं होकपालांश्च समन्ताद्-र्वयत्सुधीः १० पक्तमुद्दतिलेश्वकानमोदकान्चृतपाचितान्। भक्ष्या-गृह्य गजवकं च भित्ततः। एभिनामपद्दैवमर्चयेत्सुलमाहितः १२ गणाधिप नमलेलु उमापुत्राघनारान । एकद्न्तेभवक्रेति तथा मूषकवाहन १३ विनायकेशपुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक । कुमार-गुरवे तुभ्यं सर्वसंकष्टनारान १४ प्रार्थयेच ततो देवं भक्तिनमः मसमधीः। विघराज नमसंस्तु उमापुत्राघनादान १५ यदुहिर्य कृतं मेडच यथाशक्या प्रपूजनम् । तेन तुष्टो ममाद्याशु हत्था-नकामान्त्रपूरय १६ विद्यानाराय मे सर्वानारायोपिक्षितान्त्रभो। त्वत्यसादेन कार्याणि सर्वाणीह करोम्यहम् १७ शत्रूणां बुद्धि-नारां च मित्राणामुद्यं कुरु। इति विद्याप्य देवेरां प्रणिपत्य पुनः पुनः १८ ततो होमं अकुर्वात रातमद्योत्तरं तथा। मोद्केर्वाणकं कार्य वतसंपूर्णहेतचे १९ लड्ड केंचरकाद्येवी सप्तिभः फलसंयुतम्। गणेशप्रीणनार्थाय बाह्मणाय ददाम्यहम् २० कथां श्रुत्वा ततः पुण्यां द्द्याद्ध्यं प्रयत्ततः । चन्द्राय सप्तवारं तु मन्त्रेणानेन पा-र्थिव २१ क्षीरोदार्णवसंभूत अत्रिगोत्रसमुद्भव । गृहाणार्थ शशाङ्केदं रोहिण्या सहितः शशिन् २२ ततः क्षमापयेदेवं शत्या विप्रांश्य भोजयेत्। खयं अज्ञीत तच्छेषं यद्वबाह्यणापितम् २३ सप्तग्रासान्मोनयुको हाराकल यथासुखम्। इत्थं कुर्यातु मासेषु चतुर्विपि विधानतः २४ उद्यापनं पश्चमे च कुर्याद्धीमान्प्रयस्ततः। सोवणं वक्रतुण्डं च शक्त्या कुर्याद्विधानतः २५ पूर्वोक्तेन विधा-नेन पूजयेद्धिसाधरः । चन्द्नेन सुगन्धेन पुष्पैर्नानाविधेः शुभैः २६ नारिकेलफलेनेच द्दाद्ध्यं समाहितः। तस्मै अक-वते द्याद्वाणकं फलसंयुतम् २७ शूर्पं पायससंयुक्तं रक्तवस्रेण वेष्टितम्। सोवर्णं गणपं तस्मे द्दाश्चेव सद्क्षिणम् २८ तिङा-नामादकं द्द्याद्रतसंपूर्णहेतचे । ततः क्षमापयेद्देवं विद्येशः श्रीय-तामिति २९ इत्थं चोद्यापनं कार्यं हयमेधफलं लभेत्। सर्वका-याणि सिध्यन्ति मनोभिलषितान्यपि ३० पुरा स्कन्दे गते राज-

न्पार्वत्या वे कृतं किल। चतुर्विप च मासेषु हरवाक्येन पार्थिच ३१ पद्ममे मासि दृष्टल कार्तिकेयो ह्यपर्णया। समुद्रपानवेळा-यामगस्येन पुरा कृतम्। त्रिषु मासेषु विद्येशप्रसाद्। त्रीतिमा-न्द्रिजः। षण्मासावधि राजेन्द्र द्मयन्या कृतं त्विद्म् ३३ नल-मन्वेपयन्या तु ततो हृष्टो नलोऽभवत्। नीतेऽनिरुद्धे चाणस्य नगरं चित्ररेखया ३४ क गतः केन नीतोऽसी याद्वो व्याकु-लोऽभवत्। प्रद्यमं पुत्रशोकार्ता रिक्मणी प्रत्यभाषत ३५ श्टणु युत्र प्रवक्ष्यामि यह तं मामके गृहे। शम्बरेण पुरा नीते बालके त्विय षड्दिने ३६ त्विद्धयोगजदुः खेन हृद्यं सम दारितम्। कदा द्रश्यामि ते पुत्र मुखमत्यन्तसुन्दरम् ३७ अन्यस्त्रीणां सुता-न्दृष्टा मम चेतो व्यदीर्यत । मम पुत्रो भवेतासौ समोऽनेन अमा-णतः ३८ इति चिन्ताकुलाया मे गतान्यव्दानि भूरिशः । त्वो महेवयोगेन लोमशो मुनिरागतः ३९ तेनोपदिष्टं विधिवत्सर्वा-चिन्ताहरं वतम्। संकष्टाख्या चतुर्थी च चतुर्वारं मया कृता ४० तत्प्रभावात्समायातो हत्वा शम्बरमाहवे। श्वात्वा चाशु प्रकुर्योस्त्वं ततो शास्यसि वै फलम् ४१ प्रद्युद्धेन कृतं राजन् गणनाथस्य तोषणम्। श्रुतो बाणासुरपुरेऽनिरुद्धो नारद्गत्तद्ग ४२ शात्वो इवेन चादिष्टं कृतवानिसा तद्वतम्। एकवारं महे-शस्य संग्रामाद्गीत एव हि ४३ गत्वाशु शोणितपुरं हत्वा बाणा-सुरं मुधे । आनीतो हुखया सार्धमनिरुद्धस्तद् नृप ४४ अ-न्येर्देवासुरैः पूर्व कृतं विघेशतुष्ट्ये । ऋषिभिर्मानवैश्चेव तथा राक्षसिंकनरैः ४५ आपद्यपि च संकष्टे प्रकुर्याद्रोगशान्तये । अनेन सहशं लोके सर्वसिद्धिकरं वेतम् ४६ तपो दानं च तीर्थ च विद्यते नैव कुत्रचित्। यच्छेषं द्विजदेवानां भोक्तव्यं सह ब-न्धुभिः ४७ कार्यगौरवमालक्ष्य कुर्यान्मासान्बहूनिप । बहुनात्र किमुक्तेन नास्त्यन्यत्कार्यसिद्धये ४८ नोपद्दयं त्वभक्ताय नास्ति-काय राठाय च। देयं पुत्राय शिष्याय श्रद्धायुक्ताय साधवे ४९ मम त्रियोसि राजर्वे धर्मिष्ठः पाण्डुनन्द्न । कार्यकर्तासि छोका-नामुपिद्षष्टं तवानघ ५० तसात्सर्वेषु कार्येषु कर्तव्यं आधितं त्वया। सिध्यन्ति सर्वकार्याणि नान्यथा ऋषिभाषितम् ५१

१ 'छतम्' पाठः. २ 'परं' इति पाठः.

यदा यदा पश्यति कार्यमुद्यतं नारी नरो वा विद्धाति सद्दतम्। संप्रेक्ष्य कार्याणि समीहितानि किं दुर्लभं विद्यहरे प्रसन्ने ५२ इति श्रीब्रह्याण्डपुराणे संकष्टहरचतुर्थीवतकथासमाप्ता॥

अथाष्ट्रस्यां जनमाष्ट्रमीवतम्। भविष्ये जनमाष्ट्रमीवतं अरुत्य—अतिवर्धे विधानेन मद्भको धर्मनन्द्न। नरो वाप्यथ वा नारी सोभाग्यमतुलं भवेत्। इह धर्मरित भूत्वा मृतो वैकुण्ड-मायुयात् । इति । तथा-मम जन्मिद्ने पुण्ये सर्वालंकारभूषि-तः । पूज्यते पाण्डवश्रेष्ठ जनैरुत्सवसंयुतैः । परचक्रभयं तत्र न कदाचिद्भवेत्प । पर्जन्यः काळवर्षे स्यादीतिभ्यो न भयं भवेत्। गृहे वा पुज्यते यसिन्देवक्याश्चरितं मम। तत्र सर्वसमृद्धिः स्याकोपसर्गाद्कि भयम्। इति। तथा स्कान्दे-व्रतेनाराध्य देवेशं देवकीसाहितं हरिम्। त्यक्तवा यमपुरं घोरं याति विष्णोः परं पद्मा जनगएमीवतं ये वै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः। कार-यन्त्यथाचा लोका रुक्षीस्तेषां सदा स्थिरा। सारणं वासुदेवसा सत्युकाले भवे न सुने। सिध्यन्ति सर्वकार्याणि कृते जनमाष्टमी-वसे। इति। एवं फलभवणाद्दं काम्यं निसंच। उदाहत-भविष्यवाक्ये प्रतिवर्षमिति वीष्साभवणात्। -भावणे वह्छे पक्षे ऋष्णजनमाष्टमीवतम्। न करोति नरो यस्तु भवति कररा-क्षसः । इति । ऋणाएमीदिने प्राप्ते येन मुक्तं द्विजोत्तम। त्रैलो-क्यसंभवं पापं तेन अक्तं न संशयः। ब्रह्मझस्य सुरापस्य गोवधे कीवधिपि वा । तहोके मुनिशाईल जयन्तीविमुखस्य च । जय-न्तीवाखरे प्राप्ते करोत्युद्रपूरणम्। पोध्यते तिलमात्रं तु यम-वृतेः कलेवरम् । इति भविष्यस्कान्दयोरकरणे दोषश्रवणाच । अत्र भोजनकरणे प्रत्यवायश्रवणेनोपवासाकरणस्य प्रत्यवायनि-मित्तदबज्ञापनात् ।-केवलेनोपवासेन तसिज्ञन्मदिने मम। रात-जनमङ्कतात्पापानमुच्यते नात्र संशयः। इति माधवोदाहृतवाक्ये केवळोपवासस्य फलसंबन्धप्रतीतेरपवास एव प्रधानम्। पूजादेः स्पष्टत्तीयाश्चर्या फलसंयन्धाश्रवणात्तदङ्गत्वम् ।-तसामभ्यर्चनं चीरेहिन्ति पापं त्रिजनमजम्। इत्यादिफलभवणं तु अपापन्छो-कश्रवाणवत्स्वतिमात्रम्। अतएव निर्णयामृते पेहिकामुष्मिकपः-लश्रवणात्सवैरेवात्रोपवासवतं कार्यमित्युक्तमिति प्राञ्चः। नव्या-

सु-अष्टमी रोहिणीयुक्ता निक्यर्घे दृश्यते यदा । सुख्यकालः स विशेयस्तत्र जातो हरिः खयम्। इति वसिष्टवाक्ये मुख्यस्य प्रधानस्य काल इति ब्युत्पत्या अधेरात्रस्य प्रधानकालत्वप्रतितेः। उपवासस्येव प्राधान्ये तद्नुपपत्तिः। पूजाया अपि प्राधान्ये तु तस्या अर्धरात्रे एव विधानाद्धरात्रस्य प्रधानकालत्वं संगच्छ-ते। अत उभयोरपि प्राधान्यमित्याहः। नव्यतरस्तु उभयोः प्रा-धान्ये चित्रोद्धिकरपेक्षफलश्रवणात्प्रयोगभेदापत्तिः। नच-श्रा-वणे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टमीवतम्। इत्यादि वाक्येषु वतरा-ब्देनोभयोरुपादानाद्राजस्यवत्त्रयोगैक्यमिति वाच्यम्। प्राति-स्विकवावयैः पृथक्फलसंबन्धे परस्परनैरपेक्ष्येणैवेतिकर्तव्यता-म्वयेन भिन्नप्रयोगत्वस्यावर्जनीयत्वे सति एकपद्रोपाद्रानस्य य इष्ट्या पद्यनेत्याद्वद्विरोधात्। नच पृथकप्रयोगत्विमष्टं स्वद्ध-तपद्धतावेकप्रयोगत्वलेखविरोधात्। तसात्सोपवासो हरेः पू-जामिति, तसान्मां पूजयेत्तत्र शुचिः सम्यगुपोषित इति वाक्य-योरुपवासस्य गुणत्वप्रतीतेः। ततो धावतीत्यादिवदुपवासः फ-लिसंस्कारतया अङ्गं। एवं चोपवासे फलश्चितरर्थवादः। नचैवं संकल्पवाक्ये उपवासं करिष्यामीत्युपवासकीर्तनमनुपपन्नमिति शंक्यम्। मन्त्रस्य क्रियासंबन्धिप्रकाशनेनाप्यङ्गत्वोपपत्तेरित्या-हुः। तन्न। भाष्यकारमतेऽदृयर्थत्वेन निरपेक्षविहितयोरप्याधा-नपवमानेष्ट्योः संवत्सरे निर्वपेद्वादशरात्रे निर्वपेत्सद्योवेत्यादि-कालशास्त्रपर्यालोचनया परस्परसापेक्षयोरेवाग्निजनकत्वमिति पश्चमे मिश्रोक्तन्यायेन-सोपवासो हरेः पूजां-तसान्मां पूजयेत्त-त्रेत्यादावेककाले परस्परसापेक्षकर्तव्यत्वप्रतीतेः। तथेव चित्री-द्धिश्यायाविषयत्वात् विजातीयानेकफलसंबन्धिनोरप्युपवासपू-जयोः काम्यसामिधेनीकलपद इर्येष्ट्योरिव न पृथकप्रयोगत्वापत्तिः। तथाहि । एकविंदातिमनुब्र्यात्मतिष्ठाकाम इत्यादिवाक्येषु फ-लाय विहितानाम चुवचनान्तराणामाभ्यतया प्रकृतयागानपेक्ष-त्वेपि अनुव्यादिति दर्शप्रयुक्तानिगदानन्तरविहितत्वान दर्शा-तृथकप्रयोगत्वम् । तथा पौराणवतविधिषूपवासवतसंकल्पोत्तरं पूजाचन्द्रार्घदानादिकर्तव्यताविधानान्नोपवासापेक्षया पूजादेः पृथकप्रयोगापत्तिः। अविष्यपुराणे हि—सप्तस्यां त्वल्पभुकुर्याह्-

न्तधावनपूर्वकम् । उपवासस्य नियमं रात्रौ सुप्याजितेन्द्रियः । केवछेनोपवासेन तस्मिन्जनमिद्ने मम। सप्तजनमकृतात्पापान्मु-च्यते नात्र संशयः। उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्त वासो गुणैः सह। उपवासः स विशेयः सर्वभोगविवर्जितः। ततोऽष्टम्यां तिलैः सातो नदादौ विमले जले। सुदेशे शोभने कुर्याद्देवक्याः स्तिकागृहम्। इत्यादिश्रन्थे पूर्वकृतोपवासनंकल्पोत्तरकालत्वस्य विधित्सितस्तिकागृहनिर्माणपूर्वके पूजादौ पाठपाप्तस्यापि तती-5ष्टम्यामिति ततः शब्देना चुन्न्यादित्य चुशब्देनेव विधेरेक प्रयोग-तैव फलं प्रत्युत भवन्मते श्रीकृष्णपूजाया इव देवकीपूजाया अपि फलसंबन्धात्कृष्णपूजातः पृथकप्रयोगत्वमापद्येत । श्र्यते हि भविष्ये-प्रणवादिनमोन्तेन युथङ्गमानुकीर्तयन् । कुर्यात्पूजां विधिशश्च सर्वपापापनुत्तये। इति। एवं चासादुक्तप्रकारेणैव पुजयोरेकप्रयोगत्वं भवद्भिरप्युपपादनीयं तत्पूजोपवासयोरिप किमिति नोपपाद्यते। फलिसंस्कारत्वेनोपवासविधित्सायां च केवलेनोपवासेनेत्युक्तवचने केवलस्योपवासस्य फलसाधकत्व-कीर्तनं न युज्यते । नचाङ्गमेव प्रधाननिरपेक्षं फलं साध्यतीति खुतिरिप वक्तं युक्ता। किंच-वासुदेवं समुद्दिश्य सर्वपापप्रशा-न्तये। उपवासं करिष्यामि कृष्णाष्टम्यां नभस्यहम्। इत्यादिसं-कल्पवाक्ये उपवासस्येव संकीर्तनं तत्फिलिसंस्कारार्थत्ववादिभिः कथमुपपादनीयम्। प्रधानसंकल्पेनैवाङ्गसंकल्पसिद्धेः। दशी-द्यारम्भे दर्शपूर्णमासाभ्यां यक्ष्ये, सोमेन यक्ष्ये इति प्रधानविष-याण्येव संकल्पवाक्यानि बौधायनाद्याः कल्पकाराः सारन्ति । प्रयुक्षते च तथैव याशिकाः। नतु कचिद्पि श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि प्रथमसंकल्पवाक्ये अङ्गस्याप्य चुकीर्तनं केनापि कल्पका-रेणोक्तं केनापि याश्विकेन कियमाणं वा दृश्यते । नतरां केव-लाङ्गस्य। यचोक्तं अङ्गत्वेप्युपवासं कियासंबन्धिनं प्रकारायनमन्त्रः करणत्वं भजत इति तद्पि चिन्त्यम् । नहायं मन्त्रः पूजाङ्गं यत्त-त्संबिन्धतयोपवासं प्रकाशयन् तत्र करणतां गच्छेत्। श्रुतिलि-ङ्गाभ्यां मानसिकयारूपसंकल्पाङ्गमयम् । न चोपवासस्तदङ्गतया तत्संबन्धी येन तत्प्रकाशकस्य संकल्पाङ्गत्वं घटेत इत्यादि सु-धिय एव विवेचयन्तु । वस्तुतस्तु सद्नरत्नाद्यदाहृत-भविषयो-

त्तरपुराणश्जनमाष्ट्रमी लाखे ताबदालोच्यमाने जनमाष्ट्रमीसंशक-वतसेव प्राधान्यमिति प्रतीयते। तत्र हि-कीहरां तद्भतं देव देवै: सर्वेरनुष्टितम् । जन्माष्ट्मीतिसंशं हि पवित्रं पापनाशनम्। इत्युपकस्य। श्रीवृष्ण उवाच। मासि भाद्रपदेऽष्टस्यामित्यादिनो-पवाससंकल्पविधिपूर्वकं श्रीकृष्णपूजां देवक्यादिपूजां जागरणं च विधाय। - प्रसङ्गेनापि यो अत्तया व्रतं पश्येज्ञनाकुलम्। सर्व-पापविनिर्मुक्तः प्रयाति हरिमन्दिरम्। इति वतेनोपसंहारः कृतः। व्रतशब्दश्च मानससंकल्पवाची। स्नातकवताधिकारपितेषु वि-धिनिषेधेषु संकल्पपरतायाः स्मृतिव्याख्यातृभिरभ्युपगमात्, चातुमीस्याद्यङ्गभूतवताधिकारपिठतेषु केशान्निवर्तयीतेत्यादिसौ-त्रविधिनिषेधेषु सूत्रव्याख्यातृभिनीरायणवृत्तिकृदादिभिः संक-रुपपरतायाः स्त्रीकारात्, जातेष्टिन्यायेनोपक्रमोपसंहारैकरूप्या-चैकवतपरत्वे निर्णीते किंविषयसंकल्पात्मकं व्रतं विधित्सितमि-त्याकाङ्कतायां यावत्योन्तराले फलसंबन्धितया निर्दिष्टाः किया-स्तावद्विषयकसंकल्पस्य फलसंबन्धस्य श्वापन एव सकलश्रुतीनां जातेष्टिफलश्रुतीनामिव तात्पर्यावगमादुपवासपूजादिविषयकसं-कल्पस्यैव प्राधान्यम् । जातेष्टिवाक्यरोषस्थाष्टाकपालादीनामिव व्रतावयवभूतोपवासपूजादीनां कस्य प्राधान्यमिति, प्रयोगेक्यं प्रयोगभेद इति च चिन्ताद्वयमपि न प्रेक्षावद्भिः कर्तुमर्हम्। संगच्छते चैवं सति वतस्येव नित्यकाम्यत्वसिद्धार्थमनेकशास्त्रो-दाहरणं हेमाद्रादिषु । अतएव हेमाद्रिणा स्वोदाहतेषूपवासनि-त्यत्वकाम्यत्वबोधकवाक्येषूपवासदाब्दः संकल्पपरतयेव व्या-ख्यातः। उपवासो नाम सेतिकर्तव्यताकोऽभोजनसंकल्प इति। संभवति चैवं सति संकल्पाङ्गमचैः उपवासशब्देन प्रधानिक-याप्रकाशनम् । तस्माज्जन्माष्टम्यां संकल्पस्यैव प्राधान्यमित्यनव-द्यम्। एवमेव जयन्तीव्रतमपि व्याख्यातम्। तत्रापि ह्युक्तनिब-न्धोदाहृताग्निपुराणस्थवाक्यनिचये-कृष्णाष्ट्रम्यां भवेदात्र कलकौ रोहिणी नृप। जयन्ती नाम सा श्रेया उपोष्या सा प्रयत्ताः। इति जयन्तीसंज्ञयोपक्रम्य। -अतः परं महीपाल संप्राप्ते तामसे कलौ। जन्मनो वासुदेवस्य भविता वतमुत्तमम्। इति मध्ये परामृश्य-यः कुर्योद्धतमेतत्तु पुण्यवान्भैक्तितः सद्।। इहामुत्र

९ 'भक्तिमान्सदा'.

सुंबी विद्वान्परात्परतरं वजेत्। इत्युपसंहतम्। अतोऽत्राप्युप-वासादिसंकल्पात्मकवतसेव प्राधान्यम्। इति वतस्वरूपनिर्णयः।

अथ कालनिर्णयः । तत्राध्मी द्विविधा । विद्वा युद्धा च। अर्धरात्राद्वीक् सप्तमीवेधवती निन्ता तद्रहिता शुद्धा। नात्राष्ट्रम्यास्तिथ्यन्तर इव दिवासत्वं वे व्यत्वप्रयोजकम् । उक्त-रीत्या सत्यप्युपवासादिपाधान्ये तस्या अर्धरात्रव्यातेरेव श्राह्यत्व-निर्णयहेतुत्वात्। यथाह चसिष्टः-अष्टमी रोहिणीयुक्ता नि-श्यर्धे दृश्यते यदि । मुख्यकालः स विज्ञेयस्तत्र जातो हरिः स्वयम्। इति। तत्र न मुख्यस्य कः छ इति षष्ठीतत्पुरुषः। उक्त-रीत्योपवासस्यापि प्रधानशरीरनिविष्टत्वेनाहोरात्रस्यापि प्रधान-कालत्वात्। पूजामात्रप्राधान्ये तस्या अपि अर्धरात्र इव काला-न्तरेपि कर्तव्यतायाः-त्रिकालं पूजयेद्देवं दिवा रात्रौ विशेषतः। अर्धरात्राविप तथा पुष्पैनीनाविधैरपि। इति भविष्यवचसा प्रतीतेः मुख्यस्य काल इति तत्पुरुवात् मुख्यः काल इति कर्म-धारयस्य स्थपत्यधिकरणन्यायेनौचित्यात्। कालस्य मुख्यकालत्वं च खट्याध्याऽसाधारण्येन निर्णायकत्वम्। अतो युक्तमर्थरात्रा-द्वांक्सप्तमीयोगेन विद्वत्वमिति । द्वयोरिप शुद्धाविद्धयोर्दिना-न्तरासत्त्वे नैव संदेहः। कोट्यन्तराभावात्। दिनद्वयसत्त्वे रो-हिणीयोगाभावे चत्वारः पक्षाः-पूर्वेद्यरेव निशीथव्यापित्वं, परे-द्युरेव वा, उभयत्रापि तत्, नोभयत्रापि चेति। आद्यपक्षे पूर्वेव। निर्णायकिनिशीयव्याप्तेस्तत्रैव सत्त्वात्। अतएव द्वितीये परैव। तृतीयचतुर्थयोरिप परैव। उक्तनिर्णायकस्योभयत्रापि सत्त्वेऽसत्त्वे वा अधिककालव्यापित्वेन परस्या एव प्रशस्तत्वात्। — मुहूर्ते-नापि संयुक्ता संपूर्णा साष्ट्रमी भवेत्। कि पुनर्नवमीयुक्ता कुल-कोट्यास्तु मुक्तिदा। इति यमवाक्ये नवमीयोगेन प्राशस्त्या-भिधानाच । एवं रोहिणीयोगेपि पूर्वेद्युरेव निशीथे अष्टमीरोहि-णीयोगः, परेद्युरेव तत्र संयोगः, दिनद्वयेपि तत्र संयोगः, इति पक्षत्रयेपि पूर्वविद्यर्थः। आद्ययोर्निणीयकस्यैव व्यवस्थितत्वात्, तृतीये अधिककालच्याप्तेर्नवमीयोगस्य च प्राशस्त्याधायकत्वात्। दिनद्वये निशीये रोहिणीयोगाभावस्तु रोहिणीयुक्ताष्टम्यां पश्चधा

१ सल्यामुपवासादि इति ।

१६ स्मृ० की०

संभवति-परेद्यरेव निशीथाद्न्यत्र रोहिणीयुक्ताष्टमी निशीथ-व्यापिनीत्येकः। दिनइयेपि ततोन्यत्र रोहिणीयुक्ता परेद्युरेव नि-शीथव्यापिनीति द्वितीयः। दिनद्वयेपि निशीथव्यापिनी परेद्य-रेव रोहिणीयुक्तित तृतीयः। दिनद्वयेपि तद्व्यापिनी पूर्वेद्यरेव रोहिणीयुक्तेति चतुर्थः । पूर्वेद्यरेव निशीथव्यापिनी परेद्यरेव रोहिणीयुक्तित पश्चमः। तत्राद्येषु चतुर्विप परैव। आद्यपक्ष-त्रये अर्धरात्रच्याप्तिरोहिणीयोगयोस्तद्न्यतरस्य चैकत्रेव सत्त्वेन निर्णयात्। चतुर्थे संकल्पकालसत्त्वसाहोरात्रसंबन्धस नवमी-योगस्य सप्तमीवेधराहित्यस्य च अष्टम्याः प्राशस्त्यातिशयाधाय-कत्वेन बहूनामनुरोधेनार्धरात्रादृध्वं सतो रोहिणीयोगस्पैकस्य कचिद्पि कर्मण्य नुपयोगेना नाद्रणीयत्वात्। पश्चमपक्षे तु पूर्व-स्या एव त्राह्यत्वे निर्शाथव्यामेनिर्णायकता प्रसक्ता। सा—दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रोहिणी कला। रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दुसंयुताम् । इति ब्रह्मवैवर्तवचनेनापोद्यते । अत्रहि चन्द्रोदयसंयुतामधरात्रव्यापिनीमित्यर्थः। दिनद्वयेप्यर्धरात्रव्या-पित्वाभावे वहुरात्रसंयुतां वा कुर्वीत तिह्नावच्छेदेन राज्यव-च्छेदेन वाऽष्टम्यां कलामात्राया अपि रोहिण्या योगाभाव इति विधीयते। तेन रोहिणीयोगस्य निशीथव्याप्तेश्च विरोधे रोहिणी-योग एव च निर्णायको न निर्शाथन्याप्तिः। ईहरो एव विषये रोहिणीयोगस्यैच निर्णायकतेति ज्ञापितं भवति।

वचोन्तराणामिष फलवत्त्वं विष्णुरहस्ये—प्राजापत्यक्षंसंयुका कृष्णा नमिस चाष्टमी। मुहूर्तमिष लभ्येत सोपोष्या सा
महाफला। इति। स्कान्दे—उद्ये चाष्टमी किंचिन्नवमी सकला यदि। भवेतु बुधसंयुक्ता प्राजापत्यक्षंसंयुता। अपि वर्षशतेनापि लभ्यते यदि वा नवा। इति। चिह्नपुराणेऽपि—कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैका रोहिणी यदि। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता
उपोष्येव प्रयत्नतः। इति। अयमेव निर्णयो माधवादिसकलदाक्षिणात्यनिवन्धकर्तॄणामिष संमतः, गौडनिवन्धितित्वक्ततोपि। उक्तं हि तेन—वासरे वा निशायां वा यत्र युक्ता तु
रोहिणी। विशेषेण नभोमासि सैवोपोष्या सदा तिथिः। इत्यादिवचःसु प्वकारात्—एकाद्शीत्रताद्राजन्नधिकं रोहिणीवतम्।

ततोपि दुर्हमं मत्वा तस्यां यसं समाचरेत्। इति ब्राह्मवचने जन्माष्टमीवतस्य रोहिणीवतत्वश्रवणात् तिथिहेथे रोहिणी निया-मिकेव। बुधवारादियोगे तु फलातिरायमात्रम्। अतः षष्टिद्-ण्डामिप रोहिणीरहितां परित्यन्य रोहिणीसहिता खल्पाप्यथमी परैवेति, संमतं चाचार्यचूडामण्योरिप परिद्ने स्वल्पाप्यष्टमी रोहिणीयुता चेत्सर्वापवादिका परैवोपोष्येति। यत्त् तेन बुध-सोमवासरयो रोहिणीतुल्यत्वमुक्तं तद्यक्तिविरोधानिबन्धविरो-थाचोपेक्षणीयम्। अत्र केचित्रिशीथस्य कर्मकालत्वात्कर्मकाल-शास्य सर्वापेक्षया प्रावल्याद्रोहिणीयोगस्य बुधवारादिसहप-िठतस्य तद्वदेवानिणायकत्वात् उक्तविषये निशीथव्यापिन्येव शाह्या। नच ब्रह्मवेवर्तादिवाक्यं कर्मकालशास्त्रस्य वाधकं तस्या-न्यथासिद्धत्वात्।तत्र तावद्वस्यैवतादिवाक्ये इन्दुसंयुतामित्यत्र इन्दुराब्दः सोमवारपरः। सोमेनापि विशेषत इस्यनेनैकमूल-त्वलाभात्। एवं चाहोरात्रावच्छेद्न रोहिण्यभावे निशीथगा श्राह्यति नार्थः निशीयवाचकराव्हाभावात्। किंतु दिनइयेपि निशीथस्पर्शाभावे सोमवाराधिकरात्रिव्याह्योर्निर्णायकत्वं वि-धीयत इति । यद्वा अस्त्विन्दुसंयुतामित्यस्य निर्शाथपरत्वं, तथा-पि रात्रिपद्नाधिकव्याप्ति लक्षयित्वाऽहोरात्रावच्छेदेन रोहिणी-योगाभाचेऽधिकरात्रिव्यापिनीं कुर्वीतेत्युक्तवा तद्पोद्यते विशेषे-णेति। सत्यपि रोहिणीयोगे निशीधगैव श्राह्येत्यर्थः। अथवा दिनद्वये वैषस्येण मुह्तित्मकनिशीथस्परीं अहोरात्रावच्छेदेन रोहिणीयोगाभावे विशेषेणेन्द्रसंयुतामधिकनिशीथव्यापिनीमिति याचत्कुर्वात, रोहिणीयोगे त्वधिकिनशीथव्यापिनीमपि विहाय स्वल्पनिशीथयोगिनीं रोहिणीयुक्तामेव कुर्वीतेति स्कान्दवाक्ये-प्युद्यशब्द्श्यन्द्रोद्यपरः। तारापत्युद्ये सतीत्यनेनेकमूलत्वक-ल्पनालाघवात्। अन्यथा रोहिणीवुधयुक्तेवोत्तरा श्राह्या स्यानतु बुधाभावेपि। स्कान्दवाक्ये रोहिणीवुधयोः सहितयोरेव श्रव-णाद्रोहिणीयोगमात्राद्वि बुधमात्रयोगाद् युत्तरा श्राह्या स्थात्क-थमधंजरतीयाभ्युपगमः। विष्णुरहस्यविष्ठिपुराणस्थवचनयोत्त मुहूर्तपदं निशीथपरम्। कलापदं तहर्तिकलापरम्। वस्तुतस्तु दिनद्वयेऽष्ट्रस्यां निशीथव्याप्तावेकदेशव्याप्तौ वोक्तपक्षद्वयमपि

निर्णायकं नतु कर्मकालव्याप्तिशास्त्रवाधकम्। तसादुक्तविषये रोहिणीयुक्तां परां परित्यज्य निशीथव्यापिन्येव शाहोत्याहुः। तन्त्र । यत्तावद्व हावेवर्तवाक्ये प्रथमव्याख्यायामिन्दु शब्दस्य सो-मवारपरत्वे एकमूलकल्पनालायवमुक्तं तत्स्वोक्तिविरुद्धम्। नहि सोमवारयुक्ताधिकरात्रिव्याप्तेनिर्णायकत्वमत्र विधित्सितत्वेन स्वाभिमतं शास्त्रान्तरं वा कचिद्पि सिद्धमिति भवद्भिः स्वीक-र्तुमुचितं, बुधसोमयोः प्राह्यस्त्यमात्रार्थत्वं नतु निर्णायकत्वमिति रोहिण्या अनिर्णायकत्वहष्टान्तमसक्द्रदिः। इन्दुराब्द्स्य वा-रवाचित्वे लक्षणापत्तिदाषः। चन्द्रवाचको ह्ययं तद्देवत्यत्वाह्य-क्षणयेव काले प्रवर्तत नागराब्द इव पन्नस्याम् । अस्मन्मते त्दितस्यैव संतासंयोगसंभवाबोद्ये लक्षणा। उदितेषु शुका-दि षु वाल्यव्यवहारो ह्यस्तावस्थायामसत्तामेव द्योतयति । नचा-सत्तासंयोगसंभवः। सत्ताक्षिप्तोद्यस्य विशेषणत्वसंभवे उप-ळक्षणत्वस्याच्याच्यत्वात्प्रथमोपस्थितावस्थात्यागे उद्यद्वस्यस्येव संयोगनिरूपकत्वेन निशीथलाभः। किंच सोम-वाराधिकरात्रिव्यापित्वस्य भवद्भिमतग्राह्यतावच्छेद्कस्य नि-शीथगतिथिसाधारणत्वात्तस्या अपि रोहिणीयोगामावे ब्राह्यत्व-मित्यनिष्टापत्तिस्तद्वस्थेव स्यात्। अथोभयदिने निशीथस्पर्शा-भावे इत्यध्याहियते काऽत्र वाक्यार्थबोधापूर्णता यत्प्रयुक्तोऽध्या-हारः। सति वा तिसानुभयदिने निशीथस्पर्शे इति नाध्या-हार्यमित्यत्र किं विनिगमकं, प्रत्युत दिनद्वये निशीथाव्याप्ती रोहिणीयोगाभावे च पूर्वदिने कलामात्राधिकरात्रिव्याप्तौ सोम-वारयुतायां पूर्वदिनोपवासः सकलिवन्धविरुद्धः सकलिशिष्टा-चारविरुद्धधापद्यतेति प्रथमव्याख्यानमयुक्तम्। अत एवापरा-कें—मुहूर्तमप्यहोरात्रे यस्मिन्युक्तेव लभ्यते। अष्टमी रोहिणी-चक्षे तां खुपुण्यामुपावसेत् । इति । व्याख्यातमेतत्तेनेवात्रा-ष्टम्याः प्राधान्यं रोहिणी तु ति हिरोपणं नात्र सातत्येन नक्षत्र-योगोपेक्षणीयो मुहूर्तमपीति वचनादिति। अनेन ग्रन्थेनाष्टमी रोहिण्यृक्षयुक्ता प्राप्तेति योजितं भवति। नचात्र मुहूर्तराब्दो निशीथपरत्वेन व्याख्यातुं शक्यते अहोरात्रपद्वैयध्यापातात्।

१ सत्तया।

द्वितीयेऽपि कुर्वातेति सित्कयाश्रवणेन प्रतीयमानैकवाक्यता-भङ्गोऽन्याय्य आपद्यते, रात्रिपदेऽधिकरात्रिलक्षणा च जतिलय-वाग्वादिवाक्यवतपूर्वविधेरत्तरविधिशोषभावः पूर्वविध्यर्थनिन्दा-या अश्रवणेन स्वीकर्तुमुचितः। स्वीकियमाणश्च प्रतीयमानैक-वाक्यताभङ्गेन प्रथमतो वाक्यभेद्मङ्गीकृत्य पुनरेकवाक्यत्वक-ल्पनायासात् पिण्डं समुत्सुज्य करं लेढीति न्यायं नातिवर्तेत । सर्वा चैषा कल्पना वाक्यानर्थक्यपर्यवसायिन्येव स्यात्। नि-शीथव्यापिन्या त्राहात्वस्य शास्त्रान्तरे सुप्रसिद्धत्वात् । तृती-येपि वैषम्येण निर्शाथस्पर्शस्याशब्दार्थस्य न वाक्यार्थान्तर्गतत्व-कल्पनमुचितम्। नापि तृतीयपाद् च वैयर्थ्यं स्वीकर्तुमुचितम्। रोहिणीयोगानुरोधेनाधिकनिशीथव्यापिनीं विहाय खल्पनिशी-थगाया रोहिणीयुक्ताया प्रहणे कथं कर्मकालशास्त्रवाधः। तद्धे-किसम्नेव दिने निशीधव्याप्तौ यथा तामेव प्रापयेत् तथैकिसा-न्दिनेऽधिकनिशीथव्याप्तौ तामेच प्रापयेत्। तद्यदि रोहिणीयो-गानुरोधेनोक्तशास्त्रस्य कदाचिद्वाधोऽभ्युपगम्यते उचितस्तर्हि वचनस्वरसात्प्रतीयमानो निःसंकोचः सदैव तद्वाधः स्वीकर्तु-मिति सर्वथेव नेदं वाक्यं कर्मकालशास्त्रवाधमन्तरेणान्यथासि-इम्। यत्तु स्कान्दवाक्ये उद्यपदं तारापत्युद्यपरमिति तद्-प्यसत्। सकला नवमीत्यस्यानन्वयापत्तेः। नहि निशीथोत्तर-प्रवृत्तां नवमीमावालं केचिद्पि सकलत्वेन व्यवहरेयुः। यत्वे-वंसति बुधस्यापि रोहिणीतुल्यत्वापाद्नं तदुक्त ब्रह्मवैवर्तवाक्य-वहुधनिर्णायकत्वप्रापकानन्यथासिद्धवचनाभावेनैव विद्वद्भिर्वक्त-महम्। स्कान्दवाक्यं तु स्वतो रोहिणीबुधयोः प्राशस्त्यापाद-कतां तुल्यवदेव बोधयतीति नार्धजरत्तीयापत्तिः। यत्त्र विहिपु-राणविष्णुरहस्यस्थवाक्ययोः मुहूर्तपदस्य निशीथपरत्वं कला-पदस्य तद्वर्तिकलापरत्वमिति व्याख्यानं तद्पि वचनयोरानर्थ-क्यापादकमिति न रमणीयं मुहूर्तमपीत्यपिशब्दस्यानन्वयापादकं च। नहि मुख्यतमकालस्य नक्षत्रसंबन्धे सति उचितयोगाभाव-द्योतकोऽपिशब्दः संगच्छते । यत्त वस्तुतस्त्वत्यादिनोक्तं तद-प्ययुक्तम् । मुहूर्तपदस्य स्वोक्तिनशीथपरत्वत्यागापत्तेः स्कान्द-

वाक्यादुक्तविषयत्रये रोहिणीयोगवहुधवारस्यापि निर्णायकत्वा-पत्तेः कोहि स्कान्दवाक्यस्योक्तवाक्याभ्यां विशेषः। तथा चोक्त-विषयत्रये यदेकत्र रोहिणीयोगः अपरत्र बुधयोगस्तदा निर्णया-भाव एवापद्येत । तसात्कर्मकालशास्त्रं वाधित्वानन्यथासिद्धो-क्तानेकशास्त्रभ्यः पूर्वदिनस्थां निशीथव्यापिनीमपि विहाय स्व-ल्पापि रोहिणीयुक्ता परैवोपोष्येति सिद्धम्। एतेन जनमाष्टमी-जयन्तीवतयोभेंद्मभ्युपगच्छतां साधवाचार्याणां मतेपि स्वरूप-रोहिणीयुक्ताष्ट्रस्यां निशीथव्यापिनीं विहायोपवासद्वयस्य तन्त्रण सिद्धिरुपन्ना। उक्तविधया ब्रह्मनैवर्तवाक्यस्य वतद्वयेपि नि-शीथव्याप्तिनिणीयकापवाद्कत्वेन रोहिणीयोगनिणीयकताया ओचित्यस्य स्फुटत्वात्। यतु कर्मभेद एवायुक्त इति। तन्न। जन्माष्टमीजयन्तीति नामभेद्स्य भेद्कत्वात्। ननु-रोहिणी च यदा कृष्णपक्षेऽष्टम्यां द्विजोत्तम। जयन्ती नाम सा घोका सर्व-पापहरा तिथिः। इति विष्णुधर्मोत्तरे तिथिवाचकोयं जयन्ती-राब्दो न कर्मनामधेयमिति चेत्, अहो साधवाचार्यान्प्रत्यविदि-तज्ञापनमेतत् श्रीमद्भिः क्रियते। चिद्तिं तु तेषामप्येतत्। उक्तंहि तै:-यस्मिन् वर्षे जयन्त्याख्ययोगो जन्माष्टमी तदा। अन्तर्भृता जयन्यां स्यादक्षयोगप्रशस्तितः । अत्र हि योगस्य जयन्त्याख्यत्वोत्तया नक्षत्रयुक्ताष्ट्रम्या जयन्त्याख्यत्वं प्रतीयते । कथं तर्हि नाम्ना कर्मभेद् इति चेत् तिथेः स्वतः पापहरत्वासं-भवेनोक्तवाक्यां श्वितिथिपद्स्य तद्धिकरणकव्रतपरत्वावद्यं भावे तत्सामानाधिकरण्येन जयन्तीपद्स्य वतनामत्वमेवेति वाक्यार्थ-तत्त्वविद्वाचार्याभिप्रायप्रतीतेः। अनयेव दिशा वाक्यान्तरेष्वपि कर्मनामत्वे निर्णाते योगादौ लाक्षणिकप्रयोगाभिप्रायेण जयन्त्या-ख्यत्वस्योपपादनीयत्वात्। अन्यथा जनमाष्टमीशब्दस्य कर्मना-मत्वं न स्यात् । - जन्माष्टमी जनमनोनयनाभिरामा पापापहा सुगतिनन्दितनन्दगोपा । यो देवकीं सुतयुतां यजतीह तस्यां पुत्रानवाप्य समुपेति पदं स विष्णोः। इति हेमाद्रौ भविष्य-वाक्ये तस्यापि तिथौ प्रयोगात्तिथिवाचिनोरपि जयन्तीजन्माष्ट-मीराब्दयोः पूर्णमास्यमावास्याराब्दयोरिव तत्प्रख्यन्यायेन संभवे-त्कर्मनामत्वम्। कथमन्यथा हेमाद्रौ मद्नरते च-अथ जयन्ती-

त्रतमथ जन्माष्टमीत्रतमिति पृथगुपक्रमेण सेतिहासभेदं पृथगुप-न्यासः अहृद्यवाग्वन्नेतुं शक्यः। दृश्यते च प्रधानरूपयोर्वेल-क्षण्यम् । जयन्तिवते हि देवकीवासुदेवयोरेव पूजनविधिना इिदेवेलत्वं प्रतीयते। जन्माष्टमीवते तु नन्द्यशोदाद्विनामन्येषा-मिप पूजनविधानाद्वहुदैवत्यत्वम् । हेमाद्रो जयन्तीवताख्याचि-कायां-नाहं वियोगं संसोद्धमहाम्येव सुलोचन। इति देवनया प्रार्थितेन वासुद्वेनोक्तम्-त्वां च पुष्पादिभिदेंचि पूजियष्यन्ति मानवाः । दिनेऽसिन्मां महाभागे तवोत्सङ्गतं शिशुम् । इति । जन्माष्टमीवताख्यायिकायां तु-प्रणवादि नमोन्तं च पृथङ्गमा-नुकीर्तयन्। कुर्यातपूजां विधिशक्ष सर्वपापापनुत्तये। देवक्ये वसुदेवाय वासुदेवाय चैवहि । बलदेवाय नन्दाय यशोदायै पृथकपृथक् । इति वहुदैवत्यत्वमुक्तम् । शक्यते चेदृशस्थळे भावनाव च्छेद्क धात्वर्थ भेदेन भावना भेदो निरूपयितु मिति युक्ति-विरुद्धं सकलमाधवहेमाद्यादिमहानिवन्धविरुद्धं च जनमाष्टमी-जयन्तीवतयोरेक्यं न विद्धिद्धिवंकुमुचितम्। सत्यपि चैवं वत-भेदे यथा नोपवासहयप्रसक्तिस्तथा ब्रह्मवैवर्तवचसेवोपपादितम्। नचैवं तद्भचनवलादेव पूर्वदिने निशीथोत्तरप्रवृत्ताष्टस्यां मुहूर्त-परिद्नस्थिनशिथव्यापिनीं रोहिणीयोगरहितामप्टमीं विहायोपी-षणं प्रसज्येतेति वाच्यम्। पूर्वोक्तरीत्या संकल्पात्मकवतस्य प्रधा-नत्वेन-प्रातः संकल्पयेद्विद्वाचुपवासवतादिकं। इति प्रातःकालस्य प्रधानकालत्वेन तद्यापिन्या इव शहीतुमुचितत्वात्। नच-दिवा वा यदि वा रात्रावित्यादिशास्त्रं निशीथव्याप्तेरिव प्रातःकाल-व्याप्तरिपं निर्णायकत्वापवाद्कम्। रात्रियोगनिर्शाथव्याध्योरिव प्रातःकालव्याप्तेस्तत्रागुपादानात् । नचैवं निशीथव्यापिनीमपि विहाय प्रातःकाछव्यापिन्या उपादानं स्यादिति वाच्यम् । मुख्य-कालः स विशेय इत्याद्यदाहतशास्त्रेस्तद्पवादात्। नच प्रातःका-लव्याप्तिवाधकस्य निशीथव्यापित्वस्य वाधकेन रोहिणीयोगेन प्रातःकालव्याप्तिनिर्णायकत्ववाधः सुतरामुचित इति शङ्क्षयम्। यावद्वचनंवाचिनकिमित्यधिककल्पनाया अन्याय्यत्वात्। पूर्विदेने सप्तमीवेधे तु निशीथव्यापिन्या अपि त्राह्यत्वापवादो वैष्णविन-

१ अहृदयवदुनेतुं। २ द्विदेवत्वं।

षयः । यथोकं ज्योतिर्निबन्धे पाग्ने—सर्वथा स्तमीयुक्ता संत्याज्या सर्ववैष्णवैः। उपोष्या नवमीयुक्ता तदुक्तं पुष्करे स्फुटम्। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी। सम्हक्षापि न कर्तव्या स-राल्या सा प्रकीर्तिता। उक्तश्चेषोपवादो वैष्णविनवन्धकर्तृभिर्नृ-सिंहपरिचर्याकर्तृप्रभृतिभिः। अनुसृतश्च सकलदेशस्थवोष्णवधु-रीणैः। एवं सित गौरीवततृतीयायां द्वितीयावधिनिन्दार्थवादस-हिताचारबलेनौद्यिकी स्वल्पापि तृतीया प्राह्येति स्वीकुर्वद्धिर्जन्माष्ट्रम्यां वैष्णवाचारिनन्दाप्रवृत्तेवैष्णवधर्मद्वेष एव स्वगतः प्रक-रीक्रियत इत्यलं विस्तरेण। इति कालनिर्णयः।

अथ प्रयोगः। वतात्पूर्वाहिन दन्तधावनपूर्वकं ऋतेकस-क्तः वतिदने कृतनित्यिकियो देवताः प्रार्थयेत्। सूर्यः स्नोमो यमः कालः संध्ये भूतान्यहः क्षपा। पावको दिक्पतिभूमिराकाशं खचरा नराः। ब्राह्मं शासनमास्थाय कल्पध्वमिह संनिधिम्। इति। ततः पवित्रपाणिः प्राङ्मखो बद्धशिखो जलपूर्णे ताम्यपात्रं द्क्षिणहस्तेनादाय देशकालौ संकीर्तयेत्। तत्र सप्तस्या चर्तमा-नत्वेऽप्यष्टमीमेव कीर्तयेत्। यां तिथि समनुप्राप्येत्यादिशास्त्र-णापादितसाकल्यायास्तिथेः कृतस्त्रप्रयोगाङ्गत्वेन संकल्पाङ्गत्वस्या-वर्जनीयत्वात्। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जन्माष्टमीवतं करिष्ये इति सं-कल्य। वासुदेवं समुद्दिश्य सर्वपापप्रशान्तये। उपवासं करि-ष्यामि कृष्णाष्टम्यां नभस्यहम् । अथ कृष्णाष्टमीं देवीं नाभाश्चनद्रं सरोहिणीम्। अर्चयित्वोपवासेन भोक्ष्येऽहमपरेहिन । एनसो मोक्षकामोऽसि यद्गोविन्द त्रियोनिजम्। तन्मे मुञ्जतु मां जाहि पतितं शोकसागरे। आजन्म मरणं यावद्यन्मया दुष्कृतं कृतम्। तत्रणाशय गोविन्द प्रसीद पुरुषोत्तम । इति पात्रस्थं जाल्डं क्षि-पेत्। यद्वा। अद्य स्थित्वा निराहारः श्वोभूते परमेश्वर । भो-क्ष्यामि देवकीपुत्र अस्मिन्जनमाष्टमीवते। इत्येवं संकल्पयेत्। ततो देवकीप्रसृतिमण्डपं विचित्रवासोभिः पुष्पफलसजले ने चक-लशैदींपावलीभिः पुष्पमालाभिश्च रमणीयं चन्दनागरुध्यितं नृ-त्यगीतवादित्रवीणावेणुरवाद्याकुलितं दिधहरिद्रादिमङ्गलाद्रवयो-पेतं रक्षामणिविभूषितं अग्निखङ्गकृषणच्छागनागमुसलख्युतद्वारं

१ पष्पके पाठः।

षष्ठ्यादेच्याधितं विधाय। तन्मध्ये सर्वतोभद्रोपरि श्वेतपटा-वृतमञ्चके प्रसुप्तदेवकीस्तनं पिवन्तीं श्रीकृष्णप्रतिमां निधाय। देवकीचरणौ संवाहयन्तीं पङ्कजासनिध्यतां श्रीप्रतिमां च स्थाप-येत्। भित्तिषु च खङ्गचर्मधरं वसुदेवं नन्दगर्गगोपीगोपालान् सक्खमा अलीन् देवगन्धर्वादीन्कंसनियुक्तान्कु अरादींश्च यमुना-इदस्यं कालियं अपरमपि यथासंभवं तत्कालीनं श्रीकृष्णचरितं लिखित्वा । तत्रेव प्रदेशान्तरे मञ्जकोपरि प्रसूतकन्यया सह य-शोदाप्रतिमां च खापयेत्। तथा प्रदेशान्तरे पीठोपरि वसुदेव-देवकीनन्द्यशोदाश्रीकृष्णबलदेवचिण्डकाप्रतिमाः स्थापयेत्। प्र-तिमाश्च—काञ्चनी राजती ताम्री पैत्तली राजती तथा। वार्क्षी मणिमयी चैव वर्णकैर्छिखितास्तथा । इत्यन्यतरपक्षेण कार्याः । अन्यपक्षे भित्तिस्थिचित्रान्तर्गता एव पूज्याः। ततो नद्यादिजले तिलेः स्नात्वा प्रतिमास्वरयुत्तारणपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् । त-द्धिंघ च मुर्तिप्रतिष्ठाविधौ वश्यामः। मध्याहे संध्योत्तरं च यथाराक्ति पूजाद्वयं विधाय—अर्धरात्रे शुचिर्भूत्वा देशकालौ संकीत्यं आक्रणप्रीत्यर्थं सपरिवारकृष्णपूजां करिष्ये इति संक-ल्प्य। गायद्भिः किनराद्येः सततपरिवृता वेणुवीणानिनादैः श्र-ङ्गारादर्शकुन्तप्रवरकृतकरैः किंनरैः सेव्यमाना । पर्यङ्के स्वास्तृते या मुद्तितरमुखी पुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुवद्ना देवकी दिव्यरूपा। इति देवकीं ध्यात्वा। मां चापि बालकं ध्यात्वा पर्यङ्के स्तनपायिनम्। श्रीवत्सदक्षसं शान्तं नी-लोत्पलद्लच्छविम्। इति श्रीकृष्णं ध्यात्वा। लक्ष्मीं च देवक्या-अरणान्तिके पङ्कते निषण्णां तस्याअरणौ संवाहयन्तीं ध्यायेत्। ततो देवक्ये नम इति देवकीमावाह्य मूलमन्तान्ते वासुदेवाय नम इति संकीर्त्य श्रीकृष्णमावाहयामीति तत्प्रतिमायामावाह-येत्। ततो ॐनमोदेव्ये श्रिये द्वितीयमञ्जने यशोदाये नमश्च-विडकायं नम इति उभे आवाह्य श्रियमावाह्य देवक्ये नमो वसु-देवाय यशोदायै नन्दाय बलदेवाय चण्डिकायै नम इति पीठे चेतरदेचता आवाह्य। भित्तिस्थिचित्रे समस्तपरिवारदेवताभ्यो नम इति सामान्येनावाहयेत्। ततः सपरिवाराय श्रीकृष्णाया-सनपाद्याच्याचमनीयानि तैरेव मन्त्रीनित्यविधिना द्यात्। ततः

कर्तवां हमाद्रौ भविष्ये—श्रीरादिक्षपनं कृतवा चन्द्नेनाचुले-पयेत्। इति । क्षीरादिपरिमाणं तत्पूर्वकर्तव्याभ्यङ्गपरिमाणं चा-पेक्षितत्वान्महापूजाप्रकरणोक्तं शिवरात्रिवते वश्यमाणं त्राह्यम्। स्नानादिषु मन्नः भविष्ये—योगेश्वराय देवाय योगानां प-तये विभो। योगोद्भवाय नित्याय गोविन्दाय नमोनमः। इति। ततः आचमनीयादि पुष्पान्तं पूर्वोक्तमन्त्रेद्त्वा । यज्ञेश्वराय दे-वाय तथा यशोद्धवाय च। यशानां पतये नाथ गोविन्दाय नमोनमः। इति धूपादौ। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्ध-वाय च। विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमोनमः। इति नैवेद्ये। हेमाद्रौ तु—यक्षेश्वराय विश्वेश्वरायेति मन्त्रद्वयस्य पूजामकत्वेनोक्तत्वात् सानोत्तरं गन्धादिदीपान्तोपचारैः पूज-नमुक्तमन्त्रद्वयेन कार्यमिति प्रतीयते। तत्रेव-जगन्नाथ नमस्तु-भ्यं संसारभयनाशन । जगदीश्वराय देवाय भूतानांपतये नमः। इति नैवेद्ये। धर्मेश्वराय धर्माय संभवाय जगत्पते। धर्मज्ञाय च यशाय गोविन्दाय नमोनमः। इति शयनमञ्ज इत्युक्तम्। गा-रुडे त्वन्ये मनाः। यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञसंभवाय गोविन्दाय नमोनमः। इति अध्ये। यज्ञपदस्थाने योगशब्दयुक्त ईदरा एव मत्रः स्नाने। विश्वपद्युक्तो नैवेद्ये। धर्मपद्युक्तः खाहान्तो घृताक्ततिलहोमे। स चाष्टोत्तररातमष्टोत्तरसहस्रं वा कार्यः विश्वपद्युक्त एव रायने। तचा भगवतो देवकीपर्यङ्के। सोमपद्युक्त उक्तमत्रश्चन्द्रपूजायामिति। भगवतो नमस्कारप्रद्-क्षिणान्तपूजने समाप्ते स्थण्डिले रोहिणीसहितं दाद्याङ्कं उक्तम-त्रेण संपूज्य-राङ्के तोयं समादाय सपुष्पकुराचन्द्नम्। जानुभ्यां धरणीं गत्वा चन्द्रायार्ध्य निवेद्येत्। क्षीरोदार्णवसंभूत अत्रि-गोत्रसमुद्भव। गृहाणार्ध्य दाशाङ्केश रोहिण्या सहितो मम। ज्योतसापते नमसुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः। नमस्ते रोहिणी-कान्त अर्ध्य नः प्रतिगृह्यताम् । इति मन्नद्वयेन । अर्ध्यदानसमये विशेषो भविष्ये-चन्द्रोदये शशाङ्काय अर्घ्य दद्याद्वरिं सरन्। अनधं वामनं शोरिं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम्। वासुदेवं हषीकेशं माधवं मधुसूद्नम् । वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं ब्राह्मणित्रयम्। समस्तस्यापि जगतः सर्गसंस्थितिकारिणम्। अनादिनिधनं विष्णुं

त्रेलीक्येशं त्रिविक्रमम् । नारायणं चतुर्वाहं शङ्खचकगदा-धरम्। पीताम्बरधरं नित्यं वनमालाविभूषितम्। श्रीवत्साङ्कं जगत्सेतुं श्रीकृष्णं श्रीधरं हरिम्। इति । पुराणान्तरेतु क्षीरोदा-णेवेत्यादिना एकेन मन्त्रेणार्घ्यं द्त्वा-ज्योत्स्वायाः पतये तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः। नमस्ते रोहिणीकान्त सुधावास नमोस्तु ते। नभोमण्डलदीपाय शिरोरताय धूर्जिटेः। कलाभिर्वर्धमानाय नमश्चन्द्राय चारवे। इति चन्द्रं प्रणम्य। अनघं वामनं शोरिं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम्। वासुदेवं हषीकेशं माधवं मधुसूद्नम्। वाराहं पुण्डरीकाक्षं र्शुंसहं दैत्यसूद्नम् । दामोद्रं पद्मनामं के-शवं गरुडध्वजम्। गोविन्दमच्युतं कृष्णमनन्तमपराजितम्। अ-धोक्षजं जगद्वीजं संगिथित्यन्तकारणम्। अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेरां त्रिविक्रमम्। नारायणं चतुर्वाहुं राह्यचकगदाधरम्। पीताम्बरघरं नित्यं वनमाळाविभूषिम्। श्रीवत्साङ्कं जगत्सेतं श्रीकृष्णं श्रीधरं हरिम्। प्रपद्येऽहं सदा देवं सर्वकामप्रसिद्धये। प्रणमामि सदा देवं वासुदेवं जगत्पतिम्। इति श्रीकृष्णं प्रण-मेत्। ततः श्रीकृष्णायार्धं द्द्यात्। तत्र मन्त्रः—जातः कंसव-धार्थाय भूभारोत्तारणाय च। देवतानां हितार्थाय धर्मसंस्थाप-नाय च। पांडवानां हिताथीय दैत्यानां निधनाय च। गृहा-णार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे। कौरवाणां विनाशायेति कचित्पाठः । ततो भगवन्तं प्रार्थयेत् । - त्राहि मां सर्वलोकेश हरे संसारसागरात्। त्राहि मां सर्वपापन्न दुःखरोोकार्णवात्य-भो। सर्वलोकेश्वर त्राहि पतितं मां भवार्णवे। देवकीनन्द्न श्रीश हरे संसारसागरात्। त्राहि मां सर्वदुःखद्म रोगशोकार्ण-वाहरे। दुर्गतांस्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्सकृत्। सोऽहं देवातिदुर्वृत्तस्त्राहि मां शोकसागरात्। पुष्कराक्ष निमग्नोऽहं मायाविज्ञानसागरे। त्राहि मां देवदेवेश त्वत्तो नान्योस्ति रक्षि-ता। यद्वा कचन कोमारे योवने यच वार्धके। तत्पुण्यं चृद्धि-मायातु पापं हन हलायुध। इति।

ततः कार्यमुक्तं तत्रैव। अर्धरात्रे वसोर्धारां पातयेद्रव्यस-र्षिषा। ततो वधीपयेत्रालं षष्टीनामादिकं मम। कर्तव्यं तत्क्ष-णाद्रात्रौ प्रभाते नवमीदिने। यथा मम तथा कार्यो भगवत्या म-

होत्सवः । ब्राह्मणान्मोजयेद्भत्तया तेभ्यो द्याच्य दक्षिणाम् । हि-रण्यं मेदिनीं गावो वासांसि विविधानि च । यद्यदिष्टतमं तत्त-रूष्णो मे प्रीयतामिति । यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजन-त् । भौमस्य ब्रह्मणो गुस्ये तसे ब्रह्मात्मने नमः । नमस्ते वासु-देवाय गोब्राह्मणहिताय च । शान्तिरस्तु शिवं चास्तु इत्युक्त्वा मां विसर्जयेत् । ततो बन्धुजनौधं च दीनानाथजनं बहु । भोज-यित्वा सुशीन्तात्मा स्वयं भुक्षीत वाग्यतः । एवं यः कुरुते देव्या देवक्याः सुमहोत्सवम् । प्रतिवर्षे विधानेन मद्भक्तो धर्म-नन्दन । नरो वा यदि वा नारी यथोक्तं लभते फलम् । इह धर्मरतिभूत्वा मृतो वैकुण्ठमाग्रयात् । इति ।

जयन्तीयोगसत्त्वे तु संकल्पकाल एव जनमाष्टमीवतं जयन्ती-वतं च तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्प । अर्घरात्रे देवक्या उत्स-ङ्गगतः श्रीकृष्णः पूज्यः। एवं च युगपत्पूजाद्वयसिद्धार्थे देवक्याः श्रीकृष्णस्य च हे हे प्रतिमे कार्ये। जन्माष्टमीवते पर्यङ्कस्थितयोः पूजनम्। जयन्तीवते तु देवक्या उत्सङ्गगतस्य श्रीऋष्णस्येति विशेषः। द्वादशाङ्गुलविस्तारं रोहिणीयुक्तं रौप्यमयं चन्द्रं सं-पूज्य सौवर्णपात्रे राजते वा राह्वे वा सपुष्पफलकाञ्चनं जलमा-दाय क्षीरोदार्णवेत्यादिना पूर्ववद्ध्यदानं ततः कर्तव्यम्। ततो नु पूजयेत्तां तु सकृष्णां देवकीं नृप। गन्धपुष्पेश्च नैवेद्येदछत्रेश्चा-भरणैस्तथा। ततः प्रार्थयेत्-प्रणमे देवजननि त्वया जातस्तु त्रामनः। वसुदेवात्तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमोनमः। सपुत्रार्थ प्रदत्तं मे गृहाणेमं नमोस्तुते । अदितिर्देवमाता त्वं वसुदेवस्तु कश्यपः। अजीजनस्त्वं श्रीवासं वासुदेवं सनातनम्। इति। पुत्रेण सहिता सपुत्रा देवकी तदर्थ दत्तं पूजोपहारम्। पूजान्ते जागरणं कार्यम् । तदुपायश्च सद्नरत्ने अग्निपुराणे-इत्येवं पू-जियत्वा तं पुरुषसूक्तैः सबैष्णवैः। स्तुत्वा वादित्रनिर्घोषेगीत-वादित्रमङ्गलैः। सुकथाभिविंचित्राभिस्तथा प्रेक्षणकैरपि। पूर्वे-तिहासैः पौराणैः क्षिपेत्तां शर्वरीं नृप। इति। पुरुषसूक्तैरिति बहुवचनं वेद्भेद्कृतभेदाभिप्रायम्। कथासु वैचित्रयं भाषाकृतं वैदिकसूक्तानां प्रागिभधानात्। इतिहासपुराणकथानामन्तेऽभि-

१ सुशीलात्मा ।

धानात्। प्रेक्षणकाणि कुत्हलानि नृत्यादीनि । अत्र वैष्णव-सूक्तकरणकस्तुतिभावनाविशिष्टपौराणेतिहाससंभिन्नस्तुतिकथा-करणकजागरणभावना त्रैवर्णिकानां विधीयते । तादृश्या अन्या-न्यति विधातुमयोग्यत्वात्। हेमाद्रौ पुराणान्तरेपि-रात्रौ तु जागरः कार्यो नृत्यगीतसमाकुलः। इति वर्णचतुष्टयसाधारण एष विधिः पूर्ववत्संकोचकाभावात् । नन्दगृहस्थजनमलीलाश्रव-णोत्तरं च वैष्णवाः परस्परं द्ध्यादिभिः सिश्चेयुः। श्रीभागव-ते-गोपाः परस्परं हृष्टा द्धिक्षीरघृताम्बुभिः। आसिञ्चन्तो वि-छिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। इति श्रुतेन पुराणकल्पेन पूर्ण-मास्यां यज्ञितिवद्धिध्युत्रयनात् । नचात्र गोपकर्तृकश्रवणात् गोपान्त्रत्येवायं विधिः। इति ह साह वट्कुर्वाष्णिर्माषान्मे पचते-त्यत्र वाण्णिकर्त्वकत्वस्य श्रुतस्याप्यविवक्षासाधकेन पाष्टन्यायेन गोपकर्तृकस्याविवक्षितत्वात् ।

स्त्रीकतृकत्रते विशेषो हेमाद्रौ पुराणान्तरे-अरुणोद्यवे-लायां नवम्यां च ततः स्त्रियः। रक्तवस्त्रान्विताः सर्वाः पुष्प-माल्येरलंकताः । नयन्ति प्रतिमा होता नानाविभवसंयुताः। नदीतीरं महारम्यं विविक्तं वा महासरः। ततः स्नानं प्रकुर्वी-रन्स्नापयन्ति च ताः स्त्रियः। ततः प्रविश्य च गृहं यावकं भुअते च ताः । युक्तमिक्षुविकारैश्च मध्वाज्यमरिचैः सह । इति ।

अथ पारणानिर्णयः। तच केवलतिश्युपवासे तिश्यन्ते सनक्षत्रोपवासे उभयान्ते कर्तव्यं-जन्माप्टमी रोहिणी च शिव-रात्रिस्तथेव च। पूर्वविद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्। इति भृगुवचने ईदृशार्थतात्पर्यस्य मद्नरलेऽभिधानात्, तिथि-नक्षत्रनियमे तिथिभान्ते च पारणम् । अतोन्यथा पारणे तु वत-भक्तमवामुयात्। इति स्कान्दवचनाच। यदि तिथिनक्षत्रयो-रन्यतरान्तो दिने लभ्यते उभयान्तस्त रात्रौ तदा दिवैवान्यतरान्ते पारणं कार्यम् । - सर्वेष्वेवोपवासेषु दिवा पारणमिष्यते । अन्यथा पुण्यहानिः स्याद्दते धारणपारणम् । इति ब्रह्मवैवर्तवचनात्। तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्। पारणं तु न कर्तव्यं यावन्नेकस्य संक्षयः। इति नारदीये अन्यतरान्ते पारणाभ्यनु-शानाचा जयन्तीं प्रक्रस्य-भान्ते कुर्यात्तिथेवापि शस्तं भारत १७ स्मृ० के

पारणम् इति चहिषुराणे विशिष्यापि तद्भ्य ज्ञानात्। यदा तु दिवा नेकस्याप्यन्तस्तदा निर्शियादवीक् अन्यतरान्ते उभयान्ते वा पारणं कार्यम्। निरिधाव्यवहितपूर्वक्षणे तु यद्यन्यतरान्त उभयान्तो वा तदा निशीथेपि तत्कार्यम् । तिथ्यर्भयोर्यदा छेदो नक्षत्रान्तमथापि वा। अर्धरात्रेपि वा कुर्यात्पारणं त्वपरेऽहिन। इति हेमाद्यदाहतवचनान्तरात्। अत्र केचित्। यदि अर्धरात्रेपि उभयान्त अन्यतरान्तो वा भवति तदा परेऽहिन दिवेव पारणं कुर्यादित्येतद्वचसो व्याख्यानं कुर्वन्ति । तद्सत् । शास्त्रान्तरा-देवास्यार्थस्य सिद्धत्वेन वार्षयद्वयवैयर्थापत्तेः । अपिराब्देन प्रतिप्रसवतात्पर्यद्योतनाच। नच आततायिनमायान्तमपि वेदा-न्तगं रणे। इत्यादिवत्प्रकृतवाक्येऽर्थवाद्तवं युक्तं वक्तुम्। आ-ततायिवधे दण्डप्रायश्चित्ताद्यपदेशेन तत्र स्वार्थे तात्पर्यवाधप्र-तीतिवदिह वाधकप्रतीत्यभावात्। नच हारियोजनस्य सर्व एव छिप्सन्त इति विधो अर्थवाद्गतचमिस पदानन्वयवत्प्रकृते तिथ्याचन्तान्वितस्योधेरात्रस्य न पारणान्वय इत्यपि वक्तुं यु-क्तम्। तत्र हि यथाचमसमन्यांश्चमसांश्चमसिनो भक्षयन्तीख-र्थवादे भक्षयन्तीति क्रियान्तरान्वितस्य न्रमस्पिपदस्य विध्यन्तर्ग-तिलप्सारूपिकयान्तरेगान्वय इति युक्तम्। प्रकृते तु यदपरेऽहिन तिथ्याद्यन्तिविशिष्टं पारणं कुर्यात्तद्धरात्र इति यथाश्रुतार्थता-त्पर्यस्वीकारेण प्रतिप्रसवलाघवसंभवे अहन्येव कुर्यान्नार्घरात्र इति श्रुतहान्यश्रुतकल्पनयोरत्यन्तान्याय्यत्वात् । अशक्तस्त्वन्य-तरान्तस्याप्यभावे उत्सवान्ते प्रातरेव पारणं कुर्यात् ।-जयन्यां पूर्वविद्धायामुपवासं समाचरेत्। तिथ्यन्ते वोत्सवान्ते वा वती कुर्वात पारणम् । इति कालाद्शैमाधवाद्यदाहृतवचनात्। उत्सवराब्देन प्रातः पूजनं विवक्षितम् । अशक्तस्य तु तिथिनक्ष-त्रयोहभयोरनुवर्तमानयोरपि प्रातदेवं संपूज्य कियमाणं पारणं न दुष्यतीति माधवोक्तेः।

श्रावणकृष्णाष्ट्रस्यां रोहिणीयोगाभावे भाद्रकृष्णाष्ट्रस्यां तद्यो-गसत्त्वे तत्रेव जयन्तीवृतं कार्यम् । यथोकं माध्यवीये विसिष्ठ-संहितायां-श्रावणे वा नमस्ये वा रोहिणीसहिताष्ट्रमी । यदा कृष्णा नरेर्लब्धा सा जयन्तीति कीर्तिता । श्रावणे न भवेद्योगो

१ वाक्यवेयथ्योपतेः । २ स्यार्थस्य ।

नभस्ये तु भवेडूवम्। तयोरभावे योगस्य तिसिन्वर्षे न संभवः। इति । अत्र श्रावण इति मुख्यः कल्पः नभस्य इत्यनुकल्प इति माधवोत्तिः। अस्पेव जयन्तीवतस्य संवत्सरसाध्यः काम्यः प्रयोग उक्तो मद्नरले अग्निपुराणे देवकीं प्रति कृष्णोक्ती-प्र-तिमासं तेतो पूजामष्टस्यां यः करिष्यति । सम चैवाखिलान्का-मात्स संप्राप्स संशयम्। अनेन विधिना यसु प्रतिमासं नरे-श्वरि । करोति वत्सरं पूर्ण यावदागमनं हरेः । हर्याविभीवदिनं जन्माष्टमीपर्यन्तमित्यर्थः। द्दाच्छय्यां सुसंपूर्णां गोभीरत्तेरलं-कृताम् । ब्राह्मणाय नरश्रेष्ट तस्य पुण्यफलं शृणु । नापुत्रो नाधनो दुःखी न वियोगी न रोगवान्। भवेत्राकालतो सृत्यु-यीवज्ञन्मदातं नृप। इति।

अथोद्यापनम्। युधिष्टिर उवाच । त्वतप्रसादाद्वृषीकेश श्रुतं मे वतमुत्तमम् । इदानीं रूपया बृहि वतोद्यापनमुत्तमम् । उद्यापनं विना नैव वतस्य फलमश्र्ते। कर्तव्यं तु कथं भक्ते-रखण्डफलभोक्तिभः। श्रीकृष्ण उवाच। श्रुणु पाण्डव वश्यामि वतोद्यापनमुत्तमम्। कृतेन येन राजेन्द्र सुफलं विपुलं भवेत्। यथा तथा वा तत्कुर्याद्वित्तशाख्यं न कारयेत्। वर्षे वर्षे तथा-ष्टम्यां कुर्यात्पूजामनुत्तमाम् । सप्तम्यां पञ्चगव्येन विधिवत्का-यशोधनम् । कुर्याद्वती तथाष्टस्यां मध्याहे चेष्टबन्धुभिः । इष्ट-बन्धवोऽपि तत्र सहाया भवेयुरित्यर्थः । सर्वोषधेः सर्वगन्धेः स्नानं शुक्कतिलामलैः। वेदोक्तविधिना स्नात्वा तर्पयेतिपतृदेव-ताः। ततो यथोक्तविधिना कुर्यादाराधनं हरेः। एहोहि कृपया कृष्ण क्षीरोदार्णवसंस्थित। पद्मचक्रमहाशङ्ख्यक्ष्मीगरुडशोभित। श्रीवत्सकौ खुभोरस्क फणासप्तान्वित श्रभो। वतस्योद्यापने मह्यं सर्वकामप्रदो भव । इत्यावाहनमन्त्रः । इति प्रार्थ्य ततो देव-मार्चितं सनकादिभिः। आगतानर्चयेत्सर्वान्गन्धपुष्पादिभिः पृ-थक्। पुण्याहवाचनं कुर्यात्संकल्पं च यथाविधि। आचार्य-मर्चयेद्विद्वाञ्छ्रोत्रियं च कुदुम्बिनम् । श्रुतिस्मृतिसमायुक्तं ब्रा-द्याणं वरयेत्ततः । धर्मशास्त्रार्थतत्त्वज्ञानन्यांश्च वेद्पारगान्।

१ च ते पूजा।

वरयेद्यजनार्थे हि ब्राह्मणानां च सप्तकम् । आशीर्वादं गृहीत्वाथ सर्वेद्विजवरोत्तमेः। युचौ देशे तु संलिप्य गोमयेन विचक्षणः। मण्डलं कारयेत्तत्र पञ्चवर्णं सुशोभनम् । नवनालं सारविदां सर्वतोभद्रसंज्ञकम्। मण्डलं कारयेन्मध्ये मनसो हादकं परम्। मण्डपं कारयेत्तत्र सुतोरणसमन्वितम् । चतुर्द्वारान्वितं ह्येत-त्थापयेत्तेषु देवताः। प्रथमद्वारभागे तु वरुणं स्थापयेद्वधः। अवतेहेळमन्त्रेण नैवेद्यान्तं प्रपूजयेत्। द्वितीयद्वारदेशे तु कुवेरं स्थापयेत्ततः। राजाधिराजमन्त्रेण पूजयेत्प्रयतः शुचिः। तृती-यद्वारदेशे तु देवेन्द्रं स्थापयेत्ततः। इन्द्रंबो विश्वत इति मन्त्रे-णाराधयेत्ततः। गणानांत्वेति मन्त्रेण चतुर्थे गणनायकम्। एवं संपूजिते तत्र मण्डले पङ्कजादिभिः । मध्ये च स्थापयेत्कुम्भं सौवर्ण राजतं तथा। अभावे ताम्रजं वापि मृन्मयं वाथ कार-येत्। सुधाधविलतं कृतवा चन्द्रसूर्यनिमं शुभम्। नामाङ्कितं सुक्कृप्तं च जलपूर्णं सरत्नकम्। गन्धपुष्पादिसंयुक्तं सपल्लवफलं तथा। पात्रं च कारयेत्पश्चा देस्ना वा रजतेन वा। अभावे ता-म्रपात्रं तु कुम्भस्योपरि विन्यसेत् । सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः । इति जलावाहनम्। स्थितं त्विय जगत्सर्वे ससुरासुरमानुषम्। आ-त्मनः कार्यसिद्ध्यर्थे स्थापयामि घटोपरि। मूर्ति च कारयेत्तत्र कृष्णस्यैव विचक्षणः । अष्टमाषप्रमाणं तु वित्तशास्यं न कार-येत्। तद्धेनाथवाप्यर्धे शक्त्या वा कारयेद्ध्यः। आवाहयेत्प्र-यत्नेन पात्रे कलशसंस्थिते। चामरं छत्रं शय्यां च पीठिकां चाथ पात्रकम् । सोपस्करसमायुक्तं देवस्यात्रे निवेद्येत् । देवसमीपे स्थापयेत्। एवं पञ्चामृताद्युपकल्पनं विधातुमाह। पञ्चामृतेन स्नपनं कुर्यादेवस्य मन्त्रतः । स्नानं च कारयेत्पार्थ पश्चात्पूजां समाचरेत्। ततस्तु पूजयेद्देवं विष्णुं तं विश्वरूपिणम्। वस्त्रयु-गमेन संवीतं पीतयक्षोपवीतिनम्। चन्दनेन सुगन्धेन कर्पूराग-रुगन्धिना। विलेपनेन भोगाय प्रीयतां मधुसूदनः। उक्तविले-पनेन सह भोगाय यद्पेक्षितं नैवेद्यताम्बूलादि तस्याप्युपकल्पनं कार्यमित्याशयः।

१ द्वारमार्गे तु।

अथ पूजा प्रकर्तव्या मन्त्रेवेदपुराणकेः। आगच्छ देवदेवेश तेजोरारो जगत्पते। पूर्जियच्याम्यहं देव प्रसादात्सुमुखो भव। सहस्रशिषेत्यावाहनम्। देवा ब्रह्मादयो ये च स्वरूपं न विदुस्तव। अतस्त्वां पूजियामि मातुरुत्सङ्गवासिनम् । यस्यावताररू-पाणि समर्चन्ति दिवौकसः। अपश्यन्तः परं रूपं तस्मै श्रीब्रह्मण नमः। पुरुषएवेद्मिति आसनं। अवतारसहस्राणि करोषि मधु-सूद्न। न ते संख्याऽवताराणां कश्चिज्ञानाति तत्त्वतः। एता-वानस्येति पाद्यम्। जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च। देवानां च हिताथीय धर्मसंस्थापनाय च । कौरवाणां विनाशाय पांडवानां हिताय च। गृहाणाध्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे। त्रिपादूर्ध्व इत्पर्ध्य। सुरासुरनरेशाय क्षीराव्धिशयनाय च। योगेश्वराय देवाय योगिनां पतये नमः। योगोद्भवाय नित्याय गोविन्दाय नमोनमः। ऋष्णाय वासुदेवाय द्द्यादाचमनं शुभम्। तसाद्विराळित्याचमनीयं । नारायण नमस्तेऽस्त नरकार्णव-तारक। गङ्गोदकं समानीतं स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्। यत्पुरुषेणेति स्नानम् । पयोद्धिघृतक्षौद्रशर्करास्नानमुत्तमम् । तृहयर्थे देव-देवेश गृद्यतां देवकीसुत । पञ्चामृतस्नानं । शुद्धोदकस्नानं । आचमनं । क्षोमं च पद्दस्त्राढ्यं मयानीतां युकं युभम् । गृह्यतां देवदेवेश भत्तया दत्तं सुरोत्तम। तंयज्ञमिति वस्त्रं। नमः क्र-ष्णाय देवाय शङ्खचक्रधराय च । ब्रह्मसूत्रं जगन्नाथ गृहाण पर-मेश्वर । तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतमिति यज्ञोपवीतम् । नाना-गन्धसमायुक्तं चन्दनं चारु चर्चितम् । अङ्कमाक्ताक्षतैर्युक्तं गृह्यतां परमेश्वर। तसाद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानीति गन्धम्। पुष्पाणि यानि दिव्यानि पारिजातोद्भवानि च । मालतीकेसरादीनि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। तस्मादश्वेति पुष्पम्। अथाङ्गपूजा। श्री-कृष्णाय नमः पादौ पूजयामि। संकर्पणाय० स्फिजौ पू०। काला-त्मने । जानुनी पू । विश्वकर्मणे । जिङ्गे पू । विश्वनेत्राय । किंट पू०। विश्वंभराय०। मेढ्रं पू०। पद्मनाभाय० नाभि पू०। परमा-तमने० हृद्यं पू० । श्रीकण्ठाय कण्ठं पू० । सर्वास्त्रधारिणे० बाहू पू०। वाचस्पतये० मुखं पू०। केशवाय० ललाटं पू०।

१ संमुखो भव।

सर्वातमने ० शिरः पूजयामि । काळातमने विश्वक्षिणे नाराय-णाय सर्वाङ्गं पू०। इत्यङ्गपूजा। वनस्पतिरसो दिखो गन्धाढ्यः सुमनोहरः। आव्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। यत्पु-रुषं व्यद्धरिति धूपं। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजस्तवं तेजसां परम्। आत्मज्योतिनमस्तुभ्यं दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ब्राह्मणो-स्पेति दीपम् । नानागन्धसमायुक्तं भक्ष्यभोज्यं चतुर्विधम्। नैवेदार्थं मया द्तं गृहाण परमेश्वर । चन्द्रमामनस इति नेवे-द्यम्। रम्भाफलानि द्यानि तथैवाम्रफलानि च। पूजितोसि सुरश्रेष्ठ गृहातां कंससूर्त । फलम् । ताम्बूलं च सकपूरं पूगी-फलसमन्वितम् । मुखवासकरं रम्यं प्रीतिदं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं। सीवर्णे राजतं ताम्रं नानारतसमिन्वतम्। कर्मसाहु-ण्यसिद्धार्थं दक्षिणां प्रतिगृह्यताम् । दक्षिणां । ततः । नमस्ते देवदेवेरा नमस्ते घरणीधर। नमस्ते विश्वहणाय नमस्ते पुरुषो-त्तम। नाभ्या आसीदिति नमस्कारः। लोकात्मन्सर्वभूतात्म-निमिपत्रुटिसंभव। जन्मसृत्युजराव्याधिसंसारभयनादान। स-प्तास्यासिनित प्रदक्षिणा। यज्ञेनयज्ञमित्यादि इदंविष्णुरित्यादि-भिश्व वैदिकमन्त्रेः पुष्पाञ्जलिः। एवं पूजा प्रकर्तव्या रात्रो जाग-रणं तथा । गीतवादित्रसंयुक्तं पुराणश्रवणं तथा । प्रतियामं विधायैवं पूजां देवस्य चिक्रणः।

ततः प्रभातसमये स्नात्वा शुचिजलाशये। आदित्यादिग्रहान्सर्वान्शक्तया वाराधयेदिह । पूर्ववत्यूजयेदेवं पश्चाद्योमं समाचरेत् । स्वगृद्धोक्तविधानेन प्रतिष्ठाप्य चरुं ततः । त्रीहितिलयवैश्चेव घृतेन च परिष्ठुतैः । अतोदेवेति मन्त्रेण शतमप्रोत्तरं
क्रमात् । सर्वे हुत्वा विधानेन मन्त्रेरेभिः समाहितः । त्रुटये
स्वाहा । कालात्मने स्वाहा । अहोरात्राय स्वाहा । अधमासाय० । मासाय० । संवत्सराय० । सर्वात्मने० । ततः—इदंविष्णुरिति मन्त्रेण पश्चसाद्यं हुतं स्मृतम् । यथासंख्यं हि कर्तव्यं
हुतं संपूर्णमेव च । ततो महाव्याहृतयो होममन्त्राः प्रकीर्तिताः ।
जपेत्पुरुषस्कं च सरेदेवमनन्तकम् । पूर्णाहुतिं ततो हुत्वा
यवैत्रीहिघृतादिभिः । आदित्यादिग्रहान्सर्वान्शक्येवाराधयेदिह ।
ततो धौतैरितिश्वेतैर्वस्रेरामरणैः शुमैः । कर्णाङ्गलीभूषणैश्च रौष्यं

कृत्वा पवित्रकम् । अर्धपुष्पप्रदानेन आचार्य तु प्रपुजयेत्। आचार्य पूजियत्वा च वहार्नानाविधेः शुभैः। वहाँ छत्रं सहमं च रतादिभिरलंकृतम्। सकङ्गणं हारयुक्तं सपतीकाय दापयेत्। मुद्रिकाकणभूषेश्च तथा वहाः प्रपूजयेत्। द्याच दक्षिणां धेनुं सवत्सां च पयि स्वर्गम् । स्वर्णशृङ्गां रोप्यखुरां कांस्यदोहनसं-युताम्। ताम्रपृष्ठीं खणीघण्टां नासिकामीकिकान्विताम्। रत-प्रचां वस्रयतां निष्कत्रयसमिन्वताम् । भक्ता समप्येत्सर्व यथाविभवसारतः। सुरभिवेष्णवी माता निसं विष्णुपदे स्थि-ता। गोत्रासं तु मया दत्तं सुरभिः मतियुद्यताम्। गावो ममा-त्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्टतः । गावो मे हद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। धेवं स्पृष्टा नमस्कुर्यात्कुर्याचेव प्रदक्षिणाम्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा। नमो गोभ्यः श्रीमती-भ्यः सौरभेयिभ्य एव च। नमो बहासुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। गवामङ्गेषु तिष्टन्ति भुवनानि चतुर्श। यसात्तसाव्छिवं से स्यादिह लोके परत्र च। गोप्रार्थना। य-सारवं पृथिवीरूपा घेनुरूपेण संस्थिता। त्वद्वनाद्धरा प्रीता मम पापं व्यपोहतु । मनेरेभिख संपूज्य आचार्याय निवेद्येत् । पदं चैच प्रदातव्यं चस्त्राद्य एकसंयुतम् । पादुकोपानहच्छत्रमु-द्रिकादिंभिरिक्कतम्। नामाङ्कितं जलकुम्भं तण्डुलैः पूरितं तथा। सोपस्कारां च प्रतिमामाचार्याय निवेद्येत् । छणायानन्तरू-पाय दास्यामि प्रतिमामिमाम्। द्रव्यं विष्णुसमुद्भतमतः शानित प्रयच्छ मे। इति प्रतिमादानमन्त्रः। मण्डलं फलसंयुक्तं बाह्य-णाय निवेद्येत्। अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च भक्त्या द्दाच दक्षि-णाम्। अभिषेकं ततः कुर्याद्यजमानस्य मन्तरः। समुद्रज्येष्ठा-मन्त्रेण सुरास्त्वेति च मन्त्रतः। कोटितीर्थसमं पुण्यमाचार्यं तु क्षमापयेत्। मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन। संपू-जितो मया देव परिपूर्ण तद्ख मे । क्षमापनमन्त्रः । इष्टमित्रा-दिसंयुक्तो गृहमागत्य संयतः। ब्राह्मणान्भोजयत्पश्चाद्यथाविभ-वसारतः। मिष्टान्नपायसेर्भुनत्वा पश्चाद्द्याच दक्षिणाम्। दी-नानाथांश्च संपूज्य ब्राह्मणांश्च विशेषतः। भुज्जीत वाग्यतो भू-त्वा मिष्टान्नं च स्वयं नरः । अकत्वा चैव शुचिर्मृत्वा चिन्त-येत्तिहिने हिरिम्। एवं कृते धर्मराज कर्मण्यसौ जनाईनः। स

कृष्णरूपी भगवान्त्रीतो भवति सर्वदा । सगरेण पुरा चीर्ण राजभिजनकादिभिः। मनुना च दिलीपेन रघुणा भरतेन च। नृपैरन्येश्च चरितं राज्यं भुक्त्वा दिवं गताः। यः करोति नृप-श्रेष्ठ वतस्योद्यापनं मुदा। वतस्य फलमाप्तोति विष्णुलोके मही-यते। इति जन्माष्टम्युद्यापनविधिः। इति जन्माष्टमीनिर्णयः।

अथ नवस्यां निर्णयामृते भविष्ये—आवणे मासि राजेन्द्र यः कुर्यान्नक्तमोजनम् । वरषाष्टिकभक्तेन सर्वभूतिहते रतः । उपवासपरो वापि नवस्यां पक्षयोर्द्वयोः । कौमारीमिति वै नाम्ना चण्डिकां पूजयेत्सदा । कृत्वा रौष्यमयीं भवत्या दुर्गा वै पाप-नाशिनीम् । करवीरस्य पुष्पेख्न गन्धेरगच्चन्द्नैः । धूपेन च दशाङ्गेन मोदकेश्चापि पूजयेत् । कुमारीमाजयेच्छक्या स्त्रियो विष्रांश्च शक्तिः । भुङ्गीत वाग्यतः पश्चाद्वित्वपत्रकृताशनः । एवं यः पूजयेदार्या अद्धया परया युतः । स याति परमं स्थानं यत्र देवो गुरुः स्थितः । इति । पक्षयोर्द्वयोरिति निर्देशात् शुक्क-नवस्यामारम्भः कृष्णनवस्यां समाप्तिरिति ज्ञाप्यते ।

अथामावास्यायां कुश्राग्रहणमुक्तं स्मृत्यर्थसारे-नभोमा-सस्य दर्शे तु शुचिर्दर्भान्समाहरेत्। अयातयामास्ते दर्भा विनि-योज्याः पुनः पुनः । इति । द्रभाश्च तत्रैव—कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकुन्दकाः। गोधूमा बीहयो मुझा दश द्भीः सबख्वजाः। इति । विरिश्चिना सहोत्पन्न परमेष्ठीनिसर्गज । नुद् सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव। एवं मन्त्रं समुचार्य ततः पूर्वोत्तरामुखः। हुंफट्कारेण मन्त्रेण सकृच्छित्वा समु-द्धरेत्। अच्छिन्नामा अशुष्कामाः पित्र्ये तु हरिताः स्मृताः। अमूला देवकार्येषु प्रयोज्याश्च जपादिषु । सप्तपत्राः कुशाः शस्ता देवे पिज्ये च कर्मणि। अनन्तस्तरुणौ साग्रौ प्रादेशौ च पवित्रके। चतुर्भिर्दर्भिपञ्जूलैः पवित्रं ब्राह्मणस्य तु । एकैकन्यूनमुद्दिष्ट वर्ण वर्ण यथाक्रमम्। सर्वेषां वा भवेद्दाभ्यां पवित्रं ग्रन्थितं न वा। इति। इदं धारणार्थ। उत्पवनार्थं तु सर्वेषां दर्भद्वयमेवेति वध्यामः॥येनार्जितानि०॥१॥ योनन्तदेव०। मासे नभोभिध इयं स्मृतिकौ खुभस्य स्याद्दी घिति हृदि सतां प्रमुदेख तस्य ॥ २ ॥ इति स्मृतिकौ सुभे श्रावणकृत्यम् ।

अथ भाद्रपद्कृत्यम् । महाभारते—प्रोष्टपद्यां तु यो मासमेकाहारो भवेतरः। धनाद्यारोग्यमतुलं लभते नात्र संश-यः। इति निर्णयामृते वामनपुराणे—मासि भाद्रपदे द्चात्पा-यसं मधुसार्पेषा । हषीकेराप्रीणनार्थं लवणं सगुडोदनम् । इति ।

अथ भाद्रपद्शुक्षप्रतिपदि महत्तमाख्यं वतं मदनरले स्कान्द्रे-स्कन्द् उवाच । मासि भाद्रपदे शुक्के पक्षे च प्रति-पत्तिथौ। नैवेद्यं तु पचेन्मौनी षोड्या त्रिगुणानि च। फलानि पिष्टपकानि द्द्याद्वियाय षोड्य। द्वाय षोड्येतानि द्रातव्यानि प्रयत्ततः । भुज्यन्ते षोडश तथा वतस्य नियमाश्रयात् । सोवर्ण कारयेद्देवं यथारात्तया हिरणमयम्। नेत्रत्रयसमायुक्तं जटामण्डल-मण्डितम्। पञ्चवक्रं महावाहुं वोडशारस्य मध्यगम्। कुम्मस्यो-परि देवेशं कृत्वा संस्थापयेत्ततः। पञ्चामृतेन स्नपनं शुक्कवस्त्र-युगान्वितम् । गन्धपुष्पैः समभ्यर्च्य फलेर्नानाविधेस्तथा । पूजामन्त्र:-प्रसीद् देवदेवेश चराचरजगद्भरो । वृषध्वज महादेव त्रिनेत्राय नमो नमः। इति । ततो-वतसादुण्यसिद्धार्थं धेर्नु द्दात्पयिखनीम्। अनेन तु विधानेन यः कुर्याद्रतमुत्तमम्। स राज्यं लभते देव दीर्घमायुश्च विन्दति । सर्वपापविशुद्धातमा शिवलोके महीयते । इति । अत्र सुवर्णशब्दः कर्पपरिमाण-वाचीति मद्रनरले। यथारात्तयेति पक्षान्तरमिति द्योत्यते। हिरण्मयं सौवर्ण राजतं वेत्यर्थः । इद्मेव मौनवतमित्युक्तं निर्णयामृते। तद्सत्। तन्नामकस्य वतान्तरत्वेन मदनरत्नादौ प्रसिद्धत्वात्। इदं च वतं पूर्वविद्धायां कर्तव्यं-रुद्रवतेषु सर्वेषु कर्तव्या संमुखी तिथिः। इति ब्रह्मवैवर्तवचनात्।

अथ तृतीयायां निर्णयासृते भविष्ये-काञ्चनीगौरीपूजनं प्रकृत्य-गुडापूपास्त दातव्या मासि भाद्रपदे तथा। तृतीया गुरू-पक्षस्य सर्वपापहरा स्मृता। इति।

अस्यामेव हरितालिव्रतं हेमाद्रौ भविष्ये। कृष्ण उवाच-शुक्के भाद्रपदस्यैव तृतीयायां समाचरेत् । रहेर्धान्यैः सबैरूढैः कृत्वा हरितशाद्र है:। खर्जूरैर्नारिक छैश्च फलैश्च विविधेस्तथा। मातुलिङ्गकुसुम्भेश्च धान्यकैर्जीरकैस्तथा। गन्धेः पुष्पेः फलैर्दीपैन नैवेद्येमोद्काद्भिः। प्रीणियत्वा समास्थाय पद्मरागेण भास्वता।

घण्टावाद्यादिभिगीतेः शुभैदिं व्यक्तपानकैः । पूजनीया महाभाग मन्नेणानेन भक्तितः । हरेनीम्नि समुत्पन्ने हरितालि हरिप्रिये । सर्वदा सस्यमूर्तिस्थे प्रणतार्तिहरे नमः । इत्थं संपूज्य तां देवीं द्याद्विप्राय दक्षिणाम्। कृत्वा जागरणं रात्रौ प्रभाते किंचिदुद्रते । रात्रौ सुवासिनीभिस्तु सा नेया तु जलाइये । ततो जलाइये रम्ये मन्नेणेवं विसर्जयत् । अर्चितासि मया भक्त्या गच्छ देवि सुरालयम् । मम दौर्भाग्यनाद्याय पुनरागमनाय च । एवं यः पाण्डवश्रेष्ठ हरितालिवतं चरेत् । प्रतिवर्षं विधानेन नारी वा भक्तितत्परा । नीत्वा यत्फलमाप्नोति तद्नयेन न लभ्यते । इति । नीत्वा नयनान्तप्रयोगं कृत्वेत्यर्थः ।

अत्र व्रतहयेपि तृतीया मुहूर्तमात्रसत्त्वेऽिष परैव ब्राह्या। चतुर्थीसहिता या तु सा तृतीया शुभप्रदा। अवैधव्यकरी स्त्रीणां पुत्रपौत्रफलप्रदा। द्वितीयारोषसंयुक्तां या करोति विमोिहिता। सा वैधव्यमवाप्नोति प्रवद्गित मनीषिणः। इति माधिवीये आपस्तम्बवाक्ये परयुतायाः प्राशस्त्याभिधानात्पूर्वयुताया निन्दाश्रवणाचा।

असामेव हरता लिका पूजावतम् । मन्दारमालाकुलितालकाये कपालामालाङ्कितशेखराय । दिन्याम्बराये च दिगम्बराय
नमः शिवाये च नमः शिवाय । एतत्सिहितेनैकैकवश्यमाणमन्त्रेण
शिवयोः पूजनं कार्यम् । देवदेव जगन्नाथ प्रार्थयेहं जगत्पते ।
तावत्त्वं प्रीतिमावेन लिङ्गेऽस्मिन्सिनिधो मव । देव देव नमस्तुभ्यं
सहस्रशिरसे नमः । नमस्ते कृत्तिवासाय नागाधिपतये नमः ।
आवाहनं । कार्तस्वरमयं दिव्यं नानामणिगणान्वितम् । अनेकशिकसंयुक्तमासनं प्रतिगृद्यताम्। आसनं। गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो
मया प्रार्थनयाहृतम् । तोयमेतत्सुखस्पर्शे पाद्यार्थं प्रतिगृद्यताम् ।
पाद्यं । वरेण्य यञ्चपुरुष प्रजापालनतत्पर । नमो माहात्म्यदेवाय
गृहाणार्ध्यं नमोस्तुते । अर्ध्यं । पाटलोशीरकपूरसुरिमस्वादुशीतलम् । तोयमाचमनीयार्थं निर्मलं प्रतिगृद्यताम् । आचमनीयं ।
पयोद्धिषृतक्षौद्रशर्करास्नानमुत्तमम् । तृह्यर्थं देवदेवेश गृह्यतां
परमेश्वर । पञ्चामृतस्नानं । मन्दािकन्याः समानीतं हेमाम्मोरुह्वासितम्। स्नानाय ते मया दत्तं नीरं स्वीकियतािमदम्। स्नानं।

सर्वभूषाधिक सौम्ये लोकलजानिवारके। मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां। वहां। महादेव नमस्तरतु त्राहि मां भव-सागरात्। ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं यहाण पुरुषोत्तम। यज्ञोपवीतं। मलयाचलसंभूतं घनसारं मनोहरम्। हद्यानन्दनं चारु चन्द्नं प्रतिगृद्यताम्। गन्धं। रिञ्जताः कुङ्गाद्येन अक्षतास्तु सुर्शाभनाः। गृहाण सर्वपापेभ्यसाहि मां वृषभध्वज । अक्षताः । माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाहतानि पूजार्थे पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् । पुष्पाणि । चनस्पत्युन्ह्रचो दि्च्यो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां घूपोयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं। आज्यं च वर्तिसंयुक्तं विह्ना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रेलो-क्यतिमिरापह । दीपं । अञ्च चतुर्विधं स्वादु रसैः षड्भिः सम-न्वितम्। भक्ष्यभोज्यसमायुक्तं नेवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नेवेद्यं। कर्षूर-वासितं तोयं मन्दाकिन्याः समाहतम्। आचम्यतामुमानाथ मया द्तं हि भक्तितः। आचमनीयं। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन में सुफलावाधिर्भवेजन्मिन जन्मिन। फलं। पूगी-फलं सकपूरं नागवलीद्लेश्तम् । कपूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं। हिरण्यगर्भगर्भश्यं हेम बीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्ति प्रयच्छ मे । दक्षिणां । कपूरा-तिक्यं। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर । नमस्ते विश्व-रूपाय नमस्ते पुरुषोत्तम। नमस्कारः। संसारार्णवमशं च त्राहि मां वृषभध्वज । हराय च नमस्तुभ्यं त्रेलोक्यव्यापिने नमः। प्रदक्षिणा। लोकात्मन्सर्वभूतात्मित्रमेषत्रृटिसंभव। जन्मसृत्यु-जराव्याधिसंसारभयनारान। पुष्पाञ्चलिः। मन्त्रहीनं कियाहीनं मिक्तिहीनं सुरेश्वर । यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तद्स्तु मे । इति प्रार्थना । इत्थमेके पूजामन्त्रानाहः। वस्तुतस्तु कथायां द्शितविनियोगश्वोकचतुष्ट्यात्मकेन नमःशिवाय शान्तायेत्यनेन मन्त्रेणेव पूजा कार्या। वाणकदानं। महेशः प्रतिगृह्णाति महेशो वै द्दाति च। महेशस्तारकोऽसाकं महेशाय नमोनमः। इति। देवस्य त्वा सवितुरिति प्रतिग्रहः। इति पूजाविधिः।

अथ कथा। स्त उवाच-कैलासिश्वरे रम्ये गौरी पृच्छति रांकरम्। गुह्यादुह्यतरं गुह्यं कथयस्य महेश्वर १ सर्वेषां धर्म-

सर्वस्वमल्पायासं महत्फलम्। प्रसन्नोऽसि जगन्नाथ सत्यं नूहि ममात्रतः २ केन चासि मया प्राप्तो दानेन तपसापि वा । अना-दिमध्यनिधनो भर्ता त्वं च जगत्प्रभुः ३ महादेव उवाच। श्यु त्रिये प्रवध्यामि तवात्रे वतमुत्तमम्। गुद्यं ममैतत्सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये ४ यथा चोडुगणे चन्द्रो ग्रहाणां भानुरेव च। यथा वित्रो मनुष्याणां देवानां विष्णुरेव च ५ नदीनां च यथा गङ्गा पुराणानां च भारतम्। वेदानां च यथा साम इन्द्रि-याणां मनो यथा ६ पुराणवेद्सर्वस्वमागमेन यथोदितम्। अ-द्धया च श्रुष्वेदं यथा दृष्टं पुराकृतम् ७ येन व्रतप्रभावेण त्राप्तमर्घासनं मम। तत्सर्वे कथयिष्यामि यथा दृष्टं हिमालये ८ भाद्रे मासि सिते पक्षे तृतीया हस्तसंयुता। तद्वुष्टानमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ९ शृणु देवि त्वया पूर्वमजानन्त्या कृतं ब-तम्। वक्ष्ये यतोपि तत्प्राप्तं यथा दृष्टं हिमालये १० पार्वत्यु-वाच। यथा कृतं मया पूर्वे वतं मे फिलतं च तत्। तत्सर्वे श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर ११ ईश्वर उवाच । अस्ति ते पार्वति पिता हिमवान्नग उत्तमः। नानापिक्षरवे रम्यो ना-नाशुङ्गविचित्रितः १२ यत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धचारणगु-ह्यकाः। विचरन्ति सदा हृष्टा गन्धर्वा गीततत्पराः १३ स्फा-टिकैः काञ्चनैः श्रङ्गैर्मणिवैद्वर्यभूषितैः । श्रिष्यन्भुजैरिवाकाशं यथा प्रीतः प्रियं सखा १४ हिमेन पूरितः सर्वो गङ्गापातिन-चित्रितः। अप्सरोनृत्यगीतैश्च शोभितो यो नगेश्वरः १५ तत्र पा-र्वति पूर्वे त्वं चरन्ती सुमहत्तपः । अब्दद्वाद्शकं देवि धूम्रपानम-धोमुखम्। १६ संवत्सरचतुःषष्टिः पक्कपणीशनं ततः। दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टं चिन्तया दुःखितः परम्। कसौ देया मया कन्या इति चिन्तापरोऽभवत् १७ एवं विचिन्त्यमाने तु नारदो मुनि-राययौ। अर्घादिभिस्तमभ्यच्यं हिमवानभ्यभाषत १८ हिमवानु-वाच। किमर्थमागतो देव कथ्यतां मुनिसत्तम। महाभाग्येन मे जातं त्वदीयागमनं मुने १९ नारद उवाच । शृणुष्वाद्रे यद्र्ध हि विष्णुना प्रेवितोऽस्म्यहम् । योग्यं योग्याय दातव्यं कन्या-रत्निमदं त्वया २० वासुदेवसमो नास्ति ब्रह्मेशानादिषु त्रिषु। तेनासौ स्वस्य कन्येयं दीयतां मम संमतम् २१ हिमवानुवाच ।

वासुदेवसमो देवः कन्यां प्रार्थयते यदि । ततो मया प्रदातव्या त्वदागमनगौरवात् २२ तच्छ्रत्वा प्रथयौ तूर्णं नारदः केशवं प्रति । उपगम्य मुनिर्देवं राङ्क्षचकगदाधरम् २३ कृताञ्जलिपुटो भृत्वा मुनीन्द्रः प्रत्यभाषत २४ नारद् उवाच । देव सिद्धं त्वया कार्य वैवाहिकपरो भव। हिमवानब्रवीद्यत्तु तत्सर्वे श्रयतां वचः। इयं कन्या मया दत्ता देवाय गरुडध्वजे २५ तच्छ्त्वा तु मुने-र्वाक्यं पार्वती दुःखिताऽभवत्। कणीपकणस्तच्छूत्वा अथा तं को निवारयेत् २६ बलावप्रसतः सिद्धमीश्वराणां मनीषितम्। दुःखभारातिसंतप्तां सखी पप्रच्छ तां शिवाम् २७ सच्युवाच। कथं त्वं दुः खिता देवि कथयस्व ममात्रतः। भद्रायास्तेन भद्रं ते करिष्यामि न संशयः २८ पार्वत्युवाच । शृणु भो त्वं महा-प्रज्ञे मनसा चिन्तितं मया। कपर्दिनं तु भर्तारं करिष्येऽहं न संशयः २९ पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी वचनमब्रवीत् ३० सख्युवाच । नगपुत्रि महद्भाग्यं प्रार्थिता विष्णुना यदि । यः प्राथ्यों दैवतैः सर्वेर्महेन्द्रादिपुरोगमैः ३१ यस्पैकगुणलेशेन गुण-वन्तो भवन्ति हि। स गुणानामनन्तत्वाद्नन्त इति विश्वतः ३२ देवानां कन्यका भद्रे स्वकीया इष्टदेवताः। संपूज्य यस्य दास्यं ताः प्रार्थयन्ति दिवानिशम् ३३ अतिभाग्यवशादेवि माहिषं प्राप्यते यया। किं तया पायसं त्यज्य भिक्षार्थं गम्यतेऽन्यतः ३४ प्राप्यापि कामदं देवं प्राप्यते कामदोहकम्। नरोत्तमाय द्तासि तव पित्रा शुभं कृतम् ३५ मा शोचस्व निवर्तस्व न जानासि गुणांस्तयोः। आमितास्यथ वा केन शृणुष्वेकमनाऽनघे ३६ किरीटी केशवो देवो जटी मृत्यु अयोऽनघे। केशवः सु-मुखो भद्रे स च भीममुखः सदा ३७ सुपङ्की रत्नद्ध्य विप-क्किर्दीर्घदंष्ट्रकः। रत्नकुण्डलवान्विष्णुर्नागकुण्डलवान् शिवः ३८ विष्णुः कमलनेत्रश्च ज्वलनेत्रः सदाशिवः। चतुर्भुजधरो विष्णुः स वे द्राभुजो महान् ३९ श्रीवत्सळाञ्छनं विष्णोः शिवस्य ब्रह्मणः शिरः। पीताम्बरधरो विष्णुः स च चर्माम्बरः सद् ४० वाहनं गरुडो विष्णोर्जरठोक्षाः शिवस्य च। शेषपर्यङ्कशायी स चिताभस्मशयः स च ४१ गन्धर्वध्वनिना हृष्टो भूतानां रोद्-नेन सः। विष्णुभौगी स योगी च कथं कामयसे शिवम् ४२

१८ हमू० की०

पार्वत्युवाच । न जानासि विमुद्धा त्वं योगिनं शूलगाणिनम् । यस्याज्ञासाक्षिको विष्णुक्षिलोकीं पाति नान्यहक् ४३ राजसेन खरूपेण ब्रह्मा सृष्टिं विधास्यति । तामसेन स्वरूपेण रहोत्ति स-कलं हषा ४४ गुणातीतस्य वै शंभोः को वेति महतीं शुभाम्। यसाज्ञा कमठो भूत्वा चिष्णुः पृथ्वीं दधार वै ४५ पुनः स सू-करो भूत्वा तां च द्न्ते द्धार ह। भुनिक्त भोगान्यद्त्तान्विष्णु-भोंगीति वश्यसि ४६ सहस्रकमलैः पूर्व विष्णुनाराधितः शिवः। वैकुण्डं स्विश्रयस्तेजस्तेन दत्तं निजं क्षणात् ४७ इन्द्रादीनां तु यो दाता स देवो न श्रतस्त्वया। यहत्तं देवराज्यं तु इन्द्रो भुंके यथासुखम् ४८ कुबेरेणापि महती श्रीरवासा वरानने। वरणेन जलेशत्वं शेषः पातालसंभवम् ४९ सूर्यस्तपति यद्भीत्या वायुर्वाति दिवानिशम् । यमः संयमिनीशत्वं तं देवं किं न वेत्स्यसि ५० यस्पाश्या स्वकालेऽपि मेघा वर्षन्ति सर्वतः। पावकः सर्वदेवानां वद्नं भवितानघे ५१ पितरः पितृलोकत्वं मित्पता पर्वतेशताम्। चन्द्रो ह्युडुगणेशत्वं समुद्रो वै गभीर-ताम् ५२ सोमः प्रापोषधीशत्वं चन्दनश्च सुगन्धताम् । यस्या-ज्ञया च काले वे वर्तन्ते वृश्वविनः ५३ वृष्टिः शीतं च धर्मश्च स्वस्वकाले निरन्तरम्। शंकाद्यश्च दिक्पालाः स्वदिशं पाल-यन्ति ते ५४ येषु कृत्येषु ये देवा योजितास्तेषु तत्पराः । अन्य-थाकरणे तेषां स च दण्डं विधास्यति ५५ परात्परः स वै देवो निर्गुणः सगुणोऽपि सः। निराकारश्च साकारोऽयोगी योगी स एव हि ५६ केवलो निर्गुणः साक्षी अरख्याक्षर एव सः। को वेद तस्य तद्र्पं यद्वहोति प्रचक्षते ५७ ब्रह्माद्या देवताः सर्वा ऋष-यश्च तपोधनाः। योगिनो ज्ञाननिष्ठा ये यद्धं त्यक्तवान्धवाः ५८ तेऽपि तस्य न जानन्ति स्वरूपं सिख शूलिनः। अतस्तं कामये नूनं विधिनाहं पति शुभे ५९ सख्युवाच। सम्यक्कामोऽभिलिषतस्तद्धे त्यक्तजीविता। यत्र वै निश्चिता बुद्धिः स कामो भवति ध्रुवम् ६० ममापि च महद्भाग्यं यतस्त्वत्कर्मकारिका। किचिद्विज्ञसुमिच्छामि यदि त्वं श्रूयसे वचः ६१ अभ्विकापूजनं कार्य यन्मया कामदं श्चतम्। तवेष्कर्त्रीया देवी सापि पूज्या प्रयत्नतः ६२ मिय चानु-शहो देवि यदि प्रीतिर तुत्तमा। अनुज्ञादानमात्रेण जिनः सफलतां

गता ६३ करिष्याम्यहमप्येतद्वीया यत्पूजनं शुभम्। पिता यत्र न जानाति वज तवं तद्वनं महत् ६४ ईश्वर उवाच । इत्येवं संमतं कृत्वा नीता शीघं महद्रनम् । पिता विलोकयामास हि-मवांस्तु गृहे गृहे ६५ किं वा नीता तु मे पुत्री देवदानविक-नरे:। सत्यं कृतं मया पूर्वं कि दास्ये गरुडध्वजे ६६ इत्येवं चिन्तयाविष्टो मूर्चिछतः पतितो भुवि। हाहाकृतास्ततो लोकाः प्रधावन्ति गिरिं प्रति । मूच्छी प्राप्ता त्वया कसात्कथयस्वेति तेऽशुवन् ६७ हिमवानुवाच। कसोरं चे थितं कृरं कन्यारलं हतं मम। दृष्टा वा कालसपेण सिंहव्याभेण वा हता ६८ न जाने क गता पुत्री केन दुप्टन वा हता। चकरपे शोकसंतरो वातेनेव यथा तरुः ६९ त्वं गतासि वनं घोरं निर्जनं भयवर्धनम्। व्या-व्रसिंहगजकोष्मगपिक्षगणाकुलम् ७० गिरिश्चचार पुत्री त्वाम-न्विष्यन्निर्जने वने । तिसन्धोरे वने त्वं तु सिखिभिः सह संस्थि-ता ७१ दृष्ट्वा तत्र नदीं रम्यां तस्यास्तीरे सुमध्यमा । उपविष्टा-लिभिः सार्धमनाहारविवर्जिता ७२ वालुकायाः छतां मूर्ति शि-वायाः शंकरस्य च। भाद्रशुक्कतृतीयायामर्चयन्ती सुमध्यमा ७३ तत्र वाद्त्रिंगीतेन रात्रौ जागरणं कृतम्। तेन वतप्रभावेण आसनं चिंतं मम ७४ संप्राप्तो देवि तत्राहं यत्र तवं सिखिभिः सह। प्रसन्नोऽसि मया प्रोक्तं वरं बृहि वरानने ७५ पार्वत्यु-वाच। यदि देव प्रसन्नोसि भर्ता भवतु मे हरः। इत्युवाच प्रसन्नात्माऽज्ञानन्ती स्वयमागतम् ७६ तथेत्युक्तवा मया देवि कैलासं पुनरागतः। ततः प्रभाते विमले नद्यां सर्वे विस्उय तत् ७७ पारणं ते कृतं तत्र यद्भतं वनगोचरे। त्वं तत्र च प्रसु-प्तासि सख्या सार्ध वरानने ७८ हिमवानिप तं देशमाजगाम महाचनम् । त्वामपर्यंश्चतुर्दिश्च पानभोजनवर्जितः ७९ दृष्टा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तं कन्यकाद्वयम्। उत्थाप्योत्सङ्गमानीय रोदनं च चकार सः ८० सिंहव्याघमृगेर्जुष्टं किमर्थे वनमागता ८१ पार्व-त्युवाच। मया विचारितो भर्ता महादेवः सदाशिवः। तदन्यथा कृतं तात तेनाहं चनमागता ८२ तथेत्युक्तवा हिमवता त्वमा-नीता गृहं प्रति। ततः प्रयुक्ता ते पित्रा मम वैवाहिकी किया

१ 'घोषेण' इति पाठः ।

८३ तेन वतप्रभावेण सोभाग्यं प्राप्तवत्यसि । तदादिवतराजस्तु न कस्यापि निवेदितः ८४ वतराजस्य नामेदं श्रृणु देवि यथा-5भवत्। हरितालीति नासेद्मन्वर्थमभवद्गतम् ८५ आलिभिई-रिता यसात्तसात्सा हरितालिका। त्वमेव मुख्या देव्यत्र तेन त्वन्नामकवतम् ८६ देव्युवाच । नामेदं कथितं देव विधि वद् मम प्रभो। किं पुण्यं किं फलं चास्य केन वा विधिना चरेत् ८७ ईश्वर उवाच। ऋणु देवि विधि वश्ये नारीणां वतमुत्त-मम्। कर्तव्यं तु प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति ८८ तोरणादि प्रकर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम् । आच्छाद्य पद्दवक्षेत्र नानाव-मैंविचित्रितम् ८९ चन्दनादिसुगन्धेन छेपयेद्रहमण्डपम्। शङ्ख-भेरीमृदङ्गेश्च वादित्रैर्बहुभिवरैः ९० नानामङ्गलयोगस्तु कर्तव्यो मम सद्मि। स्थापनं तत्र कर्तव्यं पार्वत्या सहितस्य मे ९१ पू-जयेद्वहुभिः पुष्पेर्गन्धधूपेर्मनोहरैः । उपोष्य पूजयेद्धत्तया कुर्या-जागरणं निशि ९२ नारिकेलैश्च जम्बीरैरन्येश्च विविधे: फलै:। ऋतुदेशोद्भवैः सर्वैनैवेद्यैः कुसुमेनवैः ९३ सुगन्धैधूपदीपेश्च मन्त्रे-णानेन पूजयेत्। नमः शिवाय शान्ताय पञ्चवक्राय शूलिने ९४ निद्भृिक्षमहाकालगणयुक्ताय शंभवे। शिवाये शिवरूपाये मङ्ग-लाये महेश्वरि ९५ शिवे सर्वार्थदे देवि शिवरूपे नमोस्तु ते। नमस्ते सर्वरूपिण्ये जगद्धात्र्ये नमोनमः ९६ संसारभीतिसंत्रस्तं त्राहि मां सिंहवाहिनि। मयापि येन कामेन पूजितासि महेश्वरि ९७ राज्यं देहि च सौभाग्यं प्रसन्ना भव पार्वति । मन्त्रेणानेन मां देवि पूजयेदुमया सह ९८ ततः कथां समाकण्यं शक्तया द्याच दक्षिणाम्। ब्राह्मणाय प्रदातव्यं वस्त्रधेनुहिरण्यकम् ९९ अन्येषां दीयते दानं स्त्रीणां भद्रादिकं तथा। कथां श्रुत्वेकिचि-त्तेन दम्पतीभ्यां सहैव तु १०० संकल्पं च ततः कुर्याद्रन्धपु-ष्पादिपूजनैः। या करोति महादेवि वतराजं विधानतः १०१ सौभाग्यं राज्यमायुष्यं पापक्षयमवायुयात् । तृतीयायां तु या नारी किल भोजनमाचरेत् १०२ जन्मजन्म भवेद्धन्ध्या विधवा च पुनः पुनः। दारिद्यं पुत्रशोकं च कर्कशा दुःखभागिनी १०३ याति सा नरकं घोरमुपवासं न या चरेत्। काञ्चनं रुकमपात्रं च ताम्रकं वा तथैव च १०४ वेणुमुन्मयपात्राणि पूर्णानि वि-

विधेः फलेः। एवं षोडरासंख्यानि ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत् १०५ यद्वा ब्राह्मणयोषिद्धः पारणं तद्नन्तरम्। अश्वमेधसहस्त्राणि वाजपेयरातानि च। कृत्वा यत्पुण्यमामोति तत्कथाश्रवणाद्पि १०६ एतत्ते कथितं देवि वतानामुत्तमं वतम् । तेन मां त्वं अपनासि मम देहार्घतां तथा १०७ एवं विधि या कुरुते च नारी त्वया समाना रमते च भर्जा। विनाशकाले मम तुल्य-रूपं सायुज्यमुर्कि लभते च युग्मम् १०८ गोभूरत्रसुवर्णादि व-खदानं पुनः पुनः। तदा योगे प्रकर्तव्यं सर्वकामार्थसिद्धये १०९ इति श्रीमविष्योत्तरपुराणे हरितालिकावतकथा समाप्ता।

अथोद्यापनम् । युधिष्ठिर उवाच । उद्यापनविधि बृहि तृतीयायाः सुरेश्वर । भक्तितः श्रोतुमिच्छामि वतसंपूर्णहेतवे । श्रीकृष्ण उवाच। उद्यापनविधिं वश्ये सावधानेन वे शृणु। त्रिंशदण्डप्रमाणेन प्रमितं दक्षिणोत्तरे । प्रत्यक्प्रागपि राजेन्द्र तद्रोचर्म समिष्यते। गोचर्ममात्रं लेप्यं तद्रोमयेन विचक्षणः। मण्डलं कारयेस्त्र नानावणं सुशोभनम्। शहमण्डलपार्थे तु पदामप्रदलं लिखेत्। तन्मध्ये स्थापयेत्कुस्ममवणं मृन्मयं शुभम्। ताम्रपात्रं प्रकुर्वात परैः पोडशभिस्तथा। तद्धीर्धेन वा कुर्या-हित्तशाख्यं विवर्जयेत्। कर्षमात्रसुवर्णेन प्रतिमां कारयेह्रधः। तद्धीं मध्यमं प्रोक्तं तद्धीं तु किनष्टकम्। कृत्वा रूपं प्रयत्नेन पार्वत्याश्च हरस्य च। अथ ताम्रमये पात्रे प्रतिमां तत्र विन्यसेत्। श्वेतवस्त्रयुगच्छन्नां श्वेतयन्नोपवीतकाम् । भाजनं च तिलैः पूर्ण कलशस्योपरि न्यसेत्। पार्वत्यास युगं द्द्यात्स्थापयित्वा विधा-नतः। वेदोक्तेन प्रतिष्ठाप्य कर्तव्यार्चाथ सूरिणा। पञ्चामृतेन कापनं कृत्वा देवस्य चोत्तमम्। स्नानं च कारयेत्पश्चात्ततः पूजां समाचरेत्। धूपं च विभवे द्दाचन्दनागरसंयुतम्। नानाप्र-कारेनेंवेद्यस्तथा दीपं च कारयेत्। अर्चान्ते पूजयेद्भक्त्या गन्ध-पुष्पैः फलाक्षतैः । आवाहनादि कर्तव्यं पुराणागमसंभवैः। कार्या विधानतः पूजा भक्तिश्रद्धापरेर्नरेः। पूर्वोक्तवत्पूजां कृत्वा। ततः प्रभाते विमले कृत्वा सानादिकर्म च। पूर्ववचार्चयेदेवं पश्चादोमं च कारयेत्। स्वगृद्योक्तेन विधिना कृत्वाग्निस्थापनं ततः। प्रारमेश्व ततो होमं नवग्रहपुरः सरम्। तिलांश्च यवसं-

मिश्रानाज्येन च परिष्ठतान । जुहुयादुद्रमन्त्रेण गौरीमन्त्रेण वेद्-वित् । अधोत्तरशतं वापि अधाविशतिसंख्यया । एवं समाप्य होमं तु तत्राचार्य प्रपूज्येत् । अर्ध्यपुष्पप्रदानेश्च वस्त्रालंकारभू-षणेः । शय्यां सुलक्षणां कुर्यात्प्रकारेस्तद्गतेश्चिताम् । धेनुं सुल-क्षणां दद्यात्सुशीलां च पयस्विनीम् । स्वर्णशृङ्गीं रौप्यखुरां कांस्यदोहनसंयुताम् । सवत्सामत्रणयुतां धेनुं दद्यात्प्रयत्ततः । सुवर्णेन समोपेतां सदाचाराय साधवे । प्रयत्नेन च कर्तव्यं पकान्नं षोडशोन्मितम् । षोडशप्रमित्येर्युक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत् । वंशपात्रं प्रयत्नेन पकान्नेर्वा फलेः शुभैः । अन्येभ्यो विप्रवर्यभ्यो दक्षिणां च प्रयत्नतः । अन्नं च परया भक्त्या प्रद्यादनुसारतः । बन्धुमिः सह भुञ्जीत नियतश्च परेऽहित । एवं कृते भवेत्पार्थ परिपूर्णवती यतः । इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे हरितालिकातृ-तीयोद्यापनम् ।

अथ चतुथ्यां सिद्धिविनायकव्रतं । अत्र चतुर्थां मध्याह-व्यापिनी ब्राह्या । दिनद्वये साकल्येन मध्याहे व्याप्तावव्याप्ती वा पूर्वा । दिनद्वये साम्येन वैषम्येणकदेशव्याप्ताविप पूर्वेव । वैषम्येण व्याप्ताधिकव्यापिनी चेत्परेति केचित् । पूर्वदिने सर्वथा मध्याहस्पर्शो नास्त्येव परिदन एव मध्याहस्पर्शिनी तदा परैव ब्राह्या । इयमेव शिवाचतुर्थीत्युच्यते—भविष्ये—शिवा शान्ता शिखा राजंश्रतुर्थी त्रिविधा स्मृता । मासि भाद्रपदे शुक्का शिवलोके प्रपूजिता । इति । इयमेव रिववारेण भौमवारेण वा युता महाचतुर्थीत्युच्यते । तदुक्तं निर्णयामृते वाराहे—भाद्र-शुक्कचतुर्थी या भौमेणार्केण वा युता । महती सात्र विद्येशम-चित्वेष्टं लभेन्नरः । इति ।

हेमाद्री स्कान्दे—श्रीकृष्ण उवाच। गजवकं तु गुक्कायां चतुष्यां पूजयेत्रृप। प्रातः गुक्कितिलैः स्नात्वा मध्याहे पूजये-त्तथा। स्वरात्तया गणनाथस्य स्वर्णरोप्यमयाकृतिम्। स्वर्णमयीं रोप्यदन्तीम्। गणनाथस्य सिद्धिविनायकस्य। तत्स्वरूपं च म-दनरते स्कान्दे—एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवकं चतुर्भुजम्। पाशा-क्रुराधरं देवं ध्यायेत्सिद्धिविनायकम्। इति। तां च पृथकपञ्चा-मृतैः संस्नाप्य संपूज्य सर्वप्रदायेति रक्तवस्त्रयुग्मं। ततो गणा-

ध्यक्षायेति गन्धं । विनायकायेति पुष्पाणि । उमासुतायेति धृपं। रुद्रियायेति दीपं। विझनाशिन इति नैवेद्यं। ततः फलताम्बूलद्क्षिणां द्त्वा। ततो नीराज्य एकविंशतिदूर्वाङ्करान् गृहीत्वा। गणाधिपाय० १ उमापुत्राय० २ अघनारानाय० ३ एकद्न्ताय० ४ इभवक्राय० ५ मूचकवाहनाय० ६ विनायकाय० ७ ईशपुत्राय० ८ सर्वसिद्धिप्रदायकाय० ९ कुमारगुरवे० १० इति सर्वत्र प्रणवाद्यैर्नमोन्तैर्नामपदैः प्रत्येकं गन्धाद्यलंकृतदूर्वाणां इयं इयं समर्प । तथेवैकां सर्वेनीमिभः समर्प । घृतपाचिता-नेकविंशतिमोदकान्देवस्य पुरतः संस्थाप्य द्शसंख्याकान्विशाय द्त्वा सनैवेद्यमेकं देवाय समर्प खयं ब्राह्मणैः सह तान्द्रामो-द्कान्तैलपकं च भुझीत। एवं-कृत्वा नैमित्तिकं कर्म पूजयेदि-ष्टदेवताम् । वैष्णवाद्यासु दीक्षासु आदौ पूज्यो गणाधियः। तिसन्संपूजिते विष्णुरीशो भानुस्तथा ह्यमा । हव्यवाहमुखा देवाः पूजिताः स्युर्न संशयः। इति।

अथात्र प्रकारान्तरेण पूजनम्। एकदन्तं शूर्पकर्ण गज-वक्रं चतुर्भुजम्। पाशाङ्कराधरं देवं ध्यायेत्सिद्धिवनायकम्। ध्यानं। सहस्रशीर्पा० विघराज नमस्ते खु गौरीमळसमुद्भव। इमां मया कृतां पूजां गृहाण सुरसत्तम। आचाहनं। पुरुषएवेदं० अनेकरत्संयुक्तं मुक्तादामविराजितम् । स्वर्णासंहासनं चारु त्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। आसनं। एतावानस्य० पाद्यं गृहाण भग-वन्दिव्यचन्दनमुत्तमम्। करुणाकर हेरम्य गणाध्यक्षाय ते नमः। पाद्यं। त्रिपादृर्ध्व० गौरीत्रिय नमस्तेलु शंकरिप्रय सिद्धिद । गृ-हाणार्घं मया दत्तं सर्वसिद्धिप्रदायक । अर्घ्य । तसाद्विराळ० गङ्गादितीर्थसिललं स्वर्णकुम्भे समाहृतम्। उमापुत्र नमस्तेस्तु गृह्याणाचमनीयकम्। आचमनीयं। विद्येश्वर विशालाक्ष सप्ता-र्णविवनोद्न। मधुपंक गृहाणेदं मया संपादितं विभो। मधु-पर्क । स्नानं पञ्चामृतं दिव्यं गृहाण द्विरद्ानन । अनाधनाथ देवेश सुरासुरसुपूजित। पञ्चामृतस्नानं। यत्पुरुषेण० सर्वती-थात्समुद्भृत्य गन्धतोयैः कुशोद्कैः। फलतोयैर्जलैर्गन्धैः स्नाप-यामि गणेश्वर । शुद्धोदकस्नानं । पूर्वपूजान्ते महाभिषेकः । तंयशं बर्हि० रक्तवस्रद्वयं दिव्यं देवताई सुमङ्गलम्। सर्वप्रदं गृहाणेदं

वक्रं तु शुक्कायां चतुर्थ्या पूजयेत्रप। पूजयस्व गणाध्यक्षमुमा-मलसमुद्भवम् ७ तसिन्संपृजिते देवे ध्रुवं राज्यमवाप्यसि ८ युधिष्टिर उवाच। देव केन विधानेन पूजनीयो गणाधिपः। पूजितरत तिथों कस्यां सिद्धिदो गणपो भवेत् ९ श्रीकृष्ण उ-वाच। युक्तपक्षे चतुथ्यां तु मासि भाइपदे नृप। प्रातः युक्त-तिलैः स्नात्वा मध्याहे देवमर्चयेत् १० स्वराक्त्या गणनाथस्य स्वर्णरोप्यमयाकृतिम् । अथवा मृन्मयी कार्या वित्तशाख्यं न कारयेत् ११ कृत्वा पूजां प्रयतेन साप्य पञ्चास्तेः पृथक्। चन्दनेन लिखेत्पद्मं कर्णिकाकेसरान्वितम् १२ आसनाद्यध्यपाद्यं च दत्त्वा पश्चात्प्रयत्नतः । चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च सर्वाभरणभूषितम् १२ दन्तमेकं करे द्याहितीये चाक्षस्त्रकम् । तृतीये परशुं द्दाचतुर्थे मोद्कं सरेत् १४ एवं ध्यात्वा नृपश्रेष्ठ पूजियत्वा गणाधिपम्। रक्तं सर्वप्रदे दद्याद्रस्रयुग्मं च भक्तितः १५ गणा-ध्यक्षेति नाम्ना तु गन्धं दद्याच मक्तितः। विनायकेति पुष्पाणि धूपं चोमासुताय च १६ दीपं रुद्रियायेति नैवेद्यं विझनाशिने। ततो दूर्वाङ्करान् गृह्य विंदातिं चैकमेव च १७ पूजनीयः प्रयतेन एभिनीमपदैः पृथक् । गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाद्यान १८ एकद्न्तेभवक्रेति तथा मुषकवाहन । विनायकेशपुत्रेति सर्वसि-द्धिप्रदायक । कुमारगुरवे तुभ्यं सर्वसंकष्टनाशन १९ अधैक-विंशति गृह्य मोदकान्घृतपाचितान्। स्थापियत्वा गणाध्यक्षस-मीपे कुरुनन्दन २० एकं गणाधिपे द्द्यात्सनैवेद्यं नृपोत्तम। दश विप्राय दातव्याः खयं चाद्यात्तथा दश २१ ब्राह्मणान्मो-जयेत्पश्चाद्धञ्जीयात्तैलवर्जितम्। कृत्वा नैमित्तिकं कर्म पूजयेदि-ष्टदैवताम् २२ सद्क्षिणं सवस्त्रं च गुरोद्घाद्विनायकम्। एवं कृते धर्मराज गणनाथस्य पूजने २३ विजयश्च भवेशित्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् । त्रिपुरं हन्तुकामेन पूजितः शूलपाणिना २४ शकेण पूजितः पूर्वे तथा बुत्रवधे नृप । अन्वेषयन्त्या भर्तारं पू-जितोऽहल्यया पुरा २५ नलस्यान्वेषणार्थाय दमयन्त्या पुराचि-तः। रामचन्द्रेण तद्रच सीतान्वेषणकाम्यया २६ दृष्टा सीता महाभागा वीरेण च हनूमता। भगीरथेन तद्वच गङ्गामानयता पुरा २७ अमृतोत्पादनार्थाय तथा देवासुरैरपि। अमृतं हरता

पूर्व वैनतेयेन पक्षिणा २८ आराधितो गणाध्यक्षो हामृतं चाहतं बलात्। यदा पूर्वे तु दैत्येन हतो हिन्मिणिनन्दनः २९ आरा-धितो मया तद्वद्विमण्या सहितेन च । कुष्टव्याधियुतेनाथ साम्बेनाराधितः पुरा ३० जयकामस्तथा त्वं हि तमाराध्य शांकरिम्। पुत्रकामो लभेत्पुत्रं धनकामो लभेद्धनम् ३१ पति-कामा च भर्तारं सौभाग्ये च सुवासिनी। विधवा पूजियत्वा तु वैधव्यं नामुयात्कचित् ३२ वैणाव्याचासु दीक्षासु आदौ पूज्यो गणाधिपः। तसिन्संद्रिते विष्णुरीशो भानुस्तथा ह्यमा ३३ ह्व्यवाहमुखा देवाः पूजिताः स्युर्न संशयः। चण्डिकाद्या मा-तृगणाः परितुष्टा भवन्ति हि ३४ विनायकस्य प्रतिमा वस्त्रयु-गमसमन्विता। ब्राह्मणाय प्रदातव्या सर्वविद्योपशान्तये ३५ एवं कृते धर्मराज गणनाथस्य पूजने । प्राप्सिसि त्वं स्वकं राज्यं हत्वा शत्रत्रणाजिरे ३६ सिध्यन्ति सर्वकार्याणि नात्र कार्या विचारणा। एवमुक्तस्तु इण्णेन सानुजः पाण्डुनन्द्नः ३७ पूज-यामास देवस्य पुत्रं त्रिपुर्यातिनः। शत्रुसंघं निहत्याजौ प्राप्त-वात्राज्यमोजसा ३८ पूजयित्वा महाभाग गणेशं सिद्धिदायकम्। सिध्यन्ति सर्वकार्याणि मनसा चिन्तितान्यपि ३९ तेन ख्याति गतो लोके नाम्ना सिद्धिवनायकः। कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज-नीयो गणाधिपः ४० सिध्यन्ति सर्वकार्याणि सिद्धिद्स्य प्रसा-द्तः । विवाहादौ कियमाणे पूजनीयो गणाधिपः ४१ विद्याकामो लभेद्रिद्यां धनकामो लभेद्रनम्। जयं च जयकामस्तु पुत्रार्था लभते सुतम् ४२ य इदं शृणुयान्नित्यं आवयेद्वा समाहितः। सिध्यन्ति सर्वकार्याणि विधेशस्य प्रसाद्तः ४३ इति श्रीस्कन्द्-पुराणे कृष्णयुधिष्टिरसंवादे सिद्धिवनायककथापूजनं समाप्तम्।

अस्यां रात्रो चन्द्रदर्शनिनिषेधमाह हेमाद्रो मार्कण्डेयः— सिंहादित्ये शुक्कपक्षे चतुर्थ्यां चन्द्रदर्शनम् । मिथ्याभिदूषणं कु-र्यात्तसात्परयेत्र तं तदा । इति । तत्रेच पाराशरोपि—कन्यादित्ये चतुर्थ्यां तु शुक्के चन्द्रस्य दर्शनम् । मिथ्याभिदूषणं कुर्यात्तसात्प-रथेत्र तं तदा । इति । अत्र वचनद्वयस्यापि चान्द्रभाद्रपद एव तात्पर्यमिति हेमाद्रिः । तत्रेच दोषस्य शान्तये सिंहः प्रसेनमिति

१ चांद्रपद एव.

पठेत्। सच विष्णुपुराणे—सिंहः प्रसेनमवधीतिसही जाम्ब-वता हतः। सुकुमारक मारोदीस्तव होषः स्यमन्तकः। इति। अत्र विशेषो निर्णयामृते ब्राह्मे—वासुदेवोऽभिशप्तस्तु निशाक-रमरीचिषु। स्थितश्चतुर्थ्यामाद्यायां मनुष्याणां यतश्च सः। तत-श्चतुर्थ्यां चन्द्रं तु प्रयत्नाद्वीस्य मानवः। पठेत्पौराणिकं वाक्यं प्राह्मुखोदङ्मुखोपि वा। इति। प्रयत्नात्पठेदित्यन्वयः। वाक्यं सिंहः प्रसेनिमिति। आद्यायां भाद्रपदशुक्कचतुर्थ्यामित्यर्थः।

अथ पश्चम्यां ब्रह्मपुराणे ऋषिपश्चमीवतम्। नभस्य गुऋपक्षे त यदा भवति पश्चमी। नदादिके तदा सात्वा कृत्वा नियम-मेव च। ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूदा वापि वरानने। इत्या-दिना वतं प्रकृत्य (ऋषिपञ्चमी तु मध्याह्मव्यापिनी शाह्या। दिनहये मध्याहव्याभौ तद्याभौ च पूर्वेवेति धर्माब्धिः। दिन-इये सत्त्वे परैवेति हेमादिः। पूर्वेति माधवः। अव्यासौ परैव।) नदादितीरे वतं संकल्प सात्वा गृहमागता अशिहोत्रशालायां चतुरस्रां वेदिं कुर्यात्। यथोक्तं हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे-विधाय नित्यकर्मादि गत्वा द्वारवतीं ऋषीन् । स्नापयेदिति । बहुभिहीं-मधूमनिर्गमद्वारेर्युक्तत्वात् द्वारवती अक्षिहोत्रशालेति व्याख्यातं तेनेव। तां गोमयेनोपलिप्य रङ्गचल्लीर्वेलिष्य पुष्पेरवकीर्य तत्रा-प्रदर्भग्रन्थिषु अरुन्धतीसहितान्सप्तर्भीन्पूजयेत् । तत्र-आयुर्वछं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च । ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो धेहि वनस्पते। इत्यपामार्गकाष्ट्रमादाय-मुखदुर्गन्धिनाशाय द-न्तानां च विद्युद्धये। ष्टीवनाय च गात्राणां कुर्वेहं द्न्तघावनम्। इति द्न्तधावनं कृत्वा तिलामलककरकेन केशान्संशोध्य सानान्ते शुद्धे वाससी परिधाय रङ्गवहयादिशोभिते पीठे ऋषीनपूजयेत्। संकल्प:-आचमनाद्युत्तरं ज्ञानतोऽज्ञानतो वा रजस्वलावस्थायां मत्कृतभाण्डवसादिसंपर्कजिनतदोषपरिहारद्वारा कल्पोक्तफला-वासये ऋषिपूजां करिष्ये। गणेशपूजादिसंभारप्रोक्षणान्ते-मूर्ति व्रह्मण्यदेवस्य ब्रह्मणस्तेज उत्तमम्। भानुकोरिप्रतीकाशसृषिवृन्दे विचिन्तये। ध्यानं। आगच्छन्तु महाभागाश्चतुर्वेदस्वरूपिणः। यावत्पूजामहं कुर्वे कृपया भवतामिमाम् । आवाहनं । कुशासने पवित्रेसिस्तिष्ठन्तु मुनिसत्तमाः। अरुन्धत्या समेतास्ते जटामुकुट-

धारिणः। आसनं। नभस्ये शुक्रपञ्चम्यामार्चिता ऋषिसत्तमाः। पापं दहन्तु में सर्वे पाद्यं युक्तन्तु शोभनाः । पाद्यं । गन्धपुष्पा-क्षतोपेतमध्यं गृह्णीत भो हिजाः। प्रसादं दुरुत प्रीताः प्रणतस्य सदा मम। अर्घो। लोकानां तुष्टिकतिरो यूयं सर्वे तपोधनाः। नमो वो धर्मविक्षेभ्यो गृह्णीताचमनं त्विद्म् । आचमनं । पयो-द्धि घृतं चैव मधुशकरया युतम्। पश्चामृतं मया द्त्तमृषयः श्रति । पञ्चामृतं । मन्दाकिनी गौतमी च यमुना च सरस्वती । नमेदा तुङ्गमहा च ताभ्यः सातं प्रगृ०। सानं। महाभिषेकः। यूयं सर्वे तपोनिष्ठा ब्रह्मज्ञाः सत्यवादिनः । वस्त्राणि प्रतियृह्नन्तु मुक्तिदाः सन्तु मे सदा। वखाणि। नानामन्त्रेमीन्त्रतं च त्रि-वृतं ब्रह्मसूत्रकम्। प्रयच्छामि मुनिश्रेष्ठाः प्रत्येकं प्रतिगृह्यताम्। उपवीतं। मलयाचलसंभूतं०। चन्दनं। रिञ्जताः उड्डमोघेन अक्षताख सुर्शोभनाः। गृह्नन्तु मम संतुष्टा भवन्तु सुनिसत्तमाः। अक्षतान्। कण्ठसूत्रं ताडपत्रं हरिद्राकुङ्गाञ्जनम्। सिन्दूरालक्तं दास्ये सोभाग्यद्रव्यमीश्वरि। अरुन्धत्ये० सोभाग्यद्रव्याणि । माल्यादीनि सुगन्धीनि०। पुष्पाणि। कश्यपाय तुलसीपत्रं०। अत्रये अगस्ति । भरद्वाजाय अपामार्ग । विश्वामित्राय बिट्व०। गोतमाय अर्क०। जमद्सये दुर्वा०। विस्षृाय शमी । अरुन्धत्ये धत्तूर । वनस्पतिरसो । धूपं । साज्यंचा दीपं। नानापकावसंयुक्तं रसेः पद्धिः समन्वितम्। गृह्वन्तु मु-नयः सर्वे नैवेद्यं वसुद्यकाः । नैवेद्यं । फलं ताम्बूलं दक्षिणां । नीराजनं। कर्पूरदीपं। नमोख सुरवन्देश्यो देवर्षिश्यो नमोनमः। सर्वपापहराः सन्तु वेद्रपाः सनातनाः। नमस्कारः। यानि का-निच०। प्रदक्षिणा। करयपोत्रिर्भरहाजो विश्वामित्रोऽथ गो-तमः। जमद्गिर्वसिष्ठश्च गृह्नन्तु कुसुमाञ्जलिम्। पुष्पाञ्जलिः। फलपुष्पादिसहितं अध्यं दद्यात् । मन्त्रः-कश्यपोऽत्रिभेरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमद्गिर्वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृताः। गृह्णीतार्घं मया दत्तं तुष्टा भवत सर्वदा। इति। एवं पूजां विनिर्वर्त्य कथां ऋणुयात्।

साच हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे-सिताभ्व उवाच। श्रुतानि देव दे-वेश व्रतानि सुबहूनि च। सांप्रतं मे समाचक्ष्व व्रतं पापप्रणा-१९ स्म॰ कै।॰

शनम् १ ब्रह्मोवाच । १ णु राजन्त्रवश्यामि वतानामुत्तमं वतम्। ऋषिपश्चमीति विख्यातं सर्वपापहरं परम् २ येन चीर्णेन रा-जेन्द्र नरकं नैव पश्यति। अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरात-नम् ३ विदेहेऽभूद्विजवर उत्तङ्को नाम नामतः। तस्य भार्या सुरीला च पातिवयपरायणा ४ तस्यामपत्ययुगलं पुत्रो हि सु-विभूषणः। खधीतवान्सुतस्तस्य वेदान्साङ्गपद्क्रमान् ५ समा-नेन कुलीनेन सुता चापि विवाहिता। विवाहितैव सा दैवा-द्वैधव्यं प्राप सत्तम ६ सतीत्वं पालयन्ती सा आस्ते निजपितु-र्यृहे। तस्या दुःखेन संतप्तः सुतं संस्थाप्य वेश्मिन ७ गङ्गाती-रवनं प्राप्तः सकलत्रस्तया सह। स तत्राध्यापयामास शिष्या-न्वेदं द्विजोत्तमः ८ सुता च कुरुते तस्य पितुः शुश्रूषणं सदा। पितुः शुश्रुषणं कृत्वा परिश्रान्ता कदाचन ९ निशीथे किल संसुप्ता कृमिराशिरजायत। तां ते तथाविधां दृष्टा प्रस्तरिथताम् १० शिष्या निवेदयामासुस्तन्मात्रे करुणान्विताः। न जानीमो वयं किंचिद्देवि साध्वी तथाविधा ११ कृमिराशि-मयी जाता मातः संप्रति दर्यते । वज्रपातसद्धं तच्छुत्वा शिष्यैरुदीरितम् १२ संभ्रान्तमानसा शीघं तत्समीपमुपागता। तां सा तथाविधां दृष्टा विललाप सुदुःखिता १३ उरश्च ताड-यामास सुतरां मोहमाप च । क्षणेन प्राप्य चैतन्यमुत्थाप्य प्रति-मुज्य च १४ समाछिङ्गध च चाहुभ्यां निन्धे तत्पितुरन्तिकम्। स्वामिन्कथय में साध्वी केन दुष्कृतकर्मणा १५ निशीथे संप्र-सुतेयं जायते कृमिसंकुछा । एतच्छ्रत्वा ततो वाक्यमृषिर्धर्मप-रायणः। ज्ञात्वा निवेद्यामास तस्याः प्राग्जन्मचेष्टितम् १६ ऋषिरुवाच । प्रागियं सप्तमेऽतीते जन्मिन ब्राह्मणी ह्यभूत्। नोत्ससार च भाण्डेभ्यः संजातापि रजस्वला १७ अस्यास्तत्पा-पजातेन जायते कृमिवद्वपुः। रजस्वलायाः पापेन युक्ता भवति सानघे १८ प्रथमेहानि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी। तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन गुद्धाति १९ तथानया सखीसङ्गाद्वतं दृष्टावमानितम्। दृष्टवतप्रभावेण जाता द्विजकुलेऽमले २० अव-मानाद्रतस्यास्य कृमिराशिरभूत्किल। एतत्ते कथितं सर्वं कारणं

१ समं वृत्तं श्रुत्वा । २ प्रतिपूज्य च ।

कन्यकारुते २१ सुरीलोवाच । द्रीनाद्पि यस स्याहिपाणां निर्मले कुले। जन्म युष्मिद्धिधानां हि जायते ब्रह्मतेजसाम् २२ अवश्या प्रजायन्ते वित्रहे कृमिराद्यायः। महाश्चर्यकरं नाथ त-द्रतं कथयस्य मे २३ ऋषिरवाच । सुरािले राणु तत्सम्यग्वता-नामुत्तमं वतम्। येन चीर्णेन सहसा पापाद्साहिमुच्यते २४ दुःखत्रयाभिघातश्च जायते नात्र संदायः। कल्याणानि च व-र्धन्ते संपद्ध निरापदः २५ नभस्यश्कुपक्षे तु यदा भवति पश्चमी। नदादिषु तदा स्नानं कृत्वा नियममेव च २६ विधाय नित्यकर्मादि गत्वा द्वारवतीमृषीन्। स्नापयेद्विधिवद्भत्तया पञ्चा-स्तरसेः शुभैः २७ चन्द्नागरुकपूरैविंलिप्य च सुगन्धिभिः। पूजये दिविधेः पुष्पेर्गन्धपुष्पादिदीपकैः २८ समाच्छाद्य शुभैवस्त्रैः सोपवीतेर्यथाविधि । ततो निवेद्य नैवेद्यमध्ये द्याच्छुभैः फलैः २९ कश्यपोऽत्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमद्ग्नि-र्वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृताः ३० श्रोतव्यमिद्माख्यानं शा-काहारं प्रकल्पयेत्। स्थातव्यं ब्रह्मचर्येण ऋषिध्यानपरायणैः ३१ अनेन विधिना सम्यग्वतमेतत्समाचरेत्। तस्य यज्ञायते पुण्यं तच्छुणु व समाहिता ३२ सर्ववतेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फ-लम्। सर्वदानेषु द्तेषु तद्स्य वतधारणात् ३३ कुरुते या वतं चैतत्सा नारी सुखमागिनी। रूपछावण्यसँयुक्ता पुत्रपौत्रादिसं-युता ३४ इह लोके सदैव स्थात्परत्राप्यक्षया गतिः। वतस्यास्य प्रभावेण जातिं सरति पौर्विकीम् ३५। इति ब्रह्माण्डपुराणोका ऋणिपञ्चमीवतकथा समाप्ता।

एवं कथां श्रुत्वा। अकृष्पृथिवीजातं शाकाहारं प्रकल्पयेत्। ततो ब्रह्मचर्येण रात्रिमतिवाह्य द्वितीयदिने पारणं कुर्यात्। अ-नेन विधिना सप्त वर्षाणि व्रतमाचरेत्। आदौ मध्ये तथा चान्ते कुर्यादुद्यापनं बुधः। इति हेमाद्रौ ब्राह्मोक्तेः। अथोद्यापनम्। आचार्यान्वरयेत्सप्त वेद्वेदाङ्गपारगान् । प्रतिमाः सप्त कुर्वीत सुवर्णेन स्वराक्तितः। जिटलान्साक्षसूत्रांश्च कमण्डलुसमन्वितान्। संस्थाप्य कलशेष्वेतानमृनमयेष्वव्येषेषु च। स्नापयेद्विधिवद्भत्तया पद्मामृतेर्यथाविधि। एवं पूजां विनिर्वर्त्य अर्धं द्याद्यथा पुरा। ततो होमं प्रकुर्वात तिल्बीहियवकमात्। सहस्तोमेति मन्त्रेण होमं कुर्वति वै पृथक् । सप्त गाश्चेव दातव्याः स्वलंकारेश्च सं-युताः । आचार्यान्यूजयेद्धत्तया वस्त्रालंकारभूषणेः । अनुक्रया गुरोः पश्चाद्वाह्यणेभ्यो निवद्येत् । प्रतिमा वस्त्रसंयुक्ता भोज-यित्वा यथाविधि । इति ।

भविष्ये त्वयं विशेषः। - पूर्विसिन्दिवसे कुर्यादेकभक्तं समा-हितः। प्रातरुथाय सुस्नातस्ततो गुरुगृहं वजेत्। प्राथियं ममा-चार्यो भवोद्यापनकर्भणि। शुवो देशे समालिप्य सर्वतोभद्रम-ण्डले। अवणं सजलं कुस्सं ताम्रं स्नयमेव वा। संस्थाप्य वहा-संवीतं कण्ठदेशे सुशोभितम्। पञ्चरतसमायुक्तं फलगन्धासती-र्युतम्। सिहरण्यं समान्छाद्य ताञ्रेण परहेन वा। वंशम्नय-पात्रेण यवपूर्णेन चैव हि । आच्छाद्येत चैलेन लिखेद प्रद्लं ततः। सींचर्णाः प्रतिमाः कार्या ऋषीणां भावितात्मनाम् । परेन वा तद्धेंन तद्धिधेंन वा पुनः। रात्तया वा कारयेत्तत्र वित्तराा-ठ्यविवार्जेतः। वितानं पञ्चवर्णं च फलपुष्पसमन्वितम्। वधी-यादुपरि श्रीमत्संभारान्संनिधाय च। मध्याहे पूजधेद्भत्तया ऋषी-न्श्रद्धासमन्वितः। कश्यपोऽत्रिभेरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमद्गिर्विसष्टिश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धती। मन्त्रेणानेन राजेन्द्र कृत्वा पूजां समाहितः रात्रौ जागरणं कुर्योत्पुराणश्रवणादिभिः। कृतनित्यिकियः प्रातर्जेह्यात्तिलसिषा । वैदिको वापि पौराणः स्वाधिकारान्मनुः स्मृतः। वैदिकः सहस्तोमाः सहछन्द्स० इति वर्णत्रयविषयः। पौराणः कद्यपोऽत्रिरिति शूद्रविषयः। अष्टोत्त-रसहसं वा शतमधोत्तरं तु वा। पुनः पूजां ततः कृत्वा गुरुं संपूजयेद्वती। खर्णाङ्ग्लीयवासोभिः कुण्डलामृतभाजनैः। द्द्या-देकां सवत्सां च गुरवे गां पयस्विनीम्। पूजयेद्दिवजः सप्त वासोभिद्क्षिणादिभिः। कलशानुपवीतानि द्दात्तेभ्यः स्वभ-क्तितः। आचार्यं च सपलीकं प्रणिपत्य क्षमापयेत्। भोजयेद्धा-सणान्शत्तया दीनानाथान्त्रतर्पं च। सोपस्करां तां प्रतिमामा-चार्याय निवेद्येत्। लब्ध्वानुज्ञां तु भुज्ञीत इष्टबन्धुजनैः सह। उद्यापनविधिः प्रोक्तः सर्वत्रायं फलार्थिनाम् । इति ।

अथ षष्ट्यां निर्णयामृते भविष्ये—येयं भाद्रपदे मासि षष्टी स्याद्भरतर्षम । इयं पापहरा पुण्या शिवा शान्ता शुभा नृष् ।

स्नानदानादिकं सर्वमस्यामक्षयमुच्यते । तस्यां पश्यन्ति गाङ्गेयं दक्षिणापथमाश्रितम् । ब्रह्महत्यादिपापेस्तु मुच्यन्ते नात्र संशयः । इति । गाङ्गेयः स्कन्दः ।

इयमेव चम्पाषष्टीत्युक्तं हेमादौ स्कान्दे।—पष्टी भाद्-पदे शुक्का वैधृतेन समन्विता। विशाखाभौमयोगेन सा चम्पे-तीह विश्वता। देवासुरमनुष्याणां दुर्लभा षष्टिहायनी। इते ने-तायां पत्राराद्धायनी द्वापरे पुनः। चत्वारिंशत्कलो त्रिंशद्धायनी दुर्लमा ततः । इति । ब्रह्माण्डे महारीमाहातम्ये एतेरेव स्त्रोके-रूपक्रम्य-यख पश्यति देवेशं महार्रे पूजयत्यपि । सर्वजनमरुतं पापं दर्शनात्तस नर्यति । इत्युक्तम् । अस्यां वतिवरोषो मादन-रते स्कान्दे-पञ्चम्यां नियमं कुर्याहुपवासस्य च वती। चम्पा-षष्टीवतं कुर्याद्यथोक्तवचनादुरोः। उपवासस्य नियममिति उप-वासाङ्गभूतनियममित्यर्थः । ततः प्रमाते विमले दन्तधावनपूर्व-कम्। इत्वा सम्यग्नतं तसा संकरणं कुरुते नरः। सम्यग्नतं कृत्वेति साङ्गनतकरणशाक्ति निर्धार्थेत्यर्थः : निराहारोऽद्य देवेश त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः। पूर्जायेष्याम्यहं भक्तया द्वारणं भव भा-स्कर। इति । ततो सुदा खानं विधाय ग्रुक्कतिलैः स्नात्वा । सवितः परमस्तवं हि परं धाम जले मम । त्वत्तेजसा परिअष्टं पापं यातु सहस्रधा । इति सूर्यं संप्रार्थ्य । आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च। पापं नाराय देवेरा वाङ्यनःकर्मभिः कृतम्। इति स्नानं कृत्वा नित्यं निर्वर्तयेत्। ततश्चेत्य यृहं मौनी पाखण्डालापवार्जितः। नानाफलपुष्पादिपरिशोभितमण्डपान्तश्च-तुरसं खण्डिलं कृत्वोपिलप्य पञ्चरतान्वितं रक्तवन्द्नवितं रक्तवस्रयुगच्छन्नं नवमवणं कुम्मं संस्थाप्य तदुपरि सौवर्णराज-तताम्रान्यतमपात्रे कुङ्कमेन द्वाद्शारमालिख्य पञ्चामृतादिभिः सापितं सरधारुणं सोवणं सूर्य आदिखाय नम इति मन्त्रेण क-णिकायां पूजयेत्। ततः पूर्वादिदलक्रमेण। ॐ तपनाय नमः पूर्णे भानुमते भानवे अर्थरणे विश्व बक्राय अंशुमते सहस्रांरावे० खनायकाय० सुराय० सूर्याय० खगाय० इति संपूज्य प्रार्थयेत्। जन्मान्तरसहस्रेषु दुण्हतं यन्मया हतम्। तत्सर्व नाशमायातु दिवाकर तवार्चनात्। इति । ततः सरथ-

मरुणं पूजयेत्। विनतातनयो देवः कर्मसाक्षी तमो चुदः। सप्ता-श्वः सप्तरज्ञ् अरुणो मे प्रसीद्तु । इति । ततः संपूजयेद्व-मन्युतं तद्रथिशतम्। अष्टाक्षरेण मन्त्रेण गन्धपुष्पाद्भिः ऋमात्। यष्टाक्षरश्च घृणिमन्त्रो बोध्यः। ततः—कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदातमा विश्वतोमुखः। जन्मसृत्युजरारोगसंसारभयनादानः इलनेन सुर्योद्येऽर्घं द्यात्। ततोऽलंकृतां सवत्सां पयस्विनी ग्रक्षां घेनुं पूजयेत्। ब्रह्मणोत्पादिते देवि सर्वपापप्रणाशिति। संसाराणवमयानां गोमातस्त्रातुमहिसि। सुरूपा बहुरूपाश्च मा-तरो लोकमातरः। गावो मामुपसर्पन्तु सरितः सागरं यथा। या लक्ष्मीः सर्वदेवानां या च वेदेषु संस्थिता। धेनुरूपेण स्ना देवी मम पापं व्यपोहतु। या लक्ष्मीलोंकपालानां या लक्ष्मीधिनद्स्य च। चन्द्रार्कशकराक्तियां सा धेचुर्वरदास्तु मे। इति। तिल-होमं ततः कुर्यात्साविज्याष्टोत्तरं शतम्। ततस्तां कल्पये छे च-मकों मे प्रीयतामिति। कल्पनं दानाहोंपस्कारयुक्तत्वेनोपकल्प-नम्। ततः सोपस्करं भास्करमप्याचार्याय निवेद्येत्। द्दामि भानुं भवते सर्वोपस्करसंयुतम्। मनोभिलिषतावासि करोतु मम भास्करः। इति । आचार्यः प्रतिगृक्वाति-गृक्वामि भास्कर रवे भवन्तं विश्वतोमुखम्। मनोभिलिषतावाधिमुभयोः कर्तुमर्ह-सि। इति। ततः-सर्वतीर्थमयीं धेनुं सर्वयज्ञमयीं शुभाम्। स-र्वदानमयीं देवीं ब्राह्मणाय द्दाम्यहम्। इति गां द्दामि । युह्णामि सुरभीं देवीं सर्वयश्वमयीं शुभाम्। उभी पुनीहि वरदे उभयो-स्तारका भव। इति प्रतिप्रहमंत्रः। ततस्तु भोजयेद्विप्रान्द्वाद्रीव स्वशक्तितः। द्याच दक्षिणां तेभ्यः प्रणिपत्य विसर्जयेत्। अवै-कल्यं वते तस्य शंसेयुर्द्धिजसत्तमाः। ततस्तु स्वयमश्रीयाद्धिजानां शेषिपृष्कम्। एवं यः कुरुते चम्पां सोऽनन्तफलमश्रुते। इति। निर्णयामृते तु विशेष:—शुक्ते भाद्रपदे षष्ट्यां स्नानं भास्कर-पुजनम्। प्राशनं पञ्चगव्यस्य अभ्वमेधफलप्रदम्। इति।

अथ सप्तम्यां अमुक्ताभरणव्रतं [तत्र सा मध्याह्नव्याि विनी व्राह्मा । दिनद्वये तद्याप्तावव्याप्तौ वा परा।] हेमाद्रौ भविष्ये । भूमौ लिखितप्रतिमायां—एहोहि भगवन्देव सर्वपापप्रणाद्यान । तव पूजां करिष्यामि संनिधौ भव रांकर । इति भवानीरांकरावा-

वाह्य षोडशोपचारैः संपूज्य । नमस्ते भूतनाथाय नमस्ते शिश-शेखर। नमस्ते दक्षयश्च नमस्ते कामनाशन। नमस्ते पार्वती-देव्ये चिण्डकाये नमोनमः। वरदाये नमस्तेख भद्रकाल्ये नमो-नमः। इति पार्थे शर्कराघृतिमिश्रतण्डुलिपष्टमुपहारं निवेद्य पकाद्शतन्तुयुतसूत्रमेकाद्शप्रन्थिविशिष्टं वामहस्ते बद्धा कथां श्णुयात्।

अथ पकारान्तरेण पूजा भविष्ये-अस्यां जलाशये सात्वा वाससी परिधाय गृहमेत्य मध्याहातपूर्वमाचमनादि देशकाली स्मृत्वा मेमेहजन्मिन जन्मान्तरे च अनेकदुरितातिशयजन्यसंत-तिक्षयनिरासार्थं पुत्रपौत्रादिसंततिवृद्ध्यर्थं अमुक्ताभरणसप्तमी-वतमहं करिण्ये। तदादौ निर्विधतासिद्ध्यर्थं गणपतिपूजनं कार्यम्। पीठादी मण्डले उमया सह शिवं विलिख्य तद्ये सौवर्ण राजतं सूत्रमयं वा दोरकं निधाय देवं पूजयेत्। मंदारमालाकुलिताल-काये कपालमालाङ्कितशेखराय । दिव्यांबराये च दिगम्बराय नमः शिवायैच नमः शिवाय। ध्यानम् । देव देव महेशान परमात्मन्जगद्भरो । प्रतिपादितया सोम पूज्या पूज्यास्यहम्। सहस्रशिरेत्यावाहनं । अनेकरत्तखचितं सौवर्णं मणिसंयुतम्। मुक्ताचितं महादेव गृहाणासनमुक्तमम्। पुरुष पवेदं इत्यासनं। पाद्यं गृहाण देवेश सर्वविद्यापरायण। ध्यानगम्य सतां शंभो सर्वेश्वर नमोस्तु ते। पतावानस्येति पाद्यं। इद्मर्घ्यमनर्घ्य त्वम-मराधीश शंकर। किंकरीभृतया सोम मया दत्तं गृहाण भोः। जिपाद्धेत्यध्यं। गङ्गादिसर्वतीर्थभ्यः समानीतं सुरीतलम्। जलमाचमनीयार्थ गृहाणेशोमया सह। तसाद्विराळेलाचमनीयं। मध्वाज्यदार्करामिश्रसुध्या परिकल्पितम्। शंकरप्रीतये त्वाहं मधुपर्कं निवेद्ये। मधुपर्क। पयोद्धि घृतं देव मधु शर्करया युतम्। पञ्चामृतं द्या दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। वेदोक्तम-खेण पञ्चासृतस्नानं । गन्धोदकस्नानम् । पुण्यतीर्थाहतेनेश पश्चाच्छु देन वारिणा। स्नानं कुरु महादेव निजया कान्तया

१ संकल्पे विशेष:--मम श्रीउमामहेश्वरशितिद्वारा समस्तपापक्षयपूर्वकं बीर्घायुरनामयत्वपुत्रपौत्राद्यतुलसुखसौभाग्यसंपद्मिशृद्धिविवलोकप्रास्याद्यभीष्टिस-ज्ययं मिलादि।

सह। यत्पुरुपेणेति स्नानं। पूर्वपूजाभिषेकान्ते पीठे देवं प्रति-ष्ठाप्य। स्नातस्य ते महादेव मया श्रीत्या समर्पितम्। वक्तयुगमं मया दत्तमहतं प्रतिगृह्यताम् । तंयक्षमिति वस्त्रं । उपवीतं सो-त्तरीयं नानाभूषणभूषितम् । गृहाण सोम विमलं मया दत्तिमदं शुभम् । तसाद्यशात्सर्वहुतः संभृतमिति यशोपवीतं। मलयाचल-संभूतं घनसारं मनोहरम्। चन्दनं पञ्चवद्न गृहाणेशोमया सह। तसाद्यशात्सर्वेहुत ऋचः सामानि। गन्धद्वारामिति गन्धं। अक्षता विमलाः शुद्धाश्चन्द्ररिमसमप्रभाः। गृहाण देवदेवेश पार्वत्या सह शंकर। अक्षताः। जातीचम्पकपुन्नागबकुछैः पारिजातकैः। शतपत्रेश्च कहारैरर्चयेहमुमापतिम्। तसादभ्वा इति पुष्पाणि। त्रैलोक्यपावनानन्त परमात्मन्जगद्गरो । चन्दनागरकपूरधूपं दा-स्यामि शंकर। यत्पुरुषमिति धूपं। शुभवतिंयुतं सिपिलोंडितं विह्ना युतम्। दीपमेकमनेकार्कप्रतिमं कल्पयाम्यहम्। ब्राह्म-णोस्पेति दीपं। पायसापूपकृसरं सुधारसगुडोदनम् । ददामि षड्सं दिव्यं किंकरी शंकराय वै। चन्द्रमा मनस इति नैवेद्यं। पुनराचमनं शुद्धं कुरु सोमाम्बुनामुना। मुखशुद्धिकरं पूरं कृप-या त्वं गृहाण वै। पुनराचमनं। कस्तूरिकासमायुक्तं मलयाच-लसंभवम्। गृहाण चन्दनं सोम करोद्धतनकं शुभम्। इति क-रोहर्तनं। नारिकेलं जम्बुफलं नारिङ्गं कदलीफलम्। कूष्माण्डं पनसं भक्या किरपतं प्रतिगृह्यताम् । फलं । पूगीफलं महिद्यं नागवहीदलैर्युतम्। कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं। हिरण्यगर्भेति दक्षिणा। भक्त्या दीपं प्रयच्छामीत्य-नेन नीराजनं। महादेव नमलुभ्यं प्रीत्या पापप्रणादान। अस्मा-भिस्तु कृतां पूजां साधु वासाधु गृह्यताम्। नाभ्या आसीदिति नमस्कारः। यानि कानि चपापानिः। सप्तास्यासन्निति प्रदक्षि-णा। हर शंभो महादेव विश्वेशामरबङ्घम। शिव शंकर सर्वा-त्मन्नीलकण्ठ नमोस्तते। यश्चेन यश्चेति पुष्पाञ्जलिः। प्रार्थना । श्चान-तोऽशानतो वापि भवतो विहितात्र या। संपूरयेष्टानर्थान्मे विश्वेरा सकलस्तुत। दोरकग्रहणं। देवदेव जगन्नाथ सर्वसौभाग्यदा-यक । गृह्वामि दोररूपं त्वां पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् । दोरकवन्धनम् । हर पापानि सर्वाणि तुष्टि कुरु द्यानिधे। सूत्रप्रन्थि श्वितं हस्ते

धारयामि स्थिरो भव। इति। हर पापानि सर्वाणि तुर्धि कुरु द्यानिधे । प्रसन्नस्त्वमुमाकान्त दीर्घायुःपुत्रदो भव । इति जीर्णदोरकमुत्तार्थ विप्राय दत्वा वतसंपूर्ये वायनं दद्यात् । म-ण्डकान्वेष्टितान्कृत्वा शर्कराज्येन पाचितान्। संख्ययैकाद्श कृतान्त्राह्मणाय निवेदयेत्। वेद्शास्त्रप्रवीणाय द्द्यात्सोमस्य तु-ष्टये। शंकरः प्रतिगृह्णाति शंकरो वे द्दाति च । शंकरस्तार-कोऽसाकं शंकराय नमो नमः। इति वायनदानं। एवंच पूजनं कुर्यात्सोमस्य सुखद्स्य च । सर्वान्कामानवामोति पुत्रपेत्रिश्च मोदते। इत्थमेक पूजामन्त्रानाहुः।

अथ कथा। हेमाद्रौ भविष्ये श्रीकृष्ण उवाच। मुनीन्द्रौ लोमशो नाम मथुरायां गतः पुरा । सोऽचितो वसुदेवेन देवक्या च युधिष्ठिर १ उपविष्टः कथाः पुण्या कथियत्वा मनोरमाः। ततः कथितुं भूयः कथामेतां प्रचक्रमे २ लोमरा उवाच । कंसेन ते हताः पुत्रि पुत्रा जाताः पुनः पुनः । सृतवत्सा देविक त्वं पुत्र-दुःखेन दुःखिता ३ यथा चन्द्रमुखी दीना चभूव नहुषिपया। पश्चाचीर्णवता सैव बभूवाऽक्षतवत्सका। त्वमपि देविक तथा मविष्यसि न संशयः ४ देवक्युवाच । का सा चन्द्रमुखी ब्रह्म-न्बभूव नहुषप्रिया। किं च चीर्ण वतं पुण्यं तया सन्तानवर्ध-नम् । सपत्नीद्रपद्छनं सौभाग्यारोग्यदं विभो ५ छोमश उवाच । अयोध्यायां पुरा राजा नहुषो नाम विश्वतः। त-स्यासीद्रपसंपन्ना देवी चन्द्रमुखी त्रिया ६ तथा तत्रैव नगरे विष्णुगुतोऽभवद्विजः। आसीद्गुणवती तस्य षष्ठी भद्रमुखी सती ७ तयोरासी दृढा प्रीतिः स्पृहणीया परस्परम्। अथ हे अपि ते सख्यो स्नानार्थ सरयूतरे ८ प्राप्ते प्राप्ताश्च तत्रैव बह्वो वै नग-राङ्गनाः। ताः स्नात्वा मण्डलं चकुस्तन्मध्येऽव्यक्तरूपिणम् ९ लेखियत्वा शिवं शान्तमुमया सह शंकरम्। गन्धपुष्पाक्षतैर्भ-क्तया पूजियत्वा यथाविधि १० प्रणम्य गन्तुकामास्ताः पृच्छतः किमिदं त्विति । [आर्याः किमेतित्कयते किनाम वतमीदृशम्।] ता ऊचुः शंकरोऽसाभिः पार्वत्या सह पूजितः ११ बध्वा सूत्र-मयं तन्तुं शिवस्यात्मा निवेदितः । धारणीयमिदं तावद्यावत्पा-णविधारणम् १२ अमुक्ताभरणं नाम व्रतं सन्तानवर्धनम्। अ+

साभिः क्रियते सख्यो सुतसोभाग्यदायकम् १३ तासां तद्वसनं श्रुत्वा सख्यों ते चापि देविक । कृत्वा च समयं तत्र बध्वा दो-भ्यां सुदोरकम् १४ ततस्ताः खगृहं जग्मः खसखीभिः समा-वृताः। कालेन महता तस्यास्तद्वतं विरमृतं शुभम् १५ चन्द्र-मुख्याः प्रमत्ताया विस्मृतः स च दोरकः। भद्रमुख्यास्तथा भद्रे विस्मृतं सर्वमेव तत् १६ मृते केश्चिदहोरात्रेः सा वभूव स्व-किनी। भद्रास्या कुक्टी जाता वतभङ्गाच्छुभानने १७ कालेन पश्चतां प्राप्ते सखीभावात्सहैव ते। अदेवमातृके देशे जाते गोकु-लसंकुले १८ बाह्मणी बाह्मणी जाता क्षत्रिया क्षत्रिया च सा। राशी जाया बभूवाथ पृथ्वीनाथस्य वहुमा १९ इंश्वरी नाम विख्याता यासीचन्द्रमुखी पुरा। नासा भद्रमुखी यासीद्रूषणा नाम साऽभवत् २० अग्निमीढस्य दत्ता सा पित्रा तस्य पुरोध-सः। अतीव वहामा चासीद्भषणा भूषणिया २१ भूषिता भूष-णवरे रूपेणालंकृता स्वयम्। तस्या बभूबुरशे च पुत्राः सर्वगु-णान्विताः २२ मातृवद्रुपसंपन्नाः पितृवद्धर्मशीलेनः । सख्यौ ते तेन तद्वच जाते जातिसारे किल २३ पुनार्नेरन्तरा श्रीतिस्तयो-रासीद्यथा पुरा। काले बहुतिथे जाते त्यक्ताशा त्यक्तयोवना २४ मध्ये वयसि राशी सा पुत्रमेकमजीजनत्। ईश्वरी रोगिणं मुकं प्रश्नाहीनं च विस्वरम् २५ ताहशोऽपि महाभागे मृतोऽसो नव-वार्षिकः। ततस्तां भूषणा द्रष्ट्मीश्वरीं पुत्रदुः खिताम् २६ सखी-प्रागादतिस्तेहात्पुनैः स्वैः परिचारिता। अमुक्ताभरणा भद्रा स्वरूपे-णैव भूषिता २७ तां हष्टा ताहरीं भव्यां प्रजन्वालेश्वरी रुषा। ततो गृहं प्रेषितवा ब्राह्मणीं तीवमत्सरा २८ चिन्तयामास सा शीवं तस्याः पुत्रवधं प्रति । निश्चित्य चेतसा कूरा घातयामास तत्सुतान् २९ हता हैताश्च ते पुत्राः पुनर्जावन्त्यनामयाः। तद्-द्धततरं दृष्टा सखीमाह्य भूषणा ३० उपवेश्यासने श्रेष्टे बहुमा-नपुरःसरम्। अपृच्छद्विनयाविष्टा राज्ञी सा मृतवत्सका ३१ नृहि तथ्यं महाभागे किं त्वया सुकृतं कृतम्। दानं वर्त तपो वापि शुश्रूषणमुपोषणम् ३२ येन ते निहताः पुत्राः पुनर्जीवन्ता-

१ समयः संकल्पः । २ अदेवमातृके नद्यम्बुसंपन्नधान्यरिक्षते । ३ हता हताः विषामिशस्त्राद्यः पुनःपुनर्हता अपीत्यर्थः ।

नामयाः। तथाहि वहुपुत्रा च जीवहत्सा ग्रुभानने ३३ अमुक्ता-भरणा निर्दं भर्तुश्चेतस्वविश्वता । अतीव शोभसे भद्रे विद्युद्ध-मीत्यये यथा ३४ भूषणोवाच । ऋणु देवि प्रवश्यामि जनमान्त-रिवचेष्टितम्। किं ति इ विस्मृतं सर्वमयोध्यायां इतं च यत् ३५ आवाभ्यां वतवेकल्यं प्रमत्ताभ्यां वरानने । येन त्वं सुवगी जाता जाताहं कुकुरी तथा ३६ तथापि वतवेकल्यं त्वया चाप-ल्यतः कृतम्। मया तु सर्वभावेन चेतस्याध्याय शंकरम् ३७ तिर्यग्योन्यनुतापेन मनोतृत्या स्वनुष्टितम्। एति इकारणं भद्रे नान्यतिक चित्कृतं मया ३८ लोमरा उवाच। इत्याकण्यं च सं-स्मृत्य पूर्वजन्मविचेष्टितम्। ईश्वरी तु तया सार्धे पुनः सम्यक् चकारह ३९ वतस्यास्य प्रभावेण पुत्रपौत्राद्सिंभवम्। भुक्तवा च सौख्यमतुलं मृता शिवपुरं गता ४० तसात्त्वमपि कल्याणि वत-मेतत्समाचर। प्रारब्धेऽसिन्वते दिव्ये जीवत्पुत्रा भविष्यसि ४१ देवक्युवाच । ब्रह्मन्नाख्याहि मे सम्यग्वतमेतत्सुखपदम् । सन्ता-नवृद्धिकरणं शिवलोके स्थितिप्रदम् ४२ लोमश उवाच। भद्रे भाद्रपदे मासि सप्तम्यां सिललाशये। स्नात्वा शिवं मण्डलके लेखियत्वा तथाम्बिकाम् ४३ मक्तया संपूज्य समयं कुर्योद्धभ्वा-करे गुणम्। यावजीवं मयात्मा तु शिवस्य विनिवेदितः ४४ इत्येवं समयं कृत्वा ततः प्रभृति दोरकम्। सौवर्ण राजतं वापि सौत्रं वा धारयेत्करे ४५ मण्डकान्वेष्टिकान्द्द्याद्खपक्षेऽथवा द्विते। स्वयं तानथ भुज्ञीत वतभङ्गभयाच्छ्रमे ४६ प्रितिमासं तु सप्तम्यां गुक्रपक्षे विशेषतः। कुर्यादेवं व्रतं भद्रे वर्षान्तेऽपि तु देविक ४७ ] पारिते सुद्रिका वहीहैंमी रोप्याः खशक्तितः। ता-म्रपात्रोपरि स्थाप्य ब्राह्मणेभ्यो निवेद्येत् ४७ आचार्याय विशेषेण द्वातव्यं चाङ्गुलीयकम्। पुष्पकुङ्गमिनदूरताम्बूलाञ्चनस्त्रेकैः ४८ [सुवासिनीः पूजियत्वा वतसंपूर्णहेतवे।] एवं तत्पारियत्वा तु वतं सन्ततिवर्धनम् । सर्वपापविनिर्मुक्ता सुकत्वा सौख्यं मनोर-मम्। सन्तानं वर्धियत्वा च शिवलोके महीयते ४९ एतत्ते स-वैमाख्यातमाख्यानसहितं वतम्। कुरु देविक यसेन जीवत्पुत्रा भविष्यसि ५० कृष्ण उवाच । इत्युक्तवा स मुनिश्रेष्ठस्तत्रेवान्त-

१ सुवर्णस्याङ्गलीयकम् । २ सदार्थे तृतीया ।

रधीयत। चकार सर्वे यहेन यहुक्तं तेन धीमता ५१ वतस्यास्य प्रभावेण देवकी मामजीजनत्। तसात्पार्थ नरेः कार्य स्त्रीभिः कार्यं विशेषतः। वतं पापहरं भक्तया सुखसन्ततिदं सदा ५२ इदं यः श्रुणयाद्भक्त्या यश्चापि प्रतिपादयेत्। वतमाख्यानस-हितं सोपि पापैः प्रमुच्यते ५३ सान्तानिकं वतिमदं सुखसौ-ख्यकामा या स्त्री चरिष्यति शिवं हृदये निधाय । संहत्य दुःख-मतुलं गतकलमषौघा सा स्त्री वताद्भवति शोभनजीववत्सा । इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे कृष्णलोमरासंवादे अमुक्ताभरणवतकथा॥ अथाष्ट्रम्यां द्विष्ट्रमीवतं मदनरते भविष्ये—विष्णुहवाच। ब्रह्मनभाद्रपदे मासि शुक्काष्ट्रम्यामुपोषितः। पूजयेच्छंकरं भक्तया यो नरः श्रद्धयान्वितः। स याति परमं स्थानं यत्र देवस्त्रिलोचनः। गणेशं पूजयेद्यस्तु दूर्वया सहितं मुने। फलानां सकलेदिव्येर्ग-न्धपुष्पैर्विलेपनैः। गणेशः सदाशिवः। फलानां सकलैः सकलैः फलैरित्यर्थः। त्राह्यदूर्वागतविशेष आदित्यपुराणे-दूर्वाप्रतानमु-चेतमुत्तराशामिगामिनम्। पूजयेद्वहमानीय गन्धपुष्पानुलेपनैः। इति। उचेतं उच्चानगतम्। तत्रैव—दूर्वाङ्कराष्ट्यां संपूज्य विधि-ना यौवनिश्रयम्। यौवनं स्थिरमाप्तोति यत्र यत्राभिजायते। इति । योवनावस्थदूर्वाङ्करगतां शोभामित्यर्थः । दुर्वा पूज्य तथे-शानं मुच्यते सर्वपातकैः। शुचौ देशे प्रजातायां दूर्वायां ब्राह्मणो-त्तमः। स्थाप्य छिङ्गं ततो गन्धैः पुष्पधूपैः समर्चयत्। खर्जूरैर्ना-रिकेलैश्च मातुलिङ्गफलैस्तथा। पूजयेच्छंकरं भत्तया दूर्वया विधि-वहिज। दध्यक्षतैर्द्धिजश्रेष्ट अध्यं दद्यात्रिलोचने। दूर्वाशमीभ्यां संपूज्य मानवः श्रद्धयान्वितः । विद्यां प्राप्तोति विद्यार्थी पुत्रार्थी पुत्रमाभुयात्। धनार्थौ धनमाप्तोति भार्यार्थौ लभते च ताम्। कृतोपवासः सप्तम्यामष्टम्यां पूजयेच्छिवम् । दूर्वासमन्वितं देवं दध्यक्षतफलैः शुभैः । दूर्वापूजनमन्त्रः—त्वं दूर्वेऽसृतजन्मासि वन्दितासि सुरासुरैः। सौभाग्यं सन्तति देहि सर्वकार्यकरी भव। यथा शाखाप्रशाखाभिविंस्तृतासि महीतले। तथा ममापि सन्तानं देहि त्वमजरामरम्। इति । स्विङ्कमन्त्रेरीशानमर्चये-त्प्रयतः शुचिः। खिलिङ्गमन्त्रेः रोद्रमन्त्रेः। ततः संपूजयेद्विप्रा-न्फलैर्नानाविधेर्द्वित । अनिमिपकमश्चीयाद्रतं द्धि फलं तथा ।

अक्षारलवणं ब्रह्मन्नश्रीयान्मधुरान्वितम्। द्दात्फलानि विप्रेभ्यो द्ध्याहारः स्वयं भवेत्। प्रणम्य शिरसा देवं दूवीं शिवमवा-मुते। एवं यः कुरुते भत्तया महादेवस्य पूजनम्। गणत्वं यात्य-सो बहान्मुच्यते बहाहत्यया। एवं पुण्या पापहरा अष्टमी दूर्व-संशिका। चतुर्णामपि वर्णानां स्त्रीजनानां विशेषतः। इति। अत्र च वते विद्याभायीदिपुंगतसेष्टफलअवणात् अधिकारिविशे-षेण पुंस्त्वभवणाच स्त्रीणां चैव विशेषतः इत्युपसंहाराच स्त्रियः पुरुषांश्च प्रति काम्यत्वप्रतीतेः। ये स्यधिकारिकमेवेदं वतं न पुरुषाधिकारिकमिति प्रतिक्षां सत्वा अत्र कृत्यं मद्नरले भविष्य-पुराण इत्युपक्रम्य-शुचौ देशे अजातायां दुवीयां ब्राह्मणोत्तम । इत्युपन्यासं कृतवन्तो नमस्तेभ्यः।

मदनरते भविष्ये त्वन्यत् द्वोवतमुक्तं-अष्टम्यां फल-पुष्पेश्च खर्जूरेनिरिकेलकैः । द्राक्षामलकिपण्डेश्च बद्रेर्लकुचे-स्तथा। नारिङ्गेर्नाग्वकरामेर्वाजपूरेश्च दाडिमैः। दध्यक्षतेः स्रजो-भिश्च धूपैनैवेद्यदीपकैः । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र श्रणुष्वावहितो मम । त्वं दूर्वेऽसृतजन्मासि देहि त्वमजरामरम् । दत्वा पिष्टानि विष्रभ्यः फलानि विविधानि च । तिलिपएकगोधूमधान्यपिण्डानि पाण्डव। भोजयित्वा सुहन्मित्रसंवन्धिस्वजनांस्तथा। ततो भु-जीत तच्छेपं स्वयं श्रद्धासमन्वितः । इति । इदंच केवलदूर्वापू-जनात्मकं वतं स्त्रीणामेव नित्यम्। या न पूजयते दूर्वा मोहा-दिह यथाविधि। त्रीणि जन्मानि वैधव्यं लभते नात्र संशयः। तसात्संपूजनीया सा प्रतिवर्षे वधूजनैः। सुखसन्तानजननी भ-र्तुः सौख्यकरी सदा। इति मदनरते पुराणसमुचयेऽकरणे दो-षस्य वीप्सायाश्च श्रवणात्। इदं वतं रौहिणसंशकदिननवमम्-हूर्तव्यापिन्यां ज्येष्टामूलविवार्जितायामएम्यां कार्यम् । मुहूर्ते रौ-हिणेऽ एम्यां पूर्वा वा यदि वा परा। दूर्वा धर्मा तु सा शेया ज्ये-ष्टामूलं विवर्जयेत्। इति वचनात्। अत्र च ज्येष्ठामूलविवर्जि-तायाः परिद्न एव रोहिणव्यामो परा त्राह्या । दिनद्वये तद्याप्ति-तद्व्याह्योः पूर्वदिने च ज्येष्ठामूलयुतायां परैव प्राह्या। दिनद्व-येऽपि निपिद्धयोगरहितायास्तद्यासौ तद्यासौ तदेकदेशन्यासौ च पूर्वेव याह्येत्यभिषेतम्। श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी। २० स्मृ० काँ०

इति वाक्ये दूर्वाष्ट्रम्याः पूर्वविद्यत्विनयमात्। यदा तु पूर्वदिने रौहिण्यव्यापिन्यपि निषिद्धनक्षत्रयोगिनी परिद् ने ताददानक्षत्र-योगरहितापि रोहिणासंस्पर्शिनी तदा यां तिथि समनुप्राप्ये-त्यादि आपाद्य साकल्यमादाय परदिन एव रोहिणमुह्ते पतद्रतं स्रीभिरनुष्ठेयम्। ऐन्द्रक्षे पूजिता दूर्वा हन्त्यपत्यानि नान्यथा। भर्तुरायुर्हरी मूले तसात्तां परिवर्जयेत्। इति निषेधस्य गौरी-वते द्वितीयावेधानुहं ध्यत्वात्। तथा कन्यार्केऽगस्त्योदये च नेदं वतं स्रीभिः कार्यम् । शुक्का भाद्रपदे मासि दुर्वासंज्ञा तथा-ष्टमी। सिंहाके एव कर्तव्या न कन्याके कदाचन । सिंहस्थे सोत्तमा स्यॅं ऽ चुदिते मुनिसत्तम। इति मदनरले स्कान्दात्। अतएव शुक्के अगस्योद्ये भाविनि संनिहिततत्पूर्वकृष्णाष्टम्या-मेतद्वतं कार्यमिति हेमाद्रिप्रभृतयः । अनिषिद्धकालस्य सर्व-थैवालाभे निषिद्धकालेपि स्वीभिर्वतानुकल्पोऽनुष्ठेयः। कर्तव्या चैकभक्तेन ज्येष्टामूलं यदा भवेत् । दूर्वामभ्यर्चयेद्भत्तया न वन्ध्यं दिवसं नयेत्। इति वचनात्। ज्येष्ठामूलग्रहणं सकल-निषिद्धकालोपलक्षणं इति मद्नरत्वकारः। एकभक्तेनेति निषि-द्धकालेऽनुकल्पत्वेनाश्चिपक्षभोजनविधानाद्निषिद्धकाले स्त्रीकर्त्र-त्वेपि दूर्वावते ब्राह्मणेभ्यः पिष्टकादिदानानन्तरमनश्चिपक्षभोजन-नियमसिद्धिरित्युक्तं निर्णयामृते । दूर्वामभ्यर्वयेदित्यनन्तरोदा-हते वचने चान्तणीतो ण्यर्थः। ततश्च ब्राह्मणद्वारा पूजां कृत्वा स्वयमेकमक्तं कुर्यादिति मदनरत्नकारः। भाद्रस्याधिमासत्वे तत्रैवेदं वतं कार्यम्। अधिमासे तु संप्राप्ते नभस्ये तूद्ये मुनेः। अर्वाग्दूर्वावतं कार्य परतो नैव कुत्रचित् । इति निर्णयद्पि स्कान्दात्। इति द्वांवतम्।

अधासामप्टम्यां उयेष्ठाव्रतमुक्तं कालादर्शे—भाद्रे शुक्रा-प्टमी ज्येष्ठानक्षत्रेण समन्विता । महती कीर्तिता तस्यां ज्येष्ठां देवीं प्रपूजयेत् । उपहारैर्बहुविधेरलक्ष्मीविनिवृत्तये । इति । लि-क्रपुराणेपि—कन्यास्थाकाष्टमी शुद्धा ज्येष्ठक्षे महती स्मृता । अ-लक्ष्मीपरिहाराय ज्येष्ठां तत्र प्रपूजयेत् । इति । अत्र कन्यास्थोक्तिः प्राशस्त्यार्था । तथा मानुवारेणापि प्राशस्त्यमुक्तं स्कान्दे—तत्रा-ष्टम्यां यदा भानोर्वारो ज्येष्ठक्षमेव च । नीलज्येष्ठेति सा प्रोक्ता

दुर्लभा बहुकालिका । इति । अत्र सेति नक्षत्रमेव परामृ-इयते। स्रोलिङ्गं च सा वैश्वदेवीतिविद्धियापेक्षम्। अतो नक्ष-त्रमात्रापेक्षे वते तस्य खण्डत्वे अष्टमीभानुवारयोगिनः प्राशस्या-र्थिमिदं वचनमिति केचित्। तन्न। सा वैश्वदेवीत्यत्र विधेयस-मर्पकामिक्षापद्सामानाधिकरण्यवत्प्रकृते शेषस्य नीलज्येष्ठापद्-सामानाधिकरण्याभावात्। इतिकरणशिरस्कत्वेन नीलज्येष्ठेति राव्येन सा प्रोक्ति वाक्यार्थबोधात्। अतो वारनक्षत्रोभययु-काष्ट्रम्येव सेति पराम्इयते। पूजामकाश्च निर्णयाम्ने-ज्येष्ठा-ये ते नमस्तुभ्यं श्रेष्टाये ते नमोनमः। सर्वाये ते नमस्तुभ्यं शा-इयें ते नमोनमः। इति। अत्र चाप्टम्या दिनहये सत्वे या ज्ये-ष्ठानक्षत्रयुता सेव त्राह्या। मासि भाद्रपदे गुक्के पक्षे ज्येष्ठार्क-संयुते। यस्मिन्कस्मिन्दिने वापि ज्येष्टां देवीं प्रपूजयेत्। इति प्राणसमुचयवचनात्। दिनद्वयेपि ज्येष्टानक्षत्रयोगाभावेऽप्यष्ट-स्यामेवेदं कार्यं नतु तद्यक्ततिथ्यन्तरेऽपि । प्रत्याब्दिकं तिथावुक्तं यज्येष्ठादैवतं वतम् । प्रतिज्येष्ठावतं यच विहितं केवलोडुनि । तिथावेवाचरेदाद्यं द्वितीयं केवलक्षतः। इति निर्णयामृते प्रत्या-व्दिकवतविषये नक्षत्रानाद्रकथनात्। अष्टमी चोक्तविषये परा ग्राद्या। दिनद्वयेऽपि नक्षत्रयोगे तु परदिने मध्याहादृध्वं नक्षत्र-सत्वे परा ग्राह्या। अन्यथा रात्राविप नक्षत्रयोगे पूर्वेव। यस्मि-न्दिने भवेज्येष्ठा मध्याहादूर्ध्यमप्यणुः। तस्मिन्हविष्यं पूजा च न्यूना चेत्पूर्ववासरे। नवमीसहिता कार्या अप्रमी नात्र संशयः। मासि भाद्रपदे शुक्के पक्षे ज्येष्टर्कसंयुता। रात्रिर्यसिन्दिने कुर्या-ज्येष्ठायाः परिपूजनम्। इति स्कान्दात्। इति ज्येष्ठावताष्टमी-निर्णयः।

अस्यामेवारम्यं महालक्ष्मीव्रतमुक्तं मदनरते स्कान्दे -स्क-न्द् उवाच। सौभाग्यज्ञतनं स्त्रीणां दौर्भाग्यपरिकृन्तनम्। परमै-श्वर्यजननं तद्वतं बृहि शंकर । श्रीशंकर उवाच । साधु साधु महाबाहो यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ। तत्तेऽहं संप्रवश्यामि वताना-मुत्तमं वतम्। येन चीर्णेन न नरो दुर्गीतं याति कहिंचित्। सुभगा दुर्भगा वापि क्रियो न विधवा गुह । अस्ति देव्या वतं पुण्यं महालक्ष्याः षडानन । नारीणां च नराणां च सर्वेदुःखा-

पहं तथा। स्कन्द उवाच । देव्याश्चरितमाहात्म्यं मत्यें केन प्रकाशितम्। विधानं कीदृशं बृहि वतस्यास्य महाविभो। शंकर उवाच। देवासुरमभू बुद्धं पूर्णमब्द्रातं पुरा। वृत्रे सुराणाम-धिपे देवानां च पुरन्दरे । तत्र देवेर्महावीर्येनीरायणबलाश्रयात् । असुरा निर्जिताः सर्वे पातालतलमाययुः । केचिल्लङ्कां गताः केचित्प्रविष्टा वरुणालयम्। गिरिदुर्गे समाश्रित्य केचित्तस्थुर्भ-हाबलाः। तत्र कोलासुरो नाम महावीयों महाबलः। गोमन्तं दुर्गमं दुर्ग गिरिमाश्रित्य निर्भयः। या राजकन्यका छोके रूप-वत्यो महागुणाः। आनीय गिरिदुर्गस्थो रमयामाल सर्वशः। आनीता न्यक्षिपत्तत्र कामरूपी विहङ्गमः। एतिसिन्नेव काले तु आगतौ मुनिसत्तमौ । श्रुतप्रभावसंपन्नौ पुलस्यो गौतमः सह। तीर्थयात्राप्रसङ्गेन श्रुत्वार्ति च जनस्य ताम्। कोलासुरेण जनितां कन्याहेतोः शिखिध्वज। ताबुचतुर्जनं सर्वमगस्त्योऽस्ति महा-मुनिः । येन तोयनिधिः पीतो विन्ध्याद्भिः निपातितः । वाता-पील्वलनामानौ दैत्यौ येन विनाशितौ। तं गच्छामो वयं सर्वे कोलासुरवधाप्तये। इत्यामत्रय जनाः सर्वे गत्वा तमभित्राद्य च। ऊचुः सर्वे यथावृत्तं कोलासुरिवचेष्टितम्। तच्छ्त्वा भगवानाह मैत्रावरुणिरप्रणीः। सृष्टिस्थितिविनाशानां कारणं भक्तवत्सलाः। रामस्याद्रौ तपस्यन्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। तिस्नः संध्या मूर्ति-मत्यस्तेषां शुश्रूषणे रताः। प्रविश्य ता महालक्ष्मीः शक्तिरूपेण संस्थिता। सर्वशक्तियुता देवी छोकानां हितकाम्यया। इत्यु-कत्वा त्वरितं गत्वा कोलासुरवधाप्तये। निवेद्य निषिलं तेभ्य-स्तस्थः प्राञ्जलयो जनाः। तच्छृत्वा निखिलं तेभ्यो ब्रह्मविष्णु-महेश्वराः। संध्यात्रयं समाहूयं वाचं प्रोचुर्त्तनेश्वराः। वन्दारु-सुरवृन्देन्द्रमौलिमाणिक्यमण्डला । हिन्धित महालक्ष्मीर्युद्धे कोलासुरं रिपुम्। भगवत्यो मूर्तिमत्यो दण्डशूलादिभिर्घनैः। आयुधैर्विविधैः कृत्वा जयमाप्स्थथ संयुगे। युष्माकं च सहा-योऽसौ युष्मत्कोधसमुद्भवः । भूतनाथोऽभूतपूर्पः सहायो वै भविष्यति । इत्युक्तवा त्वरितं गत्वा रुरुष्टः कोलराक्षसम् । निरुद्ध च पुरी देव्यो जगर्जुर्जलदस्यनाः । भिन्दन्त्यश्च दिशां वृन्दं वर्धयन्त्यश्च तत्कुधम्। कोलासुरोऽपि तच्छ्त्वा प्रोत्पात

महासनात्। रोषणः क्रोधरक्ताक्षो मेरोरिय गजान्तकः। हस्ख-श्वरथपादातचतुरङ्गवलान्वितः । निर्ययो पृतना योद्धं कालि-काया इवारानिः। सकुण्डलिरास्त्राणः कवची धृतवाणिधः। बद्दगोधाङ्कालित्राणः कुद्दो वृत्र इवापरः । ततो राक्षससैयं तद्भतनाथेन संगतम्। देवतारिर्महोटकाभिर्युद्धं चकेऽतिभीषणम्। चर्मारवैर्भीमवोषेर्वाणकेङ्कारनिः स्वनैः। निशाननिनदेश्चेव लोकः शब्दमयोऽभवत्। जिह भिन्धीति वदतां धावतामितरेतरम्। ववृधे समरे घोरं मुष्टामुष्टि कचाकचि । उद्धते राक्षसबले भूत-नाथो महावलः। ममद् राक्षसानीकं शरेरतिविदारणैः। हतं हृष्टाडसुरवलं कुद्धः कोलासुरो रणे। अभिद्रुत्य गदापाणिस्ता-डयामास भैरवम्। ययो मुच्छी महावीर्यस्तेनाभिहतमस्तकः। ततो देव्योऽतिवेगेन हाभिदुदुषुरुद्धतम्। त्रिश्हेरिभिभिन्द्युस्तं प-हिरोश्च व्यदारयन्। मुष्टिभिस्ताडयामासुर्नखरैश्च व्यदारयन्। पादाघःतैः समाजघः सिंहः करिवरं यथा । सकुण्डलशिरस्त्राणो द्ष्येष्टो रक्तलोचनः। कृतभृकुरिचकोऽसौ राक्षसस्तां मुहुर्मुहुः। गद्या ताड्यामास शिरःकण्डांसङ्क्षिषु । बभ अस्तां गदां तास्तु हसन्यः संमदाकुलाः। ततो धनुर्घरो भूत्वा बाणजालमवाकि-रत्। तासां शरीरवर्माणि भिन्दन्शरपुरोगमैः। ननाद बद्धवै-रोऽसौ हृद्ये चाभिनच्छरैः। ततः ऋद्धतरास्तास्तु तं पादे जगृ-हुर्भृशम्। आकाशे आमियत्वा तं चिक्षिपुर्गगने ऋधा। कोला-सुरो निपतितो यावदुतथातुमिच्छति । ताविभिर्गत्य लक्ष्मीस्तं पादाभ्यां प्रत्यपीडयत्। तत्पादपीडितं रक्षो विद्वत्य नयने भृ-शम्। मुक्तकण्ठस्वनं कृत्वा ततो मोहमुपेयिवान्। ततो देवाः सगन्धर्वा मनुष्या ऋषयस्तथा। अस्तुवन्देवनार्यश्च ननन्दुः संमदाकुलाः। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात ह। दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुर्मन्दं स्थिरं जगत्। सुरासुरिशरोरतच ऋत्पादा महाबलाः । देव्यो दिव्येन यानेन यान्ति कोलासुरं प्रति । आ-यान्तीं पद्मजां वीक्ष्य मुक्तपादाष्ट्रशृद्धलाम् । तुष्टुद्धः परया भक्तया राजकन्या मनोमुदा। राजकन्या ऊचुः। वन्दारुवीरसुरवृन्दिक-रीटकोटिरोचिश्छटानिकरकिएतरलदीपम्। देवि त्वदीयचरणं श्वरणं जनानां सेवामहे सकलमङ्गलवर्धनाय १ उत्फ्रह्मकैरवदला-

यतलोचनाये गण्डोछसचड्लकुण्डलमण्डिताये । राकाशशि-प्रतिभराननकोमलाये तसी नमः कमललोचनवल्लभाये २ सन्दर-क्तकल्पलतिकां हरिकण्ठभूगां केयूरहेमकटको ज्ञवलकङ्गणाङ्गाम्। संसारसागरमुखं पततो ममाद्य देहि त्वदीयकरयप्टिमनङ्गभातः ३ हष्टा देवि जनास्त्वयापि विविधा ब्रह्माधिपत्यं गता विष्णो-वेक्षिया चकार तरला लीलान्तमालाश्रमम् । क्रेशाशिप्रहतं त्वदीयचरणद्वन्द्राञ्जसेवारतं कारुण्यामृतसारपूरितहशा मामद्य पर्येश्वरि ४ महीप्रकुङ्खुमोज्वलमध्यभागधिमलुभारजित-तारकचित्रिताआ। उत्तरहिमनिकषोज्ञचलकायकान्तिर्लक्ष्मीः खयं प्रणमतां श्रियमातनोतु ५ इति स्तुता महालक्ष्मीर्भकानामिष्ट-दायिनी। योगिन्योऽद्य भविष्य ध्वमिति तासां वरं ददौ। दृष्टा तास्तु मुदा देवी सारूप्यं तास्वदापयत्। ताभिनिवेविता देवी वरं वर्यं ददो मुदा। राजकन्यास्ततः सर्वा मुक्ताः खपुरमाययुः। ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्यूज्यास्ताः सर्वकामदाः । ताश्चतुः पष्टियो-गिन्यो महालक्ष्मीपरिग्रहात्। नृत्यन्ति निवहैस्तत्र गीतवादित्र-निःखनैः। पुरे देव्यो महालक्ष्या करहाटपुरे निशि। एवंप्रभावा सा देवी विष्णुरामा षडानन ।

वतसास विधानं च राणु मत्तो हारोपतः। मासि भाद्-पदे शुक्रपक्षे ज्येष्टायुताष्ट्मी। आरब्धव्यं वतं तत्र महालक्षी-महालक्ष्म्या यतात्मभिः। करिष्यामि वतं देवि व्रतविधिः। त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः। तद्विद्येन मे यातु समाप्ति त्वत्यसादतः। इत्युचार्य ततो वध्वा दोरकं दक्षिणे करे। षोड-शयन्थिसहितं गुणैः षोडशिमर्युतम् । ततोऽन्वहं महालक्ष्मीं पू-जयेशियतात्मवान् । गन्धपुष्पैः सनैवेद्यैयवित्रुष्णाष्टमीदिनम् । तिसिन्दिने तु संप्राप्ते कुर्योदुद्यापनं वती। वस्त्रमण्डिपकां कृत्वा माल्यरत्रोपशोभिताम्। त्रिभूभिकां तां सुश्रुक्षणां नानादीपैरलं-कृताम् । चतस्रः प्रतिमाः कृत्वा सौवर्णीस्तत्स्वरूपिणीः । स्नपनं कारयेत्तासां पञ्चामृतविधानतः। षोडशैरुपचारैश्च धूपदीपादि-भिस्तथा। जागरणं च कर्तव्यं गीतवादित्रनिः स्वनैः। ततो नि-शीथे संप्राप्तेऽभ्युद्तिऽमृतदीधितौ । कृत्वा तु स्थण्डिले पद्मां सषडङ्गं प्रपूजयेत्। दद्याद्द्यं च रागेण वती तसी समाहितः।-

पीनोन्नतपयोधराः ९ हारकङ्गणकेयूरन्पुरालंकताः ग्रुभाः । पूज-यन्त्यो महालक्ष्मीवतरूपं च साद्राः १० तवछकोऽपि पप्रच्छ किमिदं कथ्यतामिति ११ किय ऊचुः। महालक्ष्मीवतिमदं सर्व-कामफलप्रदम्। कियतेऽसाभिरेकात्रमनोभिस्तत्र भक्तितः १२ त-बहुकोऽपि तच्छृत्वा वतं जघाह भक्तिमान् । तद्नुशां गृहीत्वाथ जलमादाय सत्वरम् १३ आजगाम जलं तसे दत्वा प्राञ्जलिरा-स ह। जलं पीत्वा नुपस्तस्य दृष्टवान्दोरकं करे १४ किमिदं दोरकं विद्वन्कि वतं कृतवानिस । राक्षा पृष्टस्तवहोऽपि कथ-यामास तद्रतम् १५ तच्छ्रत्वा राजशाईलो वतं जत्राह भक्ति-मान्। तवछकेन सहितो राजा स्वपुरमाययौ १६ पद्मावतीगृहं गत्वा तया रन्तुं गतः सह। रममाणाथ सा देवी तेन राज्ञा प्रियेण वै। तं हष्ट्वा दोरकं हस्ते कुपिता सातिकोपना १७ कया त्वं विश्वतो बृहि करे बध्वा सुदोरकम्। मावादीरन्यथा होत-छक्ष्मीवतमनुत्तमम् १८ इत्युक्तापि प्रियेणासौ हस्ते चिच्छेद दोरकम् । ज्वालामालाकुले वहाँ क्षिप्तवत्यतिकोपना १९ हा हा कष्टिमिदं पापं कृतं मूहतया इति। निर्भत्स्यं तां ततो राजा तत्याज वनगहरे २० सा च हानि ययो पापा न च हानि ययो नृपः २१ महालक्ष्म्यपचारेण साऽरण्ये जलवर्जिते। भ्रममाणा वने तिसिन्न कविद्गतिमाप सा २२ विचरन्ती वने तत्र ऋषेः कस्यचिदाश्रमम् । ददर्श सृगसंकीर्ण शान्तं कृष्णसृगान्वितम् २३ तत्रापश्यद्वने रम्ये विसिष्ठं मुनिपुङ्गवम् । ववन्दे चरणौ तस्य विसंज्ञा दुः खकिराता २४ चिरं ध्यात्वा मुनिस्तस्या ज्ञात-वान्दुः खकारणम्। महालक्ष्यपचारेण जातं हि शानवर्जनात् २५ तद्भतं कारयामास तया दुःखोपशान्तये। तद्दःखं तत्क्षणादेव विनष्टमभवत्तदा २६ पुनश्च मृगयासको भूपालो वनमाविशत्। कंचिन्मुगं समाविध्य वाणेनेकेन बाहुमान्। अन्वगच्छन्मुगपदं तस्यां भुवि दयागमः २७ वरं मुनिं ददशीं विसिष्ठं वीतकलमः षम्। कृतातिथ्यिकयो हृष्टा चरन्तीं बहिरन्तिकात् २८ हाव-भावविलासाधे हरन्तीं हरिणेक्षणाम् । तदा निर्गत्य नृपतिः प्रो-वाच मधुरं वंचः २९ वामोरु कासि कल्याणि किमर्थं चरसे वने। किनरी मानुषी वा त्वं यक्षिणी चारुहासिनि ३० किमत्र

बहुनोक्तेन भजमानं भजस्य माम्। नृपेण तेन भक्तयोक्ता सिसितं वाक्यमब्रवीत् ३१ पुनभंजामि चाहं त्वामवेहि महिषीं तव। महालक्ष्यपचारेण त्वया हीना वसाम्यहम् । मुनीन्द्रसाश्रमे रम्ये तरुगुल्मोपशोभिते ३२ ममोपरि कृपाविष्टो महालक्ष्मीन-तोत्तमम्। कारयामास विधिवत्सर्वविद्योपशान्तये ३३ तयोक्तं वचनं श्रुत्वा स चोत्पुछिविलोचनः । ऋषेरनुशामादाय प्रिया-मादाय सत्वरः ३४ हष्पुष्टजनेर्जुषं पताकाध्वजशोभितम् । पुरं खलंकतं दिव्यं हेमप्राकारशोभितम् ३५ प्रविवेश तया सार्थ स पोरेरिभवन्दितः ३६ महालक्ष्मीवतं भूयस्तया सह चकार ह। सुक्तवेह भोगानखिलान्युत्रेः पौत्रेः समावृतः ३७ भूपालः स च भूपोऽभूत्तवहोऽमात्यतां ययो । महालक्ष्मीप्रसादेन संनिधिः सर्वसंपदाम् ३८ एवं प्रभावा सा देवी नराणामिष्टश्यिनी। सर्वपापहरा देवी सर्वदु:खापहारिणी ३९ एवं षोडशवर्ष तु कर्तव्यं वतमुत्तमम्। या करिष्यति तां भत्तया स्वयं सिद्धिरुपा-सते। लोकपालाश्च पुष्णन्ति दिशन्ति च मनोरथान् ४० नारी वा पुरुषः करिष्यति मुदा भक्या वतं यत्ततः सेवन्ते हरिरुद्ध-पद्मजसुराः पुष्यन्ति तस्य प्रियम् । तत्पादौ परिरक्षयन्ति मनुजा मोलिप्रभामण्डलैस्तिसिन्नेच कुदुम्बिनी वसति सा लक्ष्मीः स्वयं विष्णुना ४१ सद्भत्या वाप्यभत्तया वा कुर्वन्तं वतमुत्तमम्। अन्तकाले स्वयं विष्णुः संसारात्परिरक्षति ४२ य इदं ऋणुया-शित्यं आवयेद्वा समाहितः। न सन्यज्ञित तं लक्ष्मीरलक्ष्मीर्नेव कामयेत् । सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते ४३ इति महालक्ष्मीवतकथा समाप्ता।

इदं च वतमष्टम्या द्वेधे यत्र ज्येष्ठायोगस्तत्रारब्धव्यम् । तद-संभवे केवलायामपि नवमीयुक्तायाम्। ग्रुक्कपक्षेऽष्टमी चैवेति शास्त्रात्, ज्येष्ठायुताष्टमीति स्कान्द्वचनेन ज्येष्ठायोगस्याष्ट्रम्यां प्राशस्त्यकरत्वशापनात् । प्रथमारम्भे विशेषान्तरमुक्तं पुराण-समुषये - धियोऽर्चनं भाद्रपदे सिताष्ट्रभीं प्रारभ्य कन्यामगते च सूर्ये। समापयेत्तत्र तिथो च यावत्सूर्यस्य पूर्वाधगतो युवत्याः। इति । अष्टम्यामित्यर्थः । कन्यामगते सिंहस्य इत्यर्थः । इदंच प्रारम्भान्विय । युवत्याः कन्यायाः पूर्वार्धे सूर्येऽवस्थिते समाप- त्रिमुहूर्तापि चेत्तद् परतोपि पूज्येति नवमीविद्धायाः प्रतिप्रसवो विधीयते । न चेत्पूर्वेवेत्यर्थाडुकं भवति । इति महालक्ष्मीवत-निर्णयः ।

अथोद्यापनं । षोडशाब्दे तु संपूर्णे तत उद्यापनं चरेत्। विधिना येन तं विप्र श्रणु श्रद्धासमन्वितः। दातच्या धेनुरेकैव स्वर्णश्रद्धादिसंयुता । आचार्याय सुवर्णे च दत्त्वा पूर्णे भवेद्ध-तम् । यथाशत्त्या सुवर्णे च तथान्नवसनादिकम् । द्विजेभ्यः षोडशभ्यश्च प्रद्धाद्वसनादिकम् । इति ।

अथ नवम्यां नन्दानास्यां कार्यं निर्णयासृते भविष्योत्तरे— मासि भाद्रपदे या स्यात्रवमी बहुलेतरा। सा तु नन्दा महा-पुण्या कीर्तिता पापनाशिनी। तस्यां यः पूजयेहुर्गा विधिवत्कु-रुनन्दन। सोऽश्वमधफलं विन्दाद्विष्णुलोकं च गच्छति। इति।

अथ द्राम्यामारभ्यं द्राचितार्वतं मद्नरते भविष्ये-द्शाम्यां शुक्रपक्षस्य मासे प्रोष्टेपदे शुचिः। इत्युपक्रम्योक्तम् — यु-ह्याद्वान्यचूर्णस्य स्वहस्तप्रसृतित्रयम्। ऋमेण याचयेत्त्त् पुंसंशं घृतसंयुतम् । वर्षे वर्षे दिने तिसिन्नेवं वर्षाणि वै दश । प्रथमेऽपू-पकान्वर्षे द्वितीये घृतपूपकान् । तृतीये पूपकान्सारांश्चतुर्थे मो-द्काञ्छुभान्। सोहालकान्पश्चमे च षष्ठे वै खण्डवेष्टकान्। स-समेऽब्दे कोकरसानर्कपुष्पांस्तथाष्टमे। नवमे कर्णवेष्टांश्च द्रामे मण्डकाञ्छुभान्। द्शात्मनो द्श हरेर्द्श विष्राय दापयेत्। द्शा-चतारानभ्यच्यं पुष्पधूपविलेपनैः । मन्त्रणानेन मेधावी हरिम-भ्युक्ष्य वारिणा। मत्स्यं कूर्भ वराहं च नार्रासंहं त्रिविकसम्। रामं रामं च छणां च वौद्धं चैव सकिंकनम्। गतोऽसि शरणं देवं हरिं नारायणं प्रभुम्। प्रणतोऽस्मि जगन्नाथं स मे विष्णुः प्रसीद्तु । छिनत् वैष्णवीं मायां भत्तया शीतो जनाईनः । श्वे-तद्वीपं नयत्वसान्मयात्मा संनिवेदितः । एवं यः कुरुते भत्तया विधिनानेन सुवतः। वतं द्शावताराख्यं तस्य पुण्यफलं शृणु। श्रयन्ते यास्त्विसा लोके पुरुषाणां द्शा द्शा तारिछनित न संदेहश्चकप्रहरणो विसुः। इति । द्शावतारात्मकं हरिं विलेपने-

१ भाइपदे। २ पूपकासारान्।

रभ्यर्च्य दशावधं घृतपकं वारिणाभ्युक्ष्य मत्स्यमित्यादि मन्त्रेण विप्राय दापयेदित्यन्वयः।

अथेकादश्यां कटदानोत्सवो नृसिंहपरिचर्यायां भिवि-ध्योत्तरे—प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकादश्यां सितेऽहिन । कटदाने भवेद्रिष्णोर्महापातकनाशनम् । इति । तत्र कर्तव्यं रामार्चनच-निद्रकायां—शयन्युत्सवरीत्या तु देवं नीत्वा जलाशयम् । कट-दानोत्सवं कुर्वे इति संकल्प्य पूजयेत् । देवदेव जगन्नाथ योगि-गम्य निरञ्जन । कटदानं करिष्येऽद्य प्राप्ते भाद्रपदे शुमे । अने-ककर्णिकावृत्तं दक्षिणाङ्गे प्रकल्पयेत् । महापूजां ततः कृत्वा पूर्व-वत्स्वगृहं वजेत् । इति ।

अथ अवणद्वाद्दिवितं मदनरते विष्णुधर्मोत्तरे —श्रीशं-कर उवाच। श्रीराम श्रवणोपेता द्वादशी महती तु या। तस्या-मुपोषितः स्नात्वा पूजियत्वा जनार्वम् । प्राप्नोत्ययत्ना इर्मश्रो द्वादशद्वादशिफलम्। इति । अत्र विशेषो भविष्योत्तरे—संग-मे सरितां स्नात्वा द्वादशीं समुपोषितः। इति। तथा—बुध-अवणसंयुक्ता सैव चेहादशी भवेत्। अतीव महती तस्यां कृतं सर्वमिहाक्षयम्। सङ्गमे सरितां स्नात्वा गङ्गादिस्नानजं फलम्। सोपवासः समाप्तोति नात्र कार्या विचारणा । इति । चिष्णुध-मींतरे तु—दध्योदनयुतं तस्यां जलपूर्ण घटं द्विते । वस्त्रसंवे-ष्टितं दत्वा छत्रोपानहमेव च। न दुर्गतिमवामोति गतिमग्यां च विन्दति । इति । विद्योषोऽत्र भविष्ये—पञ्चरत्नसमोपेतं सो-पवीतं सुपूजितम्। कलशं स्थापयेदिति शेषः। तस्य स्कन्धे सुघटितं स्थापयित्वा जनाद्नम् । यथाशक्तया स्वर्णमयं शङ्खशा-ई विभूषितम्। स्नापियत्वा विधानेन सितचन्द्नचर्चितम्। सि-तवस्रयुगच्छन्नं छत्रोपानद्युगान्वितम् । ततः । ॐ नमो भगवते चासुदेवायेति शिरः संपूजयेत्। श्रीधराय० मुखं०। वेकुण्ठा-य० दशौ०। श्रीपतये० वक्रं०। सर्वास्त्रधारिणे० भुजौ०। व्यापकाय० कुक्षी०। केशवाय० उदरं०। त्रैलोक्यजननाय० मेढ्०। सर्वाधिपतये० जङ्घे०। सर्वात्मने० पादौ०। विधिना राजन्युष्पेर्धूपैः समर्चयेत्। ततस्तस्यात्रतो देवं नैवेद्यं

१ कुरुवाय।

घृतपाचितम्। सोदकांश्च नवान्कुम्भान्शत्तया दद्याद्विचक्षणः। एवं संपूज्य गोविन्दं जागरं तत्र कारयेत्। प्रभाते विमले स्नात्वा संपूज्य गरुडध्वजम्। पृष्पधूपादिनैवेद्यैः फलैर्वस्त्रैः सुशोभनैः। पुष्पाञ्जिलं ततो दत्त्वा मन्त्रमेतमुदीरयेत्। -नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक । अघौघसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यकरो भव । अ-नन्तरं ब्राह्मणे तं वेदवेदाङ्गपारणे । पुराणक्षे विशेषण विधिव-त्संप्रदापयेत्। प्रीयतां देवदेवेशो मम संशयनाशनः। अनेन च विधानेन ध्यात्वा पूज्य नरोत्तमः। सर्वे निर्वर्तयेत्सम्यगेकभक्त-रतोऽपि सन्। इति। प्रतिमादानान्ते अर्घदानमुक्तं भक्तिचन्द्रो-द्ये—शङ्खचकगदापद्मशरशाङ्गिवभूषित। गृहाणार्ध्यं मया दत्तं शाईपाणे नमोस्तुते। इदं च गोहेमभूदानपूर्वकं कर्तव्यमित्यपि तत्रैवोक्तम् । इति अवणद्वाद्यां पूजाविधिः ।

विस्तरेण पूजाप्रकारो लिख्यते । वरो वरेण्यो वरदो वराहो धरणीधरः। अपवित्रं पवित्रं मां करोतु भगवान् हरिः। आवाहन । करकं पूजियण्यामि सरितां संगमैर्जिलैः । पञ्चरत्नस-मायुक्तं तेन तुष्यतु वामनः । आसनं । अतसीपुष्पसंकारां नील-कृष्णाजिनप्रभम्। कुरुक्षेत्रवतीजाप्यं वामनं तं भजाम्यहम्। पाद्यं। गङ्गा सरस्वती पुण्या भगवचरणच्युता। अच्युतार्घं मया दत्तं गोविन्द प्रतिगृह्यताम् । द्वादश्यां परया भत्तया सर्व-पापं हरन्तु मे । अर्घ्य । गङ्गाजलं मयानीतं सुवर्णकलशस्थितम् । आचम्यतां हृषीकेश त्रेलोक्याघविनाशन । आचमनं । आपो-हिष्टेति मलस्नानं । ततः पञ्चामृतस्नानं । गङ्गासरस्वतीपुण्या पयोष्णीनर्मदाजलैः। स्नापितोसि मया देव तथा शान्ति प्रयच्छ मे । शुद्धस्नानं । युवंवस्त्राणीति वस्त्रं । यशोपवीतिमिति यशोप-वीतं। मलयाचलसंभूतं घनसारं मनोहरम् । काश्मीरघनसा-राढ्यं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनं। हिरण्यरूप इति आभ-रणं। अक्षताः परमा दिव्याः सर्वकामफलप्रदाः। पूजासंरक्ष-णार्थाय गृह्यतां परमेश्वर । अक्षताः । महिका रातपुष्पं च जातीपुष्पसमन्वितम् । चम्पकैर्जलजैर्युक्तं पुष्पं गृह नमोस्तु ते । पुष्पं। अथाङ्गपूजा। मत्स्याय नमः पादौ पूजयामि। नाराय-णाय० गुल्फौ०। केरावाय० जानुनी०। कूर्माय० कटिं०। २१ स्मृ० की ॰

पद्मनाभाय० नाभि । वराहाय० उदरं । नृसिंहाय० हद-यं । वेकुण्ठवासिने कण्ठं । दामोदराय ० स्कन्धो । वामना-य० वाह् । कृष्णाय० मुखं । प्रद्युन्नाय० नासिकां । पुष्क-राक्षाय० नेत्रे०। अनन्ताय० कणौ०। माधवाय० ललारं०। बौद्धाय० केशान्०। करिकने० शिरः। वामनाय० सर्वाङ्गं०। वनस्पत्युद्भवो दिव्यो नानागन्धसुसंयुतः। आध्येयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्। धूपं। अग्निज्योंती रचिज्योंतिस्तथेव ज्यो-तिषांपते। दीपोऽयं देव देवेश श्रीत्यर्थं श्रतिगृह्यताम्। दीपं। त्वं माता सर्वदेवानां त्वमेव जगतः पिता । मया निवेदितं देव नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् । नैवेद्यं । करोद्धर्तनं । पूगीफलैः सकर्पूरै-र्नागवलीदलैर्युतम्। कर्प्रैलासमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं। हिरण्यगर्भेति दक्षिणां। इदं फलमिति फलं। अतं प्रजापति विष्णुरुद्रेन्द्र शशिभारकराः । अग्निवीयुर्यमस्त्वष्टा सदा पापं हरन्तु मे । दिधि भक्तस्थापनं । सिक्यपूजनमन्त्रः । सिक्यो-सि द्धिभक्तोसि लिस्बतोसि मया प्रभो। सूत्रेणैव सितोऽसि त्वं वामनाय नमोस्त ते। घटदानं। दिधिभक्तघटं पूर्ण करकं जलपू-रितम्। वामनप्रीणनार्थाय माधवाय द्दाम्यहम्। प्रतिमादानं। वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वामनः स्वयम्। वामनस्य प्रदा-नेन वामनस्तृप्यतामिति। प्रार्थना। यन्मया मन्त्रसंयुक्तं पत्रं पुष्पं फलं जलम्। निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाण जगत्पते। अत-सीपुष्पसंकारां पीतवाससमच्युतम् । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। मन्त्रहीनं । इति पूजाविधिः।

अथ कथा । आदित्यपुराणे—सूर्य उवाच । वैश्यः कश्चित्पुरा ब्रह्मन्नासीद्वहुधनो भुवि । हरदत्त इति ख्यातो विणिग्धमोंपजीवकः १ स भाण्डं विविधाकारं प्रगृद्धा बहुवाहनः । अनेकानि सहस्राणि कुम्मादीनुपवाहयन् २ स तेन सह भाण्डेन
देशान्तरमगाद्वणिक् । स गच्छंश्च बहुन्देशान्मरुभूमिं विणिक्सह
३ निर्जेळां चैव निर्नृक्षां तप्तवाळुकसंयुताम् । तत्र दैववशादेव
सार्थश्रष्टो विणक्पथि ४ एक एव ययो मार्गे तृषार्तः श्रमपीदितः । ददशीथ महानग्ने पिशाचानां समूहकम् ५ नानावेषधराणा तु भीषणानां स्थितं पथि । तेषां मध्ये महाकायः सुरूपः

शुभदर्शनः ६ पिशाचाधिपतिः श्रीमांस्तैः सर्वैः परिवारितः। वणिक्सोऽपि तदाश्चर्य दृष्टान्तिकसुपागमत् ७ भीतभीतस्ततः सोऽथ जगाम पथि चिन्तयन् । तेऽपि गत्वा पिशाचाश्च न्ययोधं सुमहातरम् ८ शीतच्छायं सुविस्तीणं तदादेशादुपाविशन् । प्रविष्टेषु ततस्तेषु होकदेशे स्थितो वणिक् ९ श्रान्तो बुभुक्षितश्चेव यावदास्ते तरोरधः। तावतेषां पिशाचानां यः प्रधानो महा-न्किल १० अन्तरिक्षाइटो ब्रह्मन्दधिभक्तेन पूरितः। शिक्या-रूढः सकरकः सजलः पुरतः स्थितः ११ तस्याज्ञया ततश्चेकः पिशाचः शीघ्रविक्रमः। सर्वेषां दिधिभक्तं तु वटपत्रेष्ववाक्षिपत् १२ भक्तेषु तेषु तृप्तेषु पिवत्सूद्कमुत्तमम् । पिशाचाधिपतिः पश्चाहु भुजे वणिजा सह १३ न च तत्क्षीयते चार्च न जलं हि-जसत्तम। एवं दिनानि चत्वारि दृष्टवान्महद्दुतम् १४ पश्च-मेऽह्नि ततोऽपृच्छित्पिशाचाधिपतिं वणिक् १५ वणिगुवाच। आश्च-र्यमेव तिह्यं किमिदं दृश्यते मया। अनुग्रहाय मे सर्वे कथ्यतां यदि मन्यसे १६ बहुभिर्भुक्तमप्येतद्वं याति न संक्षयम्। पीतं तथैव पानीयं ममाश्चर्यमिदं प्रभो १७ कश्च त्वं तु महाभाग के चेमे तव किंकराः। एतत्सर्वमशेषेण बृहि त्वं मम पृच्छतः १८ पिशाचाधिपतिरुवाच। अहमासं पुरा राजा वहुभृत्यो महाधनः १९ तत्र मे कुर्वता राज्यं वहवो ब्राह्मणा हताः । विधवाश्च कृता नार्यो निर्धनाश्च कृता जनाः २० एवं पापप्रवृत्तेन कुर्वता पापमन्वहम् । पुरोहितो मया दृष्टः स्नातो गृहमुपागतः २१ पुष्पहस्तः सकलशः सजलः समुपोषितः। स च पृष्टो मया विप्रः किमर्थे त्वमुपोषितः २२ तेनापि कथितं तत्र अवणद्वाद्शीव-तम्। सविधानं तदुदेशात्कृता सापि मया तदा २३ तस्येयं कर्मणो व्युधिवयं दृष्टास्त्वयानघ । यदन्नं मे तदा दत्तं यज्जलं यच काञ्चनम् २४ फलं प्रभुज्यते तस्य पिशाचत्वेऽपि नित्यशः। पैशाचमध्ये राज्यं मे प्रसादाद्वामनस्य तु २५ उपोषणफलं चैव जातिसर्णमेव च । द्धिभक्तप्रदानेन जलानं चाक्षयं मम २६ पते च सर्वे पापिष्ठाः पैशाचत्वमुपागताः। मां वहन्ति च सेवन्ते अन्नकामा वुसुक्षिताः २७ एतत्तु सर्वमाख्यानं तव वैश्यकुलो-द्भव। उपकाराय सर्वेषां प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व तत् २८ रजतं च

मया न्यस्तं सुवर्णे भूगतं पुरा। अभिशानं च ते विचम सर्वेषां हितमिच्छता २९ नगरात्पूर्वदिग्भागे शमीवृक्षाद्धोगतम्। तदा-नय त्वं गत्वा वै ततः शीघं महामते ३० त्वया पिण्डाः प्रदा-तव्याः सर्वेषां हितकाम्यया । पिशाचानां मया साधं यथा पापक्षयो भवेत् ३१ तव संपुरिका हस्ते सर्वेषां गोत्रनाम च। उल्लिख्य नाम सर्वेषां कुरुष्वासमिद्धतं परम् ३२ श्रुत्वा तस्य वणिग्वाक्यं तथेत्युक्त्वा जगाम ह। राजधानीं ततो गत्वा तदा-दाय धनं महत् ३३ सोऽगाद्ययां च मेधाबी परोपकरणे रतः। ददौ पिण्डान्पिशाचानां नामगोत्रानुकीर्तनात् ३४ पिशाचाधि-पमारभ्य सर्वेषामनुपूर्वशः । ततस्तु ते विमानस्थास्तमूचुर्वणिजं तदा ३५ वयमुद्धारिताः सर्वे किल्बिषाद्वणिजोत्तम स्वर्गतिं सर्वे इदानीं त्वत्यसादतः। साधुसङ्गो नहि वृथा कदा-चिदिह जायते ३६ एवमुक्त्वा गताः सर्वे विमानैः सूर्यसंनिभैः। दिव्यरूपधराश्चेव द्योतयन्तो दिशो दश ३७ हरदत्तोऽपि ता-न्सर्वान्समुद्भृत्य जगाम ह। स्वदेशं च स्वनगरं स्वगृहं च विवेश ह ३८ भानुरुवाच। इदं सर्वं मयाख्यातं श्रवणद्वादशीवतम्। अनुभूतं पुरा राज्ञा मया तेन महात्मना ३९ इयं पापहरा पुण्या सर्विकिल्बिषनाशिनी। कुलं तारयते तेषां पुंसां तु द्विजसत्तम ४० कृतार्थः स भवेछोके श्रवणहादशीं नरः। उपोध्य भत्तया संपुज्य देवदेवं जनार्दनम् ४१ गत्वा विष्णुपुरं दिव्यं क्रीडते भोगभुक् पुमान् । पितामहदिनं यावहिव्यरूपघरो वशी ४२ यश्चेदं पठते कश्चिच्छुणुयादिष यो नरः। सोऽषि तद्गतिमामोति विमुक्तः सर्वपातकैः ४३ माघसाने प्रयागे च यत्पुण्यं लभते द्विज। तत्पुण्यफलमामोति विमुक्तः सर्विकिल्बिषैः। सर्वयक्षफलं यच तद्प्यसाद्भवेद्धवम् ४४ इत्यादित्यपुराणोक्ता अवणद्वाद-शीवतकथा।

अथोद्यापनम् । उद्योषितो नरो भत्तया स्थापयेत्व्रतिमां ततः । कृत्वा सौवर्णिकं देवं वामनं तमथाव्ययम् । गन्धेः पुष्पे-स्तथा धूपैनेवेद्यैविविधेरिप । ततस्तस्य समीपे तु द्धिभक्तघटं न्यसेत् । करकः पुरतः स्थाप्यो गन्धोदकसमन्वितः । छत्रं वस्त्रा-क्षस्त्रं च सुपष्टि कुण्डिकां तथा । शिक्यं कुण्डिकपदार्थः । न्यसेत्तस्य समीपे तु शुचिशुद्धेन तेजसा । नैवेदीर्विविधेर्भक्ष्यैः सर्वतस्तं प्रयूजयेत् । पुष्पमण्डपिकां कृत्वा जागरं तत्र कारयेत् । राह्वतूर्यविनिधीं षेब्रह्मघोषविमिश्रितैः। ततः प्रभाते विमले सात्वा हुतहुतारानः। एवं जागरणं कृत्वा प्रभाते विमले जले। साना-दिकं विधायाथ होमं कुर्यात्तिलेः सह । पूजान्तं पूर्ववत्कत्वा वामनस्य समीपतः । द्दात्तिह्जवर्याय दामनं तिलसंस्थितम् । वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यक्षो वामनः स्वयम् । वामनोऽस्य प्रतिप्राही तेन वामन ते नमः। वामनः प्रतिगृह्णाति वामनो वै द्दाति च। वामनस्तारकोऽसाकं तेन वामन ते नमः । इति द्रानप्रतिग्रहमन्त्रौ । अत्र प्रतिमात्रत इति उपवासंदिने अवण-द्वादशीवताङ्गत्वेन यस्याः प्रतिमायाः पूजनं कृतं तद्ये उपवास-दिने पवोद्यापनाङ्गत्वेन प्रतिमान्तरस्थापनं रात्रौ पूजान्तरं विधा-तुमुच्यते। उपोषित इति चाराक्तस्यापि दिवाहारवर्जनं रात्रि-पूजाङ्गत्वेन कथ्यत इति द्रष्टव्यम्। एवं जागरणं कृत्वेति स्रोके पूर्वकृतनित्यस्नानादिभिन्नं वध्यमाणहोमाङ्गत्वेन स्नानवासःपरि-धानादि विधीयते। उद्यापनाङ्गत्वेन जागरणतुल्यतां द्रीयितुं तद्नुवादः। तिलैः सहेति पायसस्याक्षतानां चेति शेषः।— पौरुषेण तु सूक्तेन पायसं होमयेत्सुधीः। पश्चात्तिलाक्षतांश्चेव पूर्णाहुत्या समन्वितः। दद्यात् द्विजवर्याय वामनं विमलं स्थि-तम्। इति शास्त्रान्तरसंवादात्।

अथ प्रयोगः। भाद्रगुक्तश्रवणहाद्र्यां सङ्गमे स्नात्वा नि-त्यविधि कृतवा गृहमागत्य अवणद्वादशीप्रयुक्तं विष्णुपूजनं कृत्वा आरब्धश्रवणद्वादशीवताङ्गत्वेनोद्यापनं करिष्य इति संकल्प्य तद्ङ्गत्वेन गणेशपूजनाद्याचार्यवरणान्तं कुर्याद्यथाविभवं तत्पू-जनं च । आचार्यो हेमवामनप्रतिमायामस्युत्तारणं कुर्यात्। सायंसंध्योत्तरं पूर्वपूजितप्रतिमात्रे पुष्पमण्डपिकायां सर्वतोभद्रा-दिमण्डलस्थकलशोपरि वामनप्रतिमायां ॐवामनाय नम इति मन्त्रण सहस्रशिषंत्यादिमन्त्रसहितन षोडशोपचारैः संपूजयेत्। तत्र नैवेद्यं वहुविधं प्रकल्पयेत्। पूजान्ते देवस्य पुरतः दिधघटं गन्धोदकपूर्ण करकं छत्रादि चासादयेत् । ततो नानावाद्यघो-षैर्वह्यघोषेश्च जागरणं कुर्यात्। सर्वप्रहरेषु नानाविधमध्यनैवे-

उपोष्यैकाद्शीं तत्र द्वाद्श्यां पूजयेद्धरिम्। इति मात्स्यवचनात्, उपवासाङ्गत्वेन प्राप्तपूजायाः पुनर्विधानस्योपवासकार्ये तद्विधि-परत्वौचित्यात्। एकाद्श्याः पूर्वमेतादृशपुंस उपवासद्वयसा-मर्थानिर्णये अवणहाद्रयुपवास एवोचितः।—उपोध्य द्वाद्शीं पुण्यां वैदेणवक्षेण संयुताम्। एकाद्श्युद्धवं पुण्यं ततः प्रामोत्य-संशयम्। इति नारदीयात्। इदं च वतं नित्यं काम्यं च। उप-वासमकृत्वा तु नरो नरकमुच्छति । इति अवणद्वाद्शीप्रकरणे वामनपुराणात्।—ऋणु राजन्परं काम्यं अवणद्वाद्शीवतम्। इति गौडनिबन्धोदाहतवचनादिति।

अथ पारणानिर्णयः। उभयान्ते पारणं मुख्यः पक्षः।-तिथिनक्षत्रनियमे तिथिमान्ते च पारणम् । अतोऽन्यथा पार-णायां वतभङ्गमवामुयात्। इति हेमाद्रौ स्कान्दात्। अन्यत-रान्ते गौणः पक्षः ।—तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो भवेद्यदा। पारणं तु न कर्तव्यं यावज्ञेकस्य संक्षयः। इति तत्रैव नारदी-यात्। यत्तु मद्नरते—याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्ष-त्रसंयुताः। ऋक्षान्ते पारणं कुर्याद्विना श्रवणरोहिणीम्। इति वचनात्केवलनक्षत्रान्तपक्षो न युक्त इत्युक्तं तद्सत्। भानते कुर्याक्तिथेवीपीत्यनेकवचनैर्जयन्तीपारणायां विहितस्य केवलन-क्षत्रान्तपक्षस्य पर्युदासासंभवात्। रोहिण्यंशे उभयान्तपक्षमु-ख्यतातात्पर्यस्य वर्णनीयत्वेन तत्साहित्येन श्रवणेऽपि तथैव वक्तमुचितत्वात् । अतएव विष्णुशृह्वलयोगे पूर्वदिने तन्नेण कृतोपवासद्वयस्य परिद्ने नक्षत्राहाद्रयाधिक्ये नक्षत्रमात्रमति-ऋम्य द्वाद्रयां पारणमुचितम्। तथा सति वतद्वयस्यापि सादु-ण्यात्। यदा तु तिथ्यपेक्षया नक्षत्राधिक्यं पारणदिने भवति तदैकादशीवतपारणायां द्वादश्या लङ्घने दोषाच्छ्वणद्वादशीव-तपारणायास्तूभयान्तेऽन्यतरान्ते वा कर्तव्यत्वाद्विरोधप्रसक्तिः। तस्यां च सत्यामेकादशीवतप्रकरणे हेमा ह्युदाहतै:—दशम्या-मेकभक्तश्च मांसमेथुनवार्जितः । इत्यादिवचनेरेकादशीवतस्य त्रिदिनसाध्यत्वावगत्या पूर्वप्रवृत्तत्वात्तिज्ञणस्तन्त्रमध्यपातितया अवणद्वादशीवतं पुरोडाशवत्प्रसङ्गीति तन्त्रिप्रसङ्गिविरोधे

१ श्रवणक्षण, २ योगतः.

तानेणो बलवत्त्वेन द्वाद्यामेव पारणं कार्यम्। यदा त्वेकाद्-श्यामेव श्रवणयोगो न द्वाद्यां तदोक्तरीत्येकाद्यामेव वत-हये तन्त्रेणानुष्टिते पारणादिने निःसंदेहं पारणानुष्ठेया। एका-द्रयाः अवणयोगाभावे त्वनुष्ठितैकाद्शीवतस्यास्वीकृतअवणद्धा-द्शीवतस्य च पारणायां यद्यपि आभाकासितपक्षेष्विति श्रवण-योगो निषद्धस्तथापि तत्संकोचः - श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेती-त्युदाहृतवचनेन बोध्यः। सोऽपि ताहशमध्यभागाह्राद्श्याधि-क्येन द्वाद्रयां पारणासंभवविषयः। द्वाद्रयपेक्षया मध्यभाग-स्याधिक्ये तु सावकारानिषेधात्सावकाराविधेर्वलवस्वेन द्वाद्-इयामेव पारणमिति रायनीप्रकरणोक्त एव निर्णयोऽनुसंधेयः। इति पारणानिर्णयः।

अस्यामेव भाद्रपर्शुक्रहाद्श्यां वामनजयन्तीवतं का-र्यम्। तत्र वामनोत्पत्तिरुक्ता श्रीभागवते-श्रोणायां चैव द्वा-द्रयां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभुः। प्रहनक्षत्रताराद्याश्चकुस्तज्जन्म द्-क्षिणम्। द्वाद्रयां सविताऽतिष्ठन्माध्यन्दिनगतो नृप। विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः। इति। यत्तु हेमाद्रौ-पकादशी यदा च स्याच्छ्वणेन समन्विता । इत्युपक्रस्य — अथ काले बहुतिथे गते सा गुर्विणी भवत्। सुषुवे नवमे मासि पुत्रं वामनरूपिणम् । इत्युक्तवा-एतत्सर्वे समभवदेकाद्श्यां युधि-ष्ठिर। इति एकाद्रयां वामनजन्मोक्तं, तत्रापि—द्वाद्रयास्ते विधिः प्रोक्तः श्रवणेन समन्वितः। इत्युपक्रमात्, पूर्वमेव समा-ख्याता द्वादशी अवणान्विता । इत्युपसंहाराच द्वादश्या एव तात्पर्यविषयत्वेन मुख्यत्वप्रतीतेः। एकाद्शी यदा च स्यादि-त्यत्र यदाशब्देन एकाद्श्या एव अवणयोगस्य निमित्तत्वप्रती-तेश्च द्वादश्याः अवणयोगाभावे अवणयुक्तेकादश्या अनुकल्पत्वेन विधिपरत्वमस्त्येवेति बोध्यम्। तिथिद्वयेऽपि नक्षत्रयोगाभावे तु द्वाद्रयामेवोपवासः। तस्या मुख्यत्वप्रतीतेः। नक्षत्रयोगस्य प्रा-शस्त्यार्थत्वात् । मध्याह्मव्यापिनी चेयं तिथिप्रीह्या। मध्याह्ने जनमश्रवणेन तस्यैव कर्मकालत्वात् । दिनद्वये मध्याह्मवासौ तद्याप्तौ च पकाद्शीयुक्तेव याह्या । एकाद्शी यदा च स्पादि-त्यादिसामान्यवचनेभ्यः पारणा तु जयन्तीवदेवोभयान्तेऽन्यत-

रान्ते व। कार्या। वामनायार्ध्ययदानमुक्तं भक्तिचन्द्रोदये—ततः प्रभाते विमले अर्ध्य दद्याद्विचक्षणः। नारिकेलेन शुभ्रेण पश्चादेवं प्रपूजयेत्। वामनाय नमलुभ्यं कान्तं त्रिभुवनं यतः। गृहाणार्ध्यं मया दत्तं वामनाय नमोनमः। इति। इति वामनजन्यन्तीनिर्णयः।

इहेव अवणहाद्शीप्रसङ्गाद्न्या अपि सहाद्वाद्र्यो लिख्य-न्ते। ब्रह्मवैवर्ते—उन्मीलिनी वञ्जली च त्रिस्पृशा पक्षविभिनी। जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी। द्वाद्रयोऽष्टो महापुण्याः सर्वपापहरा द्विज । तिथियोगेन जायन्ते चतस्रश्चा-परास्तथा। नक्षत्रयोगात्प्रवलं पापं प्रशमयन्ति ताः। एकाद्शी तु संपूर्णा वर्धते पुनरेव सा। उन्मीलिनी मुनिश्रेष्टैः कथिता पापनाशिनी। अत्र वर्धत इति एकाद्रीवृद्धियुक्ता द्वाद्शी-त्यर्थो बोध्यः। द्वाद्रयोऽष्टावित्युपक्रमात्।—द्वाद्रयामुपवा-सस्त द्वाद्रयामेव पारणम् । वञ्जली नाम सा प्रोक्ता हत्यायुत-विनाशिनी। अरुणोद्य आद्या स्याहाद्शी सकलं दिनम्। अन्ते त्रयोद्शी प्रातिस्रिस्पृशा सा प्रकीर्तिता । अरुणोद्यः सूर्योद्यः।—एकाद्शी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। अह-स्पृक्तदहोरात्रमिति पाद्मे तिथित्रयस्थैकाहोरात्रप्रवेशेन तिस्पृ-शत्वप्रतीतेः।--कुहूराके यदा वृद्धि प्रयाते पक्षवर्धिनी। वि-हायैकाद्शीं तत्र द्वाद्शीं समुपोषयेत्। अत्र विहायेति अवण-द्वादश्यामिवोपवासद्धयासमर्थविषयम्। -पुष्यश्रवणपुष्याद्यरोहि-णीसंयुतास्तथा। उपोषिताः समफला हाद्रयोष्टो पृथकपृथ-गिति । अत्र मासान्तरगताया अपि श्रवणहाद्दयाः उक्तश्रवण-द्वाद्शीवदेव निर्णयः। इतरनक्षत्रयुतासु तु सूर्योद्यादारभ्याप-रसूर्याद्यपर्यन्तं नक्षत्रयोगो मुख्यः कल्पः। उपवासस्याहोरात्र-साध्यत्वेन तथा सत्येव कर्मकालव्याप्तिलाभारसूर्योद्यप्रभृत्यस्त-मयपर्यन्तत्वमनुकल्पः।---- प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुपवासवतादि-कम्। इति संकल्पकालव्याप्तिलाभात् नक्षत्रसाध्यवतेषु नक्षत्र-स्यास्तमयसंबन्धेन प्राशस्त्यप्रसिद्धेश्च श्रवणरोहिणीवत्स्वल्पका-लस्य नक्षत्रयोगस्य प्राशस्यक्षापकशास्त्रान्तराद्शैनाच । पारणा

१ सफलदा।

त-तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्। इत्यादि सामा-न्यवचनेभ्य उभयान्तेऽन्यतरान्ते वा । अत्र अवणहाद्शीव्य-तिरिक्ताः काम्याः। एकाद्शीद्वाद्शीवतसंनिपातिनेर्णये साम-यहेमाद्रो-एकाद्रयुपवासवतं नित्यं द्राद्रयुपावासवतं का-स्यमन्यद्वेति स्पष्टमभिधानात्। तथा निर्णयान्तेऽपि तत्रेवोक्तं— अवणहादशीव्यतिरेकेण द्राद्श्यां यावजीविककाम्योपवासिव-धानमिति। उक्तं व दीपिकायां-एवमभीष्टकारयुपवसेद्षो महा-द्वाद्शीरिति। व्याख्यातं चैतद्विवरणे अभीष्टकामी तत्तद्कका-माभिलाषीति । यत् हेमाद्रिणैवोदाहतम् ।—हाद्रयोऽधो समाख्याता याः पुराणविचक्षणेः । तासामेकापि विहता हन्ति पुण्यं पुराकृतम्। इति । तत्र विहतेत्यारम्भोत्तरं विद्यं प्रापिते-त्यर्थः । हन्त्यर्थस्य प्रतियोगिसत्तासापेक्षत्वात् । तथासत्येव पूर्वोदाहताया यावज्ञीविककाम्यत्वोक्तः संभवात्। अत्राहरिभ-युक्ता अपि-अन्यासु महतीस्त्रुसु युतासु हाद्रशीषु च। दिने रात्रों च तत्सत्वं मुख्यं के चिद्यदा तदा। ऋक्षयोगेऽपि पूज्यत्वं जयन्तीवत्यचक्षते । तिथियुक्ताम्बसंदेहः काम्या अष्टाविष त्विमाः। इति। इति असङ्गान्महाद्वादिशीनिर्णयः।

भयोन्मी लिन्यादिषु चतस्यु पूजाविधि भेकिचन्द्रोदये पाये —यस्मिन्मासे महीपाल तिथिरुन्मीलिनी भवेत्। तन्मा-सनाम्ना गोविन्दः पूजनीयो यथाविधि। जातरूपमयः कार्यो मासनाम्ना तु माधवः। स्वराक्त्या विश्वरूपं तु श्रद्धामिकसम-निवतः। पिवत्रोदकसंयुक्तं पत्ररत्नसमन्वितम्। गन्धपुष्पाक्षते-र्युक्तं कुम्मं स्नग्दामभूषितम्। पात्रमोदुम्बरं कार्यं गोधूमैश्चापि पूरितम्। तण्डुलैवां महीपाल स्थापनीयं घटोपरि। स्थापयित्वा तु गोविन्दं कुङ्कुमागरुचन्दनैः। दत्त्वा विलेपनं विष्णुः स्थापनीयो घटोपरि। प्रदद्याद्वस्रयुग्मं तु सोपवीतं तु सोत्तरम्। उपानहौ च राजपें आतपत्रं शिरोगरि। मार्जनं जलपात्रं च सप्तधान्यं तिलैः सह। रोप्यं चैव सुवर्णेन पलमेकसमं हरेः। धेनं वा निष्क्रयं वापि द्यान्माधवतुष्टये। श्वर्यां सोपस्करां दत्त्वा माधवायाथ मिकतः। धूपं दीपं च नैवेद्यं फलं पत्रं निवेदयेत्। पूजनीयो महाभक्त्या मन्त्रेरतेस्तु केशवः। तुलसीपत्रसंयुक्तैः

पुष्पैः कालोद्भवेर्हरिम्। मासनाम्ना च पादौ तु जानुनी विश्व-रूपिणे। गुह्यं तु कामपतये कटिं वे पीतवाससे। ब्रह्ममूर्तिभृते नाभिमुद्रं विष्णुयोनये। हृद्यं ज्ञानगम्याय कण्ठं वैकुण्ठमू-र्तये। उरुगाय ललाटं तु बाहू क्षत्रान्तकारिणे। उत्तमाङ्गं सुरे-शाय सर्वाङ्गं सर्वमूर्तये। स्वनाम्ना चायुधादीनि पूजनीयानि भक्तितः। अर्धदानं प्रकर्तव्यं नारिकेलादिभिः फलैः। राह्वोपरि फलं इत्वा गन्धपुष्पाक्षतान्वितम् । सूत्रेण वेष्टनं द्त्वा द्द्या-द्धं विधानतः। देवदेव महादेव महापुरुष पूर्वज। सुब्रह्मण्य नमस्तेल महाकीर्तिविवर्धन। शोकमोहमहापापान्मामुद्धर महा-र्णवात् । सुकृतं न कृतं किंचिज्ञान्मान्तरशतैरिप । तथापि मां जगनाथ समुद्धर महाणेवात्। व्रतेनानेन देवेश ये चान्ये गत-पूर्वजाः । वियोनि च गताश्चान्ये पापानसृत्युवशं गताः । ये भविष्यन्ति येऽतीताः प्रेतलोकात्समुद्धर । आर्तस्य मम दीनस्य भक्तिरव्यभिचारिणी । दत्तमध्यं मया तुभ्यं भक्तया गृह्ण गदा-धर। दत्त्वार्ध्य धूपदीपाद्येनेवेद्येहिविरुद्धवैः। स्तोत्रेनीराजनेगी-तैर्नृत्यैः संतोषयेद्धरिम्। वस्त्रदानेश्च गोदानेभाजनेस्तोषयेद्वरुम्। यथा तथापि दातव्यं प्रीतो भवति वै गुरुः। अकुर्वन्वित्तशास्यं च वतं कार्यं तु वै कलो। तुष्टार्थं पद्मनाभस्य कार्यं जागरणं तथा। निशान्ते वतकृत्यं तु गुरवे तिश्ववद्येत्। गुरोर्निवेदिते भूप परिपूर्ण भवेद्धतम्। कृत्वा दिनत्रयं कर्म भोजनं ब्राह्मणेः सह । कर्तव्यं भूपशार्ट्ल दिनं नेयं कथानकैः । अनेन विधिना यख कुर्यादुन्मीलिनीवतम्। कल्पकोटिसहस्राणि वसते विष्णु-संनिधौ। इति।

अथ वञ्चलीव्रतम् । द्वाद्श्यां तु निराहारः पारणं वा परेऽहिन । धर्मार्थकाममोक्षार्थं करिष्यं वञ्चलीव्रतम् । इति नि-यममन्त्रः । स्नात्वा नद्यां नदे वाथ तडागे वा गृहेपि वा । कृत्वा स्नानं गृहे वापि नित्यकर्म समाचरेत् । माषकेन सुवर्णस्य कृत्वा नारायणीं तनुम् । रत्नगर्भं घटं कृत्वा ताम्रपात्रोपरि स्थिताम् । आतपत्रं तु मायूरं वेणवं वा स्वराक्तितः । उपानहौ प्रकर्तव्यो कांस्यपात्रं घृतान्वितम् । गोधूमैः पूरयेत्पात्रं स्थाप्यदेवं न्यसे-त्ततः । वस्रयुग्मेन संवेष्ट्य कार्यं चैव विलेपनम् । अर्चयेदुद- कुम्भश्यं पुष्पमालाभिवेष्टितम्। ततः पूजा प्रकर्तव्या सुगन्धेः कुसुमेः शुभेः । नारायणाय पादौ च जानुनी केरावाय च । ऊरुभ्यां माधवायेति गुह्यं कामाधिपाय च। गोविन्दाय करिं पूज्य नाभि माधवमूर्तये। उद्रं विश्वरूपाय वक्षः कोस्तुभधा-रिणे। वैकुण्ठाय नमः कण्ठं चक्षुषी ज्योतिरूपिणे। सहस्रशीर्षे तु शिरः सर्वाङ्गं विश्वरूपिणे। आयुधानि स्वनासेव एवं देवा-र्चने विधिः । युभेन नारिकेलेन द्चाद्ध्यं विधानतः । राक्वे कृत्वा तु पानीयं साक्षतं कुसुमान्वितम्। नारायण जगन्नाथ पीताम्बर जनार्न । मामुद्धर महाविष्णो नरकाब्धेः सनातन । सप्तकल्पकृतं पापं यत्कृतं मम पूर्वजैः । अनेनाध्यप्रदानेन सकलं तत्प्रणश्यतु । मुक्ति प्रयान्तु पितरो मया सह जगत्पते। मया दत्तार्घदानेन ये चान्ये पितरो गताः। वतं च त्वत्समीपे तु देवदेव जनार्दन। कृतं संपूर्णतां यातु वञ्जलीसं-भवं मम। द्शमासं मया देव यत्कृतं द्वाद्शीवतम्। अज्ञाना-द्थवा ज्ञानात्परिपूर्ण तद्ख मे । अनेन विधिना सम्यग्दत्वार्ध मधुसूद्ते। वसेत्कल्पसहस्रं तु विष्णुलोके महेश्वर। अग्निष्टो-मसहस्रेभ्यो वाजपेयो विशिष्यते । वाजपेयसहस्रेभ्यो पौणड-रीको विशिष्यते। पौण्डरीकसहस्रेभ्यः सौत्रामणिविशिष्यते। सोत्रामणिसहस्रेभ्योऽप्यश्वमेघो विशिष्यते । अश्वमेधसहस्रेभ्यो राजसूयो विशिष्यते। राजसूयसहस्रेभ्यो वज्ञ्छी चाधिका स्मृता। वञ्जलीति कृतोचारे कलिकाले तु मानुषैः। जन्मायु-तसहस्रस्य कृतपापस्य संक्षयम्। दत्वा पूजार्घदानं च धूपनेचे-द्यदीपकम्। कृत्वा नीराजनं विष्णोर्गुरुं संपूजयेत्ततः। द्दाइ-स्त्राणि गां भूमिं धान्यं चैव सद्क्षिणम् । कुर्योद्वितानुसारेण संपूर्णार्थं वतस्य हि । संतुष्टे तु गुरौ विष्णुः प्रीतो भवति ना-न्यथा। गुरुं संपूजयेत्तसात्तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिनः। रात्रो तु जा-गरः कार्यः श्रोतव्या वैष्णवी कथा। गीता नामसहस्रं तु पुराणं शुकभाषितम्। पठनीयं प्रयत्नेन हरेः संतोषकारणात्। प्रत्येकं गोसहस्रं तु पठतां श्रण्वतां फलम्। गीतं चृत्यं तु वादित्रं कारयेत्पुरतो हरेः। दातव्यं गुरवे सर्वे प्रभाते देवतादिकम्। २२ स्मृ० की ०

व्याप्तिसत्त्वे परेव। अन्यथा पूर्वेव मुख्यगौणकालोभयकालव्या-तिलाभात्। इत्यनन्तवतिर्णयः।

अथानन्तव्यतिथिः।—सानं छत्वा नदीतीरे युचि-र्भूत्वा समाहितः । कृत्वा दर्भमयं रोषं फणासप्तकमण्डितम् । तस्यात्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कमाकं सुशोभनम् । चतुर्दशत्रानिथयुक्तं संस्थाप्य च प्रपूजयेत्। ततल् मूलमञेण नमस्कृत्य चतुर्भुजम्। नवामपहावासासं पिङ्गभूश्मथुलोचनम् । पीताम्बरधरं देवं शङ्खचकगद्धिरम्। प्रसन्नवद्नं विष्णुं विश्वरूपं विचिन्तयेत्। ध्यानं । सहस्र० । आगच्छानन्त देवेश तेजोराशे जगत्पते । कियमाणां मया पूजां गृहाण पुरुपोत्तम। आवाहनं। पुरुषए-वेदं । नानारत्तसमायुक्तं कार्तस्वरिवभूषितम्। आसनं देवदेवेशा गृहाण पुरुषोत्तम। आसनं। एताबानस्य०। गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयाहतम् । तोयमेतत्सुखस्पर्शे पाद्यार्थे प्रतिगृह्य-ताम्। पाद्यं। त्रिपाद्ध्वे०। अनन्तानन्त द्वेश अनन्तगुणसा-गर। अनन्तानन्तरूपोऽसि गृहाणार्धं नमोस्तु ते। अर्धा तसाद्विराळ० । गङ्गाजलं समानीतं सुवर्णकलशे श्वितम्। आचम्यतां ह्वीकेश बैलोक्यव्याधिनाशन । आचमनीयं । वा-िक्छतं कुरु मे देव दुष्कृतं च निवारय । कुरुष्व मे द्यां देव त्रेलोक्यातिभयापद् । इति मधुपर्कः । अच्युतानन्तगोविन्द प्रण-तार्तिप्रणाशन । देहि मेड्य मनः सिद्धि त्वन्नामसरणाद्धरे । इति पुनराचमनीयं। पञ्चामृतमन्त्रैः पञ्चामृतस्नानं। गङ्गा च गोमती चैव यसुना च सरस्वती। नदीनद्सहस्राणि स्नानार्थं तोयसु-त्तमम्। यत्पुरुषेण०। अनन्तगुणरत्नाय विश्वरूपधराय च। नमो माहात्स्यदेवाय अनन्ताय नमोनमः। स्नानं। महाभिषेकः। तं-यशं । पीताम्यरयुगं देव सर्वकामार्थसिद्धये । मया निवेदितं भत्तया गृहाण सुरसत्तम। वस्तयुग्मं। तस्ताद्यज्ञात्स०। दामोद्र नमस्तेऽसु त्राहि मां भवसागरात्। ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण सुर-सत्तम। यहोपवीतं। तसाद्यक्षात्सर्वहुतऋचः०। श्रीखण्डं चन्द्नं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ श्रीत्यर्थं प्रति-गृह्यताम्। गर्ध। करिस्त्राहुलीयं च कुण्डले सुकुरं तथा। वनमाछां कौस्तुमं च गृहाण सुरसत्तम । इत्यलंकारान्। नमः

सर्वहितार्थाय जगद्राधारहेतवे। सर्वसंस्थितिरूपाय अनन्ताय नमोनमः। अक्षतान्। अक्षयं बन्धुपुत्रादि देहस्यैवाक्षयं मया। अक्षयान्सर्वकामांश्च अर्चितः कुरु मे प्रभो । नानापरिमलद्भव्यं। तसाद्धाअजायन्त । माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै त्रभो । मयाहतानि पूजार्थ पुष्पाणि त्रतिगृह्यताम् । पुष्पाणि । केचिदङ्गपूजां पतेर्भन्त्रेरिच्छन्ति । तद्यथा । अनन्तायनमः पादौ पुजयामि। संकर्षणाय० गुल्फो०। कालात्मने० जानुनी०। विश्वरूपाय० जंघे०। विश्वनेत्राय० कटिं०। मधुसूद्नाय० मेढुं०। पद्मनाभाय० नाभि०। परमात्मने० हृद्यं०। श्रीक-ण्डाय० कण्डं० । सर्वास्त्रधारिणे० बाहू०.। हरये० मुखं०। वाचस्पतये० जिह्वां० । दामोदराय० दन्तान्०। केरावाय० ललारं । कमलासनाय । शिरः । सर्वात्मन । सर्वाङ्गं पूज-यामि । चतुर्दशनामिभः ग्रन्थिपूजा । विष्णुरग्निस्तथा सूर्यः सहस्राक्षः पितामहः । इन्दुः विनाकी विद्येशः स्कन्दः सोम-स्तथैव च । वरुणः पवनः पृथ्वी वसवो ग्रन्थिद्वताः । विष्णवे नमः प्रथमप्रन्थिपू०। अग्नयेन हिती०। सूर्याय० तृती०। सह-स्नाचिषे० चतु०। पितामहाय० पञ्च०। चन्द्राय० षष्ठ०। पिना-किने० सप्त०। विद्येशाय० अष्ट०। स्कन्दाय० नव०। सोमाय० द्रा । वरणाय । पका । पकाय । द्राद् । पृथि छै । वसुभ्यो० चतुर्द० । सहस्रनामभिः तुलसीदलसमर्पणं । यत्पु-रुषं०। वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम् । धूपं । ब्राह्मणोस्य० । घृतव-र्तिसमायुक्तं विद्वना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रेलो-क्यतिमिरापह । दीपं । चन्द्रमामनसो० । नैवेद्यं गृह्यतां देव भिक्त में हाचलां कुरु। ईप्सितं च वरं देहि परत्र च परां गतिम्। नैवेद्यं। आचमनीयं। गन्धकपूरसंयुक्तं कस्तूयीदिसमन्वितम्। करोइर्तनकं देव गृहाण पुरुषोत्तम । करोइर्तनं । इदं फलं० । फलं०। पूर्गीफलसमायुक्तं सकर्पूरं मनोहरम्। भक्तया दत्तं मया देव ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं। हिरण्यगर्भ०। दक्षिणां। चन्द्रादित्यौ च धरणिर्विद्यदक्षिस्तथैव च। त्वमेव सर्वज्योतीषि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् । भ्रियेजात इति नीराजनं । नाभ्या-

आसी०। अनन्त कामान्मे देहि सर्वकामफलप्रद्। अनन्ताय नमस्तुभ्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धन । अनन्ताय नमस्तुभ्यं सहस्रशिरसे नमः। नमोस्त पद्मनाभाय नागाधिपतये नमः। नमस्कारः। सप्तास्या । यानि कानि च पापानि । प्रदक्षिणां । यज्ञेनयज्ञ । हस्ते पुष्पाणि संगृह्य मन्त्रमेतमुद्रीरयेत् । नमस्तेदेवदेवेश नमस्ते गरुडध्वज । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते ह्यमरिपय। नमस्ते कमलाकान्त वासुदेव नमोस्तुते । इति पुष्पाञ्जलिः । अनन्तः सर्वकामानामधिपः सर्वकामदः। व्रतेनानेन सुप्रीतो भवत्विह सदा मम। इति प्रार्थना । अनन्तगुणरताय विश्वरूपधराय च । सूत्रग्रन्थिषु संस्थाय अनन्ताय नमो नमः । इति जीर्णदो-रकं कलरो निधाय। नवदोरके वश्यमाणा विष्णवादिय्रन्थिदे-वताः संपूज्य । नमस्ते इति नत्वा । संसारेखाद्य - अनन्तसं-सार इति पुमान्दक्षिणहस्ते बधीयात् स्रीतु वामे इति कमः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर । सूत्रगन्थिषु संस्थाय अन-न्ताय नमोनमः। संसारगह्ररगुष्टासु सुखं विहर्तुं वाञ्छन्ति ये कुरुकुलोद्भव गुद्धसत्त्वाः । संपूज्य च त्रिभुवनेशमनन्तदेवं बधन्त दक्षिणकरे वरदोरकं ते । नूतनदोरकग्रहणं । अनन्तसं-सारमहासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव। अनन्तरूपे विनियो-जयस्व अनन्तसूत्राय नमोनमस्ते। विष्णुरग्निस्तथा सूर्यः सह-स्राक्षः पितामहः। इन्द्रः पिनाकी विद्येशः स्कन्दः सोमस्तथैव च । वरुणः पवनः पृथ्वी वसवो अन्थिद्वताः । एतद्रन्थिपुज-नम्। ब्राह्मणपूजां कृत्वा वायनं द्द्यात् । पक्काश्रं फलसयुक्तं सघृतं दक्षिणान्वितम् । द्विजवर्याय दास्यामि वतसंपूर्तिहेतवे । अनन्तः प्रतिगृह्णाति अनन्तो वै द्दाति च । अनन्तस्तारकोस्मा-कमनन्ताय नमोनमः। इति वायनदानं। जीर्णदोरकपूजान्ते-न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि यानीह कर्माणि मया कृतानि । क्षम्याणि चैतानि मम क्षमस्व प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय । इति क्षमापनं । संवत्सरकृतां पूजां संप्रगृह्य मया प्रभो । वजेदानी-मनन्त त्वं विष्णुलोकं यहच्छया। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । यत्र ब्रह्माद्यो देवास्तत्र गच्छ जनार्दन । इति तद्विसर्जनम्।

अथ कथा। स्त उवाच। पुरा तु जाहवीतीरे धर्मो धर्म-परायणः । जरासंधवधार्थाय राजस्यमुपाक्रमत् १ रुष्मेन सह धर्मोसी भीमार्जनसमन्वितः। यज्ञ रालामकुरुत नानारलोपसी-भिताम् २ मुक्ताफलसमाकीणीभिन्द्रालयसमप्रभाम् । यज्ञार्थे भूपतीन्सर्वान्समानिन्ये प्रयत्ततः ३ गान्धारीतनयो राजा तत्र वै कुरुनन्दनः। दुर्योधन इति ख्यातः समागच्छन्मसास्यम् ४ द्या दुर्योधनत्तत्र प्राङ्गणं जलसंनिमम्। अध्वेक ख्रकमार्य तत्रागच्छच्छनैः शनैः ५ सितवकाः स्थियः सर्वा द्रीपद्यादि-वराङ्गनाः । ततो गच्छन्थळिया जलमध्ये पपात सः ६ पुनः सर्वे नृपाश्चेव ऋषयश्च तपोधनाः। उपहासं प्रचकुत्ता द्रोपद्या-दिसुलोचनाः ७ महाराजाधिराजोऽसो महाकोधसमन्वितः। विनिर्गत्य खर्क राज्यं मातुलेन इतो चुपः ८ तिसिन्काले तु शकुनिः प्रोवाच मधुरं वचः। राजन्यतिकियामस्य सुयुक्तां कथयामि ते ९ मुञ्ज मुञ्ज ततः कोपमग्रे कार्य हि वर्तते। चूतोपक्रमणेनेव सर्वराज्यमवाप्सासि १० तसादुत्तिष्ठ गच्छावः सत्रस सद्नं प्रति । तथेत्युक्तवा महाराजा समागत्य मखाल-यम् ११ विनिर्वर्धं मखं सर्वे नृपा जग्मुः खकं पुरम्। ततो दुर्योधनो राजा समागत्य गजाह्यम् १२ आनीय पाण्डुपुत्रांश्च धर्मभीमार्जुनानपरान् । द्वतारम्भं प्राकुरुत जितं राज्यं च तत्क्ष-णात् १३ द्यतेनैव जिताः सर्वे पाण्डवा वीतकलमषाः । ततोऽ-रण्यान्तरे गत्वा वर्तन्ते वनचारिणः १४ ततो वृत्तान्तमाकण्यं आतृभिः सह पाण्डवम् । युधिष्टिरं द्रष्टुकामः श्रीकृष्णः स्वय-मागतः १५ स्त उवाच । अरण्ये वर्तमानास्ते पाण्डवा दुःख-कर्शिताः। रूणं दृष्टा महात्मानं प्रणिपत्येदमन्वन १६ युधि-ष्टिर उवाच। अहं दुःखीह संजातो आतृभिः परिवारितः। कथं मुक्तिर्वदासाकमनन्ताद्वः खसागरात् १७ ओहण उवाच। अनन्तवतमस्येकं सर्वपापहरं शुभम् । सर्वकामप्रदं नृणां स्रीणां चापि युधिष्ठिर १८ ग्रुक्कपक्षे चतुर्दश्यां मासि भाइपदे भवेत्। तसानुष्टानमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते १९ युधिष्ठिर उवाच। रुष्ण कोऽयं त्वयाख्यातो योऽनन्त इति कीर्तितः। कि शेषनाग आहोस्विद्नन्तस्तक्षकः स्मृतः २० परमात्माथवानन्त

उताहो ब्रह्म उच्यते। क एषोऽनन्तसंशो वे तथ्यं मे ब्र्हि के-श्व २१ श्रीकृष्ण उवाच । अनन्त इत्यहं पार्थ मम रूपं नि-बोध तत्। आदिखादिग्रहाचाराद्यः काल उपपद्यते २२ कला-काष्टामहर्तादिदिनरात्रिरारीरवान्। पक्षमासर्तुवर्पादियुगकलप-व्यवस्थया २३ योऽयं कालो मया ख्यातः सोऽनन्त इति की-र्वितः। सोऽहं कालोऽवतीणाँऽच सुवो भारापनुत्तये २४ दान-वानां विनाशाय वसुदेव इलो द्रवम्। पार्थमां विद्यनन्तं त्वं कृष्णं विष्णुं हरिं शिवम् २५ ब्रह्माणं सास्करं शेषं सर्वयापक-मीश्वरम्। अनादिमध्यनिधनं त्रिगुणातीतमव्ययम् २६ विश्व-रूपं महाकायं सृष्टिसंहारकारकम् । विश्वरूपमनन्तं च यसि-निन्द्राश्चतुर्दश २७ वसवो द्वाद्शादित्या रदा एकाद्शापि च। सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वताः सरितो दुमाः। नक्षत्राणि दिशो भूमिः पातालं भूभुवादि च २८ मा कुरुवात संदेहं सोऽहं पार्थ न संशयः। प्रत्ययार्थं मया रूपं आतुस्तव च द्शितम् २९ युधिष्ठिर उवाच । अनन्तवतमाहात्म्यं विधि बृहि विद्वांवर। कि पुण्यं किं फलं चास्य किं दानं कस्य पूजनम् ३० केन चादौ पुरा चीर्ण मर्से केन प्रकाशितम्। एतत्सविस्तरं कृष्ण बृह्यन-न्तवतं प्रभो ३१ श्रीकृष्ण उवाच । आसीत्पुरा कृतयुगे सुम-न्तुर्नाम वै द्विजः। वसिष्ठगोत्रे चोत्पन्नः सुरूपां स सृगोः सुताम् ३२ दीक्षानामीं चोपयेमे गृह्योक्तविधिना ततः । तस्याः कालेन संजाता दुहितानन्तलक्षणा ३३ शीला नाम सुशीला सा ववृधे पितृवेश्मिन। माता च तस्याः कालेन ज्वरदाहेन पीडिता ३४ विननाश नदीतोये सती स्वर्गपुरं ययौ । सुम-न्तुस्त ततोऽन्यां वे धर्मपुंसः सुतां प्रनः ३५ उपयेमे विधानेन कर्कशां नाम नामतः। दुःशीलां कर्कशां चण्डीं नित्यं कलहका-रिणीम् ३६ सागि शीला पितुर्गेहे गृहार्चनरताऽभवत्। कुड्य-स्तम्भाङ्गनद्वारदेहलीतोरणादिषु ३७ चतुरङ्गकवणें स्त नीलपीत-सितासितैः। खिस्तिकैः शङ्खपद्मैश्च अर्चयन्ती पुनः पुनः ६८ पित्रा दृष्टा सुमन्तेन स्त्रीचिहा यौवने स्थिता। कसी देया मया कन्यां विचार्येवं सुदुः खितः ३९ एति सिन्नन्तरे काले सुनिर्वेद-विदां वरः। कन्यार्थी चागतः श्रीमान् कौण्डिन्यो बाह्मणोत्तमः

४० रूपयोवनसंपन्नः सुमन्तुं प्रत्यभाषत । सर्वेलक्षणसंपन्नां त्वदीयां कन्यकां वृणे ४१ पिता ददो मुनीन्द्राय कौणिडन्याय शुमे दिने। गृह्योक्तविधिना पार्थ विवाहमकरोत्तदा ४२ निर्व-त्योंद्वाहिकं कर्म प्रोक्तवान्कर्कशां द्विजः। किंचिद्दायादिकं देयं जामातुः पारितोषिकम् ४३ तच्छ्रत्वा कर्कशा कुद्धा प्रोत्सार्थ गृहमण्डनम्। पेटायां सुस्थिरं वध्वा प्राह भो गृह्यतामिति ४४ भुक्ताव्शिष्टचूर्णेन पाथेयं च चकार सा। कोण्डिन्योऽपि वि-वाह्येनां पथि गच्छन्रानेः रानैः ४५ रािलां सुरािलामादाय नवोढां गोरथेन हि। मध्याहे भोज्यवेळायां समुत्तीर्य सरित्तदे। द्दर्श शीला सा स्त्रीणां कद्म्बं रक्तवाससाम् ४६ चतुर्द्या-मर्चयन्तं भक्तया देवं पृथक् पृथक् । उपगम्य रानैस्तत्र पप्रच्छ स्वीकद्म्बकम् ४७ आयोः किमेतन्मे जूत किंनाम वतमीहराम्। ता ऊचुर्योषितस्तां तु शीलां शीलविभूषणाम् ४८ सिय ऊचुः। अनन्तवतमेतद्धि वतेऽनन्तस्त पूज्यते । साववीद्हमप्येतत्करिष्ये वतमुत्तमम्। विधानं कीहरां चात्र किं दानं कस्य पूजनम् ४९ स्त्रिय उचुः। कुर्यात्पूजां सरितीरे सदानन्तस्य तूत्तमाम्। गोचर्ममात्रं संलिप्य मण्डलं कारयेच्छुभम् ५० तन्मध्ये खाप-येत्कुम्भमवणं घातुसृन्मयम्। तत्र पात्रं न्यसेद्धेमं राजतं ताम्र-वंशजम् ५१ पूजयेत्तत्र देवेशं सदानन्तफलप्रदम्। सूत्रेरातम-मितैः ऋक्णेश्चतुर्दशिमरावृतम् ५२ चतुर्दशयन्थिभिस्त सव्य-वृत्तेः सुनिर्मितेः । कुङ्गादिभिरकं च गन्धाद्यैरचियेच्छुभैः ५३ ततः प्रथस्य पकान्नं पुनाम सघृतं च तत्। अर्ध विप्राय दात-व्यमर्घमात्मिन भोजनम् ५४ ततस्तं दक्षिणे पुंसां लीणां वामे करे न्यसेत् ५५ अनन्तसंसारमहासमुद्रमझं समभ्युद्धर वासु-देव। अनन्तरूपे विनियोजयस्य अनन्तसूत्राय नमोनमस्ते ५६ अनेन दोरकं बढ़ा कथां श्रुत्वा हरेरिमाम् ५६ भुक्त्वा चान्ते वजेद्वेश्म शीले प्रोक्तं वतं तव ५७ श्रीकृष्ण उवाच। एतच्छ्रत्वा वतं शीला करे बद्धा सुदोरकम्। पाथेयशेषं विप्राय दस्वा भुक्तवा तथैव च ५८ हृष्टा स्त्रीभिरनुज्ञाता ताः प्रणम्य पति ययो। ततो जगाम सा हृष्टा गोरथेन स्वमाश्रमम् ५९ भन्नी सहैव शनकैः प्रत्ययस्तत्क्षणाद्भृत् । तेनानन्तप्रभावेण बहुगो-

धनसंकुलम् ६० इतस्ततः शिया युक्तं धनधान्यसमाकुलम्। आकुलं व्याकुलं चैव सर्वत्रातिथिपूजनैः ६१ पेटामुद्धास्य तं हृष्टा महत्कौतूहळं गता। मम मात्रा कूरया च नित्यं वे कोध-शीलया ६२ भर्तुनियोगात्कोधेन मोत्लाय गृहचित्रकम्। स्व-स्तिकं पद्मशङ्खादि पेटायां निहितं रुषा ६३ ततः सर्वे यथावर्ण रतानि कनकादि च। अनन्तक्रपया तस्याः प्रत्यक्षं तत्सणाद-भूत् ६४ सापि माणिक्यकाश्चीभिर्मुक्तामणिविभूपिता। दिव्य-वस्यसम्ययुक्ता साविजीमतिमाभवत् ६५ कदाचिद्रपविष्टेन हृष्टा बदं तु दोरकम्। शीलाया हस्तमूलातु आक्षेपात्रोटितो रुपा ६६ कोऽनन्त इति जल्पेन ख़वता तेन पाण्डव। तया निवा-रितेनापि साहसं दुष्कतं कृतम् ६७ क्षिप्तो ज्वालाकुले वहाँ हाहाकृत्वा प्रधाविता। शीला गृहीत्वा तत्स्वं क्षीरमध्ये समा-क्षिपत् ६८ तेन कर्मविपाकेन तस्य औः संक्षयं गता। गोधनं तस्करेनीतं गृहं दग्धं गतं वसु ६९ यद्यथेवागतं गेहे तत्तथेव गतं गृहात्। खजनैः कलहो नित्यं मित्रैः सह विरोधनम् ७० न कश्चिद्वदते लोके तेन सार्कं युधिष्ठिर। रारीरेणाभिसन्तप्तो मनसाप्यतिदुःखितः। निर्वेदं परमं प्राप्तः कौण्डिन्यः प्राह् तां स्त्रियम् ७१ कोण्डिन्य उवाच। शीले जानासि कि पापं यसा-देतद्वतं मम। धनधान्यादिकं सर्वे यदि जानासि तद्दद ७२ शिलोवाच। प्रायोऽनन्तकृतो दोषो जातो भर्तर्न संशयः। अनन्ताक्षेपद्रोषेण दारिद्यं पतितं गृहे ७३ ततो जगाम कोण्डि-न्यो निर्वेदाइहनं वनम्। ध्यायंस्तु मनसानन्तं क द्रक्ष्यामीति केरावम् ७४ वतं निरदानं कृत्वा ब्रह्मचारी हरिं जपन् । विलो-कयन्ययौ पार्थ सोऽरण्यं जनवार्जितम् ७५ तत्रापश्यनमहाचूतं पुष्पितं फिलतं द्रमम्। वर्जितं पिक्षसंघातैः कृमिकोटिसमाऊ-लम् ७६ तमपृच्छद्विजोऽनन्तः क दष्टस्ते महाद्रम। तमुचे चूतवृक्षोऽथ नानन्तो वीक्षितो हिज ७७ एवं निराक्टतस्तेन गां द्दर्श सवत्सकाम्। तृणमध्ये प्रधावन्तीमितश्चेतश्च पाण्डव७८ सोऽब्रवी छे वुहि यद्यनन्तस्त्वयेक्षितः। गौरुवाचाथ कौ-णिडन्यं नानन्तं वेद्मयहं हिज ७९ ततो वजन्दद्शांत्रे चुषमं शाद्वले स्थितम्। तमपृच्छच गोस्वामिन्दष्टोऽनन्तः कचित्वया

८० वृषभत्तमुचाचेदं नानन्तो वीक्षितो हिन । ततो वजन्द-द्राभि रम्यं पुष्करिणीह्यम् ८१ अन्योन्यज्ञलकछोलेर्वीचीपर्य-न्तसंकुलम्। छन्नं कुसुमकहारैः कुमुद्रित्पलमण्डितम् ८२ से-वितं अमरेहं सैश्रजवाके वैकेस्तथा । ऊचे वृतं द्विजोऽनन्तो भव-तीभ्यां यद्धितः ८३ ते ऊचतुः पुष्करिण्यो नानन्तो वीक्षितो दिज । ततो वजन्ददरामि गईमं इसरं तथा ८४ तावपृच्छद्धि-जोऽनन्तो भवद्यां नोपलिक्तः। तावूचतुनेक्षितोऽसावनन्तो द्विजसत्तम ८५ तसिन्धणेऽथ विघोसी निविणणः समजायत। तसिन्ध द्विनिर्विण्णे कोण्डिन्धे ब्राह्मणोत्तमे ८६ कृपयानन्तदे-बोर्डापे प्रत्यक्षः समजायत । वृद्धब्राह्मणरूपेण इत पहीत्युवाच तम् ८७ प्रवेशयामास गुहां गृहीत्वा दक्षिणे करे। स्वां पुरीं द्र्यामास द्यिनारीनरेर्युताम् ८८ तस्यां निविष्टमात्मानं वर-सिंहासने शुभे। पार्थक्षशङ्खराङ्गान्जगदागर्डशोभितम् ८९ दर्शयामास वित्राय पूर्वोक्तं विश्वरूपिणम् । कौस्तुभेन विराजन्तं वनमालाविभूषितम् ९० तं दृष्टा देवदेवेरामुवाच परया मुद्रा ९१ कोण्डिन्य उवाच। पापोहं पापक्रमीहं पापात्मा पापसंभवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष रारणं में भवाच्युत ९२ नमी नमस्ते देवेरा नमस्ते पुरुषोत्तम। त्वन्नामसारणात्पापं यच्छेपं नः प्रण-श्यत ९३ अद्य में संफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्। यत्त-वाङ्घियाम्भोजे मन्मूर्घा अमरायते ९४ तच्छ्रत्वानन्तदेवोऽपि ददौ तसौ वरत्रयम्। दारिद्यनाशनं धर्म विष्णुलोकं सनातनम् ९५ प्रतिगृह्य वरान्विपः प्रहृष्टः प्रत्युवाच तम् ९६ कोण्डिन्य उवाच। कश्चतः को वृषः का गौः किं तत्युक्करिणीद्वयम्। कः खरः कुझरः कोऽसौ वृद्धब्राह्मण एव च ९७ अनन्त उवाच। स चूतवृक्षो विघोऽमूहिद्वान्वे वेदपारगः। विद्या न दत्ताः शिष्येभ्यस्तेनैव तस्तां गतः ९८ सा गोर्वसुन्धरा दृष्टा पूर्व या बीजहारिणी। स दम्मो चूपमो दृषो छुब्धो योऽसौ पुराऽम-वत् ९९ यत्स्वस्भयां पुरा दत्तं अश्रद्धं च परस्परम्। धर्मा-धर्मव्यवस्थानं तच पुष्करिणीद्वयम् १०० खरः कोधस्त्वया हष्टो येन तहुष्कृतं कृतम् । धर्भदूषकता यस्य पूर्वमासीत्स कुझरः १०१ ब्राह्मणोऽसावनन्तोऽहं गुहा संसारगह्नरम्। इत्युक्तं ते

हुत्वा प्रजापतये स्वाहेत्याज्यतिलाहुती जुहुयात्। ततः प्रायश्चि-त्तहोमान्ते लोकपालान्त्रहांश्च संपूज्य बलिदानं च कृत्वा गीत-वादित्रनिस्वनैः पूर्णाहति जुहुयात्। ततः प्रणीताविमोकान्ते संस्थाजपेनोपस्थानं प्रहकलरोनाभिषेकः। ततो प्रहपीठमाचा-र्याय निवेद्य अग्निविसर्जनान्तं कुर्यात् । पुराणश्रवणादिना रात्रो जागरणम्। ततः प्रातः कृतस्नानादिनित्यिक्रियः पूर्वेक्तिविधिना दोरकमतिमयोरनन्तं संपूज्य सपत्नीकमाचार्यं वखालंकारचन्द्-नादिभिः संपूज्य गां पूजयेत्। तत्र मन्त्रः। गावो समात्रतः सिन्त्वति । सुरभिवेषणवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता । त्रासं गृह मया दत्तं गोमातस्त्रातुमहिसि। इति गोत्रासं दत्त्वा गोदान-विधिनाचार्याय गां द्यात्। गोदानाङ्गद्क्षिणात्वेन सुवर्ण च द्यात्। अनन्ताय निवेदितं फलादि आचार्यायेव द्यात्। ततः पूर्ववृतांश्चतुर्वाविप्रान्वस्रोपवीतेः संपूज्य साचार्यास्तान्भोज-यित्वा चतुर्दशभ्यो यथाशक्ति दक्षिणां द्द्यात्। आचार्य क्षमा-पयित्वा। — भक्तिहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथेव च। मक्रहीनं कृतं यचा परिपूर्ण तद्स्तु मे । इति पठेत् । परिपूर्ण तद्सित्वति ते प्रतिन्युः। इत्युद्यापनम्।

अथ नष्टदोरकपायश्चित्तम्। युधिष्ठिर उवाच। अन-न्तवतमाहातम्यं कृतसं कृष्ण त्वयोद्तिम्। भगवन्दोररूपेण भा-ग्यदोऽसि महात्मनाम्। दोरं प्रमादतो नष्टं यदा स्याद्विदितं जनैः। तदा किं करणीयं स्याद्वतं त्रेलोक्यपावनम्। कृष्ण उ-वाच। साधु पृष्टं त्वया राजन्वध्यामि वतनिष्कृतिम्। फलं लोकस्य सर्वस्य रक्षार्थं ऋणु तत्क्रमात्। दोरे नष्टे महान्दोषः प्रभवेद्गतिनामिह। तसात्तदोषनाशार्थ प्रायश्चितं विधीयते। गुरं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य समाहितः। विद्याप्य दोरनाशं च कृत्वा दोरं वती ततः। हव्यवाहं प्रतिष्ठाप्य तिसन्ध्यात्वा हरिं परम् । आज्यमग्नावधिश्रित्य चक्षुष्यन्ते हुते ततः । अष्टोत्तरशतं हुत्वा मूलमञ्जेण वैष्णवः। नाममञ्जेण तद्भत्वा द्वादशाक्षरसं-युजा। केरावादिसकृद्धत्वा प्रायश्चितं तु राक्तितः। पूर्णाद्धति ततो हुत्वा होमरोषं समापयेत्। वतिच्छद्रं तपिश्छद्रं यच्छद्रं यशकर्मणि। वचनाद्धियेवानां सर्वे संपूर्णतां वजेत्। मन्त्रद्दीनं

गार्ग्वचस्तन्न पौर्णमास्यधिकरणकश्राद्धविषयम् । अद्धिके-प्यापत्तेः किंतु सर्वपदोपादानात्सर्वनद्धिकरणकश्राद्धविशेषवि-प्यावेन पिण्डदानिषेधतत्पर्युदासौ । अस्ति च सर्वपूर्णिमासु श्राद्धं—भद्रावैधृतिकृष्णपक्षतनयोत्पर्यादिक पूर्णिमास्वाश्विन्या-दिककार्तिकीपरिमिते कालेऽन्वहं च स्मृतं इति द्विपिकोक्तेः । पूर्णिमासु द्वादशस्विति विवरणाचेत्यलम् ।

अथ महालयः। हेमादी ब्रह्मपुराणे—आभ्ययुक्षणपशे तु आहं कार्य दिने दिने। त्रिभागहीनं पसं वा त्रिभागं त्वर्थमेव वा। दिनेदिन इति वीप्सया तिथ्याधिक्येपि तत्र आन्द्रमावर्य-कमिति स्चितम्। अतएव वचनान्तरं कन्यागते सवितरि यान्यहानि तु पोडरा। ऋतुभिस्तानि तुल्यानि देवो नारायगो-. इति। यत्त्वत्र हेमाद्रिणा परं व्याख्याह्यमकारि— भाद्रपदपौर्णमास्या पोडरापूरणं आश्विनशुक्कप्रतिपदा वेति तदः सत्। एकपक्षान्तर्गतत्वोपाधिना षोडरासंख्यासाम झस्पात्।-मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां व्रजेद्विः। स पश्चः सकरः श्रेष्ठः श्राद्धषोडराकं प्रति । इति वृद्धमनुवाक्येन पोडराशाद्धा-नामेकपक्षे कर्तव्यतायाः स्फुटमिधानाद्य। यत् पराशरमाध-वीये काष्णीजिनिवचः नमस्यस्यापरे पक्षे आइं कार्य दिने दिने। नैव नन्दादि वर्ज्यं स्थानेव निन्या चतुर्द्शति। तत्र दिने दिन इति वीप्सया सहिताच्छा इमित्येक वचना तत्पक्षगति दन-समसंख्याभ्यासविशिष्ट एकः प्रयोगो विधीयते । अस्मिन्पक्षे च ब्राह्मणैक्यनियमः । अमायां च द्क्षिणादानं । षोडराश्राद्धपक्षे तु प्रत्यहं तत्। नच ब्राह्मणैक्यमिति वोध्यम्। - त्रिभागद्दीनिमिति षष्ट्यादिः पक्षः । त्रिभागमिति एकाद्रयादिः । -पश्चम्यूर्धं च तत्रापि दशस्यूध्वं ततोऽप्यति। इति विष्णुधर्मोक्तेः। अर्धमिति च एकाद्ययादिपक्षस्यार्धे त्रयोद्ययादि । अन्ये तु—पक्षाद्यादि च दशान्तं पश्चम्यादि दिगादि च। अष्टम्यादि यथाशक्ति कुर्या-दापरपक्षिकम्। इति कालाद्शेवचनात्। त्रिभागहीनभिति पश्चम्यादिः, त्रिभागमिति द्शस्यादिः, अर्धमिति चाप्टस्यादिः पक्ष प्रवोच्यत इत्याहः। प्रवामित च पक्षाणामसंभवे — कत्या स्थ दिवाकरे सति एकसिशपि दिने श्रासं कार्यम् । आषाढ्याः

पश्चमें पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे। यो वे आई नरः कुर्यादेक-स्मिन्नपि वासरे। तस्य संवत्सरं यावन्ताः स्युः पितरो ध्रुवम्। इति नागरखण्डवचनात्, पिण्डमिच्छन्ति पितरः कन्याराशि-गते रवो। इति तद्राशिगतसापि सूर्यस स्वातत्रयेण निमित्त-त्वप्रतीतेः। अतएवापरपक्षे आद्यानुष्टानाभावे यावत्कन्यातृलयोः सूर्यस्तिष्ठति तावत्पर्यन्तं श्राइस्य काल उक्तः। हेमाद्रौ ब्राह्मे-यावच कन्यातुलयोः कमादास्ते दिवाकरः । तावच्छा इस कालः स्याच्छ्न्यं प्रेतपुरं तदा । क्यागते सिवतिर पितरो यान्ति वै सुतान् । शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद्धश्चिकद्शनम्। ततो वृश्चिकसंप्राप्तौ निराशाः पितरो गताः । ततः स्वभवनं यान्ति शापं दत्वा सुद्रारणम् । इति । अत्र यद्यप्यविशेषेण गौणः कालः प्रतीयते तथापि—हंसे वर्षासु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वसन्। पश्चम्योरन्तरे द्द्यादुभयोरिप पक्षयोः। इति है-माद्रौ यमवचनादाश्विनशुक्कपञ्चमीपर्यन्तं कालः प्रशस्तः। वृश्चिकसंत्रमणोत्तरमपि कालविशेषमाह सुमन्तः-येयं दीपान्विता राजन्ख्याता पश्चद्शी भुवि। तस्यां द्याश चेह्तं पितृणां वै महालये । इति । एकस्यां च तिथौ आ इं कुर्वतो वज्यानाह पृथिवीचन्द्रोदये वसिष्ठः—नन्दायां भार्गविद्ने चतुर्दश्यां त्रिजनमसु। एषु श्राइं न कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात्। इति । त्रिजनमानि स्वीयजनमनक्षत्रं ततो द्राममेकोनविंशं च नतु जन्मभं तत्पूर्वोत्तरे चेति । निर्मूळलक्षितलक्षणाप्रसङ्गात्। वृद्धगाग्योंऽपि-प्राजापत्ये च पौष्णे च पित्रक्षें भागेंचे तथा। यस्तु श्राद्धं प्रकुर्वीत तस्य पुत्रो विनश्यति । इति । इदं च पितृ-मृताहव्यतिरिक्तविषयम् । आषाढ्याः पश्चमे पक्षे कन्यासंखे दिवाकरे। मृताहिन पितुयों वे आइं दास्पति मानवः। तस्य संवत्सरं यावनुप्ताः स्युः पितरो ध्रुवम् । इति नागरखण्डे वि-शेषविधानेन सामान्यप्रवृत्तिवेधापवादात्। —या तिथिर्यस्य मासस्य मृताहे तु प्रवर्तते । सा तिथिः पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयत्नतः। अशक्तः पितृपक्षे तु करोत्येकदिने यतः। निषिद्धेऽपि दिने कुर्यात्पिण्डदानं यथाविधि। इति कातीयवचनाद्य। सु-ताहे आद्वासंभवे तिथ्यादिनिषेघोऽन्यत्र विचार्यः । ताहशा

अन्येऽपि काला हेमाद्रावुक्ताः—अमापाते भरणयां च द्राद्र्यां मध्यपक्षगे। श्राद्धे तिथिं च नक्षत्रं वारं च न विचारयेत्। इति। संन्यासिदेवसं तु महालयं द्वाद्रयां कुर्यात्। -यतीनां च वनस्थानां वैष्णवानां विशेषतः। द्वाद्रयां विहितं श्रादं कृष्ण-पक्षे विधीयते। इति संग्रहोक्तेः। यः कृष्णपक्षे आदं करोति तेन चतुर्रशी न वज्यों। पक्षान्तरेषु तु वज्येव। नभस्यस्यासिते पक्षे आईं कुर्यादिने दिने। नैव नन्दादि वर्ज्यं स्थानेव वर्ज्या चतुर्शी। इति काष्णीजिनिवचनात्।—कृष्णपक्षे दशस्यादौ वर्जियित्वा चतुर्दशीम्। आहे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथे-तराः। इति मनुवचनात्। अत्र दशम्यादावित्यादिपदेन पञ्च-स्यादिपक्षाणामुपसंग्रहस्य व्याख्यातृभिः कथनात् चतुर्देश्यां मृतस्यापि शस्त्राद्यपहतस्य महालये तिथ्यन्तर एव आद्मम्।— श्राइं रास्रहतस्यैव चतुर्दर्यां महालये। इति कालाद्रीवच-नात्। अतश्चतुर्दशीमृतस्य पौर्णमासीमृतस्य वा श्राइदिनममा-चन्यतमद्भाह्यम्। तदसंभवे तिथ्यादिनिषेधविचारपूर्वकं दिना-न्तरम्। महालये विशेषमाह देवलः—देवादं नैव कुर्वात देवान्तं नेव कुत्रचित्। देवाद्यन्तं हि कुर्वात आई मरणहेतुना। इति। आदौ देवा विश्वेदेवा अन्ते देवा महाविष्णुरिति व्या-ख्यातं निर्णयामृते। विश्वेदेवाश्च घुरिलोचनसंज्ञकाः—अपि कन्यागते सूर्ये काम्ये च धुरिलोचनो । इति स्मृतेः । अतश्च विष्णुप्रीत्यर्थे ब्राह्मणपूजनाद्यत्रावर्यकमिति प्रतीयते । अत्र च मीतृपार्वणं पृथक् रास्तं, मातामहानां सपत्नीकत्वमेवेति स्मृत्य-र्थसारः। मातामहीपार्वणमपि वा पृथकार्यम्। गयामहालया-दिषु पृथक्सह वा भर्तिभिरित्यपराकों केः । -- कुर्योहाद्शदेवत्यं पितृपक्षे च सर्वदा । तथा तीथें गयायां च एष धर्मः सनातनः । इति कातीयोक्तेश्च। तथाचार्यादीनामप्येकोहिएं प्रतिदेवतमेके-कब्राह्मणे कार्यम्। अशक्तस्त्वेकसिन्नपि ब्राह्मणे सर्वेकोहिए।नि कुर्यात्। यथोक्तं निर्णयामृते चतुर्विदातिमते - आचार्यग्रहिश-ध्येभ्यः सिखिज्ञातिभ्य एव च । तत्पत्नीभ्यश्च सर्वाभ्यस्तथेव च जलाझलीन् । पिण्डांस्तेभ्यः सद्। द्यात्कन्याभाद्रपदे नरः।

१ मातुः श्राद्धं।

तीथेंषु चैव सर्वेषु माघमासे मघासु च। एकसिन्ब्राह्मणे सर्वो-नाचायादीन्प्रपूजयेत्। इति।

चतुर्दश्यां पितुरिप शस्त्रहतस्यैकोद्दिष्टमेव कार्यम्।—सम-त्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वै। एकोहिष्टं तु कर्तव्यं चतु-र्दश्यां महालये। इति मरीचिवचनात्। अत्रैकोहिष्टे देवपूजन-मावश्यकम्।—विश्वान्देवांश्च तत्रापि पूजियत्वा तत्नोऽमलान्। ये वै शस्त्रहतास्तेषां आद्धं कुर्यादतिद्धतः। इति स्ववत्सरप्र-दीपे हारीतोक्तेः । पितृपितामहयोईयोः शस्त्रहतत्वे एकोहि-एद्वयं कार्यम्। यस्य तु त्रयः पित्राद्यः शस्त्रहताः स्न पार्वणं कुर्यात् । — पित्रादयस्रयो यस्य शस्त्रघातास्त्वनुक्रमात् । स भूते पार्वणं कुर्यादिति निर्णयासृते पराशरवचनात् । शस्त्रधा-तग्रहणं विषादिहतानामुपलक्षणम् ।—प्रायोऽनरानरास्त्राग्निव-षोद्धन्धनिनां तथा। चतुर्रयां तु कर्तव्यमिति ब्रह्माण्डवचनात्।

अत्र पक्षे भरण्यां आद्धं प्रशस्तम्।—भरणी प्रेतपक्षे तु महती परिकीर्तिता। अस्यां श्राइं कृतं येन स गयाश्राइकद्भ-वेत्। इति मात्स्योक्तः।

अत्राष्ट्रम्यां माध्यावर्षसंज्ञं आद्धं कार्यम् । एतेन माध्यावर्ष प्रोष्ठपैद्या अपरपक्षे इत्याश्वलायनोक्तेः। इदं चाष्टकावत्स्तसया-दिदिनत्रयेऽनुष्ठेयम्। एतेनेत्यष्टकाधर्मातिदेशात्। अत आश्व-लायनशाखिभिनीष्टकाशब्देनेह संकल्पः कार्यः। माध्याबर्धे क-रिष्य इति संकल्पः। सर्वोऽप्यष्टकाविधिः कार्यः। हरद्त्तमते तु नैवम्। माध्यावर्षमिति पाठं स्वीकृत्य मघावर्षायोगेन विहित-त्वात्रयोदशीश्राद्धपरत्वेन व्याख्याय तत्रानन्तरोक्तान्वष्टव्यथमा-तिदेशः। मासिमासि चैवमिति सूत्रेण प्रतिमासमपरपक्षे आन्व-ष्टक्यधर्मकश्राद्धस्य पार्वणेन सह वैकल्पिकविधिमङ्गीकृत्य तत्सू-त्रस्य प्रोष्ठपद्यपरपक्षे पार्वणिनवृत्त्यर्थत्वेन तेन व्याख्यानात् प्रथ-माष्ट्रकापक्षाष्ट्रम्यामिति कातीयसूत्रेऽष्ट्रकाया इह कर्तव्यत्वोक्तेः कातीयरष्टकां करिष्य इति संकल्पः कार्यः।—नवम्यामष्टका-श्राद्धं नवदेवत्यं कार्यम् । अन्वष्टकासु नवभिः पिण्डैः श्राद्धमु-दाहतम्। पित्रादि मातृमध्यं च ततो मातामहान्तकम्। इति १ श्रोष्ठपदापरपक्षे ।

कातीयोक्तेः । दीपिकायां तु क्रमान्तरमुक्तम्—मातृयजनं त्वष्टकास्वादित इति । अत्र तत्तद्रह्यानुसारेण व्य-अविधवा-वस्था। बह्रव्यं वा स्वगृह्योक्तं यस्य यत्कर्म चो-नवमी। दितम्। इत्यादिशास्त्रान्तरात्। इदं जीवत्पितृके-

णापि सृतमातृकेणावश्यं कार्यम् । — अन्वष्टक्यां गयाप्राप्तौ सत्यां यच मृतेऽहिन । मातुः श्राद्धं सुतः कुर्यात्पितर्यपि च जीवति । इति मैत्रायणीयपरिशिष्टात् । — प्रौष्ठपद्यष्टका भूयः पितृलोके सुखावहाः। सर्वासामेव मातृणां श्राद्धं कन्यागते रवो। नवम्यां हि प्रदातव्यं प्राप्तब्रह्मवराय ते। इति हेमाद्यदा-हतिवशेषवचनाच । यद्यपि नास्य नवमीश्राद्धस्यान्वष्टक्यत्वं मन्यन्ते किंतु-कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वै सुतान्। शून्या प्रेतपुरी राजन्यावद्धश्चिकदर्शनम् । इत्यर्थवादोन्नीतं । येषां थाद्धे सन्ततिभूता ये अधिकारिणस्तैः कन्यागतोपलक्षितापरपक्षे तेषां आदं कार्यमिति विध्युन्नयनं स्वीकृत्य दौहित्रप्रतिपच्छ्राद्धं तन्मूलकमेव मन्यमानाः स्मृतिरत्वावल्यां तस्यामेव प्रतिपद्धि जीवत्पितृकं प्रति विहितमातृथाद्धवदाचारप्राप्तं नवमीश्राद्धमिष ति हि धिमूलकमेव मन्यन्ते । मृतिपितृकाणां च पितृश्राद्धप्रयोगे एव पृथग्वथग्वा मातृतृहेरपि संपादितत्वान्न पृथगेतच्छाद्वानु-ष्ठानमुचितमित्येवं मृते भर्तरि खुप्यत इति देशिवशेषप्रसिद्धव-चनार्थं च समूलत्वेनोपपादयन्ति तन्मतेपि नवमीश्राद्धस्य जीव-त्पितृकं प्रत्यवश्यकर्तव्यताप्रतीतेश्च । अत्र सुवासिनीभोजन-मुक्तं मार्कण्डेयपुराणे—मातुः आहे तु संप्राप्ते ब्राह्मणैः सह भोजनम् । खुवासिन्ये प्रदातव्यमिति शातातपोऽव्रवीत् । भर्त-रये मृता नारी सहदाहेन वा मृता। तस्याः स्थाने नियुक्षीत विप्रैः सह सुवासिनीम् । इति । तत्रैव — स्त्रीश्रादेषु प्रदेयाः स्युरलंकाराश्च योषिताम् । इत्यादि । अनेकसृतमातृकेण सर्वो-हेरयकं श्राद्धं सहैव कार्यम्। - अनेका मातरो यस श्राद्धे चापरपिक्षके । अर्घदानं पृथक्ष्यीत्पिण्डमेकं तु निर्वपेत् । इति समृतिदर्पण गालवोक्तेरिति केचित्। अन्ये त हेमाद्रौ विष्णु-धर्मोत्तरे—अन्वष्टकासु च स्त्रीणां श्राद्धं कार्यं तथेव च। पि-ण्डनिर्वपणं कार्यं तस्यामपि तु सत्तम । इति वचसि श्राद्धत्वा-

देव प्राप्तिण्डदानस्य पुनर्विधानम्। यथा जीवत्पितृकत्वगभिणीपतित्वादिनिमित्तकपिण्डदानिषेधे प्राप्ते तद्यवादार्थं तथा
पृथक्पिण्डदानप्राप्त्यथं चेति वदन्तः प्रत्येकं ब्राह्मणभोजनिप्ण्डदानेप्याद्वः। अत्र चानुपनीतस्याप्यधिकारः। अमावास्यान्वष्टक्यादिश्राद्धं प्रकृत्य—एतचानुपनीतोऽपि कुर्यात्सर्वेषु पर्वसु।
श्राद्धं साधारणं नाम सर्वकर्मफलप्रदम्। भार्याविरहितोऽप्येतत्प्रवासस्थोऽपि नित्यशः। शृद्धोऽप्यमन्त्रवत्कुर्यादनेन विधिना
बुधः। इति श्रूलपाणौ मात्स्योक्तेः। जीवन्मातृकोऽपि सपलमातुः पार्वणं कुर्यात्।—सर्वासामेव मातृणां श्राद्धं कन्यागते
रवौ। नवम्यां हि प्रदातत्यं ब्रह्मल्ध्यचराय ते। इत्यत्र सर्वासामित्युक्तिबलेन जीवत्पितृकनिर्णये मातामहैस्तथा निर्णतित्यात्।—अन्वष्टक्यं च यन्मातुर्गयाश्राद्धं महालये। पितृपत्नीषु
यच्छ्राद्धं सर्वं पार्वणवद्भवेत्। इति श्राद्धदीपकलिकायां मनृक्तेः। अत्रैव महालयग्रहणादजीवत्पितृकस्यापि जीवन्मातृकस्य
पार्वणविधिनेव सपलमातुः श्राद्धं भवतीति प्रतीयते।

मातृभिन्नानामि कासांचित्रवस्यां श्राद्धं कर्तव्यमित्युक्तं। तत्रैव ब्राह्मे—पितृमातृकुलोत्पन्ना याः काश्चित्तु मृताः स्त्रियः। श्राद्धार्ह्या मातरो श्रेयाः श्राद्धं तत्र प्रतीयते। इति। अत्र याः काश्चित्मृताः स्त्रियः श्राद्धार्ह्या मातरो श्रेयाः। तदुद्देरोन श्राद्धं तत्र प्रदेयं इति वाक्यार्थपर्यवसानात्। पितृमातृकुलोत्पन्ना इत्युपलक्षणम्। ततश्चापुत्राया मातामद्या इव पत्था अपि संग्रव्हात् शिष्टाचारोऽण्यनुस्तो भवति। नवमीश्चाद्धासंभवेऽनुकल्पिविधिक्रिग्विधाने—एभिर्धुभिर्जपेन्मन्त्रं शतवारं तु तद्दिने। आन्वष्टवयं यदा शून्यं संपूर्णं याति सर्वथा। इति। इति नवमीश्चाद्धनिर्णयः।

अत्र त्रयोद्शीश्राद्धम् । तिन्नत्यत्वं हेमाद्रीः विष्णुधर्मे श्राद्धकालममावास्या नित्यं पार्थिवसत्तमः । पौर्णमासी तथा माधी श्रावणी च नृपोत्तमः । प्रोष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णत्र- योदशी । पतानि श्राद्धकालानि नित्यान्याह प्रजापितः । श्राद्ध- मेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते । इति । तत्काम्यत्वं प्रयोगपा- रिजाते श्राह्वः—प्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम् ।

प्राप्य श्राइं तु कर्तव्यं मधुना पायसेन वा। प्रजामिष्टां यशः स्वर्गमारोग्यवर्धनं तथा। नृणां आहे सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः। इति।

मघायोगेन गजच्छायासंबकायामस्यां स्वसन्ततिकर्तृकं श्राइं पितृभिराशास्यमित्युक्तमपरार्के—हंसे हंसस्थिता या तु मघायुक्ता त्रयोद्शी । तिथिवैवस्वती नाम सा छाया कुञ्जरस्य तु। अपि नः स्वकुले भ्याद्यो नो द्दात्रयोदशीम् । पायसं मधुसर्पिभ्या प्राक्छाये कुञ्जरस्य च। इति। अत्र च प्राक्छाये इति कु अरीयप्राक्छायाविशिष्टो देशः फलातिशयार्थ इति ज्ञा-प्यते। गजच्छायासंज्ञको मघायोगोऽपि फलातिशयार्थः।— तथा वर्षात्रयोद्दयां मघासु च विशेषतः। इति याज्ञवल्कयी-यवचिस विशेषपद्रोपाद्रानात् तद्योगामावेऽपि त्रयोद्रयां आई कार्यमेव। उक्तनिसत्ववदेकवचित केवलत्रयोद्दया एव प्रह-णात्। तथा द्वाद्रयादिकाले विद्यमानमघा अपि श्राद्धकालः।-आजमांसेश्च शाकैश्च पयसा पायसेन च। एष वो दास्पति श्राइं वर्षासु च मघासु च। इति वसिष्टेन त्रयोद्शीमनपेक्ष्य मघा-नामपि श्राद्धकालत्वोक्तेः। इदंच मघाश्राद्धं त्रयोद्शीश्राद्धेन पृथगपृथग्वोपिश्यतमिवभक्ता अपि आतरः पृथगेव कुर्युः।— विभक्ता अविभक्ता वा श्राइं कुर्धुः पृथक्षुताः । मघासु च ततोऽन्यत्र नाधिकारः पृथग्विना। इति प्रयोगपारिजाते वच-नात्। मघाश्राद्धाद्न्यत्र पृथक्तवं विना नाधिकार इति चतु-र्थपादार्थः।

मघायुक्तत्रयोद्रयां मलमासेऽपि आई कार्यमिखपि तत्रैव— तीर्थस्नानं जपो होमो यववीहितिलादिभिः। जातकर्मान्यकर्माणि नवश्रादं तथैव च। मघात्रयोदशीश्रादं श्राद्धान्यपि च षोडश। चन्द्रसूर्यग्रहे स्नानं श्राद्धदानजपादिकम्। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा। इति।

अथात्र निषेधाः प्रद्र्यन्ते । तत्र वामनपुराणे--गृही त्रयो-द्शीश्राद्धं न कुर्यात्पुत्रवानिप । उपवासं च संकान्तो ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। इति। स्कान्दे नागरखण्डे—यो वाञ्छति नरो वार्षिः विविधिः सह वारावः । अस्तानास्य यतस्य आहे प्रोक्ता

त्रयोदशी। सन्तानयुक्तो यः कुर्यात्तस्य वंशक्षयो भवेत्। इति। तंत्रव महालयनयोद्शीं परत्य प्रदेशान्तरे । — अथ आदं विना देयं नहिने मधुपायसम्। खड़मांसं कालशाकं मांसं वार्घीण-सस्य च। तस्याभावेऽपि दातव्यं शीरौद्नमनुत्तमम् । तसिन्न-हिन विशेश्यः पितृणां तुष्ये तृष । तस्याभावेऽपि दातव्यं जलं तिलिविमिधितम्। इति। अत्र केषुचिद्वचनेषु त्रयोद्शीसामा-न्यमहणानमहालयभिन्नत्रयोद्शीविषया निवेधा इति केचित्। तश्र । अनन्तरोदाहतनागरखण्डस्थनिषेधस्य प्रकरणान्महालय-वयोद्दीविषयत्वप्रतीतेः काम्यश्राद्धविषयत्वमित्यन्ये । तद्प्य-सत्। विहितत्वेन नित्यकाम्ययोनिषेधानहृत्वस्य तुल्यत्वात्। पुत्रवत्पर्युद्दासस्योभयत्र संभवात्। अपरे तु-अयनद्भितये श्रान्द्धं विषुवहितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिवेपणाहते। इति पुलस्येन युगादिषु पिण्डदाननिषेधात्। अस्यास्त्रयो-दृश्याध युगादित्वात्सिषण्डश्राद्धविषयाणि निषेधवाक्यानी-त्यादुः। तद्पि न । युगाद्यन्तरविद्दापि सामान्यनिषेधेनैवा-पिण्डत्वे सिद्धे विशेषनिषेधवैयथ्यापतेः । अपुत्रस्यापि युगा-दित्वपयुक्तिपण्डिनिषेधावश्यंभावेन पुत्रवन्तं प्रति विशेषतस्तिश्च-पेधस वैयर्थाच । तसात्संकान्त्युपवासादिवदिहापि पर्युदासा-भेव पुत्रवता श्राइमनुष्टेयम् । तद्विधिमन्तरेण पितृनुद्दिश्य ब्रा-ह्मणेभ्यः पायसाद्यन्नदानं कार्यम् । अपुत्रस्तु पिण्डद्गनरहितं थाइविधिना थाइं कुर्यात्। यस थाइप्राप्तिस्तं प्रत्येव पिण्ड-दानपर्यद्वाससाफल्यात्। यश्च - श्रादं नैवैकवर्गस्य त्रयोद्द्या-मुपनमेत्। न तृप्तास्तत्र ये यस्य प्रजां हिंसन्ति तस्य ते । इति कार्णा जिनिनिषेधः सोऽप्यपुत्रकर्तृकश्चाद्धे मातामहपार्वणस्या-वद्यकत्वकथनार्थः । नच-पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र माता-महा अपि। इति अमावास्याश्राद्धविद्दापि मातामहपावणस्य मामत्वेन पुनरिहापि तहचनं व्यर्थमिति शङ्क्षयम्। केषुचिदा-श्वलायनीयगृहादिषु पितृपार्वणसेव विधिमालोच्य-बह्वरूपं वा खर्योक्तमिति शास्त्रावलम्बनेनामावास्याश्राद्धे विशेषवाचनर-हितास तदि हतिषु च केवल पितृपार्वण मेव यश्चिकी वीत तं प्रति

१ तहिनान्तरेण।

निषेघोपपत्तेः। तथान्यच हमाद्रौ निषेधवास्यम्—नेच्छेत्रयो-दशीश्राद्धं पुत्रवान्यः सुतायुषी। एकस्पैव न कुर्यात्स पार्वणं तु समाचरेत्। इति। तद्पि पुत्रवन्तं सुतायुःकामंप्रति पितृ-व्याद्युद्देश्यकपार्वणेतिकर्तव्यताकश्राद्धघरितत्रयोदशीश्राद्धपतिप्र-सवार्थम्। तथाहि सति तावत्सिपण्डीकरणोध्वमिप पितृव्या-दीनां सर्वश्राद्धसाधारणा एकोहिएनियमविधयः। कात्यायनः-सिपण्डीकरणादृध्वं पित्रोरेव हि पार्वणम् । पितृव्यभ्रातृमातृणा-मेको दिष्टं सदैव तु। इति। अत्रमातृशब्दः सापलमातृपर इति हेमाद्रिः। प्रचेताः—सिपरीकरणाद्दूर्धमेकोहिष्टं विधीयते। अपुत्राणां तु सर्वेषामपतीनां तथेव च । इति । अपतीनामकृत-विवाहानामित्यपि सः। अत्रिः—आत्रे भगिन्ये पुत्राय ध्वयुरे मातुलाय च। पितृव्ये गुरवे आदमेकोहिष्टं न पार्वणम्। इति। एवंच त्रयोदशीश्राद्धविधिनातिदेशसिहतेन प्राप्तस्य पार्वणद्वया-त्मकश्राद्धस्य पितृव्याद्यदेशयकपार्वणैः सहाचरणात्मकोऽपूर्वप्रयो-गोऽनेन शास्त्रणांशे प्रतिप्रसवात्मकेन कियते। समाचरेदिति संशब्द्य साहित्यवचनत्वात्। एवंच-पितृव्यभातृनप्तृणामपु-त्राणां तथैव । मातामहस्यापुत्रस्य श्राद्धं तित्वतृवद्भवेत् । इति जातृकण्यंवचनस्य पितृवदितिपदमहिस्रा पार्वणप्रापकस्य त्रयो-द्रािश्राद्धिषयत्वं हेमाद्रिणोक्तं संगच्छते। अतो निष्कामेन पुत्रिणा नित्यविधिपालनार्थं श्राद्धविधिरहितं पित्रादिषडुद्देश्य-कवद्वप्रदानमात्रमनुष्टेयम्-अथ आदं विना देयमित्युदाहत-वचनादिति सिद्धम्। इति त्रयोद्शीनिर्णयः।

अथ चतुद्शी। तत्र शस्त्रादिसृतस्य पित्रादेरेकस्य इयो-वैंकोहिएं त्रयाणां तु पार्वणमित्युक्तम्। तत्र शस्त्रादिमरणं द्वि-विधम्। प्रायश्चित्ताद्यर्थे विहितं प्रमादकोधादिसंजातं पापमृ-त्युरूपं च। तत्र विहितबुद्धा जलादिप्रवेशेन प्रायश्चित्तेन यो मृतः यो वा वृद्धः शौचिकिया छुतस्तथा मृतस्तस्य चतुर्दश्यां श्राद्धं न कार्यमित्यारायं शाकटायनवच उदाजहार। हेमाद्रिः—जला-क्रिभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा गृहे पथि। श्राइं कुर्वीत तेषां वै वर्जियत्वा चतुर्शीम्। इति। जलाग्नीति शस्त्रादेरपलक्षण-मित्यपि सः। संग्रामप्रायोपवेशयोविंहितत्वेऽपि ताभ्यां मृतानां

चत्र्यां आइं विवेयम्। - वातिशेष्ठां वयोदर्यां चतुर्रयां उ समनाः । शीयन्ते पितरश्वास्य ये च शक्षहता चले । इति मन्तः।-प्रायोजनरानरासाधिषिद्विष्टिग्यनिनां तथा। चतुर्द्यां भवेच्यादं त्यधंभिति निथयः। इति ब्रह्मपुराणाचा । पापस्-स्यस्तानामापे तड्चितमायश्चित्तनारायणवल्यादिषू चेकिकयार-हितानां नान थाई विधेयमित्यारायेन छागलेय:-- दास्त्रविप्र-हतानां च यहिनं हिसरीस्पैः । आत्मनस्यागिनां चेच श्राइ-मेगां न कार्यत्। इति। ताहराकियावतां तु चतुर्द्यां तिथ्य-न्तरं च थाइं विधेयम् । पितामहादित्हेरप्यावश्यकत्वात्। यद्यसामेव चतुईर्यां शसादिहतः कश्चित्तसा सांवतसारिकेण पावणनेकोहिंग्रन वा तद्कोहिंग्सिक्सित । देवाच्छकादिह-तस चतुई सां आदाकरणे चात्रेव पक्षे दिनान्तरे तत्पार्वणिव-थिनेय विधेयमिति च हेमादिः। अतश्चेतत्प्रतीयते-प्राप्ते पार्वणे देवतास्तापेत्रादिगतडमरणिनिमत्तकश्चतुर्वयामेकोहिष्टितिकर्त-व्यताकः प्रयोगो विधीयते । नित्वदं कमीन्तरम् । तेनोत्पान्तिपा-वंगत्वार्गराह्यापियंव तिथिश्रीहोति हेमादिः। इति चतुर्-शीनिणयः।

अमायां गजन्छाया हेमाद्रौ—हंसे हंसस्थिते या तु अमा-वास्या करान्विता। सा क्षेया कुञ्जरच्छाया इति वौधाय नोऽब-वीत्। हंसः सूर्यः। तहेवतत्वाद्धस्तोऽपि हंसः। करश्चन्द्रयुक्तो हसः। इत्यमायां गजन्छाया।

अध प्रतिपत्हत्यं हेमाद्रौ—जातमात्रोऽपि दौहित्रो विद्यमानेऽपि मानुछे। कुर्योन्मातामहश्राद्धं प्रतिपद्याश्विने सिते। इति।
इदं च नवर्माश्राद्धोक्तन्यायेन जीवित्पतृकणेव कार्यम्। केचित्तु—
मुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकर्भ च सर्वद्यः। न जीवित्पतृकः
कुर्याद्विधिणीपितरेव च। इति दक्षोक्तरिपण्डकमेतिदित्याहुः।
तन्न। श्राद्धविधिना सिपण्डस्यैव विधानात्, अन्वप्रक्यादिषु
जीवित्पनृकाधिकारिकेषु पिण्डप्रतिप्रसववाक्यस्योपळक्षणत्वाङ्गीकारेण तद्धिकारिकश्राद्धान्तरसाधारणत्वात्, अन्यधानेकश्रुविकल्पनागौरवापत्तेः। निषधस्य च श्राद्धामावेऽपि—यन्नाम्ना पातयेत्पण्डं तन्नथहृह्य शाश्वतम्। इत्यादिशास्त्रेण प्रसक्तस्य विष-

यीकरणेनोपपत्तेः। नचेदं सङ्गवव्यापिन्यां कार्यम्। तत्रापकव-चसो निर्मूलत्वात्। अतः पार्वणत्वाद्पराह्वापिन्यां कार्यम्। अत्र च सपलीकानां मातामहानां देवतात्वं द्रष्टवाम्। अमावा-स्याश्राद्धाद्यन्तरीतमातामहपार्वण इवेहापि सत्यपि पितृपार्वण-विकृतित्वे सपलीकत्वगुणलम्भकस्य प्रमाणस्य—स्वभर्तिपण्ड-मात्राभ्यस्तृतिरासां यतः स्मृता । इत्यनारभ्यवचसः प्रतिबन्धा संभवात्।

अथात्रेव पक्षे किपलाषष्ठी मदनरले स्कान्दे—प्रोष्टपदा-सितेपक्षे पष्टी भौमेन संयुता। व्यतीपातेन रोहिण्या सा पष्टी कपिला स्मृता। इति। यद्यपि फाल्गुनचैत्रवैशाखेष्वपि तत्सं-भवस्तत्रैवोक्तस्तथापि भाद्रपद्रापरपक्षगाया एव प्रसिद्धत्वात्तत्रैव कार्य प्रदर्शते । तत्रेव—तस्यां चैव हुतं जसं यार्देकचित्प्रतिपा-दितम्। तस्य सर्वस्य पुण्यस्य संख्या वक्तं न शक्यते। इति। प्रतिपादितं द्त्तम् । अन्यत्रापि — असिन्योगे समस्ते स्याद्याडि-कापि यदा तिथि:। यदि हस्ते सहस्रांशुस्तदा कार्ये वतं बुधे:। यद्येवं प्राप्यते योगः षष्ट्यां कालविपर्यये। कपिला नाम सा प्रोक्ता षष्ठी प्रहराताधिका। तस्यां हुतं च इतं च सर्वं कोटि-गुणं भवेत्। इति।

अथात्र व्यतिविधि:-पञ्चम्यामेकभक्तं च कुर्यात्तत्र वि-चक्षणः। षष्ट्यां प्रातः समुत्थाय कृत्वादौ द्न्तधावनम्। जल-पूर्णाञ्जिलं कृत्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्। निराहारोऽद्य देवेदा त्व-द्धक्तस्त्वत्परायणः। पूजियष्याम्यहं भक्तया शरणं भव भास्कर। द्त्वार्ध्य चेति संकल्पं कृत्वा चैवं शुचिस्ततः। स्नानं कृत्वा प्रयत्नेन नद्यां तीर्थेऽथवा हदे। तडागे दीर्घिकायां वा गृहे वा नियतात्मवान् । देवदारं तथोशीरं कुङ्कमेलामनःशिलाम्। पत्रकं पद्मकं षष्ठीं मधुगव्येन पेषयेत्। षष्ठी षाष्टिकतन्दुलाः। क्षीरेणालोड्य कल्केन स्नानं कुर्यात्समन्त्रकम्। -आपस्त्वमिस द्वेश ज्योतिषां पतिरेव च। पापं नाशय मे देव वाङ्यनःकाय-कर्मजम्। पञ्चगव्यकृतस्नानः पञ्चभङ्गेस्तु मार्जयेत्। पञ्चभङ्गेः पञ्चपह्यवैः। आनयेनमृत्तिकां शुद्धां स्नानार्थं च प्रयत्नतः। सृत्तिके ब्रह्मपूतासि काइयपेनाभिमित्रता। पवित्रं कुरु मां नित्यं

सर्वपापात्समुद्धर। इति मृत्तिकास्नानम्। ततः-मन्त्रेणानेन वरुणं पूजयेद्धिसान्नरः । पाद्याग्यहस्त वरुण सर्ववारीश्वर अभो। अद्याहं प्रार्थयामि त्वां पूतं कुरु सुरेश्वर। आदित्यो भास्करो भानू रविः सूर्यो दिवाकरः। प्रभाकरोऽमितो वीरो देवः सर्वेश्वरो हरिः। इति जिपत्वा। गोमयेनोपिलिप्तायां भूम्यां वै कुङ्कमेन तु। मण्डलं सर्वतोभद्रमालिखेद्विद्धान्नरः। तत्र मध्ये लिखेत्पद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्। पूर्वपत्रे न्यसेत्सूर्यमाग्नेये तपनं न्यसेत्। सुवर्णरेतसं याम्ये नैर्ऋते विन्यसेद्रविम्। आ-दित्यं वारुणे चैव वायव्ये च दिवाकरम्। सौम्ये प्रभाकरं तत्र सूर्यमीशानपत्रके। तीवरिशमधरं देवं ब्रह्मणा चैव विन्यसेत्। आधाररूपिणं देवं मध्ये वै वरुणं न्यसेत्। सहस्रर्रिम सूर्यं च सूक्ष्मं स्थूलं गुणान्वितम्। सर्वगं सर्वरूपं च मध्ये भास्करमेव च। अत्र मध्ये पूज्यं भास्करमनूद्य तत्र ध्येया गुणा विधीयन्ते। सप्ताश्वरथमारूढं पद्महस्तं दिवाकरम् । अक्षसूत्रधनुःपाणि कुण्डलैर्मुकुटेन च। रत्नेर्नानाविधेर्युक्तं सीवर्णं तत्र कारयेत्। शक्तितस्तु पलादू धर्वे तद्धं कर्षतोऽपि वा। सौवर्णमरुणं कुर्या-द्रोक्मं चैव तथा रथम्। सप्ताश्वेभूषितं कृत्वा रथं तस्यायतः स्थितम्। अरुणं विनतापुत्रं गृहीताश्वीयरज्ञुकम्। एवंरूपं रथं कृत्वा पद्मस्योपरि विन्यसेत्। तस्योपरि न्यसेद्देवं रक्तवस्त्रविभू-षितम्। रक्तचन्द्नमाल्यादिमण्डितं चातिशोभनम्। अग्रतः सारार्धं कृत्वा पूजयेद्रुणं शुचिः। रक्तपुष्पेः सुगन्धेश्च तथान्ये-रिप शक्तितः। ॐ विनतातनयो देवः कर्मसाक्षी तमोनुदः। सप्ताभ्वः सप्तरज्ञ्ञ अरुणो मे प्रसीदतु । मन्त्रेणानेन संपूज्य साराधं तदनन्तरम्। देवस्य त्वासनं कल्प्यं प्रभूतादिकपञ्चके। प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं शुभम्। दीप्तादिशक्तिभिश्चेव ततो भानुं प्रपूजयेत्। दीप्ता सूक्ष्मा तथा भद्रा दिविधा विम-लानघा। अमोघा विद्युता चेति नवमी सर्वतोमुखी। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः सारेद्धास्करं देवं स बा-ह्याभ्यन्तरं शुचिः। शिखायां भास्करं न्यस्य ललाटे सूर्यमेव च। चक्षुर्मध्ये न्यसेद्धानुं मुखे तत्र रविं न्यसेत्। कण्ठे न्यसे-द्भानुमन्तं पद्मगोषं च हस्तयोः । तिमिरक्षयकृद्देवं स्तनयोरेव

विन्यसेत्। जातवेदोभिधं नाभ्यां कट्यां भानुं तथा न्यसेत्। उग्ररूपं गुहादेशे दिव्यरूपं हि जङ्घयोः। पादयोः सर्वरूपं तु सूक्ष्मस्थूलगुणान्वितम्। एवं यथोकं विन्यस्य पात्रं गृह्य ततोऽर्च-येत्। करवीरार्ककुसुमै रक्तचन्द्नचम्पकैः। पुष्पैः सुगन्धेर्धू-पैश्च कुङ्कमेरुपशोभितम् । पात्रमित्यर्चनान्तर्गतार्घसमय एव वश्यमाणार्घसाधारणपात्रपरित्रहो विधीयते । शोभितमिति भावे निष्ठान्तम् । अर्चयेदिति कियाचिशेषणम्। अर्चनान्ते देवाङ्गेषु पूजामाह—मार्तण्डं भानुमादित्यं भास्करं तपनं रवि-म्। हंसं दिवाकरं चेति पादतो मुकुटाविध । पादौ जङ्घे तथा जानुद्वयमुहं करिं तथा। नाभि वक्षस्थलं शीर्षमेतेष्वक्केषु पूज-येत्। आनयेद्र्यपात्रं चेद्रौष्यं वा ताम्रमेव वा। चेदित्यनेन वश्यमाणाघ्येषु पूजान्तर्गतार्घपात्रात्पात्रभेद्पक्षो ज्ञायते । अ-ध्यार्थं दैवतं पात्रमुद्केन प्रपूरयेत्। पूजयेत्तत्र प्रागादि देव-तास्ताः समाहिताः । दिग्देवतास्ततः पूज्या गन्धपुष्पानुलेपनैः । पात्रे तोयं समादाय सपुष्पफलचन्द्नम् । जानुभ्यामवर्नि गत्वा सूर्यायार्घं निवेदयेत्। अध्या वश्यमाणास्तदर्धं दैवकर्मार्हं ताम्रा-दिजातीयं नत्वायसादि । प्रपूरयेदिति वध्यमाणार्घपर्याप्तं पूरणं कार्यमित्यारायेन पूरितपात्रेऽष्टदिश्च प्रथमं दिशां पूजनं ततोः दिक्पालानामिन्द्रादीनां ततः पूर्वाध्यपात्रे पात्रान्तरे वा। तत्तोयं समादायेति क्रियायां वीप्सा बोध्या । वेदगर्भ नमसुभ्यं वेदगर्भ नमोस्त ते । अव्यक्तमूर्तये तुभ्यमर्घ्य गृह्ण नमोस्तुते । ब्रह्ममूर्ति-धराधीश चतुर्वक्र सनातन । सृष्टिस्थितौ संस्थिताद्य गृहाणार्धि नमोस्तु ते। विष्णुरूपधरो देवः पीतवस्त्रश्चतुर्भुजः। प्रभवः सर्व-लोकानामध्ये गृह्ण नमोस्तु ते। तं रुद्ररूपिणं वन्दे भगवन्तं त्रिशूलिनम् । यो दहेच त्रिलोकं वै अर्घ्य गृह्ण नमोस्त ते । उद-यस्यं महद्भृतं तेजोराशिसमुद्भवम्। तिमिरक्षयकृद्देवमध्यं । मन्त्रपूतं तडागेशं नृगति व्याधिनाशनम्। सप्तिमिश्चेव जिह्ना-भिरर्ध्य । त्वं ब्रह्मा त्वं हि विष्णुश्च रुद्रस्तवं च प्रजापतिः। त्वमेव सर्वभूतातमा अर्घे०। कालातमा सर्वभूतातमा वेदातमा सर्वतो मुखः । जन्ममृत्युजराशोक संसारभयनाशनः । दारिद्य-व्यसनध्वंसी श्रीमान्देवो दिवाकरः । सुवर्णस्फिटिको भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः । हरिद्श्वोंऽशुमाली च अर्घे० । चतुर्भिर्म्तिभिः संस्थास्त्रष्टभः परिगीयते । सामध्विनस्त यो यक्षे
अर्घे० । अत्र हरिद्श्व इत्यर्धस्य कालात्मेत्याद्यर्घचतुष्ट्यान्तेषु
प्रत्येकमनुष्क्रेण मन्त्रचतुष्ट्यं बोध्यम् । अत एव दारिद्रोत्यर्घद्वये
दिवाकरपद्पाटिनिमित्तपौनहत्त्याभावः । ततश्च द्वाद्यामनौद्धीद्वार्घ्या देयाः । ततः पञ्चोपचारैः पुनः पूजामाह । अथ गन्धं
च पुष्पं च तथा धूपं च दीपकम् । नैवेद्यं च यथाशत्त्या प्रार्थयेत्स्यर्वेवताम् । अग्निमीळे नमस्तभ्यं नमस्ते जातवेदसे । इषे
चैव नमस्तभ्यमग्ने चैव नमोनमः । शंनोदेवीनमस्तभ्यं जगजनम
नमोनमः । आत्मक्षिन्नमस्तभ्यं विश्वमृते नमोनमः । त्वं ब्रह्मा
त्वं च वै विष्णुस्त्वं धाता त्वं हुताशनः । मुक्तिकाममभीष्सामि
प्रार्थयामि सुरेश्वर । विश्वतश्चश्चराख्यातो विश्वतश्चरणाननः ।
विश्वात्मा सर्वतो देवः प्रार्थनीयः ०। इति मत्रं समुचार्य नमस्कुवीत भास्करम् । संवर्चसेति पाणिभ्यां तोथेन विस्रजेन्मुसम् ।
हंसः शुचिषदित्यृचा सूर्यस्यैवावलोकनम् । उद्वरं चित्रमिस्ये-

तत्स्रके देवाग्रतो जपेत् । प्रागीशाने तथा कोणे श्राम्याप्र-फलकं चैव कारयेत् । फलेः पुष्पेरश्रताभिर्भक्ष्येर्ना-कारः । नाविधेरपि । शय्यां तत्रेव देवस्य शुभे देशे प्रकल्प-

येत्। षड्धान्यं षड्सं देयं रौप्यं चैव महाफलम्। पुरुषं खद्गहस्तं च कारयेचैव बुद्धिमान्। वस्त्रयुग्मेन संछन्नं लवणोपिर विन्यसत्। अनेनैव तु मन्नेण स्नानमध्यार्चनं ततः। नमस्ते क्रोधरूपाय खद्गहस्त जिघांसवे। जिघांसकामं त्वां हृष्ट्वा दुद्रुवुः सर्वदेवताः। त्वया व्याप्तं मेरुपृष्ठं चन्द्रभास्करसुप्रभम्। अत-स्त्वां पूजियण्यामि अर्ध्यं गृह्व नमोस्तु ते। अत्रास्तप्रारम्भसमये काष्ट्रफलकोपिर पेशानदिशि शय्यां निधाय तत्समीपे फलपु-णाक्षतषड्सपड्धान्यानि निधाय शय्याया अधो लवणं निधाय राजतं खद्गहस्तं पुरुषं शय्योपिर निधाय तत्र नमस्त इति षोड-शोपचारैः पूजनं तदन्तर्गतार्ध्यदानं च त्वया व्याप्तमिति मन्ने-णेति बोध्यम्। क्षपियत्वा तु तां रात्रिं गीतवादित्रनिःस्वनैः। ततस्त्वम्युदिते सूर्ये होमं कुर्यात्स्वशक्तितः। पूजयेत्तत्र शक्त्या च देवांश्च विधिवद्वस्म् । तत्र होमारम्भे देवानावाहितान् शत्तया पञ्चोपचारैरपि। होमोऽर्कस्य समिद्धिश्च घृतमिश्रेस्तिलै-स्तथा। समिद्धिनं चरं चैव घृतं च जुहुयाहिजः। आकृष्णे-नेति मन्त्रेण रातमष्टोत्तरं क्रमात् । होमो व्याहितिभिवीथ स्विष्ट-

कृत्तद्नन्तरम्। कपिलां पूजयेद्देवीं सर्वपापविनाशि-कपिला-नीम्। वस्रयुग्मां सघण्टां च स्वर्णशृङ्गविभूषिताम्। पूजा। सुवर्णास्यां रोप्यखुरां कांस्यदोहनकान्विताम्। मन्त्रे-णानेन तां द्याद्वाह्यणाय च शक्तितः। पूजयेदित्यत्र मन्त्रेणेति तृतीयान्तयोरन्वयः । दानमञ्जस्तु वश्यते । तत्र च कपिछे इत्यादिभिः षणमञ्जैः ऋमेण गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलानि द्यानि । गावो म इत्यनेन तु स्पर्शननमस्कारप्रदक्षिणा आवृत्या कार्याः। कपिले सर्वदेवानां पूजनीयासि रोहिणि। सर्वतीर्थ-मयी यसाद्तः शान्ति प्रयच्छ मे। या लक्ष्मीः सर्वदेवानां या च देवेष्ववस्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा चैव विभावसोः। चन्द्राकानल-शक्तियां घेनुरूपास्तु मे थिये। चतुर्भुखस्य या लक्ष्मीयां लक्ष्मीधन-दस्य च।या लक्ष्मीलोंकपालानां सा घेनुर्वरदास्त मे। स्वधा त्वं पि-तृमुख्यानां स्वाहा यश्भुजामपि। वषड्या प्रोच्यते लोके सा घेनुर्व-रदास्तु मे। गावों मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् । गाश्च स्पृष्टा नमस्कृत्य यो वै कुर्यात्प्रदक्षिणाम्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ततो यथाविभवं ब्राह्मणपूजनम् । ततः पात्रहस्ते सघृतति छं ताम्रपात्रं निधाय तत्र गोपुच्छं निधायोदञ्जूखाय प्राङ्मखो द्द्यात्। तत्र मन्त्रः। नमस्ते कपिले देवि सर्वपापप्रणाशिनि। संसाराण्वमयं मां गोमातस्त्रातुमहिसि। इति पूर्वोक्तवस्रयुग्म-सघण्टादिविशेषणकीर्तनपूर्वकिममां गां तुभ्यमहं संप्रदेद न म-मेति वदेत्। ततः सुवर्णिमतं हेम रक्तवस्रयुग्मं च दक्षिणां द-द्यात् । सुवर्णदाने मन्त्रो हिरण्यगर्भेति प्रसिद्धः । वस्रस्य । रक्तवस्त्रयुगं यसादादित्यस्य च वहाभम्। प्रदानात्तस्य मे सूर्यो ह्यतः शान्ति प्रयच्छतु । इति । ततस्तसे सूर्यप्रतिमां सद्क्षिणां द्द्यात्। भास्करः प्रतिगृहाति भास्करो वै द्दाति च। भा- स्करस्तारकोऽसाकं भार्र्कराय नमो नमः। इति दातुर्ग्रहीतुश्रेष मन्तः। ततः सगुडपायसेन ब्राह्मणाःभोजयेद्यथाशिक
तेभ्यो दक्षिणां दत्त्वा आचार्याय गोभूहिरण्यवासोबीहिळवणतिळान्सदक्षिणान्दत्त्वा किपळां प्रार्थयेत्।—किपळे पुण्यकमीसि निष्पापे पुण्यकमीणि। मां समुद्धर दीनं च ददतो हाभयं कुरु। दिवि वादित्रशोषेश्च सेव्यसे किथता सदा। तथा
विद्याधराः सिद्धा भूतनाथाश्च सग्रहाः। किपळारोमसंख्यातास्तत्र देवाः प्रतिष्ठिताः। पुष्पवृध्धि प्रकुर्वन्ति नित्यमाकाशसंस्थिताः। ब्रह्मणोत्पादिते देवि अग्निकुण्डात्समुत्थिते। नमस्ते
किपळे पुण्ये सर्वदेवनमस्कृते। जय नित्यं महासत्त्वे सर्वतीर्थादिमङ्गळे। दातारं स्वजनोपेतं ब्रह्मळोकं नयाशु वै। ततस्तां
प्रदक्षिणीकृत्य गोदानप्रकरणोक्तगोमतीजपान्ते ब्राह्मणान्नत्वाशिषो ग्राह्माः।

गोदानादेः फलमुक्तं तत्रैव—महीदेवमये पात्रे सद्वते त्वक्षयं भवेत्। वतं सर्ववतश्रेष्ठिमदमग्र्यं महाफलम्। तारिय-ष्यति दातारं नूनमक्षयमव्ययम्। एवं भूतगणाः सर्वे भूतसं-घातहर्षिताः। आकाशेऽस्य प्रनृत्यन्ति पुण्येऽस्मिन्दिवसागमे। पात्रभूताय ऋषये श्रोत्रियाय कुटुम्बिने । एवं यः किपलां द्याद्विधिदृष्टेन कर्मणा । स याति परमं स्थानं न चैवावर्तते पुनः। इति । अत्र कपिलास्वरूपं तदीयश्टङ्गादिगतसुवर्णादि-मानविशेषान्तरसहितं कपिलादानप्रकरणोक्तं प्राह्मम्। तद्यथा मदनरते वाराहे—सुवर्णकिपला पूर्वा दितीया गौरिपङ्गला। तृतीया चैव रक्ताक्षी चतुर्थी गुडपिङ्गला । पञ्चमी बहुवर्णा स्यात्षष्ठी च श्वेतिपिङ्गला । सप्तमी श्वेतिपिङ्गाक्षी अष्टमी कृष्णिप-क्वला । नवमी पाटला ज्ञेया दशमी पुच्छपाटला । इति । ठयासः—स्वर्णश्रङ्गीं रौप्यखुरां मुक्तालाङ्ग्लभूषिताम्। कांस्यो-पदोहनां धेनुं वस्रच्छन्नामलं हताम् । दत्त्वा द्विजेन्द्राय नरः स्वर्गलोके महीयते। इति । कीर्मे-दशसौवर्णिके शक्के खुराः पञ्चपलान्विताः । पञ्चाशत्पलिकं ताम्रं कांस्यं चैतावदेव तु । वस्रं तु त्रिगुणं धेन्वा दक्षिणा च चतुर्गुणा । पतैश्चालंकता

१ तेन वै भास्करे नमः।

धनुघर्ण्टागलविभूषिता। कपिला वित्रमुख्याय दत्ता स्वमोक्षदा मता। इति । वस्रादेस्रेगुण्यादिगोदानसामान्योक्तवस्राद्यपेक्ष-मिति दानं मद्नरले वतप्रकरणेऽधिकास्नातसुवर्णस्य परिमाणं तु यथाविभवं कल्यम्। स्कान्दे प्रभासखण्डे तु संक्षेपेणोक्तो वतिरोषः - उपिलसे शुचौ देशे पुष्पैस्तत्र विभूषिते । स्थापये-द्वणं कुम्भं चन्द्नोद्कपूरितम् । पश्चरत्नैः समायुक्तं दूर्वापुष्पा-क्षतान्वितम् । रक्तवस्त्रयुगच्छन्नं ताम्रपात्रेण संयुतम्। रथो रुक्मपलस्पैव एकचकः सुचित्रितः । सौवर्णपलसंयुक्तां मूर्ति श्वक्षणां च कारयेत्। कुम्मस्योपरि संस्थाप्य गन्धपुष्पेस्तथार्च-येत्। आदित्यं पूजयेदेवं नामिभः स्वैर्यथोदितैः । आदित्यो भास्करः सूर्यः प्रभाकरदिवाकरौ । अत्र गन्धादिपञ्चोपचारेषु पञ्चनाममन्त्राः, एकः श्ठोको नमस्कारे द्वितीयः प्रार्थनायामिति बोध्यम् । इतरेऽप्युपचारा यदि कियन्ते आदित्यनाम्नेव देयाः। प्रभाकर नमलुभ्यं संसारान्मां समुद्धर । भुक्तिमुक्तिप्रदो यसा-त्तसाच्छान्ति प्रयच्छ मे। प्रार्थनामन्नः। नमोनमस्ते वरद ऋ ामयजुषां पते। नमोस्तु विश्वरूपाय विश्वधात्रे नमोस्तु ते। एवं संपूज्य विधिवद्देवदेवं दिवाकरम्। पूजयेत्कपिलां धेनुं वस्त्रमाल्यानुलेपनैः। दानमन्त्रः—दिव्यमुर्तिर्जगत्कर्ता द्वाद्-शात्मा दिवाकरः। कपिलासहितो देवो मम मुक्ति प्रयच्छतु। यसात्वं किपछे पुण्या सर्वछोकस्य पावनी । प्रदत्ता सह सूर्येण मम मुक्तिप्रदा भव। इति। इति कपिलाषष्टीवतम्। इति कौ-स्तुभे महालयनिर्णयः। येनार्जितानि०॥१॥ योऽनन्तदेव०। भा-द्रस्य दीधितिरियं स्मृतिकौस्तुभस्य॥ २॥ इति भाद्रपद्कत्यम्॥

अथाश्विनकृत्यम् । यमः - शृतमाश्वयुजे मासि नित्यं द्याहिजातये। प्रीणियत्वाश्विनो देवो रूपभागभिजायते। इति। तथा वामनपुराणे — तिलांस्तुरङ्गं वृषमं दिध ताम्रं वशादि-कम्। प्रीत्यर्थं पद्मनाभस्य देयमाश्वयुजे नरेः। इति। वशा धेनुः।

अथ नवरात्रनिर्णयः—तत्र नवरात्रपदं कर्मनामधेयं तत्प्रख्यन्यायात्। तथाहि नवरात्रविधयस्तावच्छूयन्ते रुद्रया-मले—आश्विने मासि संप्राप्ते शुक्रपक्षे विधिस्तिथिम्। प्रारभ्य

१ प्रभाकरो दिवाकरः।

नवरात्रं स्याहुर्गा पूज्या तु तत्र वै। इति। प्रतापरुद्रे धौस्यः-आश्विने गुक्कपक्षे तु कर्तव्यं नवरात्रकम् । प्रतिपदादिकमेणेव यावद्धि नवमी भवेत्। इति। देवीपुराणेऽपि —मासि चाश्वयुजे शुक्के नवरात्रं विशेषतः। संपूज्य नवदुगीं च नकं कुर्यात्समा-हितः। इति । अत्र च नवरात्रशब्दस्य गुणविधित्ववादिनापि तद्न्तर्गतो रात्रिशब्दोऽहर्गणनामधेयद्विरात्रनवरात्रान्तर्गतरात्रि-शब्दवन्न सावनाहोरात्रपरः स्वीकार्यः। वतस्य प्रतिपदाद्निव-स्यन्तत्वबोधकानेकशास्त्रवरोन तिथिहासवृद्ध्योर्नित्यवत्तावद्द्दो-रात्रसाध्यत्वासंभवात्, अहर्गणे तु ताहरातिथिसाध्यत्वाभा-वात्। अतो लक्षणया रात्रिशब्दिस्तिथिपरः स्वीकार्यः। तत्रापि न यत्किचित्रवतिध्यात्मकगुणविधिसंभवः। नियततावत्संख्य-तिथिप्रापकेनानेन शास्त्रेण शास्त्रान्तरेण वा विरोधापत्तः, येनै-वावश्यापेक्षणीयतिथिविशेषप्राप्तिस्तेनेव तावत्संख्यतिथिविशेष-प्राप्तिसंभवे पुनस्तत्प्रापणस्याप्रवृत्तिविशेषकरत्वाच । अतः शा-स्नान्तरसिद्धां तच्छास्रसिद्धां वा तिथिगतां तत्साध्यप्रधानक-र्मगतां वा संख्यां निमित्तीकृत्याहर्गणनामधेयनवरात्रदाब्दवन्ना-मधेयत्वमेव स्वीकार्यम् । अन्यथा असिन्काले नवरात्रं कुर्यादि-त्युक्तानेकवचोगतिनदेशानुपपत्तेश्च। नेच रात्रिपदे तिथ्यादि-लक्षणाभ्युपगमो दोषः। मीमांसकैस्तत्प्रख्यन्यायेन स्वीकृतना-मत्वेषु दर्शसमिदादिपदेषु लक्षणास्वीकारदर्शनात्, गुणविधि-त्ववादिनापि तिथिलक्षणास्वीकाराचा। अस्तिच नामत्वयाहकं सामानाधिकरण्यं नवरात्रव्रतमिति । यत्रापि नवरात्रे इदं कुर्यादिति सप्तमीनिर्देशस्तत्रापि पूर्वेद्यरमावास्यायां वेदिं करो-तीतिवत्कर्मनामैवेत्यलम्। यद्यप्युक्तदेवीपुराणवाक्ये संपूज्य नकं कुर्यादिति नक्तस्य विशेष्यत्वं प्रतीयते तथापि पूजनमेव प्रधान-कर्म। एक भक्त नक्तादिकं तु ज्योतिष्टोमे पयोवतादिवत्कर्त्सं-स्कारद्वारा पूजनाङ्गमिति बोध्यम्। पूजाया एव नित्यकाम्या-धिकारविधिभ्यां प्राधान्यबोधनात् । नित्यविधिस्तावत् —वर्षे वर्षे विधातव्यं स्थापनं च विसर्जनम्। इति अत्र स्थापनप्रभृति-विसर्जनान्तपूजाया नित्यत्वं बोध्यते वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा

१ नवरात्र।

यजेतेतिवत्। तथा कालिकापुराणे—यो मोहाद्थवालस्याद्वीं दुर्गो महोत्सवे । न पूजयति दुष्टात्मा द्वेषाद्वाप्यथ भैरव। ऋदा भगवती तस्य कामानिष्टान्निहन्ति च । इति । काम्यत्व-मिप तत्रेव-एवमन्येरिप सदा देव्याः कार्य प्रपूजनम् । विभू-तिमतुलां लब्धं चतुर्वगप्रदायकम्। इति । तथा शास्त्रान्तरेऽपि पूजियत्वाश्विने मासि विशोको जायते नरः। इति। नक्तादेः कर्तृसंस्कारद्वारा पूजनाङ्गत्वं चोक्तं देवीपुराणे—कन्यासंस्थे रवो शुक्कामाश्विने प्राप्य निन्दिकाम्। अयाची द्यथवैकाशी न-काशी ह्यथवीन्नदः। इति प्रक्रम्य—िन्नकालं पूजयेदेवीं जपस्ती-त्रपरायणः । इति । अत्र यद्यपि त्रिकालपूजनमुक्तं तथापि रात्रिपूजनमेव प्रधानम्। — आश्विने मासि मेघान्ते महिषासुर-मार्देनीम्। निशासु पूजयेद्धत्या सोपवासादिकः क्रमात्। तथा-रात्रिवतिमदं देवि सर्वपापप्रणाशनम्। सर्वकामप्रदं चूणां सर्व-शत्रुनिबर्हणम्। इत्यादिभ्यो विशिष्य रात्रिपूजाया एवोपवासादि-विशेषत्वेन फलसंबन्धित्वेन च बोधकेभ्यो देवीपुराणवचोभ्यः म-हानिबन्धकर्ति मेहिमादिमाधवादि भिरिप नवरात्रवतस्यामुनैवा-शयेन नक्तवतत्वं वदद्धिरक्तवचनानां प्रामाण्यस्वीकारसूचनाच। नच नक्तभोजनाभिप्रायात्तेषां नक्तवतत्वोक्तिः। उपवासादिक-ल्पान्तरविधिबलेन तस्य पाक्षिकत्वादुक्तदिशा तस्याङ्गत्वाचा। दृश्यते चाष्टमीपूजाया महानिबन्धेषु रात्रिकर्तव्यताविधिः।— कन्यासंस्थे रवाविषे या ग्रुक्का तिथिरष्टमी। तस्यां रात्रौ पूजि-तव्या महाविभवविस्तरैः । इति । अतोऽत्र रात्रिपूजा प्रधानं तदक्कं च नक्तेकभक्तादि तादशनवरात्रिसाध्यपूजासमुदायस्य च नवरात्रपदं नामधेयमिति सिद्धम्। अतएव तिथिहासे द्वयोः पुजयोस्तन्त्रेणानुष्ठानं तिथिवृद्धावेकस्या एवाभ्यासेन तत्। महा-लये षोडराश्राद्धवादिमते पोडराश्राद्धानुष्ठानवत्।

अत्राधिकारिनिर्णयः। अत्र च न चतुर्णामेव वर्णानाम-धिकारः किंतु म्लेच्छादीनामपीत्युक्तं भविष्योत्तरे—एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः। एकभक्तेन नक्तेन स्वश-सयाऽयाचितेन वा। पूजनीया जनैर्देवी स्थानेस्थाने पुरेपुरे।

१ ह्यथवाद्यते ।

स्मृ० की • २५

गृहेगृहे भित्तपरेशिमेशामे बनेबने। स्नातेः प्रमुद्तिहिष्टेशिक्षणेः क्षत्रिये रृपेः। वेश्येः शुद्रेभितियुते ग्लॅच्छेरन्येश्च मानवेः। स्री-भिश्च कुरुशार्ट्ल तिह्यानिमदं श्णु। इति। ननु नात्र सीशू-द्राणामधिकारः संगच्छते नतरां म्लेच्छानाम् । लेङ्गे—शारदी या महापूजा चतुःकर्ममयी शुभा। इति स्नपनपूजनबिद्दान-होमरूपचतुःकर्मात्मकत्वेन पूजाया निदेशात्, तेषां च कर्मणां तत्तत्पौराणमन्त्रसाध्यत्वात्,—आवयेचतुरो वर्णान्कृत्वा ब्राह्य-णमग्रतः। इति शृद्धः अवणमात्रविधानेन पौराणमन्त्रोचार-णेऽधिकाराभावात्। अतएव सहस्रनामभाष्ये शूद्रः सुखमवा-युगादित्येतद्याख्यानावसरे शंकराचार्येहकं शृद्ध अवणादेव फलिनेद्ंशो नतु पाठादिति सत्यम्। अत एव स्कान्दे अविष्ये च त्रिविधा पूजाडिभहिता—शारदी चण्डिकापूजा त्रिविधा परिगीयते । सात्विकी जपयज्ञाद्येनैवेद्येश्च निरामिषेः । माहा-तस्यं भगवलाश्च पुराणादिषु कीर्तितम्। पाठस्तस्य जपः शोको पठेद्वीमनास्तथा। राजसी बलिदानेन नैवेदौः सामिषेस्तथा। सुरामांसाद्यपाहारेर्जपयशैर्विना तु या । विना मन्त्रेस्तामसी स्यात्किरातानां च समता। ब्राह्मणेः क्षत्रियेचेदयेः तृद्देरन्येश्च मानवैः। एवं नानाम्लेच्छगणैः युज्यते सर्वद्स्युभिः। इति। अत्र सात्त्विकपूजाविधानं ब्राह्मणविषयम्। निरामिषेरित्यत्रा-मिषग्रहणं रुधिरपशुहिंसोपलक्षणार्थम्। अत एव राजस्यां बलि-दानग्रहणं तामसां सुरादिग्रहणं च संगच्छते। उक्तंच स्पष्टमेव का लिकापुराणे - स्वगात्रहिंधरं दत्वा ब्रह्महत्यामवायुयात्। मदां द्त्वा ब्राह्मणखु ब्राह्मण्यादेव हीयते। इति । अतएव मद्यमपयमद्यमनिश्राह्यमित्युशनोवचनमपि ब्राह्मणविषयत्वेनेव सङ्गच्छते। राजसी बिलदानेन नैवेद्यैः सामिषेस्तथा। इति श्लोकार्धविहितराजस्यां तु क्षत्रियशृद्धाद्गिनामधिकारः। अत्रापि जपयशाचैरित्यनुषङ्गः। आमिषप्रहणं च रुधिराद्यपलक्षणार्थम्। क्षत्रियचैश्ययोः ब्राह्मणवज्ञपयज्ञाधिकारसंभवात् । संदर्शनार्थ-मम्बाया देवीसूक्तं परं जपन्। इति मार्कण्डेयपुराणे वैद्यकर्तृ-कजपयशानुबाददर्शनाच, ददतुस्तो बिंठ चैव निजगात्रास्यु-क्षितम्। इति राजवेश्यकतृकस्य स्वगात्ररुधिरदानसेति तत्रेव

कथनाच । एवंच त्रयाणां वर्णानां जपयज्ञाधिकारे सति शक्ताः खयं कुर्यरशक्ता ब्राह्मणद्वारा वा कारयेयुः। शूद्र जपादि ब्राह्मणहारेव कारयेत्। - अमत्रस्य तु शृद्स्य विश्रो मन्त्रेण गृह्यते। इति शूलपाणयाद्यदाहतवचनेन समञ्जने कर्मणि ब्राह्य-णद्वारेव शृद्ध्याधिकारितयमात्। यदि तु कचितपुराणे शृद्रोऽ-नेन मन्त्रेण पूजां कुर्याद्वालं दद्यादिति वची हर्यते तदा निषा-द्खपतिन्यायेन तावन्मन्त्रोचारणं तस्यापि भवत्येव। तामसी-विधावपि मांसादीत्यादिना विहदानस्यापि संग्रहः। जपयशे-रिति इन्द्रे यज्ञ महणं होमाभित्रायम्। किरात महणं च मलेच्छ-मात्रोपलक्षणार्थम् । किरातहणान्ध्रखसा इति पुराणे तेषां साहचर्यदर्शनात्, उक्तवाक्येऽपि अन्त्यस्थाननिर्दिष्टायां तामस्या-मधिकारिकथनार्थे सर्वान्ते—एवं नानाम्लेच्छगणैः पूज्यते सर्वद्स्युभिः। इति कथनाच । अतो म्लेच्छादीनां न शूद्रव-द्वाह्मणद्वारापि जपे होमे समज्ञकपूजायां वाधिकारः किंतु तैस्तत्तदुपचाराणां सुराद्यपहारसहितानां पश्वाद्विकेश्च मनसो-त्सर्गमात्रं देवीमुद्दिश्य विधेयमिति सिद्धम्।

अथ नवरात्रवताराक्ताधिकारिका अनुकल्पा उच्यन्ते। भविष्ये—आश्विने मासि शुक्के तु कर्तव्यं नवरात्रकम्। प्रति-पदादि कमेणेव यावच नवमी भवेत्। त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं सप्तम्यादि यथाकमम् । इति । तथा द्विरात्रपक्षोऽपि-अष्टम्यां च नवस्यां च जन्ममोक्षप्रदां शिवाम्। पूजियत्वाश्विने मासि विशोको जायते नरः। इति। पक्षान्तराण्यप्याह धौम्यः-अथवा नवरात्रं च सप्त पश्च त्रिकादि वा। एकभावेन नक्तेनायाचितो-पोषितैः क्रमात्। इति। अत्र सप्तरात्रपक्षे तृतीयायामारम्भः। पश्चरात्रपक्षे पश्चम्याम् । तत्र प्रकारिविद्योषः द्यास्त्रान्तरे— एकमक्तरतु पञ्चम्यां षष्ट्यां नक्तं प्रवर्तयेत्। अयाचितस्तु सप्त-स्यामष्टम्यां समुपोषितः। नवस्यां पारणं कुर्यात्पञ्चरात्रमिती-रितम्। इति । त्रिकादीत्यादिशब्दोक्त एकरात्रपक्षो द्विविधः केवलाष्ट्रस्यां केवलनवस्यां वेति । आदा उक्तो ब्राह्मे—तत्रा-ष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनाशिनी । प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनीकोटिभिः सह । अतोऽर्थं पूजनीया सा तसिन्नहिन

मानवैः। उपोषितैर्धूपदीपैर्वस्नमाल्यानुलेपनैः। अत्रोपवासे पुत्र-वत्पर्युदास उक्तः कालिकापुराणे—उपवासं महाप्रम्यां पुत्र-वान्न समाचरेत्। यथा तथैव पूतात्मा वते देवीं विसर्जयेत्। इति। वते समाप्ते इति शेषः। केवलनवमीपक्षो भविष्यप्-राणे—लब्धाभिषेका वरदा शुक्के चाश्वयुजस्य चा। तस्मात्सा तत्र संपूज्या नवम्यां चण्डिका बुधैः। इति । पुराणान्तरे तामेव नवमीं प्रकृत्य—तसादियं महापुण्या नवमी पापना-शिनी। उपोष्या तु प्रयत्नेन सततं सर्वपार्थिनैः। इति। पार्थि-वग्रहणं नवरात्राशक्तमात्रोपलक्षणार्थम् । नवस्यां तु नवस्यां तु देवदानवराक्षसैः। गन्धर्वेहरगैर्यक्षैः पूज्यते किनरेरिप । इति भविष्योत्तरवचस्युपवासशेषिभूतायाः पूजायाः केवलनवस्यां सर्वाधिकारत्वेन विधानात्। केन्तिदुक्तपक्षवत्षष्ठ्याद्किल्पो.ऽप्य-नुकल्पः—बोधयोद्विलवशाखायां षष्ट्यां देवीं फलेषु चा । सप्तम्यां विल्वशाखां च तामाहृत्य प्रपूजयेत् । पुनः पूजां तथाएम्यां विशे-षेण समाचरेत्। जागरं च स्वयं कुर्याद्वलिदानं महानिशि। प्रभूतबलिदानं च नवम्यां विधिवचरेत्। ध्यायेह्राभुजां देवीं दुर्गी तन्त्रेण पूजयेत् । विसर्जनं दशम्यां तु कुर्याद्धे शारदो-त्सवैः। धृष्ठिकर्दमनिक्षेपैः कीडाकौतुकमङ्गलैः। भगिलिङ्गाभि-धानैश्च भगलिक्रप्रगीतकैः। इति कालिकापुराणादित्याहुः तद्सत्। अत्रानुकल्पद्योतकवाराब्दाद्यभावेऽनारब्धनवरात्रवतं प्रत्येव कुमार्यामिव पत्रिकायामपि पूजाविधिप्रतीतेः । स्वस्या-शक्तो अन्यद्वारापि पूजा कारणीया।—स्वयं वाप्यन्यतो वापि पूजयेत्पूजयीत वा। इति देवीपुराणात्। अत्र विस्तृतपूजायाम-शक्तं प्रति संक्षिप्रपूजाविधिः कालिकापुराणे—सम्यक्कल्पो-दितां पूजां यदि कर्तुं न शक्ष्यात्। उपचारांस्तथा दातुं पञ्चे-तान्वितरेत्तदा। गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च। अभावे तोयपुष्पाभ्यां तद्भावे तु भक्तितः। संक्षेपपूजा कथिता तथा वस्त्रादिकं पुनः। इति। इत्यनुकल्पविधिः।

अथ प्रतिपन्निर्णयः। सा यदा पूर्वाहोरात्रं व्याप्यापरत्र त्रिमुह्रती तिष्ठति तदा पूर्वेव प्राह्या।—आदित्योदयवेळायामा-रभ्य षष्टिनाडिकाः। तिथिस्तु सा हि शुद्धा स्यात् इति नार-

दोत्तेः। ईदशस्यठीयोत्तरिद्नतिथेस्तिथिमछत्वेन निन्द्तत्वाच। यदात पूर्वदिने अमाविद्धा प्रतिपत्परिदेने हितीयाविद्धा तत्र यद्यपि परस्परविरुद्धानि वचनानि दश्यन्ते तथाप्युक्तरीत्या रात्रिपुजाया एव प्राधान्यात्, अस्याधा नक्तवत्त्वेन महानि-वन्धोक्तेः -- पदोपद्यापिनी द्यासदा नक्तवते तिथिः। इति वचनस्य श्रीतन्त्रनत्वत ह्यागापि प्रश्तिसंभवात्, श्रदोषस्य कर्मकालत्वमङ्गीलत्य निर्णयः कियते । तत्र पद् पक्षाः । पूर्व-द्येव प्रदोपव्यातिः १ परेतुरेव वा २ दिनइयेऽपि तद्याप्तिः ३ दिनह्रयेऽपि तदेकवेदो स्पर्शः ४ सामान्येन वैषस्येण वा ५ दिनह्ये प्रदोषास्पर्शो ६ वेति । तत्राद्यपक्षद्रयव्यतिरिक्तप-क्षेषु परेव शाह्या-- प्रातः संकल्पयेदिहानुपवासवतादिकम्। इति विहितसंकल्पकालसंबन्धलामात् त्रिकालविहितपूजाकाल-संबन्धित्वादहोरात्रसंबन्धित्वेनोपवासेऽपि प्राशस्त्यलाभात् ईह-राविषय एवाध्निकनियन्धोदाहतानि हितीयाविद्धप्रतिपद्धिधा-यकानि वचनानि योजनीयानि।—या चाश्वयुजमासे स्यात्प्र-तिपद्भवा गुना । गुद्धा ममार्चनं तस्यां शतयश्वफलप्रदम्। आश्विने मासि मे भक्तेः कर्तव्या शुक्रपक्षगा। प्रतिपित्रिमुह्न-र्तापि पुत्रपोत्रप्रवर्धिनी । धनवृद्धिकरी पुंसां सर्वसौख्यकरी तथा। इत्येवमादीनि। अत्र त्रिमुह्तिपीखिपशब्दः कैमुतिक-न्यायेन प्रदोषव्यापित्याः प्रशंसार्थः। तथा अमाविद्धानिषेधा अपीहेव योज्याः। -देशमङ्गो भवेत्तत्र दुर्भिक्षं चापि जायते। नन्दायां दर्शयुक्तायां यत्र स्थान्मम पूजनम्। पूर्वविद्धा तु या शुक्ता भवेत्प्रतिपदाभ्विनी। नवरात्रवतं तस्यां न कार्ये शुभ-भिच्छता। इत्याव्यः । आरोऽपि पसद्वयं संभवति कात्रूर्येन व्यातिरेकदेशेन वेति। उभयोरपि पक्षयोः पूर्वविद्धेव शाह्या। कर्मकालव्याप्तिलामात्।--नक्तवतेषु सर्वेषु रात्रियोगः प्रश-स्यते । इति रात्रियोगप्रयुक्तप्राशस्त्यात्, प्रतिपद्यप्यमावास्ये-त्यादिसामान्यशास्त्रानुसरणलामाच । यदिच सूर्यास्तात्पूर्वमपि प्रतिपक्षभ्यते तदा—यां तिथि समनुपाप्य यात्यस्तं पश्चिनी-पतिः। सा तिथिः सकला भेयेत्याद्यापाद्यसाकल्यवशेन संकल्प-त्रिविधपूजाकालप्राप्तिलामाण । ईहराविषय प्वामाविद्धाविधा-

यकानि हितीयाविद्यानिषेधकान्याधुनिकश्रन्थोदाहतानि वच-नानि योज्यानि । तानि यथा नृसिंहप्रसादे-अमायुक्तैव कर्तच्या प्रतिपचण्डिकाचेने । न ग्राह्या परसंयुक्ता शुद्धसंतान-काहिभिः। इति। ध्वलिनवधे-अमायुक्तेव सा शहा प्रतिप-चिं पडकार्चने। अन्यथाकरणे ताबद्दाज्यभङ्गः प्रजायते। इत्ये-वमादीनि,—दितीयारोषसंयुक्ता प्रतिपचिण्डकार्वने । मोहा-द्थोपदेशाहा इतं पुत्रविनाशकम्। प्रतिपच्छेषसंयुक्तदितीयायां ममार्चनम्। कृतं धर्म नारायति सन्तति पुत्रपोत्रकीम्। द्विती-याद्किलोपेता मतिपचणिडकार्चने । वर्जनीया प्रयह्नेन विष-लेशो यथास्मसि। यदि मोहात्मकुर्वत ज्येष्ठः पुत्रो विनश्यति। इत्यादीनि च। नतु प्रदोषस्य कर्मकालत्वमादायेष निर्णयो भवता कृतः। सन्ति तु पूर्वाह्य कर्मकालत्वबोधकानि सामा-न्यतो विशेषतश्च प्रवृत्तानि गौडिनिबन्धोदाहतानि कानिचिद्ध-चनानि । सामान्यतस्तावत्पूर्वाहे देविकं कमें सादि प्रसिद्धम् । तथा निद्युराणे—शरकाले महापूजा कियते या च वार्षिकी। सा कार्योद्यगामिन्यां न तत्र तिथियुग्भवेत्। इति। तथा भविष्योत्तरे—प्रातरावाहयेहेवीं प्रातरेव प्रवेशयेत्। प्रातः मातस्तु संपूज्य प्रातरेव विंसज्ञेत्। इति। तथा देवीपुराणे— भगवत्याः प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च याः क्रियाः। तिथाबुद्यगा-मिन्यां सर्वास्ताः कारयेहुधः। इति । तथान्यत्र—आश्विनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु यथाक्रमम्। सुस्नातिस्तिलतेलेन पूर्वाहे पूज-येच्छिवाम्। इति। तेभ्यः पूर्वाह्स्य प्रधानकाछत्वागमे सति कथं परदिनव्यापिनीं प्रतिपदं परित्यज्य पूर्वदिने प्रदोषव्या-विन्या गाह्यत्वं निर्णायते । नच पूर्वाह्मकर्मकालत्वबोधका-न्युक्तवचनानि साधवादिमहानिबन्धालिखितत्वानिर्मूलानीति वाच्यम् । रात्रेः कर्मकालत्वबोधकवचनानामपि त्वदुक्तानां माधवाद्य तुद्दाहतत्वेन निर्मूलत्व राङ्गाया अनिवार्यत्वात्। किंच पूर्वेद्यः प्रदोषमात्रव्यापिन्यामपराह्मपृति तद्यापिन्यां वा न कल-राध्यापनप्रभृति पूजोपक्रमः संभवति।—आद्याः षोडरा नाडीलु लण्धा यः कुहते नरः। कलशस्थापनं तत्र अरिष्टं जायते

१ विसर्जनम्।

भ्रवम्। इति निवेधादितियेत्र। महानियन्धकरिभिहेमाद्रिमा-थवादिभिनेवरात्रवतस्य नक्तवतत्वोत्तया रात्रिप्रदोषयोः कर्मकाल-त्ववोधकशासेष्वमाविद्धप्रतिपद्येव नवरात्रोपक्रमरूपसकलप्रा-चीनशिष्टाचारस्य च संवाद्लाभात् प्रामाण्यनिश्चये सति तर्ज-सारेणेव पूर्वाह्वकर्मकालत्ववोधकवचनानां नेतुमुचितत्वात्। तथाहि पूर्वाहे देविकं कमेंति वचनं तावत्—यागकालख विशेयः शातरको मनीषिभिः। इति वचनान्तरसंवादादिष्ट्यादी साव-काराम्। यच-रार्तकाले महापूजेति, आतरावाहयेहेवीमिति च त्वयोदाहतम्, तत्र प्रतिपद्श्रवणात्ससम्यादिद्शम्यन्ततिथ्यनु-ष्ठेयपत्रिकापूजनादिविषयत्वं बोध्यम्। अतएव सप्तमीविषयं वची देवीपुराणे पठ्यते—युगाचा वर्षवृद्धिश्च सप्तमी पार्वतीप्रिया। रवेहद्यमीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता। इति। पत्रिकापूजायां पूर्वाह्याशस्यं उयोतिःशाको-पूर्वाहे नवपत्रिका शुभकरी सर्वार्थसिद्धियद्। आरोग्यं च धनं करोति विजयं चण्डीप्रवेशे शुभा । मध्याहे जनपीडनक्षयकरी संग्रामघोरावहा सायाहे वधबन्धनादि कलहं सर्वेक्तं सर्वदा। सप्तम्यामस्तगायां यदि विश्वति यृहं पत्रिका श्रीफलाढ्या राज्ञः सप्ताङ्गराज्यं जनसुखम-विलं हन्ति मूलानुरोधात्। तसात्सूर्योद्यस्यां नरपतिशुभदां सप्तमीं प्राप्य देवीं भूपालो वेशयेतां सकलजनहितां राक्षसर्भ विहाय। इति। यद्य आश्विनस्येत्यादि वचनं तत्र पूर्वाहे पूज्ये-दित्यन्यत्रापि नवतिथ्यधिकरणकप्रातःपूजाविषयकम्। प्रतिप-त्यिति वहुवचनान्तस्य छिङ्गसमवायेन अतिपत्तद्तिथिपर-त्वात्। नच प्रातःपूजायाः प्राधान्यम्। त्रिकालपूजाविधानेऽपि रात्रिपूजाया पव प्राधान्यस्य प्रागुपपादितत्वात् अष्टम्यादौ तत्प्रा-थान्यस्याव स्यकत्वाच । यहा पूर्वो ह्यानेनान्वयमङ्गीकृत्य तद्ङ्ग-त्वमेव स्वीकार्यम्। -- आश्विनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु यथाक्रमम्। सुसातिस्तिलतेलेन पूर्वाहे च नृपोत्तम । पुण्याह्वाचनं कृत्वा दिजांश्रीच प्रपूजयेत्। इति डामरकल्पवाक्यसंवादात्। यतु षोडरानाडिकात्यागवचनं तद्पि कलरास्यापनविषयं—आद्याः षोडश नाडी सु लब्ध्वा यः कुरुते नरः। कलशस्थापनं तत्र अ-रिष्टं जायते ध्रुवम् । इति चचनान्तरसंवादात् । यहोद्यमारभ्य

संपूर्णप्रतिपद्धिषयम्। — गुद्धे तिथो प्रकर्तव्या प्रतिपचोर्ध्वगा-मिनी । आद्यास्तु नाडिकास्त्याज्याः षोडरा द्वाद्शापि वा। इति देवीप्राणवचः संवादात् । शुद्धा वेधरहिता । ऊर्ध्वगामिनी अपराह्णगामिनीत्यर्थः। एवमुक्तप्रदोषव्यापिप्रतिपदि चित्रावैधृ-तियोगेऽपि न दोषः। आरभ्य नवरात्रं स्याद्धित्वा चित्रां च वैधृ-तिम्। इति वचसो निवन्धालि खितत्वेन निर्मूलत्वादिति केचित्। त्वाष्ट्रवैधृतियुक्ता चेत्प्रतिपचण्डिकार्चने । तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपणं गुह। इति वचनान्तरसंवादात्। नवरात्रसंवक-पूजारमभूतकलशस्यापनविषयमेतिदित्यन्ये । अपरे तु वाजिनी-राजनाङ्गभूतकलशस्थापनविषयोऽयं निषेधः।—आरभ्य नव-रात्रं स्यात्प्रतिपचाश्विने सिते । वाजिनीराजनं पश्चाद्धित्वा चित्रां च वैधृतिम्। इत्यश्वशास्त्रीयवचनसंवादात्।—आश्व-युक् शुक्रपक्षे तु स्वातीयोगे शुभे दिने । पूर्वमुचैः अवानाम प्रथमं सूर्यवाहनम् । तसात्सोश्ववरैस्तत्र पूज्यो वै श्रद्धया तदा । पूज-नीयाश्च तुरगा नवमी यावदेव हि। इति ब्राह्मवचने खाती-योग एव तद्धिधानाच । ततो नीराजनं कर्म प्रतिपद्याश्विने सिते। प्रारभ्य नवरात्रं स्याद्धित्वा चित्रां च वैधृतिम्। इति निर्णयशिरोमणिवचनेन स्फुटमेव तनिषेधस्य विषयान्तरख्याप-नाचा। चण्डिकार्चने यद्यपि त्वाष्ट्रादियुक्ता प्रतिपद्रशाह्या तथापि वाजिनीराजनाङ्गकलशारोपणं तयोरन्ते विधातव्यमिति यद्यपी-त्यर्थकचेत्पद्युक्तवचोव्याख्यानसंभवाचेत्याहुः। अस्तु वा देवी-पूजाङ्गकलशस्थापनविषयो निषेधः। नचाङ्गाङ्गिनिषेधानुरोधेन प्रधानकालबाधः कर्तु राक्यत इति कथं तेन पूर्वप्रदोषमात्रव्या-पिनी चण्डिकार्चने प्रतिपन्निचारियतुं शक्यते। प्रधानपूर्वकक-र्तव्येऽपि कलशस्थापने चित्रादियुक्ततद्रहितानेककाललाभसंभवे तद्रहितकाल नियमार्थि मिदं चचः प्रवर्तिष्यते नतु कृत्साह व्यापि-चित्रादियोगनिषेधार्थं निगदेष्विवोपांशुयज्ञषेति । अतएवेहरा-विषये निषेधसंकोचोऽपि स्मर्यते ।—चित्रावैधृतिसंकान्तौ प्रति-पच क्षयं गता। तदा पूर्वयुता ग्राह्या त्यक्तवा षोडरानाडिकाः। इति। इद्मप्युक्तरीत्या कालद्वयलामे नियमार्थमेवेति क्रामिक-ियावैध्विततादशघदिकासंबन्धरहितकालालाभे पूर्वोक्तरीत्या

नैव निषेधप्रवृत्तिनीतरां तद्वरोधेन पूर्वप्रदोषव्यापिप्रतिपत्याग इति सिद्धम्। यदा पूर्वदिने प्रदोषादृध्वं प्रवृत्ता परदिने सूर्या-स्तात्पूर्वं समाप्तेत्येवं दिनइयेऽपि कर्मकालास्पारीनी प्रतिपत्तदो-त्तरेव ग्राह्या। संकल्पस्य पूर्वाह्मभ्याहपूजयोश्च काले सत्त्वात्, यां तिथि समनुप्राप्येति आपाद्यसाकल्यमादाय तृतीयपूजाका-लेऽपि सत्त्वाच्य । -- प्रदोषव्यापिनी यत्र त्रिमुहुर्ता दिवा तथा । तदा नक्तवतं कुर्यात्स्वाध्यायस्य निषेधवत्। इति नक्तवतसा-मान्ये प्रवृत्तेन वचनेन प्रदोषसायाह्योः क्रमेण मुख्यत्वगौणत्वे ज्ञापयता नक्तवत्वेन माधवाद्यके देवीवतेऽपि सायाहस्य गो-णत्वे विहिते सति गौणकालव्याप्तेरिप लाभाच, प्रसिद्धनकस-माननिर्णयसंभवे तत्यागायोगाच, एवं सायाहे उपक्रम्य रात्री पूजासमापने-यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे । विद्य-मानो भवेद् इं नोज्झितोपक्रमेण तु। इति शास्त्रानुसरणसंभवाच। येषां तु कुलपारम्पर्येणामाविद्धाद्वितीयाविद्धयोरन्यतरस्या अङ्गी-कारः कृप्तः खकर्त्वकचिरकालीनानुष्ठानेन वा तैर्व्यवस्थया तस्या-मेव नवरात्रारम्भः कार्यः। आब्दिकश्राद्धे पार्वणेकोहिष्टविध्योः शास्त्रान्तरानुसारिव्यवस्थासंभवेऽपि विज्ञानेश्वरेण यथाकुलाचा-रमपि कथितव्यवस्थावद्धिहोत्रे उदितानुदितकालव्यवस्थावश्व। तादशब्यवस्थाया असंभवे तूक्तिर्णयानुसरणं कार्यमित्यलम्। अथेवं निर्णीते प्रतिपद्दिने भगवतीपूजां कर्तुमुपकल्पयते। नृतनवस्त्ररभास्तम्भादिमण्डितवेश्मनि समचतुरस्रा चतुर्हस्ता-वेदिका कार्या। तदुपरि सर्वतोभद्रादिमण्डलम् । मृनमयीप्र-तिमा चेत्तेचेव मण्डले दार्वादिमयासने स्थाप्या। सौवण्यादिप्र-तिमा चेत्तस्याः पूजामण्डलकुम्भस्थेति । देवीपुराणे कुम्भोपर्यव पूजाविधानान्न तत्पूजार्थं पृथगासनसंपादनम् । प्रतिमावि-धिश्च देवीपुराणे—हेमराजतमृद्धातुचैलचित्रापितापि वा । खड़े शुलेऽचिता देवी सर्वकामफलप्रदा। तथा-मुन्मयीं प्रति-मां कृत्वा विल्वे वा यस्तु पूजयेत् । आत्मवित्तानुसारेण स लभेनमौक्तिकं फलम्। इति। प्रतिमालक्षणं च पूजारम्भे वक्ष्य-माणं जटाजूटेत्यादिध्यानानुसारि बोध्यम्। पश्च शुद्धोदककल-शान्संपादयेत् । पञ्चपछवपञ्चरत्ससमृत्तिकासवाँषधीदुर्वाहेम-

यशो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वा-न्कामान्प्रदेहि मे। इति।

यद्यपि—बलिप्रदाने पूजायामशिकार्यं महोत्सवे। सर्वं ममे-तचरितमुचार्य श्राव्यमेव च। इति मार्कण्डेयपुराणस्थदेवीव-चिस सामान्यत उच्चारश्रवणे विलिप्रदानाद्यङ्गत्वेन विकल्पेन विहिते तथाप्युक्तशारदपूजाकाले श्रवणमेव कार्यम् । शर-त्काले महापूजा कियते या च वार्षिकी । तस्यां ममेतन्माहात्स्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः । सर्ववाधाविनिर्भक्तो धनधान्यसम-न्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इति तत्रैव विशेषवचनात्, एतिशयमबलेनेव पूर्ववानयस्थ चकारस्य वाश-ब्दार्थे व्याख्यातुमुचितत्वात् । नचेतो सामान्यविशेषविधी पूजी-त्तरजपादिविषयाविति शक्यम् । बिलप्रदान इति सप्तमीभिः तस्यामिति सप्तम्या च स्तोत्रपाठादेः पूजाविधेयत्वप्रतीत्या त-त्कालीनत्वलाभात् वपया प्रातः सवने चरन्तीतिवत् । श्रवणं च ब्राह्मणेनेव कारणीयम्। -ब्राह्मणं वाचकं विन्द्यान्यवर्णजमाद्-रात्। इति भविष्योक्तेः। सोऽपि—नारायणाय नमः। नराय न-रोत्तमाय नमः। देव्ये सरस्वत्ये नमः। व्यासाय नमः। इति नम-स्कृत्य प्रणवमुद्धार्य स्तोत्रादिवाचनारममं कुर्यात् । नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय-मुदीरयेत्। इति वचनात्। अष्टाद्शपुराणानि रामस्य चरितं तथा। विष्णुधर्मादिशास्त्राणि शिवधर्माश्च भारत। कार्ष्णं च पश्चमो वेदो यन्महाभारतं स्मृतम्। शेवाश्च धर्मा राजेन्द्र मा-नवोक्ता महीपते। जयेति नाम चैतेषां प्रवद्नित मनीषिणः। इति भविष्यत्पुराणे जयशब्द्व्याख्यानात् । प्रणवं चादितो जस्वा स्तोत्रं वा संहितां जपेत् । अन्ते च प्रणवं द्घाद्न्यथा विफलं भवेत्। इति मात्स्यवचनात्। अन्येऽपि नियमास्तत्रेवो-क्ताः—शुद्धेनानन्यचित्तेन पिठतव्यं प्रयत्ततः। न कार्यासक्तम-नसा कार्यं स्तोत्रस्य वाचनम्। आधारे स्थापितवा तु पुस्तकं प्रजापेत्सुधीः। हस्तसंस्थापनादेव यस्माद्रपफलं भवेत्। स्वयं च लिखितं यच कृतिना लिखितं च यत्। अब्राह्मणेन लिखितं

१ पूजनम्।

तचापि विफलं भवेत्। ऋषिच्छन्दादिकं न्यस्य पठेत्स्तोत्रं वि-चक्षणः । संकरिपते स्तोत्रपाठे संख्यां कृत्वा पठेत्सुधीः । अध्यायं प्राप्य विरमेशतु मध्ये कदाचन। इते विरामे मध्ये तु अध्या-यादि पठेत्पुनः। इति। तथा अन्यत्रापि वाचकलुतिव्याजेन त पवोक्ताः।-विस्पष्टमद्भतं शीघं स्पष्टाक्षरपदं तथा। कलस्वर-समायुक्तं रसभावसमन्वितम्। बुध्यमानः सदा हार्थे अन्थार्थे क्रत्सरो नृप। ब्राह्मणादिषु सर्वेषु अन्थार्थ चार्पयेतृप। य एवं वाचयेद्राजन्स वित्रो व्यास उच्यते। इति। पूजान्ते दुर्गामञ्ज वैदिकमागमिकं वा जपेत्। - दुर्गात्रतो जपेन्मक्रमेकचित्तः समा-हितः। इति देवीपुराणोक्तेः। ततो देवीमाहात्म्यस्यापि पुनः संख्यासंकरपपूर्वकं पुरुषार्थं पाठं श्रवणं वा कुर्यात्।-माहातम्यं भगवत्यास्त पुराणादिषु कीर्तितम् । पठेश शृणुयाद्वापि सर्व-कामसमृद्धये । इति द्यास्त्रान्तरात्।-संकिटपते स्तोत्रपाठे संख्यां कृत्वा पठेत्सुधीः। इति चाराहीतन्त्रे संकल्पितेति विशे-षणेन पूजाङ्गस्तोत्रपाठं वैयावृत्य संख्यां कृत्वेत्यनेन संख्यासंकल्प-विधानाच । अङ्गेषु प्रधानसंकल्पात्पृथक्संकल्पाभावात् । अत-पव दीक्षणीयादिषु आरम्भाभावाश्वारम्भणीयेति दशमे जैमिनि-नोक्तम्। सन्ति च मार्कण्डेयपुराणे देवीस्तोत्रपाठादेः पूजाङ्ग-त्वबोधकशास्त्राद्न्यान्यपि पुरुषार्थस्यबोधकानि फलविशेषकामं प्रति सदानुष्टेयत्वकादाचित्कानुष्टेयत्वनैमित्तिकानुष्टेयत्वविधि-रूपाणि शास्त्राणि । तत्राद्यं—एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । तस्याहं सकलां बाधां नारायिष्याम्यरोषतः । इत्युपक्रम्योपसंहतम्। —तसान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समा-हितैः। श्रोतव्यं च सदा भत्तया परं स्वस्त्ययनं महत्। इति। द्वितीयं च-अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः। श्रो-ष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किंचिद्ष्कृतोत्था न चापदः। भविष्यति न दारिद्यं न चैवेष्ट-वियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्संभविष्यति । इति । तृतीयमपि— शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वमदर्शने। प्रह्पीडासु चोत्रासु

१ व्यह्त्य.

२६ स्मृ० की०

माहातम्यं ऋणुयान्मम । उपसर्गाः शमं यान्तीत्यादि । तथा— अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः । द्स्युभिवी वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः । सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहिस्तिभिः । राज्ञा कुद्धेन वाज्ञप्तो वध्यो वन्ध्रगतोऽपि वा । आघूणितो वा वातेन स्थितः पोते महाणिवे । पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशद्रारुणे । सर्ववाधासु चोत्रासु वेदनाभ्यिदि-तोऽपि वा । सरनममतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् । इति ।

सप्तरातीपाठस्य संख्याविशेषेण फलविशेष उक्तो वाराही-तन्त्रे—चण्डीपाठफलं देवि श्णुष्व गद्तो मम । एकाव्स्यादि-पाठानां यथावत्कथयामि ते। संकल्पपूर्व संपूज्य न्यस्याङ्गेषु मन्-सक्त्। पाठाद्विष्पद्वाचाच सिद्धिमामोति मानवः। उप-सर्गोपशान्त्यर्थे त्रिराचृतं पडेशरः। ग्रहोपशान्तौ कर्तव्यं पञ्चा-इतं वरानने। महाभये समुत्पन्ने सप्तावृतं समुन्नयेत्। नवा-वृत्या भवेच्छान्तिवाजिपेयफलं लभेत्। राजवद्याय भूते च रुद्रावृत्तमुद्रियेत्। अकवितः काम्यसिद्धिवैरहानिश्च जायते। मन्वावृत्तात्युमान्वदयस्तथा स्त्री वदयतामियात्। सोर्व्यं पञ्च-द्शावृत्ताच्छियमामोति मानवः। कलाव्या पुत्रपोत्रधनधान्या-गमं विद्ः। राज्ञां भीतिविमोक्षाय वैरस्योचारनाय च। कुर्याः त्सप्तद्शावृतं तथाष्टाद्शकं प्रिये। महारण्यविमोक्षाय विशा-वृतं पठेत्सुधीः । पञ्चविद्यावर्तनातु भवेद्वन्धविमोक्षणम् । संकटे समनुमाप्ते दुश्चिकित्स्यामये तथा। जातिष्वंसे कुलो-च्छेदे आयुषो नारा आगते। वैरिवृद्धो व्याधिवृद्धो धननारी तथा क्षये। तथैव त्रिविधोत्पाते तथा चैवातिपातके। कुर्या-द्यलाच्छतावृतं ततः संपद्यते शुभम्। श्रेयोवृद्धिः रातावृत्या राज्यवृद्धित्तथा परा। मनला चिन्तितं देवि सिद्धेद्धोत्तरा-च्छतात्। राताश्वमेधयज्ञानां फलमामोति सुनते। सहस्रावर्तना-ह्यसीरावृणोति स्वयं स्थिरा। अनत्वा मनोगतान्कामान्नरो मोक्ष-मवामुयात्। यथाभ्वमेधः ऋतूनां देवानां च यथा हरिः। स्तवा-नामपि सर्वेषां तथा सप्तरातीस्तवः। अथवा बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने। चण्ड्याः शतावृत्तिपाठात्सर्वाः सिद्धान्ति सिद्धयः। वेद्पारायणमिपि शिष्टाचारात्कार्थ। तद्विधिबौधायनीय-

विवर्जयेत्। गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिरस्यां न विद्यते। द्विवर्ष-कन्यामारभ्य दशवर्षावधि क्रमात् । पूजयेदित्यनुषङ्गः । देवी-पुराणे—कुमारी स्याद्धिवर्षा तु त्रिवर्षा स्यात्रिम्।तीनी । चतुर्वर्षा तु कल्याणी पञ्चवर्षा तु रोहिणी । षङ्गर्षा तु भवे-त्काली सप्तवर्षा च चिण्डका। अष्टवर्षा शांभवी स्याद्गांब्दैर्न-वभिः स्मृता । द्शवर्षा भवेद्भद्रा । इति । तथा-आयुष्यवलवृ-द्धार्थं कुमारीं परिपूज्ञयेत्। सौख्यधान्यधनारोग्यपुत्रपौत्राभितृ-द्धये। त्रिमूर्ति पूजयेत्कन्यां त्रिवर्गस्य फलाप्तये। अपमृत्युव्या-धिपीडादुःखनाशोपपत्तये। कल्याणीं पूजयेद्धीमान्नित्यं कल्याण-बुद्धये। यशःकामो नरो नित्यं रोहिणीं पूजयेत्सदा। रात्रणां विजयार्थी च कालिकां पूजयेन्नरः। संग्रामे जयकामश्च चण्डिकां पूजयेत्सदा । महापापप्रणाशाय शांभवीं परिपूजयेत् । दुर्गो दु-गीर्तिनाशाय पूजयेत्प्रयतो नरः। सुभद्रां पूजयेङीमान्दासीदा-ससमृद्धये। इति। तथा—एकां कन्यां भोजियत्वा पेश्वर्थं छ-भते नरः। कन्याद्वयं भुक्तिमुक्ती त्रिवर्गफलदं त्रयम्। चतुष्टयं राज्यदं च सर्वकामफलप्रदम्। विद्याप्रदं पञ्चकं च षट्टं षट्टर्म-सिद्धिदम्। सप्तमिर्लभते राज्यमष्टिभर्गुणसंपदः। नविभः पृथि-वीशः स्यात्कुमारीणां च पूजनात्। अलाभे तु—विवाहानन्तरं कन्याः कन्यात्वमुपजायते । तावत्संपूज्यते कन्या यावतपुष्पं न हरयते। इति। धौरयस्तु—एकवर्षा भवेत्संध्या द्विवर्षा च सरस्वती। त्रिवर्षा तु त्रिमूर्तिः स्याचतुर्वर्षा तु कालिका। सु-भगा पञ्चवर्षा स्यात्षडुर्षा तु उमा भवेत्। सप्तभिर्मालिनी सा स्यादष्टवर्षा तु कुन्जिका। नवभिः कालसंवर्षा द्राभिश्चापरा-जिता। एकादशेऽब्दे त्विन्द्राणी द्वादशेऽब्दे तु भैरवी। त्रयोदशे महालक्ष्मीद्विसेता चेह नायिका । क्षेत्रजा पञ्चद्शिमः षोडशे चर्चिका मता। एवं क्रमेण पूज्या सा यावत्पुष्पं न दश्यते । इति। कामनाविद्योषेण स्कान्दे—ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जया-र्थे नृपवंशजाम्। लाभार्थे वैश्यवंशोत्थां सुतार्थे शृद्वंशजाम्। दारुणे त्वन्त्यजातीयां पूजयेद्विधिवन्नरः । मोजयेच्छ्रेतवस्त्रेश्च गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। इति।

१ दुर्गतिनाशाय। २ द्विसप्त चतुर्दश। ३ माथिका।

अपूज्यकन्यास्वरूपसुक्तं तत्रैव—हीनाधिकाङ्गां कु-ष्टाख्यां विनाशिकुलसंभवाम् । ग्रन्थिस्फुटितशीणीङ्गीं रक्तपूय-वणाङ्किनीम्। जात्यन्धां केकरां काणीं कुरूपां तनुरोमशाम्। संत्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगर्भसमुद्भवाम्। इति। तनुश्चासौ रोमशा चेति कर्मधारयः। पूजाप्रकारो देवीपुराणे-प्रक्षाल्य पादौ सर्वासां कुमारीणां च वासव। सुलिप्ते भूतले रम्ये तत्र ता आसने स्थिताः। पूजयेहन्धपूष्पेश्च स्विभश्चापि मनोहरैः। पूजियत्वा विधानेन भोजनं तासु दापयेत्। खण्डलड्डुगुडं स-र्पिर्दिधि क्षीरं समाक्षिकम्। तासां देयं कुमारीणां रानेर्भुङ्जीयये-त्तु ताः। पानीयं याचितं देयमञ्चं चायाचितं युभम्। प्रणिपा-तस्तु कर्तव्यो वृत्रहन्भिक्तपूर्वकम्। अनेन विधिना शक देवी शीवं प्रसीद्ति। इति। आवाहनपूजामन्त्रौ स्कान्दे—मन्त्रा-क्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणां रूपधारिणीम् । नवदुगीतिमकां साक्षा-त्कन्यामावाहयास्यहम् । जगत्पूज्ये जगद्रन्द्ये सर्वराक्तिस्वरू-पिणि। पूजां गृहाण कौमारि जगन्मातर्नमोऽख ते। इति कुमा-रीपूजा। - त्रिपुरां त्रिगुणाधारां त्रिवगैद्यानरूपिणीम् । त्रैलोक्य-वन्दितां देवीं त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम् । इति त्रिमूर्तिपूजा ।—का-लात्मिकां कलातीतां कारुण्यहृद्यां शिवाम्। कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। इति कल्याणीपूजा।—अणिमा-दिगुणाधारामकाराद्यक्षरात्मिकाम्। अनन्तशक्तिकां लक्ष्मीं रो-हिणीं पूजयाम्यहम्। इति रोहिणीपूजा।—कामचारीं शुभां कान्तां काळचक्रस्वरूपिणीम्। कामदां करुणोदारां काळीं संपू-जयाम्यहम् । इति कालीपूजा ।—चण्डवीरां चण्डमायां चण्ड-मुण्डप्रमि इनीम्। पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्डिक-माम्। इति चण्डिकापूजा।—सदानन्दकरीं शान्तां सर्वदेव-नमस्कृताम्। सर्वभूतात्मिकां लक्ष्मीं शांभवीं पूजयाम्यहम्। इति शांभवीपूजा।--दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुःखविनाशिनीम्। पू-जयामि सदा भत्तया दुर्गो दुर्गातिनाशिनीम्। इति दुर्गापू-जा।—सुन्दरीं स्वर्णवर्णामां सुखसौभ्याग्यदायिनीम्। सुम-द्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम् । इति सुभद्रापूजा ।—पव-

१ मनोरमैः । २ गुणोदारां ।

मभ्यर्चनं कुर्यात्कुमारीणां प्रयत्ततः। कन्नुकैश्चैव वह्मैश्च गन्धपुः प्राक्षतादिभिः। नानाविधैर्भक्ष्यभोज्यैभीजयेत्पायसादिभिः। इति। प्रत्यहं ब्राह्मणभोजनं योगिनीभोजनं चोक्तं नारदीये—प्रत्यहं भोजयेद्विप्रान्कुमारीयोगिनीरिष । इति।

अत्र च दुर्गापूजापाठकुमारीपूजनादीनि दिनचुद्धा कार्याणि—यदाद्ये दिवसे कुर्याचण्डिकापूजनादिकम् । द्विगुणं तु
द्वितीयेऽिक त्रिगुणं तत्परेऽहिनि । नवमीतिथिपर्यन्तं चुद्ध्या पूजाजपादिकम् । इति हेमाद्रौ देवीपुराणात्—एकोत्तरिवचुद्ध्या तु
नवमीं यावदेव तु । चण्डीपाठं जपेचैव जापयेद्वा विधानतः ।
इति देवीपुराणाच । एकैकोत्तरया चुद्ध्या रूपाणि परिकिर्तियेत् ।
तथैव कन्यकाविप्रद्वयानां चुद्धिरत्तमा । इति डामरकल्पवचनाच । कामनाविद्योषण स्कान्दे—एकैकां पूजयेत्कन्यामेकचुद्ध्या तथेव च । द्विगुणं वापि प्रत्येकं नवकं नवकं तु वा।
इति । नविभर्छभते भूमिमैश्वर्थ द्विगुणेन तु । एकचुद्ध्या छमेरक्षेममेकैकेन श्रियं छमेत् । इति ।

भवानीसहस्रनामपाठोऽप्युक्तो रुद्रयामळे—तदेवोपक-म्य-नवरात्रेऽकृताहारो हढभिक्तिजितेन्द्रियः । चण्डिकाय-तने विद्वान् शुचिः सन्मूर्तिसंनिधौ । एकाकी तु शतावृत्तं पठे-द्वीरश्च निर्भयः । साक्षाद्भगवती तस्मै प्रयच्छेदीप्सितं फलम् । इति । प्रत्यहं वेद्रपारायणादि विहितम् । नारदीये—वेदपारा-यणादीनि स्वशक्त्या कारयेद्रती । इति ।

दीपप्रज्वालनमुक्तं तत्रैव—अखण्डं दीपकं देव्याः प्रीतये नवरात्रकम् । उज्ज्वालयेदहोरात्रमेकचित्तो धृतव्रतः । इति । गीताद्यक्तं मात्स्य—गीतवादित्रनिर्धांषं देवस्याप्रे प्रकाशयेत् । घण्टा भवेदशक्तस्य सर्ववाद्यमयी यतः । इति ।

यात्राविधिः शिवरहस्ये—तत्रैव विमला दुर्गा तिष्ठत्य-मललोचना। सर्वदुर्गहरा नित्यं स्वभक्ताभयदायिनी। तत्रा-श्विने शुक्रपक्षप्रतिपद्यविध प्रिये। नवमीदिनपर्यन्तं पूजा कार्या प्रयत्नतः। सा सर्वार्तिहरा देवी नित्यं काशीनिवासिनी। पू-जिता भक्तवरदा भवत्येव न संशयः।

अथ प्रतिपदादिक्रमेण विशेषो भविषये—केशसंस्कारद्र-व्याणि प्रद्यातप्रतिपद्दिने । पष्ट्दोरं इतीयायां केशसंचयहेतवे । द्र्पणं च तृतीयायां सिन्द्रालक्तकं तथा। मध्यकं चतुध्यं तु तिलकं नेत्रमण्डनम्। पश्चम्यामङ्गरागं च शत्त्रयालंकरणानि च। षष्ट्यां विल्वतरो बोधं सायं संध्यासु कारयेत्। सतस्यां प्रात-रानीय गृहमध्ये प्रयूजयेत्। उपोषणमथाद्यस्यामात्मदात्तया च पूजनम् । नवस्यामुत्रचण्डायाः पूजां कुर्याद्विं तथा । कुमारी पूजनीया च भूषणीया च भूषणैः। संपूज्य प्रेषणं कुर्याद्शस्यां शवरोत्सवैः। अनेन विधिना यस्तु देवीं पूजयते नरः। स्कन्द्-वत्पालयेतं तु देवी सर्वापदि स्थितम्। इति।

प्रत्यहं साधारणं दानान्तरमण्युक्तं देवीपुराणे—नारिकेलफ-लादीनि नवकं नवकं त्रिये। ताम्रम्नयपात्राणि सपयांसि त-थैव च । वंशपात्राणि वस्त्राणि भक्ष्यभोज्यान्वितानि च । यदि वा तिलपात्राणि मृत्पात्राण्यथवा पुनः। अथवा चान्यपात्राणि पञ्चामृतभृतानि च। सौभाग्यपात्राण्यथवा कुङ्कमादिभृतानि च। दुर्गादेवी प्रीयतां मे इत्युक्तवा विधिवद्देत्। दुर्गादेवी प्रसन्ना स्यादिति। अन्यद्पि प्रत्यहमनुष्टेयं तत्रेव-प्रातःसायी जितद्वन्द्रस्त्रिकालं शिवपूजकः। जपहोमसमायुक्तः कन्यका भो-जयेत्सदा। इति। शिवपूजक इति शिवा च शिवश्च शिवौ तयोरित्यर्थः। सद्ति समभिव्याहारेण द्वन्द्वोपात्तयोर्जपहोमयो-स्तुल्यवत्कर्तव्यताप्रतीतेः।

तिलाज्येनाष्टाचिंदातिसंख्यया अष्टोत्तरदातसंख्यया वा देवी-मन्नेण होमोऽपि प्रत्यहमनुष्ठेयः। नचैवमष्टमीनवम्योहाँमविधि-विरोधः। तस्य देवीमाहातस्यगतश्रोकैः प्रतिश्रोकमनुष्ठेयमहाहो-मविषयत्वात् । हितीयादितिथयोऽपि प्रतिपद्धतप्रदोषव्यापिन्यो शह्याः ।

अथ सप्तम्यादिदिनत्रयविहितं पज्ञिकापूजनम् —तत्र सप्त-म्यादितिथय उद्यगामिन्य एव ब्राह्याः। भगवत्याः प्रवेशादि विसर्गान्ताश्च याः क्रियाः। तिथाबुदयगामिन्यां सर्वास्ताः कार-येद्ध्यः । इति नन्दिपुराणात्—प्रातरावाहयेदेवीमित्यादि पूर्वी-क्तवचोभ्यश्च। तत्रैव मूलादिनक्षत्रयोगेन प्राशस्यं नतु तद्तु-

रोधेन पूर्वविद्धायां तद्बुष्टानम्।—ऋक्षयोगानु रोधेन रात्रो पत्रीप्रवेशनम् । विसर्गे वाचरेद्यस्तु सराष्ट्रः स विनइयति । इति निषेधात्। तदङ्गं च बिल्वशाखायां देवीबोधमाश्विनकृष्णनव-म्यामाईक्षयुतायां केवलायां वा कार्यम्।—कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूजियत्वाद्रभे दिवा। नवस्यां बोधयेद्देवीं महाविभववि-स्तरैः। इति लैङ्गात्। अत्र दिवेत्युक्तेः पूर्वास्ट्यापिनी नवमी याद्या। उभयत्र तत्संबन्धसाम्ये तु नक्षत्रयोग एव ग्राह्यत्वनि-यामकः। नवम्यां बोधाकरणे तु यस्यां सप्तम्यां पत्रिकाप्रवेशनं चिकीर्षितं तद्यवहितपूर्वदिने सायाह्यापिन्यां ज्येष्ठक्षसिह-तायां षष्ट्यां सायाहे तत्कार्यम् । षष्ट्यभावे तु दुर्वेद्यस्तिसिन्नेव काले तत्कार्यम्। ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां कुर्याद्विल्वाभिमन्त्रणम्। इति देवीपुराणवचनात्।—पत्रीप्रवेशात्पूर्वेद्यः सायाहे विल्व-वासिनीम्। चण्डीमामन्त्रयेद्विद्वान्नात्र षष्ठीपुरस्किया। इति ब्र-ह्याण्डपुराणाच । -- ज्येष्ठा वाप्यथवा वष्ठी सायंकाले न चेद्ध-वेत्। सायमेव तथापि स्याद्वित्वशाखाभिमकाणम्। दुवी षष्ठी सनक्षत्रां सायं प्राप्तामपि त्यजेत्। यदा तु पत्रिकापूजा न परे-द्युर्भविष्यति । इति मत्स्यसूक्ताच । यदा च वृद्धिवशात्प्रवेशिद् ने पूर्णा सप्तमी नवमी च स्वप्रयुक्तपूजाही पौर्वाहिकी सप्तम्याश्चतु-र्थदिने भवति तदा इयहसाध्यमपि पत्रिकापूजनं चतुरहर्व्यापि कार्यम् । यदा वा प्रवेशदिनोत्तरिदने भवेत्तद् द्वाहव्यापि कार्यम् — वती प्रपूजयेदेवीं सप्तम्यादिदिनत्रये। द्वाभ्यां चतुर-होभिर्वा हासबुद्धिवशात्तिथेः। इति अविष्योक्तेः। पत्रिकापू-जनं च प्राक्थापितदेवीप्रतिमासमीपे एव कार्यम् । प्रतिमापूज-नस्यापि सप्तम्यामेवेत्युक्तपक्षे प्रतिमायाश्चापि पत्रिकयैव सह प्रवे-शादिविसर्जनान्तं कार्यमित्युक्तं दुर्गाभक्तितरङ्गिण्याम्।

अथ प्रयोगः—उक्तविधायां नवस्यां प्रातः षष्ट्यां वा सायं शोभनविव्वसमीपं गत्वा। ॐ विव्ववृक्षाय नम इति अर्धे पञ्चोपचारान्पुष्पाञ्जिलं च समर्थं तत्र दुर्गाये नम इति मन्त्रेण दुर्गामावाद्य षोडशोपचारैः संपूज्य गीतवाद्यघोषेण तत्र दुर्गा विवोधयेत्। विव्वालाभे पत्रिकान्तरे वा—रम्भा कुम्भी हरिद्रा

च जयन्ती विल्वदाडिमौ । अशोको मौनवृक्षश्च धाज्यादिनवप-त्रिका। इति दुर्गाभक्तितरङ्गिण्यां द्वीपुराणे विव्वसमत्वेन पत्रिकान्तराणामप्यभिधानात्। बोधने मन्त्रः—रावणस्य व-धार्थाय रामस्यानुत्रहाय च। अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्यास्त्विय कृतः पुरा। इषे मास्यसिते पक्षे नवस्यामाईयोगतः। श्रीवृक्षे बोधयामि त्वां यावतपूजां करोम्यहम्। इति । षष्ठ्यां बोधने तु—अहमप्याश्विने मासि सायाहे बोधयाम्यतः। इत्येतावहि-तीयस्थाने पठनीयम्। ततो विर्वं प्रार्थयत्। मेरुमन्द्रकेलास-हिमविच्छिषंरं गिरो। जातः श्रीफलवृक्ष त्वमिन्विकायाः सद् प्रिय। श्रीशैलशिखरे जात श्रीफल श्रीनिकेतन। नेतव्योऽसि मया वृक्ष पूज्यो दुर्गास्वरूपतः । इति । तत उक्तसप्तम्यां प्रातः पूर्वाभिमिन्त्रतं विल्वं गत्वा तं पुनः संपूज्य कृताञ्चिः प्रार्थ-येत्। -- विल्ववृक्ष महाभाग सर्वदा शंकरिय । गृहीत्वा नव-शाखां तु दुर्गापूजां करोम्यहम्। शाखाच्छेदोद्धवं दुःखं न च कार्यं त्वया प्रभो । इति । तत ऐशानीप्राच्युदीच्यन्यतरिद्गातां द्विफलां शोभनां शाखां वानस्पत्येन मन्त्रेण छेद्येत्। वानस्प-त्येन मन्त्रेण छिन्धि फट् ओं हुं फट् इति मन्त्रेणेति केचित्। वनस्पते शतवल्शो विरोहेत्यनेनेत्यन्ये। शाखां गृहमानीयाङ्गणे शुद्धपीठे निधाय शुद्धाद्धिरभिषिच्य विल्वशाखायै नम इत्य-ध्यादिभिः शाखायां प्रतिमायां च देवीमावाहनपूर्वकं संपूज्य माषभक्तादिवाँल समर्प्य शाखां प्रतिमां च दोलाद्यारूढां पूजा-गृहद्वारदेशमानीय तत्र निधाय तद्गृहगतानि भूतानि भूतेभ्यो नमः इति गन्धादिभिः पूजयेत्। ततस्तेभ्यः सपुष्पज्ञलोतसर्गेण माषभक्तवर्लि दद्यात् । मन्त्रः—भृताः प्रेताः पिशाचाश्च ये वसन्त्यत्र भूतले। ते गृह्णन्तु मया दत्तो बलिरेष प्रसाधितः। पूजिता गन्धपुष्पाद्यैर्विकिभिस्तिपैतास्तथा । देशाद्साद्विनिःस्तय पूजां पश्यन्तु मत्कृताम् । भूतादिभ्य एष माषभक्तबिर्न मम । इति। ततो राजचन्दनसर्पपफलपुष्पकुशाक्षताः फडिति मन्त्रणा-भिमन्य भूतापसारणाय तान्विकरेत्। मन्त्र:-अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिमाश्रिताः। भूतानामविरोधेन पूजाकर्म करो-

१ दानवृक्ष इति पाठः।

म्यहम् । फट् इति । विकिरान्विकिरेतत्र सप्त जप्ताञ्चाराणुना । छाजचन्दनसिद्धार्थफलपुष्पसिताक्षताः । विकिरा इति संप्रोक्ताः सर्वविभविनारानाः । इति शारदातिलकोक्तेः । शराणुः फडि-तिमच्यो विकिरणे अभिमच्यणे चाभिष्रेतः । एतद्करणे दोषः कालिकापुराणे—स्थितेषु सर्वभूतेषु नैवेद्यं मण्डलं तथा । वि-छुम्पन्ति महालुब्धा नच गृह्णन्ति देवताः । तस्माद्यक्षेन कर्तव्यं भूतानामपसारणम् । इति । ततः शाखायां प्रतिमायां च पुन-देवीं संपूज्य श्रीशैलेत्याद्यक्तमन्त्रेण शाखां देवीरूपां ध्यात्वा गी-तवाद्यशब्दैः प्रतिमां शाखां च पूजागृहमध्ये आनीय ।—आरो-पितासि दुर्गे त्वं मृन्मये श्रीफलेऽपि च । स्थिरा नितान्तं भूत्वा मे गृहे त्वं कामदा भव । इति शुद्धपीठे स्थिरीकुर्यात् ।

तत्र दिग्विशेषाभिमुखत्वनियमो दुर्गामक्तितरिङ्गण्यां देवी-पुराणे—याम्या स्याच्छुभदा हुर्गा पूर्वी स्याज्ञयविधिनी। पश्चि-माभिमुखी नित्यं न स्थाप्या सौम्यदिङ्मुखी। इति। प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा प्रतिष्ठामचेण स्वशाखोक्तेन द्विजः प्रतिष्ठापयेत्। शूदः सुप्रतिष्ठिता भवेत्यनेन । ततः सपुष्पाक्षतैरावाहयेत् । — आवा-हयाम्यहं देवीं मुन्मये श्रीफले तथा। कैलासिश्वराद्देवि वि-नध्याद्रोहिंमपर्वतात्। आगत्य बिल्वशाखायां चिण्डिके कुरु संनि-धिम्। भगवति दुर्गे इहागच्छेति । ततः—स्थापितासि मया देवि श्रीफले मुन्मयेऽपि वा। आयुरारोग्यमैश्वर्य देहि देवि न-मोऽख ते। भगवति दुर्गे इह तिष्ठेत्युक्तवा—दुर्गे दुर्गस्वरूपासि सुरतेजोमहाबले । सदानन्दकरे देवि प्रसीद् मम सिद्धये। पहोहि भगवत्यम्य रात्रुक्षयजयप्रदे । भक्तितः पूजयामि त्वां दुर्गे देवि सुराचिते । पछवेश्च फलोपेतैः पुष्पेश्च सुमनोहरैः। पहने संस्थित देनि पूजये त्नां प्रसीद मे। दुर्गे देनि समागच्छ सांनिध्यमिह करुपय । यज्ञभागान्गृहाण त्वं योगिनीकोटिभिः सह। इति वदेत्। ततो जयन्तीमन्त्रान्ते दुर्गाये नम इदं पाद्यं इत्येवं पाद्याद्यपचारान्दद्यात्। तत्र पाद्यं गन्धपुष्पादियुक्तं सीव-र्णादिपात्रे। अर्धे गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कमद्धिद्वांकुरातिलफलबि-ल्वपत्रसहितम्। आचमनीयानन्तरं पञ्चामृतस्नानशुद्धोद्कस्ना-ने। ततः पुनराचमनीयं। वस्त्रं०। पुनराचमनीयं। चन्दनं च

द्त्वा ॐदुर्गाये नम इति मन्त्रावृत्या पुष्पाञ्जलित्रयं द्यात्। ततः-अमृतोद्भवः श्रीवृक्षः शंकरस्य सदा प्रियः। विस्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा प्रियम् । तत्ते दुर्गे प्रयच्छामि सर्वकामप्रसिद्धये । इति मन्त्राभ्यां वित्वपत्रं द्रोणपुष्पं च समप्य । पुनर्जयन्तीत्यादिम-न्त्रेण सुगन्धिपुष्पाणि इमानि पुष्पाणि दुर्गाये नम इति समर्प तेनेव धूपादिद्क्षिणान्तानुपचारान्द्न्वा नमस्कृत्य महिषद्गीति मन्त्रेण स्तुत्वा — कुङ्कुमेन समालब्धे चन्द्नेन विलेपिते। वित्व-पत्रकृतापीडे दुर्गेऽहं शरणागतः। इति । सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये रूपं देहीति च द्वाभ्यां प्रार्थयेत्। ततो माषभक्तवार्छ द्यात्। एव-मेवाष्टमीनवमीद्शमीदिनेष्वपि पूजा बोध्या।

अथैतासां निर्णयः । तत्र यदाप्यप्टमीनवम्योः पूजाया उक्तविधया नक्तवतत्वात्प्रतिपद्धद्रात्रिव्यापिन्योरेव प्राह्यत्वात्ते हे अपि तिथी सर्वसिन्नपि कार्ये पूर्वविद्धे एव ग्राह्ये इति प्राप्तं, तथापि गौरीवते कर्मकालव्यातिमनादृत्य द्वितीयाशेषसंयुक्तां तां परित्यज्य चतुर्थीदिने सूर्योदयानन्तरं स्वरपापि याह्यत्युक्तं, तथेयं महाषष्ठी सप्तमीरोपसंयुक्तापि त्याज्या । उद्-यानन्तरं नवमीदिने खल्पापि विद्यमाना उपवासपूजाबिलदानेषु दिवा रात्रो कर्तव्येषु सर्वत्र याद्या । — नवमीसंयुता कार्या सदा दुर्गाष्टमी बुधैः। सप्तमीसंयुता हन्ति पूर्वपुण्यकृतं फलम्। इति देवीपुराणात्। सदा रात्रावसत्त्वेऽपीत्यर्थः।—नवस्या सह संयुक्तामप्रमीं कारयेद्ध्रधः। दुर्गादेवी तथा पूज्या पूर्वविद्धां न कारयेत्। इति स्कान्दे निषेधाचा। नचानेन परिभाषोक्तरीत्या त्रिमुहूर्तयोग एव निषेधो नतु सप्तम्याः स्वरूपयोगे इति वाच्यम्। सप्तमीस्वरूपसंबन्धा वर्जनीया सदाष्टमी। स्तोकापि सा तिथिः पुण्या यस्यां सूर्योदयो भवेत्। मूलेनापि हि संयुक्ता सदा त्या-ज्याष्ट्रमी बुधैः । लेशमात्रेण सप्तम्या अपि स्याद्यदि दूषिता । अप्रयामुद्ति सूर्ये दिनान्ते नवमी भवेत्। कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयत्नतः। इति वचनेभ्यः, शुक्कपक्षेऽप्टमी चैवेत्यादिसा-मान्यप्रवृत्तिनगमोक्तेश्च । यदा तु प्रथमदिनेऽष्टमीविद्धा नवमी क्षयवशात्परसूर्योदयोत्तरं नाजुवर्तते तदा सप्तमीविद्वैवाष्टमी त-

त्कार्ये स्वीकार्या। यथोक्तं स्मृतिसंग्रहे —यदा स्योदये न स्यान-वमी चापरेऽहनि। तद्ष्यमीं प्रकुर्वात सप्तमीसहितां नृप। इति। ईहराविषयत्वेनेव-अहं भद्रा च भद्रा च नावयोरन्तरं कचित्। तसाहै सततं विद्धा कार्या दुर्गाष्टमी तिथिः। इत्यादीनि कैश्चि-त्पिठतानि वचनानि व्याख्येयानि। एवं पूर्विद्ने संपूर्णाष्टमी पर-दिने च नवभीविद्धा तदापि पूर्वाष्ट्रम्येव ग्राह्या । उत्तराग्राह्यत्व-वचनानां सप्तमीयुतानिषेधसाहचर्यवशेन पूर्वदिने सप्तमीयोगे सत्येव प्रवृत्तेः । स्वतोऽपि नियमविधिप्रयुक्तलाघवलिप्सया दिनद्वयगतिथेः खण्डत्वद्शायामेव प्रवृत्तेश्च । नवमी तु तत्प्र-युक्तबलिदानव्यतिरिक्तविषयेऽष्टमीविद्धा ग्राह्या। — आश्वयुक्-शुक्रपक्षे तु नवमी पूर्वसंयुता। सा महानवमी प्रोक्ता इति शाः स्रात्, श्रावणी दुर्गनवमीति वचनान्तराच । बलिदाने तु नवमी द्शमीविद्धेव प्राह्या।—सूर्योद्ये परं रिका पूर्णा स्याद्परा यदि। बलिदानं प्रकर्तव्यं तत्र देव्याः शुभावहम्। बलिदाने कृतेऽष्टम्यां राष्ट्रभङ्गो भवेत्रृप। इति देवीपुराणवचनस्य नवमी-प्रयुक्तबलिदानविषयत्वात् , अप्टमीप्रयुक्तस्य तु बलिदानस्य तस्या-मेव कर्तुमुचितत्वात्। उक्तं च द्विविधवलिदानं कालिकापुरा-णे—सप्तम्यां विल्वशाखां तु तामाहृत्य प्रपूजयेत्। पुनः पूजां तथाष्ट्रम्यां विशेषेण समाचरेत्। जागरं च स्वयं कुर्याद्वलिदानं महानिशि। प्रभूतबलिदानं तु नवस्यां विधिवचरेत्। विसर्जनं दशम्यां तु कुर्याहै शारदोत्सवैः। इत्यष्टमीनवमीनिर्णयः।

अष्टम्यां पूजासम्भारविधि ब्रह्माण्डे—उपोवितेर्वस्रध्यमास्यगन्धानु लेपनेः । दीपरतेस्तथा भक्ष्येः फर्लेर्मृलेश्च धान्यकेः ।
आमिषेविविधेः शाकेर्दांमेनीराजनेरिप । इति । अत्रोपवासविधिः
पुत्रविद्धिः शाकेर्दांमेनीराजनेरिप । इति । अत्रोपवासविधिः
पुत्रविद्धित्वविषयः ।—उपवासं महाप्टम्यां पुत्रवाद्ध समान्चरेत् ।
यथा तथेव पूतात्मा वर्ती देवीं प्रपूजयेत् । इति कालिकापुराणे पुत्रवत्पर्युदासात् कर्पोक्तपूजायामशक्तः पश्चोपचारेरेव
कुर्यात् ।—सम्यक्षरपोदितां पूजां यदि कर्तु न शक्तुयात् । उपः
चारांस्तथा दानुं पश्चेतान्वितरेसद्ग । गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं
नैवेद्यमेव च । इति कालिकापुराणात् । केवलाप्टम्यां करिष्यमाणपूजायाः अष्टमीपूजां करिष्य इति संकर्षः । नवमीविद्धायां

तु तस्यां पूजायामेककालप्रसक्तो अष्टमीपूजां संधिपूजां नचमी-पूजां च तन्त्रेण करिष्य इति संकल्पः। अपूमीनवमीपूजयोः पूर्वोत्तरदिनगतयोः प्रातःकालस्थयोः पृथक्संभवे संधिकालस्य च ततः पृथग्लाभे संधिपुजापि दिवा राजी वा पृथगेव कार्या। अष्टमीनवमीसन्धो तृतीया खलु कथ्यते । तत्र पूज्या त्वहं पुत्र योगिनीगणसंयुता। इति कालिकापुराणे देवीवाक्ये तृतीयसं-धिपुजाविधानात्। असाध कालविशेषेण फलतारतम्यं मत्स-स्के—अष्टमीनवमीयोगो रात्रियोगे विशिष्यते। अर्धरात्रे द्श-गुणं संध्यायां त्रिगुणं भवेत्। इति। संधिश्च तिथ्योरन्याद्य-द्ण्डात्मकः ।—अष्ट्रयाः रोषद्ण्डश्च नवस्याः पूर्व एव च । तत्र या क्रियते पूजा विशेया सा महाफला। इति कामरूपीय-निबन्धोत्तेः। यदा पूर्वदिनस्थितषष्टिद्णडाष्ट्रम्याः नवमीदिने शेषो भवति तदाष्टमीपूजा पूर्वेद्यरेव संधिपूजा नवमीपूजया सह परत्र कार्या। नच। - विष्ट्रडातिमकायास्तु तिथेर्निष्क्रमणे परे। अ-कर्मण्यं तिथिमलं विद्यादेकाद्शीं विना। इति तिथिमलभूतस्या-ष्टमीरोषस्य कर्मानईत्वमिति राङ्गयम् । विधिना निषेधबाधात्। नवमीद्ण्डांश एव संधिपूजा विधेयेत्यपि कश्चित्। अष्टमीनव-म्योश्चानयोः सप्रवृत्तिनिमत्ततंज्ञाविधिद्वीपुराणे—यावद्भवी-युराकारां जलं विहः राशी शहाः। तावच चिष्डकापूजा भवि-ष्यति सदा भुवि। प्रावृट्काले विशेषेण आश्विने चाष्टमीषु च। तदाशब्दो नवस्यां च लोके ख्याति गमिष्यति। इति। अतश्च पूजात्रयेऽपि संकल्पे ताहरासंज्ञाप्रयोगः कार्य इति केचित्।

तत्रेव बलिदानविधिदेवीपुराणे—तद्धयामिनीरोषे विज-यार्थं नृपोत्तम । पञ्चाशहक्षणोपेतं गन्धधूपस्रगर्चितम् । विधि-वत्कालिकालीति जम्बा खड़ेन घातयेत्। इति। कालिकापु-राणे—देवीं तु पूजियत्वा ये अर्धरात्रेऽष्टमीषु च । घातयन्ति पशून्भत्तया ते भवन्ति महाबलाः। इत्यादि। बलिद्रव्याणि त-त्रीव-पक्षिणः कच्छपा त्राहा मत्स्या नवविधा सृगाः। महिषो गोधिकाऽगारे छागो वभुश्व सुकरः। खङ्गश्च कृष्णसारश्च गो-धिका शरमो हरिः। शार्दुलश्च नरश्चेव स्वगात्रकियं तथा। इति । ब्राह्मणं प्रति विशेषस्तत्रेव — न द्धाद्वाह्मणो मदं तथा २७ स्मृ० की०

देवो कदाचन। सिंहव्याघनरान्द्त्वा ब्राह्मणो नरकं बजेत्। इहापि स्यात्स हीनायुः सुखसौभाग्यवर्जितः। स्वगात्ररुधिरं दस्वा ब्रह्महत्यामवाभुयात्। मद्यं दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते। इति। अगारे गोधिकेति श्राम्यत्वं ज्ञाप्यते। अतएव द्वितीयगो-धाप्रहणमारण्याभिप्रायम्। अत्र केषांचिदेव निषेधादन्यप्राणि-वधो बाह्यणस्य भवतीति केचित्। पूर्वोक्तमतानुसारिणस्तु चा-क्यभेद्भयात्सिहाद्ग्रिहणं प्राणिमात्रोपलक्षणार्थम्। अतो ब्राह्म-णेन माषकुल्माषबलिद्गनमेव कार्यमित्याहुः। एवं - इत्वा घृत-मयं व्याद्यं नरं सिंहं तथेव च । अथवाऽपूपविकृतं यवक्षोदमयं च वा। घातयेचन्द्रहासेन तेन मन्त्रेण संस्कृतः। इति। सिंहा-द्यनुकल्पविधिमपि मतद्वयानुसारिणो द्वेधा व्याचक्षते। यथा-श्रुतमेव श्राह्यं उपलक्षणं चेति । ये च सिंहादिभिन्नप्राणिबलि-विधि ब्राह्मणविषयं मन्यन्ते तेऽपि यथाकुलाचारं प्राणिबलिदानं माषकुल्माषादिबलिदानं वेति व्यवस्थामाहुः। क्षत्रियादिकं प्रति कृष्णसारनिषेधस्तत्रैव--न कृष्णसारं वितरेद्विं तु क्षत्रिया-दिकः। प्रद्दत्रुष्णसारं तु ब्रह्मवध्यमवाभ्यात्। इति।

नवस्यां पूर्ववत्यूजां विधाय होसं कुर्यात् ।—नवस्यां वि हिंदानं च कर्तव्यं वै यथाविधि । जपं होमं च विधिवत्कुर्यात्तर्ज्ञ विभूतये । इति कालिकापुराणोक्तः । केचितु राजमार्तण्डे
अष्टस्यां रात्रियोगे कृतिनयमविधिर्यक्षकर्मप्रतिष्ठां इति वचनात् ।
—ग्रुम्भासुरवधार्थाय रक्तवीजो मयाऽसुरः । अष्टस्यां निहतो
देव्या रात्रो चैवारुणोद्ये । ततःप्रभृति विन्ध्याद्रौ स्थिता पूजा
प्रवर्तिका । शस्त्रार्थमन्त्रेहीतव्यं पायसं घृतसंयुतम् । मांसानि
तत्र होमार्थ मेषाद्यानि च सर्वशः । अजस्त्वेकत्तु होतव्यो रक्तवणीं विशेषतः । कृष्णवर्णश्च होतव्यो गौरित्तित्तिर एव वा ।
रोहितं मत्स्यमांसं च होतव्यं जयमीप्सता । इति धौम्यवचनाच होमस्याष्टमीकृत्यत्वेनैव प्रतीतेस्तत्रैव होमः कार्यः । तदसंभवे नवस्यामित्याहुः । अन्ये तु अरुणोद्ये विद्यमानाष्टस्यां
होममुपक्रस्य नवस्यां तत्समाप्तिः कार्या । तदसत्त्वे तु नवस्यामेव तदुपक्रमसमाप्ती कार्ये इत्याहुः । अत्र यथाकुलाचारं व्यवस्था । होमश्च जयन्तीत्यादिमन्त्रेण तिलैः कार्यः । पूजयेत्तिल-

होमेश्च द्धिक्षीरघृतादिभिः । इति देवीपुराणोक्तः । तत्रेव जयन्तीमन्त्रं प्रकृत्य-अनेनैव तु मन्त्रेण जपहोमादि कारयेत्।

डामरकल्पे तु पक्षान्तराण्युक्तानि—चण्डीसम्मातीजाण्ये होममन्त्रो नवाक्षरः। कथितः पूजनाध्याये तेन होमो भवेदिह। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः सा ताम्। अथवायं भवेद्धोमः स्होकैः स्तोत्र-निरूपितैः। इति । सप्तश्वतिस्तवरहस्ये—प्रतिश्वांकं च जुहुया-त्पायसं तिलसिंषा। इति। अत्रापि यथाकुलाचारं व्यवस्था। पूर्वोक्तकाम्यविधिवलात् । अधिकसंख्ये जपे कृते तु द्शांशेन होमः कार्यः ।---पायसं सर्पिषा युक्तं तिलैः युक्तेविभिश्रितम् । होमये डिधिवद्भत्तया द्शांशेन नृपोत्तम । इति डामरतत्रात्। होमद्रव्यान्तराण्यपि रुद्रयामले—प्रधानद्रव्यमुद्दिष्टं पायसान्नं तिलास्तथा। किंशुकैः सर्पपैः पूरैलांजदूर्वाङ्करैरपि। यवैर्वा श्री-फलेर्दिव्येर्नानाविधफलेस्तथा। रक्तचन्द्नखण्डेश्च गुग्गुलेश्च म-नोहरै:। प्रतिश्वोकं च जुहुयात्सर्वद्रव्याणि च कमात्। इति। तत्रोपसंहारे सर्वपद्श्रवणाद्वाराब्द्श्रार्थे। इति कृतपुरश्चरणस्य होमद्रव्यविधिः।

सप्तश्तीहोमप्रयोगः। इतिनयिक्रियः देवीपूजां विधाय पवित्रपाणिः सभायः प्राङ्मख उपविदय देशकालौ संकीर्य दुर्गाप्रीत्यर्थे होमं करिष्ये इति संकल्पयेत्। यहमखिकीर्णायां सनवग्रहमखिमत्यपि । कुलधर्भप्राप्तभैरवनुसिंहादिदैवत्यहोमचि-कीर्षायां मुक्तसंकलपवाक्ये नृसिंह प्रीत्यर्थे होमं च तन्नेण करिष्ये इति संकल्पयेत्। ततस्तद्ङ्गत्वेन यथाचारं गणेरापूजनपुण्याह-वाचनादि यथाकुलधर्म कृत्वा । असिन्कर्मणि आचार्य त्वां वृणे।-आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शकादीनां बृहस्पतिः। तथा त्वं मम यशेऽसिन्नाचार्यो भव सुवत । इत्याचार्यवरणं कुर्यात्। ब्रह्मवरणं कृताकृतम्। ततः अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽ भ्यर्थिता मया । सुप्रसन्नेः प्रकर्तव्यं शान्तिकं विधिपूर्वकम्। इत्यष्टी चतुरो वा ऋत्विजो वृणुयात् । ततस्तान्यथासंभवं ग-न्धादिभिः पूजयेत्। ततः प्रतिमासु प्रहपूजापक्षे तद्रयुत्तारण-माचार्यात्वगन्यतरः कुर्यात्। तत आचार्यः युचिः पवित्रपाणिः —यदत्र संस्थितं भृतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा। स्थानं त्यकत्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु। अपक्रामन्तु भृतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्। सर्वेषामवरोधेन ब्रह्मकर्म समारमे। इति होम-देशे प्राच्यादिक्षु प्रादक्षिण्येन सर्वपान्विकीर्य। शुन्चीव इति त्वेन पश्चगव्येन कुशैः संप्रोक्ष्य प्रतोन्विन्द्रमिति तृच्चेन कुशो-दकेन संप्रोक्ष्य इताञ्जिलः प्रार्थयेत् । स्वस्त्ययनं त्वार्थ्यमिति द्वाभ्याम्ग्भ्याम्। ततः स्थिण्डलाद्यग्निप्रतिष्ठापनान्तं यज्ञमान-गृह्योकिविधिना कुर्यात्।

ग्रहावाहनादि । ततस्तदेशानदिक्शितवेदिकायाां वा वश्यमाणलक्षणमण्डलेषु स्याद्यावाहनं कुर्यात्। तदाथा। प्रणवस्य परब्रहाऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्रीहडन्दः व्या-हतीनां क्रमेण जमदक्षिभरद्वाजसगव ऋषयः। अझिवायुस्यां देवताः देवीगायत्रीदेवीउण्णिक्देवीबृहत्यर्छन्दांसि सूयाद्याचा-हने विनियोगः। ततः आरुणेनं हिरण्यस्तूपः सविताञिष्टुप्। स्यांवाहने विनियोगः। ॐ आकृष्णेन० ॐ भूर्भुवःस्वः कालिङ्गदे-शोद्भव काश्यपसगोत्र सूर्येहागच्छेति प्रह्पीठमध्ये द्वाद्शाङ्खल-वर्तुलमण्डले प्राञ्जुखं सूर्यं रक्तपुष्पाक्षतैरावाह्य इहतिष्ठेति स्थाप-येत्। ततः आग्नेयं चतुरस्ने विशत्यङ्क्षे मण्डले प्रत्यङ्मुखं स्रोमं श्वेतपुष्पाक्षतैः। आप्यायस्वगौतमः सोमो गायत्री सोमावाहने वि०। ॐ आप्यायस्व०। ॐ भूर्भुवःस्वः यमुनातीरोद्भव आत्रिय-सगोत्र सोमेहागच्छेत्यादि। ततो दक्षिणे त्रिकोणत्यङ्गुले दक्षिः णाभिमुखं भौमं रक्तपुष्पाक्षतेः। अग्निर्मूर्घाविरूपोङ्गारको गायत्री अङ्गारकावाहने वि०।ॐ अग्निर्म्धा०।ॐ भूर्भु० अवन्तिदेशो-द्भव भारद्वाजसगोत्र भौमेहागच्छेत्यादि। ईशान्ये बाणाकारे चत्रकुले उद्झालं बुधं पीतपुष्पाक्षतेः। उद्घध्यध्वं सौम्यो बुध-सिष्टुप् बुधावाहने । ॐ उहुध्यध्वं । ॐ भूभुं मगधादेशो-द्भव आत्रेयसगोत्र बुधेहागच्छेत्यादि। उत्तरे दीर्घचतुरस्रे उद्-जुलं वृहस्पति पीतपुष्पाक्षतेः। वृहस्पते गृत्समदो वृहस्पति-किष्टुप् बृहस्पत्यावाहने । ॐ बृहस्पतेअति । ॐ भूर्भे ० सि-न्धुदेशोद्भव आङ्गिरसगोत्र बृहस्पते इहागच्छेत्यादि । ततः पूर्व चतुरङ्गुले पश्चकोणे शुक्रपुष्पाक्षतेः प्राङ्मुखं शुक्रम् । शुक्तः परा-

शरः शुक्रो द्विपदा विराट् शुक्रावाहने वि०। ॐ शुक्रः शुशु-कां। । ॐ भूर्यु० भोजकटदेशोद्भव भागवसगोत्र शुकेहागच्छे-त्यादि। पश्चिमे धनुषाकारे द्याङ्गले प्रताझुलं शनि कृषणपुष्पा-क्षतेः। रामग्निरिरिवििंडः रानिरुष्णिक् रान्यावाहने । ॐ राम-शिरशि०। ॐ भूर्यु० सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपसगोत्र शनैश्चरे-हागच्छेत्यादि। एवमेव नैऋत्ये शूर्पीकारे द्वाद्शाङ्कले दक्षिणा-मिमुखं राहुं कृष्णपुष्पाक्षतेः। कयानो वामदेवो राहुर्गायत्री राह्मवाहने । ॐ कयान । ॐ भूर्भे राहिनापुरोद्भव पैठी-नसगोत्र राहो इहागच्छेत्यादि । वायव्ये ध्वजाकारे षड्कुले दक्षि-णाभिमुखं केतुं धूमपुष्पाक्षतेः। केतुं कृणवन्मधुच्छन्दाः केतुर्गा-यत्री केत्वावाहने वि०। ॐ केतुं कृण्वन्न०। ॐ भूर्भु० अन्तर्वे-दिसमुद्भव जैमिनिसगोत्र केतो इहागच्छेत्यादि ॥॥ अथाधिदे-वताः। ज्यंबकंविसष्टो रुद्रोनुष्टुप् ईश्वरावाहने । ॐ ज्यम्बकं यजामहे। ॐ भू० ईश्वरेहागच्छे० सूर्यदक्षिणपाश्वें ईश्वरम्। गौरीर्मिमाय दीर्घतमोमाजगती उमावाह । ॐ गौरीर्मिमाय ० ॐ भू० उमेहागच्छेति० सोमद्क्षिणपार्श्वे उमाम् । यदकन्दो दीर्घतमा स्कन्दिकाष्ट्रप् स्कन्दावा । ॐ यद्कन्द । ॐ भू० स्कन्द्० पूर्ववद्धोमदक्षिणपार्थ्वे स्कन्दम्। विष्णोर्चकं दीर्घतमा विष्णुसिष्ट्प्। विष्णवा०।ॐ विष्णोर्नु० बुधदक्षिणपार्थे विष्णु-म्। ब्रह्मज्ञानं वामदेवो ब्रह्मा०। ॐ ब्रह्मजञ्जानं०। ॐ भू० बृहस्पतिद्क्षिणपार्थे ब्रह्माणम् । इन्द्रंबोमधुच्छन्दा इन्द्रो गायत्री इन्द्राचाह्ने० शुक्रदक्षिणपार्थे इन्द्रं। यमाय सोमं यमोयमोनु-ष्ट्रप्। यमावाहने० ॐ यमायसोमं। ॐ भू० शनैश्चरदक्षिण-पार्श्वे यमम्। मोषुणोघौरः कण्वः काछो गायत्री काछावाहने० ॐ मोषुणः परा०। ॐ भू० राहुदक्षिणपार्श्वे कालम्। उषोवाजं प्रस्कण्विश्वत्रगुप्तोबृह्ती चित्रगुप्ताचा० ॐ उषोवाजं० ॐ भू० केतुद्क्षिणपार्श्वे चित्रगुप्तम् ॥॥ अथा प्रत्यधिद्वताः। अग्नि दूतं मेधातिथिरियगीयत्री। अस्यावा० ॐ अग्निंदूतं० ॐ भू० सूर्य-वामपार्श्वे अग्निम्। अप्सुमे मेघातिथिरापोनुष्टुप् अवावाहने ० ॐ अप्सुमे० ॐ भू० आप इहागच्छतेहतिष्ठतेति सोमवामपार्थ्वे अपः । स्योनामेधातिथिर्भूमिर्गायत्री भूस्यावा । ॐ स्योना ० ॐ भू० भौमवामपार्थ्वे भूमि । इदंविष्णुमैधातिथिर्विष्णुर्गायत्री । विष्णवाबा अ इदंविष्णु अ भू बुधवामपार्थे विष्णुम्। इन्द्रश्रेष्टानि गृत्समद् इन्द्रिष्टुप्। इन्द्रावा० ॐ इन्द्रश्रेष्टानि० ॐ भू० गुरुवामपार्थे इन्द्रं। इन्द्राणीं वृषाकिपिरिन्द्राणीपङ्किः। इन्द्राण्यावा० ॐ इन्द्राणीमा० ॐ भू० शुक्रवामपार्थे इन्द्रा-णीम्। प्रजापते हिरण्यगर्भः प्रजापतिस्त्रिष्टुप्। प्रजा० ॐ प्रजा-पते० ॐ भू० शनिवामपार्श्वे प्रजापतिम्। आयंगौः सार्पराज्ञी सर्पा गायत्री। सर्पावा० ॐ आयंगोः ॐ भू० सर्पाः इहागच्छत इहतिष्ठतेति राहुवामपार्थे सर्पान्। ब्रह्मज्ञानंवामदेवो ब्रह्मात्रि-पृप्। ब्रह्मावा० ॐ ब्रह्मजज्ञानं ॐ भू० केतुवामपार्श्वेब्रह्माणम्॥ ॥ अथकतुसाहुण्यदेवताः । गणानांत्वाद्योनको गृत्समदो गणप-तिर्जगति गणपत्याः ॐ गणानांत्वाः ॐ भू० राहोहत्तरतो गणपतिम्। जातवेदसे कश्यपो दुर्गात्रिष्टुप्। दुर्गावाहने० ॐ जातवेद्से ० ॐ भू० शनेरुत्तरतो दुर्गाम्। तववायो व्यथ्वाङ्गि-रसो वायुर्गायत्री। वाय्वावा० ॐ तव वाय० ॐ भू० रवेरुत्त-रतो वायुम्। आदिद्वत्स आकाशो गायत्री। ॐ आदित्प्रत० ॐ मू० राहोईक्षिणे आकाराम्। एषोउषाप्रस्कण्वोश्विनौ गा-यत्री। अश्यावा० ॐ उषोउषा० ॐ भू अश्विनौ इहागच्छ-तमिह तिष्ठतमिति केतुद्क्षिणेश्विनौ । यद्वा विनायकादीन्पञ्च पीठोत्तरतः स्थापयेत्। वास्तोष्पतं वसिष्ठो वास्तोष्पतिस्त्रिष्टुप्। वास्तोष्यत्यावा० ॐ वास्तोष्पते० ॐ भू० उत्तरे वास्तोष्पतिम्। तत्रैव क्षेत्रस्यवामदेवः क्षेत्राधिपतिरनुष्टुप्। क्षेत्रपालावा० ॐ क्षे-त्रस्पपति० ॐ भू०। ततः इन्द्रादिलोकपालान्सूर्याभिमुखान्स्था-पयेत्। इन्द्रं विश्वामधुछन्दा इन्द्रोनुष्टुप्। ॐ इन्द्रंविश्वा० ॐ भू० इन्द्रहागच्छेत्यादि । अग्निंदृतं मेघातिथिरग्निगीयत्री । ॐ अग्निंदृतं० ॐ भू०। यमायसोमं यमोयमोनुष्ट्प्। ॐ यमाय-सोमं० ॐ भू०। मोषुणो घौरःकण्वोनिर्ऋतिर्गायत्री। ॐ मो-षुणः परा० ॐ भू०। तत्त्वायामिशुनःशेपोवरणस्त्रिष्टुप् ॐ त-त्वायामि० ॐ भू०। तववायोव्यश्वांगिरसोवायुर्गायत्री ॐ तव-वाय० ॐ भू० सोमोधेनुं गौतमः सोमः स्त्रिष्टुप्। ॐ सोमो-धेवुं० ॐ भू०। तमीशानं गौतमईशानो जगती ॐ तमीशानं० ॐ। तद्खिमित्रावरुणा० गृहा वै प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठाप्य ध्यायेत्।

मात्स्ये ग्रहध्यानानि—पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसम-द्यतिः। सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्वियुज्ञः स्यात्सदा रविः १। श्वे-ताम्बरधरः श्वेतः श्वेताश्वः श्वेतभूषणः । गदापाणिर्द्धिवाहुश्च ध्यातव्यो वरदः शशी २। रक्तमाल्यास्वरधरः शक्तिशूलग-दाधरः। चतुर्भुजो मेषगतो वरदः स्याद्धरासुतः ३। पीत-माल्याम्बरधरः कर्णिकारसमद्यतिः। खङ्गचर्मगद्यपाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः ४। देवदैत्यगुरू तद्वत्पीतश्वेतौ चतुर्भुजौ। द-ण्डिनो वरदो कार्यों साक्षस्वकमण्डलू ५।६। इन्द्रनील-द्यतिः शूली वरदो गृधवाहनः । वाणवाणासनधरः कर्तव्योऽर्क-सुतः सदा ७। करालवदनः खङ्गचर्मशूली वरप्रदः। नील-सिंहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्पते ८। धूम्रा द्विवाहवः सर्वे गदिनो विकृताननाः। गृधासनगता नित्यं केतवः स्युर्वरप्रदाः ९। सर्वे किरीटिनः कार्या प्रहा लोकहितावहाः। अङ्गुलेनो-च्छिताः सर्वे रातमष्टोत्तरं सदा । इति । नाममन्त्रेण षोडशोप-चारैः पूजयेत्। ततः चित्रवितानोपरि मण्डितग्रहवेदीशानभागे सुलक्षणं कलशं स्थापयेत् । महीद्यौरिति भूमिं स्पृष्ट्व।। ओष-धयः समिति यवान्क्षित्वा । आकलशोष्विति कलशं संखाप्य । इमंम इति जलेनापूर्य। गन्धद्वारामिति गन्धं क्षित्वा। या ओ-षधीरित्यौषधीः । ओषधयः समिति यवान् । काण्डात्काण्डा-दिति दुर्वाः । अश्वत्येव इति पञ्चपछ्वान् । स्पोनापृथिवीति सप्तमृदः। याः फिलनीरिति फलम् । सहिरतानीति पञ्चर-लानि। हिरण्यरूप इति हिरण्यं क्षिप्त्वा । युवासुवासा इति वाससावेष्ट्य । पूर्णाद्वींति पूर्णपात्रं न्यसेत्। ततस्तत्र तत्त्वाया-मीति वरुणं संपूज्य । ततः सर्वे समुद्रा इति तीर्थान्यावाह्य कलशाभिमन्त्रणं कुर्यात्। कलशस्य मुखे विष्णुरिति। कलश-प्रार्थना—देवदानवसंवादे मध्यमाने महोद्धौ । उत्पन्नोसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम् । त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्विय स्थिताः। त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्विय प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः खयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुंद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः। त्विय तिष्ठन्ति

सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्यसादादिमं यद्यं कर्तुमीहे जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु देवेश प्रसन्नो भव सर्वदा। इति।

तत आचार्योऽ शिसमीपमागत्य यज्ञमानमश्चेद् क्षिणत उपवेश्य समिह्यमादाय कियमाणे सप्तरातीहोमे देवतापरिग्रहार्थमन्वाधानं करिष्ये। असिन्नन्वाहितेग्नावित्यादि चक्षुषी आज्येनेत्यन्तमुक्तवा सवितारं सोमं भौमं बुधं बृहस्पति शुक्रं शनैश्चरं राहुं केतुं च अमुकलंख्याकाभिः अर्कपलाशखदिरापामागीपेप्पलोद्धम्बरशमी-दुर्वाकुराजातीयसमिदाहुतिभिः तत्संख्याकाभिश्चवाहुतिभिरा-ज्याद्दतिभिश्च। जपद्शांशहोमचिकीषीयां तु एता एव देवताः प्राकारितजपदशांशसंख्याकाभिस्तिलाहुतिभिरिति चदेत्। ईश्वरं उमां स्कन्दं विष्णुं ब्रह्माणं इन्द्रं यमं कालं चित्रगुसं अग्नि अपः भूमि विष्णुं इन्द्रं इन्द्राणीं प्रजापति सपीन् ब्रह्माणं । विनायकं दुर्गों वायुं आकाशं अध्विनो वास्तोष्पतिं क्षेत्रपालं । इन्द्रं अक्षि यमं निर्ऋतिं वरुणं वायुं सोमं ईशानं च एता देवताः प्रत्येकं अमुकसंख्याकाभिः समिदाहुतिभिश्चर्वाहुतिभिराज्याहुतिभिश्च। अमुकेति स्थाने प्रधाने या संख्योक्ता तन्यूनसंख्यामिह वदेत्। कवचार्गलाकीलकान्तर्गतमऋलिङ्गोक्ताः शैलपुत्र्यादिदेवताः तत्त-नमञ्जसमसंख्याभिः यथाचारं सर्पिस्तिलादिमिश्रपायसाहुतिभिः। महाकालीं प्रथमचरितान्तर्गतमन्त्रसमसंख्याकाभिः यथाचारं सर्पिस्तिलाऽऽज्यमिश्रपायसाहुतिभिः। महालक्ष्मीं द्वितीयचरिता-न्तर्गतमन्त्रसमसंख्याकाभिस्ताहशाहुतिभिः। महासरस्वतीं तृती-यचरितान्तर्गतमन्त्रसमसंख्याकाभिस्तादशाहुतिभिः। महाकालीं महालक्ष्मीं महासरस्वतीं च यथाक्रमं तत्तद्रहस्यान्तर्गतमन्त्रसम-संख्याकाभिस्तादशाहुतिभिः। श्रीनृसिंहादिदैवत्यहोमिचिकीषी-यां गृसिंहं तदीयसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रसमसंख्याकाभिस्ताहशाहु-तिभिरित्यादि यथासंभवं द्रष्टव्यम् । शेषेण स्विष्टकृतिमित्यादि प्रकृतिवत् । पात्रासाद्ने यावन्त्यः स्थाल्यश्चरुपायसाद्यथां अपे-ध्यन्ते यावन्तः सुक्सुच्यः आज्य स्थाल्यश्चाज्यहोमार्थमपेक्ष्यन्ते तावतामासादनं प्रोक्षणं च कार्यम् काले सुवाणां संमारीश्चा पर्य-मिकरणकाले आज्येन सह चरुपायसप्रमृतिसकलहोमद्भव्याणां पर्यक्षिकरणं कार्यम् । आज्यभागान्ते यजमानः साक्ष्ततज्ञलेन

त्यागं कुर्यात् । मतिमहं प्रतिद्रव्यं अष्टाविदातिसंख्याकाहृतिप-यांत्रसमिद्रव्यं चरुद्रव्यं आज्यं च आदित्याय सोमाय भोमाय वुधाय बृहस्पतये शुकाय शनेश्वराय राहवे केतुभ्यश्च नमम । संख्यान्तरचिकीषीयां अष्टाविंशतीत्यस्य स्थाने तां वदेत्। अस्-कसंख्याद्वितपर्याप्तं तदेव द्रव्यवयं ईश्वराय उमाये स्कन्दाय विष्णवे ब्रह्मणे इन्द्राय यमाय कालाय चित्रगुप्ताय—अयये अच्यः सुम्ये विष्णवे इन्द्राय इन्द्राण्ये प्रजापतये सपेंभ्यः ब्रह्मणे विनायकाय दुर्गाये वायवे आकाशाय अध्वभ्यां वास्तोष्पतये क्षेत्रपालाय इन्द्राय अयये यमाय निर्नेहतये वरुणाय वायवे सो-माय ईशानाय नमम। कवचार्गलाकीलकान्तर्गतमन्त्रसमसंख्या-काइतिपर्याप्तं यथाचारं सिपेस्तिलाज्यमिश्रपायसं तत्तनमञ्जलि-क्रोकाभ्यः शैलपुच्याद्भ्यो नमम । प्रथमचरितान्तर्गतमञ्चम-संख्याह्रतिपर्याप्तं यथाचारं सिपंस्तिळाज्यादिमिश्रं पायसं महा-काल्ये नमम । एवं हितीयचरितान्तर्गतमञ्जञ महालक्ष्म्ये न-मम । पवं तृतीय० महासरखत्येनमम । यथाऋमं तद्रहस्यान्त-र्गतमन्त्रसमसंख्याद्दतिपरिमितं द्रव्यं यथाक्रमं महाकाल्ये महा-लक्ष्में महासरखत्ये च नमम । एवं नृश्विहादिहोमेपि बोध्यम् ।

एवं प्रधानहोमोत्तरं स्विष्टकृद्दि प्रायश्चित्ताहुत्यन्तं हुत्वा बलिदानं क्रयांत्। तत्रादावस्यायतनस्य समन्ततः प्रागा-दिक्रमेण दिक्पालेभ्यो बलीन्द्दात् । त्रातारिमन्द्रं गर्गइन्द्र-खिष्टुप्। इन्द्रश्रीत्यर्थं विद्याने विनियोगः ॐ त्रातारिमन्द्रं०। इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एष माषभक्तबिर्नमम । भो इन्द्र अमुं वींल गृहाण दिशं रक्ष सकुदुम्बस्य यजमानस्यायुःकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता भव इति सपुष्पाक्षतं जलं त्यजेत्। अग्रेप्येवं सर्वत्र। असिंदुतं काण्वोमेधातिथिरसिर्गायत्री० असिंदुतं०। असपे सा-जायेत्यादिपूर्ववत्। यमायसोमं वैवस्वतो यमोयमोनुषुप्। मो-षुणो घौरः कण्वो निर्द्धतिर्गायत्री। तत्त्वायामिशुनःशेपोवरुण-सिष्टुप्। तद्यवायो व्यथ्यो वायुगायत्री। सोमोधेनुं गौतमः सौ-मिखिषुप्। तमीशानं गौतम ईशानो जगती०। अथ ग्रहबलयः। तत्र पूर्वे आरुणोनहिरण्यस्तूपः सविता त्रिष्टुप् सवितृभीत्यर्थे ।

आकृष्णेन । आदित्याय साङ्गाय सपरिवाराय ईश्वराग्निरूपाधि-द्वताप्रत्यधिद्वतासहितायेत्यादि । भो सवितरिमं बार्छ गृहाण मम सकुदुम्बस्यायुःकर्ता० भवेति । ततो वेद्याग्नेये -- आप्याय-स्वगौतमः सोमो गायत्री सोमाय० उमानूपाधिदेवताप्रत्यधिदे-वतासहितायेत्यादि । ततो दक्षिणे अग्निर्मूर्था विरूपोङ्गारको गायत्री भौमाय० स्कन्दभूमिरूपाधिद्वताप्रत्यधिद्वतासहिताये-त्यादि । ततः ईशान्ये — उहुध्यध्वं सौम्यो बुधिस्त्रष्टुप् बुधाय० नारायणिव जुरूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितायेत्यादि उत्तरे—बृहस्पतेगृतसमदोबृहस्पतिसिष्टुप् बृहस्पतये साङ्गाय ब्रह्मेन्द्ररूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितायेत्यादि । ततः पूर्वे— शुक्रःपराशरःशुक्रोद्धिपदा विराट् शुक्राय० इन्द्रेन्द्राणीरूपाधि-देवताप्रत्यधिदेवतासहितायेत्यादि । ततः पश्चिमे---शमग्निरिरि-म्बिठिः शनिरुष्णिक् शनये साङ्गाय यमप्रजापतिरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासहितायेत्यादि। ततो नैर्ऋत्यां कयानो वामदेवो राहुर्गायत्री राहवे साङ्गाय कालसर्परूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवता-सहितायेत्यादि । ततो वायव्ये-केतुं कृणवन्मधुच्छन्दाः केतवो गायत्री केतुभ्यश्चित्रब्रह्मरूपाधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितेभ्यः । मो केतवः इमं सदीपं माषभक्तबाँछ गृहीध्वं मम सकुदुम्बस्य आयुःकर्तारः क्षेमकर्तारः पुष्टिकर्तारस्तु० रोभवत । अथ वेद्यत्त-रतो गणपत्यादिपञ्चकस्य। गणानांत्वा गृत्समदो गणपतिर्जगती गणपतये साङ्गाय सपरिवाराय ऋदिवुद्धिसहितायेमं विलं । जातवेदसे कश्यपो दुर्गात्रिष्टुप् दुर्गाये साङ्गाये सपरिवाराये सा-युघाये सराक्तिकाये इमं माषभक्तबर्छि० भो दुर्गे अमुं माषभ-क्तविंह गृहाण मम सकुटुम्बस्यायुःकत्रीं क्षेमकत्री शान्तिकत्रीं पुष्टिकर्जी भव। वायोशतं गौतमोवामदेवो वायुरनुष्टुप् वायवे०। आदिद्वत्सआकाशो गायत्री आकाशाय०। एषोउषा प्रस्कण्वो-श्विनौ गायत्री। आश्विभ्यां साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायु-धाभ्यां सराक्तिकाभ्यां इमं भाषभक्तबाँछ । भो अश्विनौ इमं बिंछ गृहीतं मम आयुःकर्तारौ क्षेमकर्तारौ शान्तिकर्तारौ पुष्टि-कर्तारौ तुष्टिकर्तारौ भवतम्। वास्तोष्पते वसिष्ठो वास्तोष्पति-स्त्रिष्टुप् वास्तोष्पतय इत्यादि०। ततः क्षेत्रपालाय कुङ्कुमादिरकं

रक्तपुष्पादियुक्तं सद्पिपं सद्क्षिणं माषभक्तविं द्द्यात्—क्षेत्रस वामदेवः क्षेत्रपालोऽनुष्ट्प्। क्षेत्रस्पपतिना० क्षेत्रपालाय भूतप्रे-तिपशाचराक्षसशाकिनीडाकिनीचेतालादिपरिवारयुतायेमं माष-भक्तबिं कुङ्कमपुष्पयुतं सदीपं सताम्बूळं सदक्षिणं समर्पयामि। भो क्षेत्रपाल | अमुं बिलं गृहाण इत्याद्यक्त्वा—बिलं गृह्-न्तिवमं देवा आदित्या वसवस्तथा। मरुतोऽथाभ्विनौ रुद्राः सु-पर्णाः पन्नगात्रहाः। असुरा यातुधानाश्च पिशाचा मातरो गणाः। शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः । जुम्भकाः सि-द्धगन्धर्वा नागा विद्याधरोरगाः। दिक्पाला लोकपालाश्च ये चान्ये देवतागणाः। जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः। मा विधं मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः । सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः । भूतानि यानीह वसन्ति तानि बिंछ गृहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्। अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यत्र नमोस्तु तेभ्यः ] ततस्तस्य द्राद्रेण दुर्बोह्मणेन वा बहिर्देशं नयनं कारयेत्। नयनदेशे यथाचारमद्भिः प्रोक्षेत्। शान्तापृथिवीति । ततो हस्तौपादौ प्रक्षाल्याचामेत् । तत आचार्यः सुचि द्वादशगृहीतमाज्यं गृहीत्वा यथाचारं वस्त्रचन्द-नादिभूषितं नारिकेलादिफलं तदुपरि निधाय यजमानेन सपती-केनान्वारव्धिस्तष्ठनपूर्णाहुति जुहुयात्। समुद्रादृभिरिति तृचस्य गौतमो वामदेवोऽशिसिष्टुप्। पूर्णाहितिहोमे०। समुद्रादू०। वयं नाम०। चत्वारिशृङ्गा०। मूर्घानं वार्हस्पत्यो भारद्वाजोग्नि-स्त्रिष्टुप्। मूर्धानन्दि०। पुनस्त्वादित्यारुद्रावसवोग्निस्त्रिष्टुप्। पूर्णा० । पूर्णाद्विविश्वेद्वाः शतऋतुरनुष्टुप् । पूर्णा० । सप्तते अग्ने सप्तवानिम्नर्जगती। पूर्णा०। धामंते गौतमो वामदेवभापो-जगती पूर्णाहुतौ वि०। ऊर्भिस्वाहेति। यजमानः अय्रये चसु-रुद्रादित्येभ्यः शतकतवे सप्तवतेश्चयेऽद्राश्च नमतेति त्यजेत् । ततः पूर्णपात्रविमोकः सर्त्विक्साचार्यो यजमानः संस्थाजपेनोपतिष्ठे। आचार्यः परिस्तरणान्यपसार्याग्न्यार्चनान्तं कुर्यात्। ततो ग्रहक-लशोदकेन सर्तिवदुदङ्गुखो दुर्वापल्लवहस्तस्तिष्ठन्नाचार्यः प्राङ्मखं यजमानं वामभागासने पत्नीसहितं पुत्रादिसहितमभिषिश्चेत्। समुद्रज्येष्ठा इति चतस्णां वसिष्ठ आपिकाष्ट्रप्। त्रायन्तामिति तिस्णां सप्तर्थ आपोनुष्टुप् । अभिषेकेवि० । सुरास्तामभिषिअन्तित्वत्यादिपौराणमञ्जेश्चामिषेकं कुर्यात् । अभिषेकान्ते सुस्नातौ
दम्पती श्वेतानि वासोगन्धमाल्यानि धृत्वाऽग्नेः पश्चादुपविशतः
पत्नी दक्षिणतः । यजमानो मानस्तोक इति विभृति धृत्वा आचायादीन्गन्धपुष्पादिमिः संपूज्य आचार्याय धेनुं ऋत्विग्म्यो हिरण्यं अन्येभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यो भूयसी दक्षिणां दत्त्वा स्थापिताग्यादिदेवताः पञ्चोपचारैः संपूज्य । उत्तिष्ठब्रह्मण० । यान्तुदेवगणा
इति विस्तृज्य । प्रतिमाः सोपस्करा आचार्याय समर्प्य । गच्छ
गच्छ सुरश्रेष्ठेत्यांग्नं विस्तृज्य । दशावरब्राह्मणभोजनं कृत्वा विष्णुं
स्मृत्वेश्वरार्पणं कुर्यात् । इति होमः ॥ ॥ प्रात्यहिकं कुमारीपूजनादि कृत्वा पूजोपदेष्ट्रे वस्त्रयुग्मं यथाशक्ति दक्षिणां च दद्यात् ।—नवम्यां पूर्ववत्यूजा कर्तव्या भूतिमिच्छता । दक्षिणां वस्म्युग्मं च आचार्याय निवेदयेत् । इति मात्स्यस्कात् ।

अथा विसर्जनकालः। तच दशस्यां कार्यम्।—निहते रावणे वीरे नवम्यां सकलेः सुरैः । विशेषपूजां दुर्गायाश्चके ळोकपितामहः। ततः संप्रेषिता देवी दशम्यां शारदोत्सवैः। इति कालिकापुराणात् उदाहतभविष्यवचनाच । रुद्रयामले-द्राम्यामभिषेकं च कृत्वा मूर्ति विसर्जयेत् । इत्युक्तेः। अत्र विशेषो धवलनिबन्धे—अन्त्यपादो दिवा भागे श्रवणस्य यदा भवेत्। संप्रेषणं तदा देव्या दशम्यां तु पुनिद्वा। इति। दिन-द्वये द्रामीसत्त्वे पूर्वद्राम्यां अवणान्यभागयोगे तत्रैव विसर्जनं कार्यम् । तत्र तद्योगाभावे तु परदशम्यामेव तत् । परिदने द्शस्यभावे तु पूर्वद्शस्यां नक्षत्रयोगे सति असति वा कार्यम्। पूर्वदिने नक्षत्रयोगानुरोधेन कियमाणविसर्जनेन पूर्वाह्य इत्या-शयेनोक्तं राजमार्तण्डे—निर्माल्यं तु श्रवणद्शमी वासरान्ते तु जहवा इति श्रवणदशमीभ्यां युक्ते दिनान्ते निर्माल्यत्यागेन देवी-विसर्जनमुपलक्ष्यते । दिनद्वयेऽपि नक्षत्रयोगसत्त्वासत्त्वयोस्तु नक्षत्रयोगप्राशस्यं प्रातःकालप्राशस्यं चाभिप्रेत्योक्तं ह्रपनारा-यणीये। दशस्यां प्रातःसंप्रेषयेदिति।

अथ विसर्जनम् । देवीं पूर्ववत्संपूज्य प्रणम्य कृताञ्चलिः देवीमीक्षमाणस्तद्रप्रततिष्ठन्स्तुवीत ।—दुर्गो शिषां शान्तिकरीं

ब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम् । सर्वेहोकप्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशि-वाम्। मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्। विश्वे-श्वरीं विश्वमातां चण्डिकां प्रणमास्यहम् । सर्वारोग्यमयीं देवीं सर्वरोगभयापहाम्। ब्रह्मेशविष्णुसहितां प्रणमामि सद्। उमाम्। विनध्यक्यां चिनध्यनिलयां दिव्यक्याननिवासिनीम् । योगिनीं योगमातां च चण्डिकां प्रणमास्यहम् । ईशानमातरं देवीमीश्व-रीमीश्वरियाम्। प्रणतोसि सदा दुर्गा संसाराणवतारिणीम्। इत्यादिस्तोत्रेः स्तुत्वा महिषद्गीत्याद्यक्रोकचतुष्टयेन संप्रार्थ-विधिहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं यद्धितम्। पूर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान्महेश्वरि । मातः क्षमस्वेत्युक्तवा । ॐ दुर्गायेनमः इत्येशान्यामेकपुष्पनिक्षेपेण विसर्जयेत्। ततो सृदादिप्रतिमासत्वे स्रोतिस तत्प्रवाहणं कर्तुं कलशमुत्थापयेत्। तत्रमन्त्रः जिष्ठ देवि चण्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च। कुरुष्व मम कल्याणमप्राभिः राक्तिभिः सह। गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थाने देवि चण्डिके। वज स्रोतोजले वृद्धै तिष्ठ गेहे च भूतये। इति। अथ गीतवा-द्यमन्त्रघोषैः स्रोतोजलं नीत्वा स्रोतिस प्रवाहयेत्। तत्रमन्तरः— दुर्गे देवि जगन्मातः खस्थानं गच्छ पूजिते। संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै। इमां पूजां मया देवि यथाशक्ति निवेदि-ताम्। रक्षणार्थे समादाय वज स्थानमनुत्तमम्। इति। ततो गृहमागत्य हस्तो पादौ प्रक्षात्य आचम्य पूजास्थाने सपरिवारो यजमानः समुपविशेत्। तं ब्राह्मणाः स्थापितकलशोदकेन पूर्वो-क्तमन्त्रेरभिषिश्चेयुः। दुर्गापूजाप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थं यथाराकि दक्षिणां द्रवा ब्राह्मणान्मोजयित्वा बन्धुभिः सह भुञ्जीत ।

नचरात्रपारणानिर्णयः। यद्दिने विसर्जनं तत्रैव नियम-त्यागस्योचितत्वाद्विसर्जनोत्तरं तद्दिन एव पारणं कार्यम् । प्रतिपदादिपूर्णान्तं वृद्धिभेदेन पूजयेत् । इति धौम्यवचिस पूर्णापद्वाच्यायां दशस्यां पूजारूपवतान्ते अवणाद्भतान्ते पार-णौचित्यादिति । अन्ये तु सत्यपि दशस्यां विसर्जनविधौ नव-स्यामेव पारणं कार्यम्—आश्विने गुक्रपक्षे तु नवरात्रमुपोषितः। नवम्यां पारणं कुर्याद्दशमीसहिता न चेत्। इति ब्रह्माण्डपुरा-णात्। रुद्रयामलेऽपि—नवस्यां पारिता देवी कुलवृद्धि प्रय-

च्छति। द्राम्यां पारिता देवी कुछनारां करोति हि। तसासु पारणं कार्यं नवस्यां विवुधाधिप। इति नवमीप्रशंसाद्शमीनि-न्दापूर्वकं नवस्यां पारणाविधिश्रवणाच । तत्रेव — जिकालं पू-जनं कुर्यात्प्रत्यहं भक्तिततपरः। अष्टम्यां जागरं चैव महापूजन-पूर्वकम् । होमं कुर्यान्महारात्रे बिलद्वानं च माध्यव । प्रातर्वे पारयेदेवीं व्राह्मणान्भोजयेत्तथा। कुमारीणां पश्चकं च संभोज्य विविधानकैः । स्वयं च पारणं कुर्याद्रात्रौ जागरणं तथा। द्राम्यामभिषेकं च कृत्वा मूर्ति विसर्जयेत्। इत्यष्टमीद्रामीम-ध्यमदिने पारणाप्रतीतेश्च। न चैवं-शुक्कप्रतिपद्रारभ्य याचात्स्या-न्नवमीतिथिः। इत्यादि वचःसु वतस्य नवमीपर्यन्तत्वप्रतीतिर्वि-रुध्येतेति वाच्यम्। पारणारूपाङ्गस्य वतप्रयोगावहिर्भावेन चर-माङ्गत्वेन च वते नवमीपर्यन्ततायाः सुनिर्वाहात्। वस्तुतस्तु पुजाया एव वतत्वेन तस्याश्च प्रधानभूताया नवस्यामिप स्तत्वेन फलिसंस्कारोपवासाभावेऽपि नवमीपर्यन्तत्वाक्षतिरित्याहः । अ-त्रैवं व्यवस्था—प्रथमदिने खल्पाष्टमीयुक्ता नवमी, द्वितीयदिने पारणापर्याप्तनवमीयुक्ता दशमी तहितीयदिने च पूर्वोक्ति विसर्ज-नार्हतापादकनक्षत्रयोगवती दशमी तदोक्तनिर्णयानुसारेणाष्ट्रमी-नवस्यपवासयोः पूर्वदिने सिद्धत्वाद्वशिष्टनवस्यां पारणं निवि-वादम्। संगच्छन्ते च तद्भिप्रायेण नवमीविधयो द्शामीनि-षेधा अष्टमीद्शमीमध्यद्निपारणाकर्तव्यतावेद्कवचांसि च। संगच्छते च दशमीमिश्रितनवमीनिषेधोऽप्यत्रैव नवस्यां भोजन-समास्यभित्रायेण। यदात्ववशिष्टनवमीदिन एव दशमीनक्षत्रायो-गादिना विसर्जनाहता तदापि विसर्जनोत्तरं पारणिमिति निर्वि-वादम् । यदा तु पूर्वदिने सप्तमीवेधरहिता षष्टिद्णडातिमका अष्टमी परिद्ने अष्टमीरोषसंयुक्ता नवमी तिहृतीयद्ने नवमी. शेषसंयुक्ता शुद्धा वा दशमी तदा तत्परिदने दशस्याः सत्वेऽिष नवमीयुक्तद्शम्यामेव विसर्जनपारणे विधेये । नवमीपूजायाः संधिपूजायाश्च पूर्वदिन एव सिद्धत्वात्। यदा तु प्रथमिद्ने अ-ष्टमी द्वितीयसूर्योदयात्पूर्व मुहूर्तद्वयादिपरिमाणा स्वल्पा चा पर-दिने च नवमी षष्टिइण्डात्मिका द्वितीयदिने नवमीशेषसंयुक्ता द्शमी तत्रापि तत्परदिने दशमीसत्त्वेऽपि नवमीयुक्तद्शस्यामेव

विसर्जनपारणे। उक्तहेतोः तिथिमूलस्य कृत्यानहत्वाच। यदातु तिस्रोपि तिथयस्तत्ति तत्तत्रत्याहीस्तदा पूर्वोदाहतवचनहै-धाहाक्षिणात्यानां नवस्यामेव पारणाचारदर्शनात्प्राच्यानां तु द्-द्याम्यामेव तह्रीनात् सांवत्सरिके पार्वणेकोहिएविधिविरोधे वि-शानेश्वरोक्तव्यवस्थावदिहापि यथाचारमेव व्यवस्थोचिता। इति।

अथ सूतके स्त्रीकतृकपारणायां च विशेषः। पारणाहे द्विचिधसूतकप्राप्ती तु ब्राह्मणद्वारा नवस्यामेव होमं कारियत्वो-चितकाले पारणं कृत्वा सूतकान्ते ब्राह्मणभोजनदाने कुर्यात्। स्तके पारणं कुर्याभवस्यां होमपूर्वकम्। तद्नते भोजयेद्विपा-न्दानं द्याच शक्तितः। इति रुद्रयामलोक्तेः।—काम्योपवासे प्रकान्ते त्वन्तरा सृतसूतके। तत्र काम्यवतं कुर्याद्दानार्चनिवव-र्जितम्। इति माधवोदाहतकौर्भवचनाच। अर्चनं स्वयं न कार्य-मित्याशयकमेतत्। नित्यपूजनस्य बाह्यणद्वारावश्यकर्तव्यत्वात्। पवं रजस्वलयापि काले पारणं कृत्वा गुड्युतरं दानादि का-र्थम्।--प्रारब्धदीर्घतपिस नारीणां यद्गजो भवेत्। न तत्रापि वतस्य स्यादुपरोधः कदाचन । इति माधवीये स्तत्यवतोक्तेः । यसु—नियमस्था यदा नारी प्रपश्येदन्तरा रजः। उपोष्येच तु ता रात्रीः कात्वा शेषं चरेद्रतम्। इति । तत्रोपोष्यैवेति पर्डि-श्वतिरित्येव म्यादितिवदेवकारोपनिवन्धेनानुवादः प्राध्यपेक्षः स विधवाविषयः। अतः सात्वेत्यादिविधिरपि तद्विषय एव । न च पूर्ववाक्ये दीर्घतपोग्रहणाददीर्घतपोरूपेकाहोपवासविषयमेत-दित्युक्तम्। नक्ताद्यपेक्षयैकाहोपवासस्यापि दीर्घत्वात्। इति पारणानिर्णयः।

अथ नवरात्रे दातचण्ड्यादिविधानेन देव्या आराधनं चि-कीर्षे प्रति तद्विधानं प्रदर्शयामः । रुद्रयामले—शतचण्डीवि-धानं तु प्रोच्यमानं ऋणुष्व तत् । सर्वोपद्रवनाशार्थं शतचण्डीं समारभेत्। षोडशस्तम्भसंयुक्तं मण्डपं पछवोज्वलम्। चतुःको-णयुतां वेदीं मध्ये कुर्याद्विधानतः। पक्षेष्टकाचितां रम्यामुच्छाये हस्तसंमिताम्। पञ्चवर्णरजोभिश्च कुर्यान्मण्डलकं शुभम्। पञ्च-वर्णवितानं च किङ्किणीजालमण्डितम्। आचार्येण समं विप्रा-न्वरयेद्दश सुवतान्। ईशान्यां स्थापयेत्कुम्भं पूर्वोक्तविधिना हरे।

वारण्यां च प्रकर्तव्यं कुण्डं लक्षणलिक्षतम्। मूर्ति च देव्याः कुर्वीत सुवर्णस्य पलेन वै। तद्धेंन तद्धेंन तद्धेंन महामते। अष्टाद्शाः भुजां देवीं कुर्योद्वाऽष्टकरामिष्। पष्टकूलयुगच्छन्नां वेदिमध्येः निधापयेत्। देवीं संपूज्य विधिवज्ञपं कुर्युदेश द्विजाः। दशावरा इत्यर्थः। शतमाद्ये शंपुरां चान्ते जपेन्मन्नं नवार्णकम्। चण्डी-सप्तश्तीमध्ये संपुरांऽयमुदाहतः। एकं हे त्रीणि चत्वारि जपेदि-नचतुष्टयम्। रूपाणि कमशस्तद्वत्पूजनादिकमाचरेत्। पश्चमे दिवसे प्रातहोंमं कुर्योद्विधानतः। गुद्धं च पायसं दूर्वा यवान्युक्रतिलानिष। चण्डीपाठस्य होमं तु प्रतिश्लोकं दशांशतः। होमं कुर्योद्वहादिभ्यः समिदाज्यचरून्कमात्। हत्वा पूर्णाहुतिं द्याद्विप्रेभ्यो दक्षिणां कमात्। किपलां गां नीलमणिं श्वेताश्वं छत्रचामरे। अभिषेकं ततः कुर्युर्यजमानस्य ऋत्विजः। एवं कृतेऽमरेशान सर्वसिद्धः प्रजायते। इति रुद्रयामलोक्तं शतचन्त्रिक्षानम्।

डामरकरपे—ज्ञातचण्डीविधानं हि यथाचत्कथयाम्यहम्। सुघोरायामनावृथ्यां भूकम्पे च सुद्राहणे । परचक्रभये तीने क्षयरोग उपिथते । राजवादादिकार्येषु आपत्स सुतजन्मि। महोपघातनाशाय पञ्चविंशतियोजने । देशे सर्वत्र शान्त्यर्थ शतचण्डीमिमां जपेत्। शिवाभ्याशे शुभे देशे चतुर्हारं सुतो-रणम्। पताकालंकृतं कुर्यानमण्डपं वेदिभूषितम्। तत्र कुण्डं प्रकत्यमुक्तलक्षणसंयुतम् । सदाचाराः कुलीना ये हीमन्तः सत्यवादिनः । चण्डिकापाठसंपूर्णा द्यावन्तो जितेन्द्रियाः । ईरुकक्षणसंयुक्ता दम्भमोहविवर्जिताः । द्रा विप्रान्समभ्यर्थ महालक्ष्मीस्वरूपिणः । मधुपर्कविधानेन यथावत्तद्भदास्यहम्। श्रीपणीं वृक्षपीठानि हस्तमात्राणि मानतः। अष्टाङ्कलसमुच्छाय-सहितानि समानि च। सुवः सूचा समायुक्तः खादिरो लक्ष-णान्वितः। सप्तविद्यतिद्रभाणां विष्टरो ग्रन्थिमूपितः। विष्टरे स-र्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीर्तितम् । सुखोष्णोदकसंयुक्ताः पाद्यार्थे ताम्रभाण्डिकाः । शङ्खाश्चार्घप्रदानाय गन्धपुष्पफलान्विताः। दुर्वोदकसमायुक्ताः स्थापनीयाः पृथकपृथक् । ताम्रपात्राणि च तथा जलपूर्णानि सर्वदाः । आचमनीयार्थानीमानि । मधुपकाय

कांसादि द्धिमध्वाज्यपूरितम्। महाहीणि च वस्त्राणि सुद्रिका भूषणानि च। मयूरपत्रछत्राणि सोष्णीषाणि समाहरेत्। पादुका आहरेतत्र ताम्रभूषणभूषिताः। अन्यत्स्मातं तद्प्युक्तं मधुपर्कस्य पूजने। शतचण्डीमखे कृत्वा प्रयत्नेन समाहरेत्। सार्तेन वि-धिना सर्वे मधुपर्केण पूजनम्। इत्वा फलमवामोति महायज्ञा-हणोपमम्। अन्येभ्यो मधुपर्कस्य विष्रेभ्यो यत्त्रपूजनम्। तस्मा-द्रिगुणितं द्दादाचार्याय तु पूजनम् । अचितास्ते द्विजश्रेष्ठाः खंतुष्टाः पूर्णमानसाः। यज्ञमानं सपतीकं सुतवन्धुसमन्वितम्। उपवेरयासने पुण्यैः कुशाश्रेरुपभूषिते । वेदमन्त्राक्षरैः पूर्ण कु-र्युस्ते स्वस्तिवाचनम्। इतस्वस्त्ययनो विभेवेद्वाद्त्रिनः स्वनैः। चिण्डकामण्डपं यायात्परिवारविभूषितः । पश्चिमद्वारमार्गेण प्रविश्य ऋतुमण्डपम् । द्दाति पूजनेऽनुशां देशिकस्य कृता-अलिः। देशिक आचार्यः। देशिकः सर्वमन्त्रज्ञो नवभिन्नाह्मणैः सह। नवग्रहांश्च दिग्देवीलोकपालसमन्वितान्। दिशापालांश्च संपूज्य कलशं खाप्य पूज्य च। मण्डपस्य चतुर्दिशु द्त्वा भूत-बर्लि वहिः। मण्डपे कलशो हो हो हारि हारि निवेशयेत्। गङ्गादितोयसंपूणों चाम्रपछवशोभितो । उपस्पृश्योदकं ध्यात्वा चिण्डकां देववन्दिताम् । उपविश्यासने वेद्यां वद्धा पद्मासनं हृदम्। प्राणायामिवयुद्धातमा देशिकः युभलक्षणः। चण्डिका-पूजनं कुर्याहिरोषेण समन्वितम् । कस्तूरीकुङ्कमोपेतं सकपूरं सचन्दनम्। पलइययुतं सर्वमनुलेपनमाहरेत्। दिव्यवस्रमलं-कारं हेमगद्याणकत्रयम् । लक्षपुष्पचतुर्थोरां गुगगुलं च पलइ-यम्। दीपानां विंशतिश्वाष्टी मण्डपे जपसाधनम्। कुडवी ही हिविष्यानं नैवेदां सरसं शुचि। ताम्बूलानां सकपूरं शतद्वयम-नुत्तमम्। नवचण्डीविधानोक्तं महालक्ष्मीप्रयूजनम्। नवभिर्वा-हाणैः सार्धे हत्वाचार्यो हिजोत्तमः । द्राति नवविप्रेभ्य आ-चार्यश्चिष्डिकामयः। कार्यं जप्यप्रसिद्ध्यर्थमनुक्षां मानपूर्वकम्। ततोऽनुज्ञामनुप्राप्य वेद्यामाचार्यसिवधो । मृद्धासनेषु संतुष्टा उपविष्टाः सुनिश्चलाः। न्यासध्यानसमायुक्ता नासात्रस्यावलो-किनः। सुगन्धिपुष्पमालाढ्याश्चण्डिकाचरितत्रयम्। सरहस्यमृ-षिच्छन्दोदेवताशक्तिसंयुतम्। वीजतत्वसमोपेतमुपांशुगणसंयु-

तम्। जपेयू रूपमेकेकं मोनिनस्यक्तमत्सराः। समुत्थाय ततः कुर्युरेकेकं ते प्रदक्षिणम् । चण्डिकां तु नमस्कारैः परितोष्य पुनः पुनः। उपविश्यासनेधूकैः स्होकैः सर्वार्थसाधनैः। प्रार्थ-येयुः प्राथ्येफलं महालक्ष्मीं हढवताः । कुमार्यो द्शसंख्याता भोज्या वित्रा द्शोत्तमः । महाकालीमहालक्ष्मीसरस्वत्या जपं जपन्। भोजयेत्परया भत्तया देशिकादि दश हिजान्। ततो बन्धुसमायुक्तो भुक्षीयाद्यज्ञकृत्पुमान् । सत्कथाभिः सुगीतेश्च सर्ववादित्रनिः स्वनैः। पूजनैः प्रेक्षणेश्चैव वेदपाठैर्निशां नयेत्। द्वितीये दिवसे सात्वा विधिवते दिजा द्या । चण्डिकातर्पणं कुर्युः संपूर्णे ध्यानपूर्वकम्। सर्वे पृथकपृथकृत्वा दिग्देवीपूजना-दिकम्। बहिर्भूतबलिं द्त्वा कृत्वा देव्याः प्रदक्षिणम्। पुष्पा-गारे महारम्ये स्वस्वमासनमास्थिताः। जयन्ती जय चण्डीति यावद्गीप्रपूजनम्। पूर्वसारपूजनात्कुयीहिगुणं पूजनं कमात्। आचार्यः सुस्थितः शान्तश्चणिडकायाश्च तोषणम् । कृते तु पूजने विषा जपेयुर्द्धिगुणं जपम्। द्विगुणं तु प्रकर्तव्यं कुमारीद्विजपूज-नम्। कार्यश्च जागरो रात्रौ युक्तेः सर्वेमहोत्सवैः। चण्डिका-पूजनं जाप्यं कुमारीद्विजभोजनम्। तृतीयेऽहनि कर्तव्यं त्रिगुणं च सजागरम् । चतुर्थे दिवसे सर्वे सम्यक्कार्ये चतुर्गुणम् । महा-जागरणोपेतं होमः स्यात्पश्चमेऽहनि। पायसं सर्पिषा युक्तं तिलैः शुक्केविंमिश्रितम्। जुहुयादुक्तविधिना द्शांशेन नृपोत्तम। ह-द्राध्याये यथा होमो मन्त्रेणेकेन साध्यते। चण्डीसप्तरातीजाप्ये होममन्त्रो नवाक्षरः। कथितः पूजनाध्याये तेन होमो भवेदिह। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स ताम्। अथवायं भवेद्धोमः स्रोकैः स्तोत्र-निरूपितैः। अथवेत्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः। जपहोमे सुसं-पूर्णे दिग्देवीनां शतं शतम्। होतव्यं नाममन्त्रेश्च हविषा तेन साद्रम्। शतं शतं क्रमाद्देयमाज्यं चरुसमित्तिलाः। शहेभ्यो वैदिकैर्मन्त्रेः फलं पुष्पं रातं रातम्। लोकपालान्दिशापालान्होमे सिर्पःसिमित्तिलान्। आचार्यादिद्विजाः सर्वे जुहुयुश्च शतं शतम्। होमे संपूर्णतां प्राप्ते नमस्हत्वेष्टदेवताम्। चण्डिकां देवदेवाना-

१ प्रोक्षणेश्वेव । २ भोजन ।

मृषीणां वन्दितां पराम् । स्तम्भद्वये सुवं कृत्वा यजमानः खळं-कृतः। घृतकुरभशतांशेन द्द्यात्पूर्णाहुर्ति स्वयम्। सूर्थानं मन्त्र-पाठेन नवाक्षरमयेन च। प्रादानं मार्जनं चाद्यं नवदुर्गाविधान-वत्। जपं हुतं समावेद्य चण्डिकाये मनोरथान्। ब्रह्मणे निष्क-षट्टं च द्द्याहोमिथुनइयम्। यस्याः प्रभावमतुलं श्लोकमुक्त्वा कृताञ्जिलः। द्द्याद्गोमिथुनान्यष्टावाचार्याय च भक्तिमान्। चतु-विंशतिसंख्याके हमगद्याणकेः सह । एकेकमत्र विप्रेभ्यो द्या-द्रोमिथुनं समम् । निष्कत्रयसमायुक्तं वस्त्रालंकारभूषितम्। खुिथतं स्वासने शान्तं यजमानं महोत्सवम् । कुङ्कमाकाक्षता दूर्वाः सुगन्धं चन्दनं द्धि । आद्यादाय ते विप्रा आचार्यश्च सुपूजितः। स्तोत्राणां च चतुणां तु महालक्ष्मीपरायणाः। एकैकं श्रोकमुचार्य द्युराशिषमुत्तमाम्। सभार्यः ससुतः पूर्णो लब्धा-शीर्वादमङ्गलम् । रत्नपुष्पाञ्जलि दद्याचिण्डिकायै विसर्जनम्। भूरिदानं ततो द्द्यात्पुण्यवादित्रनिः स्वनैः। प्रविशेच्छान्तिपाठैश्च तोरणाढ्यं स्वमालयम्। शतचण्डीविधानस्य कृतेन सुकृतेन हि। महालक्ष्मीस्तद् तसौ त्रेलोक्यसुखमुत्तमम् । प्रयच्छतीत्यित्रम-स्रोकगतिकयाया अत्रानुषङ्गः । यद्यत्कार्यं समुद्दिश्य कियते शतचिषडका। तच्च तस्य महालक्ष्मीः सत्यमाशु प्रयच्छति। इति डामरोक्तरातचण्डीविधिः।

सहस्रचणडीविधिः रुद्रयामले—सहस्रचण्डी विधिवच्छ-णु विष्णो महामते। राज्यभ्रंशादिपकृत्य। इत्यादिविविधे दुःखे क्षयरोगादिने भये । सहस्रचण्डी कार्या तु कुर्याद्वा कारये-त्तथा। जापकास्तु रातं प्रोक्ता विराद्धस्तश्च मण्डपः। भोज्याः सहस्रं विप्रेन्द्राः शतं गावश्च दक्षिणा । गुरवे द्विगुणं देयं शय्या-दानं तथैव च। सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वं च मनोहरम्। पञ्चनिष्कमिता मूर्तिः कर्तव्या परिमाणतः । अष्टाद्शभुजा देवी सर्वायुधविभूषिता। अवारितानं दातव्यं सहस्रं प्रत्यहं विभो। शतं वा नियताहारः पयःपानेन वर्तयेत्। एवं यश्चण्डिकापाठं सहस्रं तु समाचरेत्। तस्य स्यात्कार्यसिद्धिस्तु नात्र कार्या विचारणा। इति।

अथात्रैव नवरात्रे नृपं प्रति विहितं लोहाभिसारिकं कर्म

निर्णयामृते भविष्योत्तरे—जयाभिलाषी नृपतिः प्रतिपत्त्रमृति क्रमात्। लोहाभिसारिकं कर्म कारयेद्यावद्ष्यमा। प्रागुद्कप्रवणे देशे पताकाभिरलंकतम्। मण्डपं कारयेहिव्यं नवसप्तकरं वर-म्। वोडराहस्तप्रमाणिमसर्थः। आग्नेय्यां कारयेत्कुण्डं हस्त-मात्रं सुशोभनम्। मेखलात्रयसंयुक्तं योन्याश्वत्थद्लाभया। रा-जिचिहानि सर्वाणि शस्त्राण्यस्त्राणि यानि च। आनीय मण्डपे तानि मन्त्रेरेवाधिवासयेत्। ततस्तु ब्राह्मणः शान्तः शुक्काम्बर-धरः शुचिः। ॐकारपूर्वकैर्मजैस्ति हिंक्वेर्ड्याद्तम्। लोहना-माभवत्पूर्व दानवः सुमहावलः। स देवैः समरे ऋ हेर्वहुधा शकलीकृतः। तद्र संभवं सर्वं लोहं यह्रयते क्षितौ। तस्या-भिसारणाद्राशो विजयः समुदाहतः। रास्नास्त्रमन्त्रेहीतव्यं पायसं घृतसंयुतम्। हृतशेषं तुरङ्गाणां राजान्नमुपहारयेत्। लोहाभि-सारिकं कर्म तेनेतहिषिभिः स्मृतम्। धृतपल्ययनानश्वानगजांश्च समलं कृतान्। आमयेनगरे नित्यं निद्घोषपुरस्कृतान्। प्रत्यहं ग्रपतिः सात्वा संपूज्य पितृद्वताः । पूजयेद्राजचिहानि फल-माल्यविलेपनैः। पूजामन्त्रान्त्रवश्यामि पुराणोक्तानहं तव। यैः पूजिताः प्रयच्छन्ति कीर्तिमायुर्यशो बलम् । इति । तत्र—यथा-म्बुद्राइछाद्यन्ति शिवायेमां वसुन्धराम्। तथा छाद्य राजानं विजयारोग्यवृद्धये। इति छत्रं पूजयेत् । शशाङ्करसंकाश क्षीरिडण्डीरपाण्डुर । प्रोत्सारयाशु दुरितं चामरामरदुर्लभ । इति चामरम्। —गन्धर्वेङ्गलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः। ब्रह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च । त्रभावाच हुताशस्य वर्धय त्वं तुरङ्गमान्। तेजसा चैव सूर्यस्य मुनीनां तपसा तथा। रुद्रस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्य बलेन च । स्मर त्वं राजपु-त्रोऽसि कौलुमं च मणि सर। सुरासुरैर्मध्यमानक्षीरोदादमृ-तादिभिः। जात उच्चैः अवाः पूर्व तेन जातोसि तत्सर। यां गित ब्रह्महा गच्छेन्मातृहा पितृहा तथा। भूम्यथेंऽनृतवादी च क्षत्रि-यश्च पराङ्मुखः । सूर्याचन्द्रमसौ वायुर्यावत्परयन्ति दुष्कृतम् । तां गतिं वजसि क्षिप्रं तच्च पापं भवेत्तव। निकृति यदि गच्छे-था युद्धेऽध्विन तुरङ्गम । रिपून्विजित्य समरे सहभन्नी सुखी

१ पुरःसरान्, समन्वितान्। २ विकृतिं।

भव। इति अश्वम्।—रामकेतो महावीर्य स्यामवर्णार्चया-म्यहम्। पिनराज नमस्तेलु तथा नारायणध्वज । गरुतमान्मारु-तगतिस्त्विय संनिहितो यतः। घारयन्त्यायुधान्यत्र रक्ष त्वं च रिपुन्दह। इति ध्वजम्।—यथा हिरण्यकशिपोर्थु देवासु-रास्तथा। कालनेमिवधे यद्वा यद्वा त्रिपुरघातने। शोभितस्तु तथैवाद्य शोभयासान्खशोभया। पूतना रेवती नाम्ना काल-रात्रिस्तु या स्मृता। द्हस्वाद्यु रिपून्सर्वान्पताके त्वं मयार्चिता। इति पताकाम्। - इमुदो वारणो पद्मपुष्पद्नतो च वामनः। सुप्रतीकोऽ झनो नील प्तेष्टी देवयोनयः। तेषां पुत्राख्य पौत्राख्य वन्यावष्टौ समाश्रिताः। मदो भद्रो गजश्रेव राजसंकीण एव च। वनेवने प्रस्तास्ते यूथानि सुमहान्ति च। पान्तु त्वां व-सवो रदा आदित्याः समरद्रणाः। भर्तारं रक्ष नागेन्द्र स्वामी च प्रतिपाल्यताम्। अवामुहि जयं युद्धे गमने स्वस्ति नो वज । इति हस्तिनम्। —असिर्विषमनाः खङ्गस्तीक्ष्णधारो दुरासदः। श्रीगर्भो विजयश्चेव धर्माधारस्तथेव च । इत्यष्टो तव नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा। हिरण्यं च रारीरं ते धाता देवो जना-र्दनः। पिता माता महादेवस्तसात्पौलय सर्वदा। इति खड्ज-म्। — सर्वायुधमहामात्र सर्वदेवारिसूदन। चाप मां सर्वदा रक्ष साकं सायकसत्तमेः। धृतं ऋष्णेन रक्षार्थं संहारार्थं हरेण च। त्रयीमूर्तिगतं देव धनुरस्त्रं नमाम्यहम्। इति चापम्। -सर्वायुधानां प्रथमं निर्मितासि पिनाकिना। शूलायुधाद्धि-निष्कृष्य कृत्वा मुष्टिग्रहं ग्रुभम्। चिष्डिकायै प्रदत्तासि सर्वदु-प्रनिवर्हिणी। तथा विस्तारिता चासि देवानां प्रतिपादिता। सर्वसत्त्वाङ्गभूतासि सर्वाग्रुभनिवारिणी । छुरिके रक्ष भां नित्यं शान्ति यच्छ नमोख ते। इति छुरिकाम्।—रक्षाङ्गानि गंजा-ब्रक्ष रक्ष वाजिधनानि च। मम देहं सदा रक्ष कद्दारक नमोस्तु ते। इति कद्दारकम्। -- प्रास ज्ञापय शत्रं स्त्वमनया लोक-मायया। गृहाण जीवितं तेषां रक्ष सैन्यं च मामकम्। इति कुन्तम्। - रार्मप्रद्रत्वं समरे वर्म सैन्ये यशोद्यमे। रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तापनेन नमोख ते। इति वर्म।—प्रोत्सारणाय

दुष्टानां साधुसंरक्षणाय च। ब्रह्मणा निर्मितश्चासि व्यवहारप्र-सिद्धये। यशो देहि खुखं देहि जयदो भव भूपतेः। ताडयस्व रिपून्सर्वान्हेमदण्ड नमोस्तु ते। इति कनकदण्डम्।—दुन्दुभे त्वं सपतानां घोषाद्भृदयकम्पन । भव भूमिपसैन्यानां तथा वि-जयवर्धनः। यथा जिमूतघोषेण प्रहर्षन्ति च वर्हिणः। तथास्तु तव शब्देन हर्षोऽसाकं मुदावहः। इति दुन्दुभिम्।—पु-ण्यस्त्वं पुण्यशङ्कानां मङ्गलानां च मङ्गलम्। विष्णुना विधृ-तोऽसिं त्वमतः शान्तिप्रदो भव। इति शङ्घम्।—विजयो जयदो जेता रिपुघाती शुभंकरः। दुःखहा धर्मदः शान्तः सर्वा-रिष्टविनाशनः। पतेष्टौ संनिधौ यसात्तव सिंहा महाबलाः। तेन सिंहासनेति त्वं मन्त्रेवेंदेश गीयसे। नमस्ते सर्वतोभद्र भ-द्रदो भव भूपतेः। त्रेलोक्यजयसर्वस्य सिंहासन नमोस्त ते। इति सिंहासनम् । — तथैव कर्मचिहानि स्वानि पूज्यानि शिल्पिभिः। लोहाभिसारिकं कर्म कृत्वैवं मन्त्रपूर्वकम्। यमं कृत्वा तथाष्टम्यां पूर्वाहे स्नानमाचरेत्। यमं नियमम्। कुङ्क-मपङ्कसद्त्रेश्चतुरहोः शैलपिष्टेश्च । चर्चितगात्रां देवीं कुसुमेरभ्य-र्चयेद्रहुभिः। कुमुदैः सपद्मकुसुमैः सधूपदीपैः सनैवेद्यैः। मांसै-र्बल्युपहारेमाङ्गल्यराब्दसमुच्छलितैः। चिह्नितछत्रेर्यानैः स्यन्द्न-सितरास्रधारिजनलोकैः। तुष्टरभ्वास्त्रादि च निवेद्यते सर्वमेव भगवत्यै। कुङ्कमपङ्कादीनां योग्यतया देव्यर्चने विनियोगो बोध्यः। पूजामन्त्रास्तु—जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गो क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोख ते। बिव्वपत्रम-म्बर्त-अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेवित्रयं सदा । बिल्वपत्रं प्रय-च्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि। दुर्गा सा पूजनीया च तद्दिने द्रो-णपुष्पकैः। इति। अधिवासने पूजायां होमे च त एव मन्ताः। होमसंख्या प्रतिदेवतं प्रतिद्वयमष्टोत्तरशतादिरूपा । इति लो-हाभिसारिकम्।

अत्रैव अश्वमात्राविषयो विशेषविधिः निर्णयामृते देवी-पुराणे—आश्वयुक्शुक्कप्रतिपत्स्वातियोगे शुभे दिने । पूर्वमुद्धैः-श्रवा नाम प्रथमं श्रियमाहरत् । तसात्साश्वैर्नरेस्तत्र पूज्योऽसौ

१ नित्यमतः।

श्रद्धया सदा। पूजनीयाश्च तुरगा नवमीं यावदेव हि। शा-न्तिस्वस्त्ययनं कार्यं तदा तेषां दिने दिने । धान्यं मछातकं कुष्ठं वचां सिद्धार्थकांस्तथा। पश्चवर्णेन सूत्रेण ग्रन्थि तेषां तु बन्धयेत्। वायव्येर्वारुणेः सोरेः शाकेमेंत्रेश्च वेष्णवेः। वेश्वदेवे-स्तथा मेथे हों मः कार्यो दिने दिने । तुरङ्गा रक्षणीयास्तु पुरुषैः शस्त्रपाणिभिः। न च ताङ्याः कचित्केश्चित्र च वाह्याः कथं-चन । इति । अत्र तुरगपूजाया उचैः अवःपूजातः पृथग्विधाना-त्यतिमायामुचैः अवसं रेवन्तनामकं देवं च संपूज्य प्रत्यक्षाश्व-पूजनं कर्तव्यमिति प्रतीयते । चायव्येरित्यादिवहुवज्ञनेभ्यः प्र-त्येकं किपञ्जलाधिकरणन्यायेन मन्त्रेषु त्रित्वं लभ्यते।

अथ नृसिंहप्रसाद्निर्णयामृतोदाहृतपौराणवचांसि चानुस्य प्रयोगः। षोडराहस्तप्रमाणमण्डपं पताकोपशोभितमेशानप्रवण-देशे विधाय तदाग्नेय्यां हस्तमात्रं त्रिमेखलमभ्वत्थद्लोपमयोनि-युक्तं मनोहरं कुण्डं विधाय मण्डपेशानदेशे राजचिहानि शस्त्रा-ण्यस्राणि स्थापयेत् । अभ्वशालां गोमयलिप्तां सर्वतोवेष्टनेन नरसंचारवर्जितां नानापुष्पफलाद्यलंकृतां धूपितां च कृत्वा त-स्यामुद्यात्प्रागेव स्नापितानलं कृतान्निर्जलपुष्पमालाभिरचितांख-रगान्सूर्यकरस्परीवर्ज रास्त्रपाणयः पुरुषाः सप्ताहं रक्षेयुः । तेषां कण्ठदेशेषु गुग्गुलामलकीधान्यभहातककुष्टवचापामार्गबीजलोह-भ्वेतसर्पपाणां पञ्चवर्णसूत्रेण वस्त्रे पोटलिकां कृत्वा बद्घीयात्। प्रतिपदः स्वातियोगाभावे यस्यां तिथौ स्वातियोगः प्रातर्भवति तामारभ्य नवमीपर्यन्तमभ्वपूजा कार्या। — आश्वयुक्शुक्कपक्षे तु स्वातियोगे शुभे दिने। इति प्रकृत्य च्राह्मे वाजिनीराजनविधे-रिति संप्रदायविदः । अन्ये तु सत्यामसत्यामिप स्वात्यां प्रति-पदि चित्रावैधृतियोगे द्वितीयायां पत्रस्यां चाश्वपूजारम्भः— वाजिनीराजनं पश्चाद्धित्वा चित्रां च वैधृतिम्। इत्यश्वशास्त्रो केरित्याहुः। द्वितीयाविधिश्च च्यावहारोश्यये—आश्वयुज्ञशुक्क-पक्षे तिथौ द्वितीयादिसप्तरात्रं तु । तत्र दिवाकरिकरणैरस्पृष्टा वाजिनो रक्ष्याः । गुग्गुलं हिङ्ग्लं चैव वचापामार्गतण्डुलान् । लोहं सिद्धार्थकं चेव बधीयाद्वाजिकण्ठके। प्रहहोमस्त कर्तव्यो श्रहाणामर्चनं तथा । इति । तृतीयापश्चम्योरपि विधिर्दष्टो

गोविन्दार्णवे—स्वात्यादित्ये तृतीयादौ सप्ताहं चाश्विने सिते। रक्षां कृत्वा हयानां तु शान्त्या नीराजयेत्ततः। इति। भूपालव-ह्यमे—कार्तिके मासि पूर्णायामप्टम्यां हाद्शीदिने। आश्विने शुक्रपश्चम्यां हयनीराजनं स्मृतम्। इति । अत्र पश्चम्यन्तोक्त-कालेषु दैवात्तद्नारम्भे गौणकालत्वेनाष्टमीद्वाद्शीपूर्णमास्यो वि-हिता इति बोध्यम्। सौगन्धिकपुष्पसूर्यवछीदर्शनं तुरङ्गाणां न कारयेत्। दृष्टा पुष्पद्वयं वाहा न लभन्ते शुभां गतिम्। तस्मा-स्सोगिन्धिकं पुष्पं सूर्यवहीं च वर्जयेत्। इति हयशारीरवच-नात्। सौगन्धिकं तु कहारिमत्यमरः। श्वलकमलिमिति या-वत्। सूर्यवछी हुरहुरेति प्रसिद्धा । तत्रैव प्रधानाभ्वसमीपं र्थाण्डलं कार्यम्। ततो यजमानो देशकालौ संकीर्य सकलश-ज्जयसिद्धिरा श्रीपरमेश्वरशित्यर्थं लोहाभिसारिकयर्वं वाजि-नीराजनसहितं करिष्ये इति संकल्प्य गणपतिपूजनादिआचार्य-वरणान्तं कुर्यात्। ततं आचार्यः छत्रचामरादीनां पूर्वोक्तमन्त्रेः पूजां कुर्यात् । पोडशोपचारैः प्रत्यक्षाश्वपूजनात्पूर्वे प्रतिमादौ उच्चेश्रवःपूजां विधाय रेवन्तपूजनं कार्यम्। तत्र मन्त्रः शालि-होत्रे—नमो देवाधिदेवाय तुरङ्गबलचारिणे। सूर्यपुत्राय देवाय तुरङ्गसहिताय च। तुरङ्गपरिषद्यस्य नृगजोपरि धावति। सा-भ्वमभ्वाधिपं रक्ष शरणं त्वां व्रजाम्यहम्। इति । सूर्यपुत्र महाबाहो छायाहृद्यनन्द्न । शान्ति कुरु तुरङ्गाणां रेवन्ताय नमोस्तु ते। इति वा। सारसिन्धौ - कुङ्कुमागरुकपूरचन्दना-द्यनुलेपनैः। पशुपुष्पार्घधूपेश्च द्धिमोद्कपायसैः। ये पूजयन्ति रेवन्तं तेषां श्रीरनपायिनी। इति। ततः प्रत्यक्षाश्वपूजनं तन्नी-राजनं च कृत्वा सिंहासनान्तपूजां कुर्यादुदाहृतमन्त्रैः। कदाचि-देतासु पूजासु स्त्रीकत्कत्वप्रसक्ताविप रेवन्तपूजां स्त्री न कु-र्यात्। अभूद्धै पूर्वभूपस्य पत्या रेवन्तपूजने। सूनुनाशस्ततो नारी न नियोज्या तद्र्वने। इति गोविन्दार्णवे सारसिन्धुव-चनात्। सर्वपूजान्ते कुण्डे गृह्योक्तविधिनामिस्थापनादि। ततो ग्रहाणामाबाहनादि। ततो गृद्योक्तविधिना वायव्यादिलिङ्गेर्भ-कैरेकविरातिराज्याहुतीर्ज्ञहुयात्। ॐकारपूर्वकैर्मकौस्ति क्षिक्षेर्जुहु-याबृतम् । इति भविष्योक्तः । वायवायाहिद्दीतेतितिसृणां

मधुच्छन्दा वायुगांयत्री वाजिनीराजनप्रधानाज्यहोमे । वायवा-याहि० वायउक्थेभिः० वायोतव० वायवइदं० । नहितेक्षत्र-मितितिस्णामाजीगितः ग्रनःशेपो वरुणस्त्रिष्टुप्। वाजिनी०। नहिते क्षत्रं । अबुधेराजा । उरुं हिराजा । वरुणायेदं । उदुत्यमिति तिस्णां काण्वः प्रस्कण्वः सूर्यो गायत्री । उदुत्यं ० अपत्ये० अहश्रमस्य० सूर्यायेदं० । उपधामितिद्वयोर्भधुच्छन्दाः शकोनुष्ट्रप्। उक्थमिं । तमित्सखि । शकायेदं। ज्येष्ठेनसी-तरित्यांगिरसोमेघातिथिः शको गायत्री । ज्येष्ठेनसोत०। श-क्रायेदं । अतोद्वाइतितिख्णां मेधातिथिविष्णुर्गायत्री । अतो-देवा० इदंविष्णु० त्रीणिपदा० विष्णवइदं०। ओमास इति ति-सृणां मधुच्छन्दा विश्वेदेवा गायत्री । ॐओमास० विश्वेदेवा-सोअप्तर० विश्वेवासोअस्थिध० । विश्वेभ्योदेवेभ्यइदं० । अग्नि-मीळ इति तिस्णां मधुच्छन्दा अग्निगीयत्री । अग्निमीळे० अग्निः पूर्वेभिः० अग्निना० अग्नयइदं० । अथ यज्जःशाखिनि यजमानेऽ-पेक्षितास्तत्तच्छाखीयमन्त्रा लिख्यन्ते । पीवो अन्नां-रायेचु-आनो-नियुद्धिरिति तिसृणां वसिष्ठऋषिः वायुर्देवता त्रिष्ट्रप्छन्दः। वाजिनीराजन० एवमग्रेपि विनियोगः । पीवोऽन्ना रंपिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः। ते वायवे समनसो वि-तस्थुर्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चकुः स्वाहा । राये नुयं जज्ञत् रोद-सी उमे राये देवी धिषणा धाति देवम्। अधा वायुं नियुतः स-श्चत स्वा उत श्वेतं वसुधितिं निरेके स्वाहा। आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर सहस्रिणीभिरुप याहि यज्ञम्। वायो असि-न्हविषि माद्यस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा । इदं वायवेनमम इति तिसृणां त्यागः। उरु शहि राजा-इमंमे-तत्त्वा-यामीति तिस्णां शुनःशेप ऋषिः वरुणो देवता आद्यान्त्ययोस्त्रि-ष्टुप् मध्यमा गायत्री । उरु एहि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्था-मन्वेतवा उ। अपदे पादा प्रतिधातवेकरुतापवक्ता हृद्याविध-श्चित् स्वाहा । इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । त्वामव-स्युराचके स्वाहा । तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्द्मानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः। अहेडमानो वरुणेहबोध्युरुशर्समान आयुः प्रमोषीः स्वाहा। इदं वरुणाय०। उद्ययमुदुत्यमिति द्वयोः प्र-२९ स्मृ० की०

स्कण्वः सूर्यः ऋमेणानुष्टुप् गायत्री । चित्रमित्यस्य कुत्स आङ्गि-रसः सूर्यित्रष्ट्य । उद्दयं तमसस्परि पर्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम 'स्वाहा । उदुत्यं जातवेद्सं देवं वहन्ति केतवः। हशे विश्वाय सूर्य एवाहा। चित्रं देवा-नामुद्गाद्नीकं चक्षुभित्रस्य वरुणस्याद्येः। आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष 'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा । सूर्यायेदं०। त्रातारमित्यस्य गर्गः इन्द्रः खुत्रामा-तस्य वयमित्यनयोः प्रजा-पराश्विसरस्वय ऋषयः। इन्द्रो देवता त्रिष्ट्रप्छन्दः। त्रातार-मिन्द्रमवितारमिन्द्र र हवेहवे सुहवर शूरमिन्द्रम्। हवे नु शक पुरुहृतमिन्द्र थ स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्रः स्वाहा । इन्द्रः छ-त्रामा स्ववा 'अवोभिः सुमुडीको भवतु विश्ववेदाः। वाधेतां हेवो अभयं रुणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्थाम स्वाहा । तस्य वय ५ सुमतो यशियस्यापि भद्रे सोमनसे स्थाम। स सुत्रामा स्ववाहन्द्रो असो आराचिहेषः सनुतर्युयोत स्वाहा। इद्मिन्द्राय०। इद्विष्णु-रित्यस मेधातिथिऋषिविष्णुगीयत्री। इरावतीत्यसवसिष्ठोविष्णु-सिष्टुप्। उरुविष्णो इत्यस्य प्रजापतिर्विष्णुर उष्टुप्। इदंविष्णुर्विच-क्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूहमस्य पार्सुरे खाहा। इरावती धे-नुमती हि भूत 'सूयवसिनी मनवे यशस्य। व्यक्तभाद्रोद्सी विष्णु-रेते दाधार पृथिवीमिभतो मयूखेः खाहा। उठ्विणो विक्रमस्वो-रुक्षयायनस्क्रि । घृतं घृतयोने पिव प्रप्रयज्ञपति तिर स्वाहा । इदं विष्णवेनमम । ओमास इति मधुच्छन्दा ऋषिः-विश्वेदेवास इत्यस्य गृत्समद्रो विश्वेदेवा देवता गायच्यो। विश्वेदेवा इत्यस्याः सहोत्रो विश्वेदेवासिष्टुप्। ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वेदेवास आ-गत । दाश्वारंसो दाशुषः सुतर्स्वाहा । विश्वेदेवाः ऋणुतेमर् हवं मे ये अन्तरिक्षे य उपचिष्ठ । ये अग्निजिह्ना उत वा यजना आसद्यासिन्वर्हिषि माद्यध्व रस्वाहा । इदं विश्वेश्योदेवेश्यो नमम । अग्नेनयेत्यस्यागस्त्यः अयं त इति प्रजापतिः अग्निर्देवता-त्रिष्टुमौ। यमग्न इति मधुच्छन्दा अग्निगीयत्री। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यसमज्जुहुराण-मेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम स्वाहा। अयं नो अग्निविरिवः कृणोत्वयं वृधः पुर पतु प्रभिन्दन् । अयं शत्रून्जयतु जहिषाणोऽयं

यित्वा चरं श्रपयित्वा पूर्वोक्ताज्याहुत्याश्रिमुत्थाप्य प्रजापतीन्द्रा-दिभिक्तिभर्मकैस्तिस आज्याहुतीर्ह्तवा स्विष्टहदादिहोमरोषं स-माप्य अद्यद्क्षिणतः प्रजापतीन्द्रत्यादिभिर्मन्त्रेर्विकत्रयं दत्त्वा राह्ये स्वस्तीति व्यात् । ततश्चत्वारः पुरुषाः प्रतिस्तम्भसमीपं क्रमेण तिष्ठेयुः । तत्रेकः पुरुषः होमान्नो प्रथममुख्कां प्रज्वाख्य धारयति तत्रान्यो ज्वालयति तत्रान्य एवमन्योन्यमुक्तवा प्रदीपनं कुर्युः। पूर्वधारणसमकालमुत्तरेषां ज्वालनधारणे यथा भवतस्तथान्यां न्यं संकेतः पूर्वमेवोचित इत्यर्थः। तत उद्केन पुरोहितो मुख्यार्थः मोक्षयित्वा हविःरोषकृतिपण्डं वश्यमाणमञ्जेण प्रारायेत्। म-न्त्रश्च-अभ्वराज पुरोधास्त विष्णुश्च पुरतःस्थितः । वरुणः पारा-हस्ताभ्यां त्वत्पृष्ठं परिरक्षतु । वैवस्वतकुवेरौ च पार्श्वयोरभिर-क्षताम्। चन्द्रादित्यौ पृष्ठवंशमुद्रं पृथिवीधरः । रक्षन्तु वक्रं गन्धवा बलमिन्द्रो ददातु मे । हविः शेषमिदं प्राश्य विजयार्थे महीपतेः। इदं वरुणाद्भियः। ततो हिवः प्रादानानन्तरं तमश्वं पुजियत्वा तस्यैवाश्वस्य दक्षिणकर्णे मुख्यो वैद्यो वश्यमाणमर्ज जपेत्। मन्त्रस्य—कुलाभिजनजात्यभ्य लक्षणेर्व्यझनैः स्थितः। भर्तारमभिरक्ष त्वं शिवसंस्तरणो भव। अङ्कदण्डमनिष्टानि क्षमस्व तुरगोत्तम । इति । इत्थं कर्णजपानन्तरं ब्राह्मणाः स्वस्त्ययन-मुचैः पठन्तः पुरोहितपुरःसराः शान्तिकलशोदकेन कुशैस्तम-श्वमभिषिञ्चेयुः।—सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। वासुदेवो जगनाथस्तथा संकर्षणो विसुः। प्रदुस्रश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। आखण्डलोऽ शिभगवान्यमो वै निर्महति-स्तथा । वरुणः पवनश्चेव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । ब्रह्मणा स-हिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा। कीर्तिलक्ष्मीधृतिभेधा पुष्टिः श्रद्धा किया मतिः। बुद्धिरुजा वपुः शान्तिः कान्तिस्त-ष्टिश्च मातरः । एतास्त्वामभिषिश्चन्तु देवपल्यः समागताः। आदित्यश्चनद्रमा भौमो बुधजीवसितार्कजाः। ग्रहास्त्वामभिषि-श्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः। देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसप-न्नगाः। ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। देवपहयो दुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः। अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च थे।

सरितः सागराः शैळास्तीर्थानि जळदा नदाः । एते त्वामभिषि-अन्तु सर्वकामार्थसिद्धये। इतिमन्त्रैः। ततस्तोरणमध्ये पुरोहि-तेन जयेत्युक्ते अमे पुरोहितस्तत्पश्चान्मुख्याभ्वस्तत्पश्चान्मिन्नण-स्तत्पश्चाद्रोषाभ्वाः प्रतीच्यां निर्गच्छेयुः ततो भूरिद्क्षिणादा-नम्। इति वाजिनीराजनम्।

अथ राजयोग्यमुख्याभ्यलक्षणम्। ज्ञालिहोत्रे—अर्क-पत्रसवर्णस्य द्न्ता द्यविरलाः समाः । लाक्षारससमा जिह्वा स्त-। नौ चोत्तरतालु च। मणिवेडूर्यवर्णे च नेत्रे यस्य नखास्त्रथा सुराक्रवाहनो वाहो विषये यस्य तिष्ठति । कौरव्य पृथिवी तस्य चतुरन्ता ससागरा । आज्ञाविनिर्जिता तिष्टेद्यसाश्वस्ताहरो भवेत्। संग्रामे विजयी चैव सर्वकामार्थदः सदा। गुकपक्षस-वर्णश्च यस्य रक्तं भवेच्छिरः। स्निग्धं सर्वसमं चाक्षि नान्यव-णैन चावृतम्। तेन राष्ट्रं च कोशश्च कोष्ठागारं च वर्धते। गौरो मणिनिभश्चेव श्वेताश्वस्ताम्रतालुकः। वलं कोशोऽथ मित्राणि प्रजा तेनैव वर्धते। श्वेताश्वस्तालुरक्तश्च मध्वक्षो लोहितैः सटैः। आवर्तशुद्धं तं वाहं राजा वेश्मिन वासयेत्। तेन राष्ट्रं च को-शश्च कोष्ठागारं च वर्धते। रुष्णमेघप्रभो वाजी मेघदुन्दुभिनि-स्वनः। कृष्णंसर्प इवोद्यः शुभसत्वगतिश्च यः। एतेनानुप्रया-तस्य चक्रं न प्रतिहन्यते । राङ्खश्चेतो भवेद्वाजी राङ्खघोषसम-स्वनः। स शीघं हंसवद्गच्छेन्नात्यर्थं विनतोन्नतः। तेन राष्ट्रं च कोशश्च कोष्ठागारं च वर्षते । अरिष्टवर्णो विनतस्ताम्रोष्ठस्ताम्र-तालुकः। पराभूताश्च तिष्ठन्ति रात्रवः कामदो हि सः। पुष्करं पृथिवी माला चन्द्रो वै लाङ्गलं गदा । धनुः शङ्कः पताका वा ललाटे यस दश्यते। सर्वशुक्तानि कौरव्य तस्य पार्थिवलक्ष-णम्। भ्वेतपाद्श्च तुरगः भ्वेतजिह्नश्च लोहितः। आनन्दं तं वि-जानीयात्परराष्ट्रप्रमर्दनम् । चकं वा यदि वा वज्रमायतं वा ध-चुभवेत्। वर्णान्यत्वेन कौरव्य तस्य पार्थिवलक्षणम्। एति इ लक्षणं राजा येषु चाश्वेषु लक्षयेत् । तेषामास्तरणं लेपं शिर-स्थानानुलेपनम् । अग्रमालाग्रगन्धाश्च मोजनाग्रं तथैव च । देयं नित्यं सदाभ्वेभ्यः कर्तव्याश्च प्रदक्षिणाः। तुरङ्गाः पूजिताः स-स्यग्यस्य तिष्ठन्ति वेदमिन । वर्धते पुत्रपोत्रेश्च मित्रेः रात्रुन्जय-त्यथा। इति।

अथाश्वशालायां कर्तव्यं नाकुलेऽश्वचिकित्सिते। मन्दु रान्ते सदा धार्यो रक्तवणीं महाकिषः। सर्वामयविनाशाय वा-जिनां च विवृद्धये। वाजिशाला तु मन्दुरा इति क्रोशः। विष्णु-धर्मोत्तरे—तुरङ्गार्थं तथा धार्याः प्रदीपाः सार्वरात्रिकाः। कुक्कु-टांश्चारणांश्चेव मक्तटांश्च विशेषतः। धारयेदश्वशालासु सवत्सां धेनुमेव च। अजाश्च धार्या यत्नेन तुरङ्गाणां हितेषिणा। इति। इयामरक्तमुखमेदेन वानरमक्तटमेदोऽत्र बोध्यः। अन्यच्च—गो-गजाश्वाविशालासु तत्पुरीषस्य निष्क्रमम्। अस्तं गते न कुर्वति देवदेवे दिवाकरे। इति।

अथ वरणग्रहगृहीतस्य विमोक्षोपायः शाहिहोत्रे-वरणगहजुष्टस विद्यानं शृणु सुवत । सुमनास्तूदकं गत्वा हयो भवति दुर्मनाः । वसते वा निश्वसिति रक्तनेत्रोऽभिवीक्षते । प्रस्वेदः सर्वगात्रेषु विह्नलनिव तिष्ठति । वारिराजगृहीतस्य रूप-मेतत्प्रकीर्तितम्। उद्केन गृहीतस्य शहेण वरुणस्य च। बिल-प्रणामाञ्जलिभिनं विनात्येति पूजया। ग्रहविमोक्षो न भवती-त्यर्थः । तण्डुलोशीरसुमनःपुष्पाण्यगुरुचन्द्नम् । अपूपान्मत्स्य-कुल्माषान्लाजानुलोमिकांस्तथा । रक्तोद्नं दारो यानच्छोणितं मत्सकैः सह । अजस्य चाश्यमांसानि कसरं भैरवीं खुराम्। अनुलोमजातीयकृताचतु मतिलोमजातीयकृताँ हाजानित्यर्थः । भैरवीं पैष्टीम्। ब्राह्मणी च कुमारी या शुक्कवस्त्रा बार्छ हरेत्। वैद्यश्चोपोषितस्तत्र कृतज्यः कृताञ्जिलः। वाद्त्रिणोद्कं गत्वा वारुणीं दिशमादिशेत्। पश्चिमदिगिभमुखो मन्त्रान्वदेदित्यर्थः। वरणायनमो राशे ये चास्या च्चराः परे। विल मे प्रतिगृह्वन्तु भूयश्चेमाश्च देवताः । दिराश्च विदिशः सर्वा नक्षत्राणि प्रहैः सह। महद्गाश्चन्द्रसूयों सुपर्णोरगराक्षसाः। बिंह च प्रतियु-बन्तु ग्रहा मुश्चन्तु वाहनम्। प्राङ्मखश्च ततो वैद्यस्ततश्चोदीर-येदिदम्। आप एव इमाः सर्वा अद्भिः सर्वे प्रवर्तते । सोमा-दापस्तथेवाशिः सोमात्सर्वमिदं जगत् । सोमं देवं नमस्यामि मुश्रेमं च तुरङ्गमम्। वरुणग्रहजुष्टलु न जीवति कदाचन। एवं च भिषजः कुर्युः शेषाणां शान्तिरस्त्वित । इति । अवादीत्थ-

मनन्तेन नवरात्रविनिर्णयः । अमुना मुद्मायातु माया भग-वतो हरेः॥

अथोपाङ्छलिताव्रतम् । तच पूर्वविद्यश्चम्यामेव का-र्यम्। पञ्चमीसामान्यनिर्णयं माधवोदाहतवचनेन देवे पित्र्ये च तिद्धिमात्।यद्यपि-भुकत्वा जागरणे नके चन्द्राद्यर्घत्रते तथा। तारावतेषु सर्वेषु रात्रियोगो विशिष्यते । इति हेमाद्युदाहृतवच-नेन जागरणोपेतवतेऽसिन्न पूर्वविद्धा नियन्तुं शक्यते । तत्क-थायां निशि वा स्याद्विसर्जनं इति जागरणस्य पाक्षिकत्वप्रतीतेः। तथापि तत्कथायामेव-विनिर्वर्ताहिकं कर्म युची रागविवर्जि-तः। चत्वारिंशत्तथा चाष्टो चेत्यादिना दन्तधावनान्युक्तवा मण्ड-पिकानिमीणाद्यत्तयाऽपराह्यस्येव कर्मकालप्रतीतेश्च। पूर्वविद्धायां संध्यागर्जिते परा याह्या। गर्जितं संध्ययोस्त्याज्यमिति तत्रेवाभि-धानात्। ई हराविषये पञ्चमीक्षये वा नारम्भस्तत्रेवेह शाभिप्रायक-निषेधात्। व्रतिविधिः। स्कन्द उवाच-विधानं तस्य वश्येऽहं तच्छुणुष्व तपोधन । गुक्रपक्षस्य पश्चम्यामिषे मासि चरेद्रतम्। गर्जितं संध्ययोस्त्याज्यं दिनवृद्धिश्ययो तथा । निर्वत्यावश्यकं कर्म शुचिः सङ्गविवर्जितः । ततो गत्वा वनं विप्रः प्रार्थयेश्च वनस्पतीन् । आयुर्वछं यशो वर्चः प्रजाः पशुवस्नि च । ब्रह्म अशां च मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते । इति वनस्पतिप्रार्थना । अपामार्गसमुद्भतेर्न्तकाष्टेः करोम्यहम्। द्न्तानां धावनं मातः प्रसन्ना भव सर्वदा । इति द्न्तकाष्ट्रग्रहणम् । चत्वारिंशत्तथा चाष्टों कल्पितानि विधानतः । द्नतकाष्ठान्यपादाय तडागं वा नदीं वजेत्। मुखदुर्गन्धिनाशाय द्न्तानां च विशुद्धये। ष्ठीव-नाय च गात्राणां कुर्वेऽहं द्न्तधावनम् । इति द्न्तधावनम् । द्न्तधावनपूर्वाणि मज्जनानि समाचरेत्। ततो यथाविधि सात्वा शुक्कवासा गृहं वजेत्। उपचारैः षोडशभिरेभिर्मन्त्रेः समाहितः।

अथ पूजा । तिथ्यादिसंकीर्य श्रीललितादेवीवतोक्तफः-लावाध्यर्थं पूजनमहं करिष्ये । आसनादिकलशपूजान्तं कृत्वा पीठे विधिवत्कलशं संस्थाप्य पूजां कुर्यात्। ध्यानम्। नील-कौरोयवसनां हेमाभां कमलासनाम्। भक्तानां वरदां नित्यं ल-लितां चिन्तयास्यहम् । ध्यानं । आगच्छ लिति देवि सर्वसंप-

त्मदायिनि। यावद्भतं समाप्येत तावत्वं संनिधी भवा। सहस्र-शीर्षेत्यावाहनं। कार्तस्वरमयं दिव्यं नानामिणगणाहिवातम्। अ-नेकशक्तिसंयुक्तमासनं प्रतिगृह्यताम्। पुरुषपवेत्यास्ननं। गङ्गा-दिसर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयाहृतम्। तोयमेतत्सुखस्पर्दा पाद्यार्थे प्रतिगृद्यताम्। एतावानस्येति पाद्यं। निश्रीनां सर्वरत्नानां त्व-मनर्घगुणा हासि। तथापि भेत्तयाराध्ये त्वां गृहाणार्ह्यं नमोस्तु ते। त्रिपादू धर्वेत्य धर्य। पाटलोशीरक पूरसरिम स्वादु शीतलम्। तोयमाचमनीयार्थं शिशिरं प्रतिगृह्यताम्। तसाद्विराळित्याच-मनीयं। मन्दाकिन्याः समानीतं हेमास्भोरुहवासितम् । स्नानाय ते मया भत्तया नीरं स्वीकियतामिद्म् । यत्पुरुषेणेति स्नानं । अत्राप्यायस्वेत्यादिपश्चामृतसानं पूर्वपूजनं च। महाभिषेकः। सर्वभूषाधिके सीम्ये लोकलज्ञानिवारके । मयोपपादित तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। तंयज्ञमिति वस्तं। तस्माद्य-शादिति यशोपवीतं । मलयाचलसंभूतं घनसारं मनोहरम्। हृद्यानन्दनं चारु चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। तसाद्यशादिति गन्धं। अक्षता विमलाः शुद्धा मुक्तामणिसमप्रभाः । भूषार्था चा मया देवि देहि मे निर्मलां धियम्। हिरण्यरूप इत्यलंकारार्थे अस्तताः। हरिद्रादिसौभाग्यद्रव्यं। नागकेतकपुन्नागचम्पकेभ्यः समाहताः। शुभाः सुमनसो देवि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् । तस्माद्श्वेति पुष्पं । त्ततः पुष्पैः प्रत्यङ्गपूजा। उपाङ्गलिलितायै नमः पादौ पूज्यामि। भगवत्यै० गुल्फौ०। सिद्धेश्वर्यै० जङ्गे०। भद्रकाल्यै० ज्ञानू०। श्रियै० उरू०। विश्वरूपिण्यै० कटिं०। देव्यै० नाभिं०। वर-दायै० कुक्षि०। शिवायै० हृद्यं०। वागीश्वयै० स्कन्धौ०। महादेवी । प्रकृतिभद्राये । परिमन्ये । परिमन्ये । मणि-बन्धं । सरस्वत्ये मुखं । पद्मकेसरवासिन्ये नास्तिकां । महिषासुरमिंदैन्यै० नेत्रे०। लक्ष्म्यै० कणीं०। भवान्ये० छ-लाटं । विनध्यवासिन्ये । शिरः । सिंहवाहनाये । सर्वा क्रिंपू । देवदुमरसोद्धृतः कालागरसमन्वितः । आघ्रेयतामयं ध्रूपो भ-वानि घाणतर्पणः । यत्पुरुषमिति धूपं। चक्षुर्दं सर्वेट्योकानां तिमिरस्य निवारणम्। आर्तिकयं किल्पतं भत्तया गृहाणा परमे-

१ भक्तिसंयुक्तं।

श्वरि। ब्राह्मणोस्पेति दीपं। मोद्कापूपलड्क्कबटकोडुम्बरादिभिः। सघृतं पायसेनाशं नेवेदां प्रतिगृह्यताम्। चन्द्रमामनस इति ने-वेद्यं। मध्येपानीयं। उत्तरापोशनं। कपूरवासितं तीयं मन्दा-किन्याः समाहतम्। आचम्यतां हि ललिते तेन त्वं परमेश्वरि। पुनराचमनं। हस्तप्रक्षालनं। मुखप्रक्षालनं। मलयाचलसंभूतं कर्पूरेण समन्वतम्। करोइतंनकं देवि गृह्यतां छिलते शुभम्। चन्द्नेन करोद्धर्तनं। इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे खुफलावासिभेवे आन्मनि जन्मिन । फलं । कपूरैलालव-ङ्गादिताम्बूलीदलसंयुतम्। ऋमुकस्य फलं चैव ताम्बूलं प्रतिगृ-हाताम्। ताम्बूलं । वज्रमाणिक्यवेडूर्यमुक्ताविद्रमभावितम् । पुष्परागेण खचितं हेमपुष्पं प्रमृह्यताम् । सुवर्णपुष्पं । हिर्णयगर्भ इति हिरण्यं । श्रियेजात इति नीराजनं । अन्यथा शरणं० नाभ्याआसीदिति नमस्कारः । यानिकानिच० सप्तास्यासिन्नित प्रदक्षिणा। यक्षेनयक्षं जातवेदसे इति पुष्पाञ्जिलः। पुत्रान्देहि यशो देहि देहि सोभाग्यसंपदो । अवैधव्यं च मे देहि सर्वान्का-मांश्च देहि मे। इति प्रार्थना। श्रीदेव्येनमः कुमार्ये० भवान्ये० कात्यायन्ये० सरस्वत्ये० नागेश्वये० वरदाये० पद्मिन्ये० पद्मके-सरिनवासिन्यै० महिपासुरमिद्न्यै० इति नामिभः। दूर्वे पीयू-षसंभूते रातमुले राताङ्करे। रातं नाराय पापानां धनायुर्वर्धनं कुरु। इति दुर्वा अभिमन्त्रय। त्वं दुर्वे अमृतोत्पन्ने वन्दितासि सुरासुरैः।सोभाग्यं सर्वसंपत्ति देहि सर्वफलप्रदे। दूर्वाच्छेदन-मन्त्रः। अथ दुर्वाङ्करान्सात्रां आत्वारिंशत्तथाष्ट्रिः। अधिकान्हस्त आदाय मन्त्रमेतं जपेहुधः । वहुपरोहा सततमसृता हरिता लता। यथेयं लिलते मातस्तथा मे स्युमैनोरथाः । इत्युक्तवा पूजयेदेवीमेवमेवंविधं सुधीः। चत्वारिंशतिकृत्वस्तु अष्टकृत्वः समाचरेत्। ततो वाणकमादाय विशत्या वरकादिभिः। पष्ट्य-मानेन मन्त्रेण आचार्याय निवेद्येत्। उपाङ्गलिलताद्या वत-संपूर्तिहेतवे। वाणकं दिजवर्याय सहिरण्यं द्दाम्यहम्। लिल-ताप्रतिगृह्णति । इति वाणकमन्त्रः । अर्धे विप्राय दातव्यमर्ध-मात्मिनि भोजयेत्। ततः कथां समाकण्यं वाणकान्नस्य संख्यया। स्वयमद्यात्तदेवान्नं वाग्यतः सहवान्धवैः। रात्रौ जागरणं कुर्या- शृत्यगीतादिमङ्गलैः । प्रभाते पूजयेहेवीं निता वा साहिसकें नम् । सवाहना शक्तियुता लिलता पूजिता मया। मानमाम-उग्रह्माथ गम्यतां निजमन्दिरम् । इति विसर्जनं । अत्र-चाथद्वीङ्कुरानितिश्लोकेष्टचत्वारिशत्संख्यद्वीत्रहणं प्रत्य दे-वीमित्यन्तेन समन्त्रां ताभिः पूजां विधाय, प्रमित्यनेन पार्त्र-येण ताहशपूजाया अष्टचत्वारिशहारमभ्यासो विधीयते। ल-भ्यते चात्राचारसंवादः।

अथ कथा। स्त उवाच। पुरा के हास रेखरे स्वासीने षडाननम् । कथयन्तं कथां दिव्यामिद्यु उर्महर्षयः १ गुण अचुः । महासेन महादेवनन्द्ना ऽन्नतिवक्तम । आख्यानानि सुप्यानि श्रुतानि त्वत्यसाद्तः २ कथास्त्वहर्नामनेत्रात्ता भूरिभृतयः। न तृतिमधिगच्छामः पायंपायं सुधामिव ३ सूथ-षवो वयं देव्या वतं तत्कथयस्य नः । मनोनिलिवतार्थानां सि-दिर्थिसिन्हते भवेत् ४ स्कत्द् उवाच । साघु पृषं महादेवा माहात्रयं मुनिपुङ्गवाः। विस्म सर्विविधानेन तच्छणुः जा-दितम् ५ भृगुक्षेत्रे किल पुरा विद्योऽभृद्धोत्तमाभिषः । अतिस्र-तिपुराणको धनी च वहुवान्धवः ६ अनपत्यस्य तस्याय जमाने जरतः सुतौ । श्रीपतिगोंपतिश्चेति विद्घे नामनी तयोः। अ-चिरेणेव कालेन स पश्चत्वमगाहिजः ७ तो तु वालो धनं वन्यू-न्हित्वा तद्धर्भवारिणी । सती विवेश द्हनं स्वयन्तुं पतिना सह ८ अथ ते बान्धवाः सर्वे हा कप्टमिति चान्वन्। रदन्ती दुः खिताश्चकुस्तित्क्रयां पारलोकिकीम् ९ अथामुप्य सपतोऽभु-द्वाता स जगृहे धनम् । अपुष्णात्तो बट् गेहं निजमानीय इ-र्भनाः १० नास्ति चक्रे धनं सर्वे तास्यां किंचित्र वे द्दो। ततो मो जीधरो बालो बन्धुभिः कथितं चसु ११ ययाचाते पिट्रयं देहि नो दायमित्युत। स तावूचे गतं द्रव्यं युवां केन मतारितो १२ निर्गच्छतं मम गृहादित्यादि परुषं चड् । तो तहचोमिनि-विंग्णो बालो श्रीपतिगोपती १३ बभाषेते मिथः कष्टं धिगहो पितृहीनताम्। यावो देशान्तरं यत्र स्वजनो नात्ति कथन १४ अनाभाष्येव सुहदो जग्मतुदिशमुत्तराम् । निद्याचरो वहन्देशा-न्वनानि सरितो गिरीन् १५ समतिकस्य ययतुर्विदालां नामतः

पुरीम्। कासारमीक्षांचकाते तत्पुर्याः संनिधौ शुभम् १६ प्र-ण्डरीकवनाकीणं रक्तपद्योपशोभितम् । संध्याअभूषितं चारु यथा ताराङ्कितं नभः १७ आन्तो पिथगतो बालो क्षणं विश्वस्य तत्तरे। आचम्य शिशिरं तोयं संस्नुश्च यथाविधि १८ गता-ध्वखेदी विभी ती पुरं मिवशतां ततः । वीथीचतुष्पथयुतं चाह-गोपुरमण्डितम् १९ देवतागारचित्रं सोधराजिविराजितम्। नानावीथीरतिकस्य विप्रवासमवापतुः २० कस्यचित्वथ विप्रस्य श्चित्पिपासार्दितो गृहम्। ययतुर्वेदिकायां ताबुपिवष्टो अमातुरो २१ खामी तस्याथ गेहस्य विवेक इति विश्वतः । आगतौ वैश्व-देवान्ते स द्दर्शातिथी दिजो २२ अनापृच्छय श्रुतं रािलं तथा च कुलनामनी । ऋषिवत्यू जयामास सरन्धर्मे सनातनम् २३ अथ तो भोजयामास स्वाइन्नेन हिजोत्तमः २४ तो ब्रह्मचारिणो विभो तां सपयां विलोक्य च । देशबन्धुपरित्यागखेद्मुज्झांबभू-वतुः २५ अथापृच्छत्कृपाछस्तो को युवां कुत आगतो। किम-र्थमल्पवयसो निर्गतो खगृहादिति २६ तिहवेकस्य वचनमा-कण्यं श्रीपतिस्तद्।। आनुपूर्व्येण सकलं वृत्तान्तं समभाषत २७ पितृहीनाविति ज्ञात्वा त्यको बन्धुजनेन च । आश्वास्य स्थाप-यामास खगृहे वहवासरम् २८ प्रचक्रमे स्वशिष्येश्च सहाध्या-पियतुं श्रुतीः। वभूवतुश्च तो बालो गुरुशुश्रूषणे रतो २९ गुरो-र्युहे निवसतोरागता निर्मला शरत्। फुछपद्मवनाकीणी पूर्ण-चन्द्रानना शुभा ३० तसां सशिष्यमाचार्यं चरन्तं वतमुत्तमम्। पप्रच्छतुर्भोः किमिद्मावाभ्यामपि कश्यताम् ३१ ताभ्यामेवं कृते प्रश्ने विवेक इद्मग्रवीत्। विवेक उवाच। उपाङ्गललिता-देव्या वतं देविषपूजितम् ३२ सर्वकामप्रदं चूणां स्त्रीणामपि वि-शेषतः। विद्याकामेन कर्तव्यं वतमेतद् तमम् ३३ खुतार्थिना च कर्तव्यं तथेव धनकाम्यया। विद्याकामौ तु तौ वालौ वत-माचरतु हिंजो ३४ मिक्ततो गुर्वनु ज्ञातौ यथारा तया यथाविधि। तौ तत्प्रसादात्सकलं शास्त्रं चेदानवापतः ३५ अन्यसिन्हायने भक्ता विवाहार्थं च चकतुः। श्रीपतिगाँपतिश्चेव वतमेतत्तपो-धनाः ३६ अचिरेणेव कालेन माघे मासि तयोग्रहः। स्वां वि-बाहोचितां कन्यां नाम्ना गुणवतीमिति ३७ विनीताय श्रुतवते

यूने श्रीपतये तदा। विचार्य बान्धवैः सार्धे ददी पुण्ये खवा-सरे ३८ पारिवर्हं वहु मुदा प्रादाहुहितृवत्सलः । विवेकोऽपि मुदं लेभे सानुरागो विलोक्य तो ३९ अन्येऽब्दे पुनरेतत्त् वतं देवाश्च चेरतुः। भ्रातरो तं निजं देशमिच्छन्तौ च धनादिकम् ४० अथान्येऽहिन कसिंश्चित्ताबुपाध्यायमूचतुः ४१ स्वामिन्युष्म-त्यसादेन विद्या लब्धा तथा वसु । अनुजानीहि गच्छामी निजं देशिमतो यतः ४२ इत्याकण्यं समालोक्य शुभं वासरमाहतः। स्वयं प्रापियतुं विप्रस्तो तां कन्यां च निर्ययो ४३ अथ देव्याः प्रसादेन पितृव्यस्य तयोः किल । अन्वेषणे मतिजीता क ती श्रीपतिगोपती ४४ निर्गतौ क गतौ देशं वसतः केत्यचिन्तयत्। लोको निन्दति मां कुर्या तयोरन्वेषणे मतिम् ४५ दिद्यस्ती ततः सोऽपि निर्जगाम निजात्पुरात् । किंचित्स नगरं प्राप्तो द्विजो बालो गवेषयन् ४६ तदेव नगरं प्राप्तो विवेको यत्र वि-द्यते। सिशिष्यः कन्यया सार्धे क्रमन्मार्गे शनैः शनैः ४७ तत्र तेषां समजनि सङ्गमो मुनिसत्तमाः। तं दृष्टा तादशं विप्रो वि-वेको ब्राह्मणोत्तमम् ४८ श्रीपतेख पितृव्याय तत्सर्वे स न्यवेद्-यत्। विदांचकार तौ कुच्छान्मध्यमे वयसि स्थितौ ४९ प्रणस्य विधिनाभ्यर्च्य ततः प्रोचे वचो मुद्रा । आतुस्तव सुतावेती पालितौ पाठितौ मया ५० इति श्रुत्वा विवेकस्य वचनं मुदितो-ऽभवत्। आलिलिङ च तौ बालौ मूध्यीजिघ्रत्पुनःपुनः ५१ पादा-नतां गुणवतीं विवेकेन निरूपिताम्। आशीभिरिभनन्दाथ स-हपोंऽभू हिजोत्तमः ५२ विवेकं वचनं प्रोचे त्वत्प्रसादादिमौ सुतौ। दृष्टौ मत्तो न धन्योऽस्ति सुदृत्वं यस्य हि द्विज ५३ अथ ते मुद्ताः सर्वे भगुक्षेत्रं ययुर्मुदा । ज्ञातिभिः सह सङ्गस्य श्रणवद्भिस्तद्विचेष्टितम् ५४ स्विपतृव्यगृहे स्थित्वा दिवसानष्ट सप्त च। लब्ध्वा पितृधनं गेहं निजं श्रीपतिगोपती ५५ ईयतु-स्तद्नुज्ञातो विवेकः स्त्रपुरं ययौ । विवेकाख्यो द्विजवरस्ततः स्वप्रमागमत् ५६ श्रीपतिगोंपतेस्तत्र विवाहमकरोत्तद्। तावे-कचेतसौ सत्रं चक्रतुर्विप्रतर्पणम् ५७ श्रीपतिः श्रद्धया युक्तो कनीयान्व्ययशङ्कितः। विचार्य भार्यया सार्धं विभक्तस्तत्क्षणाद्-भूत् ५८ स भोगान्विविधान्भु अन्त्रमत्तो धनसंपद्।। न देव्या-

राधनं चके न धर्म खुखलम्पटः ५९ केनचित्वथ कालेन नष्टं तस्य गतं धनम् । अकिंचनो गतिश्चन्तां भार्ययाभ्वासितस्तद्ा ६० भवद्भात्रगृहे विप्रा भुक्षते बहवः सदा। गच्छामोऽचुदितं कान्त तत्र भोक्तं यथासुखम् ६१ एवं भोजनवेळायामागत्यागत्य तद्वहम्। भुक्तवा भुक्तवा निजगृहमीयतुर्वहुवासरम् ६२ कदा-चिद्गातो यावद्गोपतिर्भार्यया सह । उपविष्टेषु विषेषु भोक्तं ना-विन्दतासनम् ६३ अन्नराशेः सकाशे तु भोजनाय श्वधातुरः। उपविष्टः श्रीपतेस्तु भार्यया स निवारितः ६४ असादुत्तिष्ठ वै तूर्णं त्वमुच्छिष्टं करिष्यसि । तिष्ठ तिष्ठ क्षणं चैकं पश्चाद्धङ्केति साबवीत् ६५ गोपतिर्भार्यया दुःखं गतो विमनसाबुभौ। अभु-क्त्वैच विनिर्गम्य ययतुर्निजमन्दिरम्। ततः स्वजायां प्रोवाच निजमार्ग विचिन्तयन् ६६ गोपतिरुवाच । भ्रात्रा मया समं चैव संविभक्तं धनं प्रिये । दुर्गतोऽहं धनी ज्यायान्श्रयतामत्र कारणम् ६७ पुरावाभ्यां गुरुगृहे वतमाचरितं शुभम्। उपाङ्ग-लिलतादेच्या विद्यादि सकलं यतः ६८ प्राप्तं मया प्रसादेन परि-त्यक्तं प्रमादिना। ज्येष्ठ आचरते नित्यं तस्माच्छीस्तं तु सेवते ६९ तसादहं तदा भोध्ये यदा द्रध्यामि तां शिवाम्। इत्युक्तवा निर्गतस्तसाद्गहाद्कृतभोजनः ७० तद्भायां चिन्तयाविष्टा सापि तस्थावनक्षती । भुक्तेषु सर्वविषेषु श्रीपतिः पर्यपृच्छत ७१ क गतो गोपतिरिति तच्छ्रत्वा सोऽपि दुःखितः। गोपतिस्त सरि-द्रगिन्वनानि बहुशो अमन् ७२ अपृच्छत्पिथकानमार्गे न देव्याः पद्मभ्यगात् । पश्चमे वासरे प्राप्ते श्चितिपासार्दितो वने ७३ अलब्धदर्शनो देव्या दुः खितो निपपात ह । तं कुच्छुगतमालोक्य भवानी भक्तवत्सला ७४ कृतापराधमपि तं प्रीत्या जग्राह च-ण्डिका। गतमूर्च्छः समुत्थाय दिगन्तानवलोकयत् ७५ ददर्श दूरतो गोपं चारयन्तं गवां गणम्। तं दृष्टा किंचिदाश्वस्य ययौ तस्यान्तिकं शनैः ७६ अपृच्छत्को भवान्याति कुत्रत्यः कुत आ-गतः। कोऽयं देशः क वासोऽस्ति पुरं किंनाम तद्वद् ७७ नि-शस्य वचनं तस्य वक्तुं गोपः प्रचक्रमे ७८ गोप उवाच । उपाई नाम नगरमुपाङ्गो नाम भूपतिः। उपाङ्गललितादेच्या विद्यते तत्र मन्दिरम् ७९ तत्रत्योऽहं समायातः पुनस्तत्र वजाम्यहम्। इत्या-

३० स्मृ० की०

कण्यं वचस्तस्य विप्रः स मुदितोऽभवत् ८० स गोपसहितः सायं विवरं प्रविवेश ह। दूराह्दशे भवनं पुरमध्ये तपोधनाः ८१ उपाङ्गलिलतादेव्याः स्फारिकं गगर्नलिहम् । सोवर्णेन वि-वित्रेण कलरोनोपराभितम् ८२ यथोद्याचलः रोलो द्धानो भाजमण्डलम् । त्वरितो गोपमामन्य प्रासादं प्रययो सुद् । ८३ प्रणस्य द्ण्डबद्धमौ कृताञ्जलिपुरस्तद्। उपाङ्गलितां देवीमध स्तोतुं प्रचक्रमे ८४ गोपतिरुवाच । नमसुभ्यं जगद्धाति भक्तानां हितकारिणि। जगद्गीतिविनाशिन्ये सर्वमङ्गलमूर्तये ८५ हत्वा निशुंममहिषप्रसृतीन्खरारीनिन्द्राद्यो निजपदेषु ययाभिषिकाः। लोकत्रयावनगृहीतमहावतारे मातः प्रसीद् वरदे कुरु मेऽनुक-म्पाम् ८६ त्वां मुक्तये मुनिजनाः इटिलोक्टताङ्गीं गौरीं निजे वपुषि कुण्डिलिशं भजिन्ति । भक्तेव देवमनुजाः कनकारिविन्दे बद्धासनामविरतं कमलां स्तुविन्त ८७ देवीं चतुर्भुजां चैव हस्ते चैव गद्धिराम्। शाईखङ्गधरां चैव सौस्याभरणभृषिताम् ८८ सरस्तरी पिन्निनी च पद्मकेसरवासिनी। नमोऽस्तु ते महादेवि तथा महिषमिद्गि ८९ चराचरकुले चैव वरोद्भवसमागते। नीलकण्डिपये देवि क्षमस्व जगद्मिवके ९० अपराधाः कृताः सर्वे मया जन्मिन जन्मिन । तत्सर्वे क्षम्यतां देवि मातमें श्रुति-शारदे ९१ सापराधोऽसि शरणं प्राप्तस्त्वां जगद्भिवके। इदा-नीमनुकस्प्योऽहं यद्वाञ्छिस कुरुष्व तत् ९२ इति स्तुत्वा स शर्वाणीं प्रणम्य च पुनः पुनः । कृतसंध्याविधिस्तत्र शेतेसाक्-तमोजनः ९३ स्वप्ते मृतिंमयी देवी विश्रमेवं समादिशत्। गो-पते वत्स तुष्टाहं याह्यपाङ्गं महीपतिम्। ९४ मत्पूजनकरण्डस्य याचख च पिधानकम्। तत्पूजयितजगृहे परामृद्धिमवाप्यसि ९५ स्वम इत्यामसंदेशात्त्रबुद्धो गोपतिस्तद्।। राजदर्शनवेलायां चपद्वारं समभ्यगात् ९६ प्रविष्टोऽसी चपसभां प्रतीहारैनिवे-दितः। राज्ञा संभावितस्तत्र निषसादासने शुभे ९७ पृष्टागमन-हेतुश्च ययाचे नृपपुङ्गवम्। देवार्चनकरण्डस्य पिधानं देहि मे नृप ९८ याचितः स तु विश्रेण जातादेशो नृपोऽप्यदात् । पिधा-नकं नमस्कृत्य तसी वासोधनानि च ९९ आश्वीभैरिमनन्द्याथ तमामत्र्य च भूपतिम्। उपाङ्गलिलतादेच्याः प्रासादं पुनराग-

मत् १०० प्रणिपत्याभिवकां चित्रस्त्वरितो निर्ययो विलात्। समीपे खपुरं हथा हशे यहस्पाविशत् १०१ सहितः सह संगम्य तत्संचे कथयन्युद्।। पूजियत्वा पिथानं तिहिद्धे पारणां ततः १०२ एवमाराधयंस्तां तु सुसमृद्धोऽभवत्युनः। सोऽपि सर्त्र समारेमे दिजाऱ्यो बहुवासरम् १०३ अथ तस्याभवत्कन्या ल-लिता नाम सुन्द्री। सा तित्यधानमाद्य विहर्ते याति सर्वद्रा १०४ प्रमत्तवातिप्रयत्वाच पितृभ्यामनिवारिता । कदाचित्सा वयस्याभिः सार्क गङ्गाजले गुचौ १०५ कीडन्ती द्हरो तोये नीयमानं कलेवरम् । पिघानहस्ता सासिश्चद्न्याः प्राञ्जलिभि-स्तदा १०६ स सर्पद्ष उत्तस्था ततो देव्याः प्रसादतः । साति-कान्तं द्वितं हृष्टा मनसा चकमे पतिम् १०७ जुहावाभ्यवहा-राय जनकस्य निकेतनम्। मार्गे च परिपप्रच्छ कुलशीलादिकं च सा १०८ स च तत्सर्वमाचख्यो गुणराशीति नाम च। छ-लितामन्यामास गुणराशि हिजोत्तमम् १०९ परिविष्टेषु वि-श्रेषु पितुमें वेश्मिन हिज । यहीतापोशनो भूत्वा भायार्थ च त्वमर्थय ११० मयानुमोदितस्तस्य समां तुभ्यं प्रदास्यति । त-योक्तो गुणराशिस्तु यथार्थं च चकार सः १११ गोपतिभीर्यया साकं विचार्यं च सवान्धवः । परीक्षिताय विप्रत्वे विद्यादि कुलशीलकम् ११२ पद्दो स तद् कन्यां लिलतां गुणराशये। शुभे मुहुर्ते विधिवहिवाहमकरोत्तदा ११३ वराय ब्राह्मणेभ्यश्च द्दों बहु धनं मुदा । प्रद्दों च तयोगेंहमदूराच खवेरमतः ११४ तत्रोषतुः सानुरागौ मिथस्तौ द्म्पती चिरम्। पिधानकं तु तनीतं निजं लिलतया गृहम् ११५ शनैर्धनं तु तत्सर्वं गो-पतेरगमद्रहात्। गुणराशिधंनी जातो महामायाप्रसादतः ११६ करण्डस्य पिधानं तज्जानन्या बहुवासरम् । याचितापि न वै प्रादाह्म हिताऽपूजयह है ११७ अथ सा गोपतेर्जाया तस्येवानर्च-नाइतम्। वित्तं विचिन्त्यातिपापा जामातरमघातयत् ११८ स-मिद्धें वनं यान्तं खयं तद्गृहमागता। शोचन्ती किल तां कन्यां स तु देवाः प्रसादतः ११९ उत्थाय विपिनादेत्य भुक्तवा शेते सुखं गृहे । पादसंवाहनं तस्य कुरुते लिलता शुभा १२० तं हृष्टा दुः खिता भूमो प्रणिपत्य पुनः पुनः । गुणराशिस्तदा तस्यै प्रायश्चित्तमदाद्वहु १२१ सात्मानं बहुकालेन पुनः कृच्छादिभिः रानैः । श्रीपतेस्त्वचलां लक्ष्मीं समालोक्य तपोधनाः १२२ गोपतिस्तमथापृच्छद्धातस्त्वं वर्तसे कथम् । किमाचरिस कल्याणं येन श्रीरनपायिनी १२३ इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रीपतिर्विसि-तस्तदा । सस्पाराथ व्रतं देव्या यत्कृतं गुरुमन्दिरे १२४ सोऽपि भक्त्या व्रतं चके पुनर्भात्रपदेशतः । अलभत्परमामृद्धि पुनश्च मुदितोऽभवत् १२५ उपाङ्गलिलादेच्याः कुर्याद्गराधनं ग्रुमम् । एवमेतत्पुरा वृत्तं माहात्म्यं कथितं मया १२६ कृतमन्यश्च बहु-भिस्तेऽपि लच्धमनोरथाः । व्रतमेतत्तु यः कुर्याद्पुत्रः पुत्रवान्म-वेत् १२७ इत्येतहतमाच्यातं पुराचृत्तं द्विजोत्तमाः । इदं तु ल-लितादेच्याः कृत्वा व्रतमनुत्तमम् । पूज्यो भवति लोकस्य सत्यं सत्यं न चान्यथा १२८ इति श्रीस्कन्दपुराणे उपाङ्गलिलता-व्रतकथा ॥

अत्रैव पक्षे मूलनक्षत्रे पुस्तकेषु सरस्वतीमावाहयेत्। त-तोऽध्यापनादि न कुर्यात्।—आश्विनस्य सिते पक्षे मेधाकामः सरस्वतीम्। मूलेनावाहयेदेवीं पूर्वाषाढासु पूजयेत्। उत्तरासु बाल द्याच्छ्रवणेन विसर्जयेत्। इति संग्रहोक्तेः।—नाध्याप-येत्र च लिखेन्नाधीयीत कदाचन। पुक्तके स्थापिते दैवे विद्या-कामो द्विजोत्तमः। इति रुद्रयामलाच। कार्यद्वयेऽपि नक्षत्रद्वयं पूर्वविद्धं ग्राह्मम्। सामान्यनिर्णयानुसरणादाचाराच्च।

अत्रैव पक्षे दशस्यामप्राजितापूजनम् । तच्चापराह्वव्यापिन्याम्—दशस्यां तु जनैः सस्यक्पूजनीयाऽपराजिता । ऐशानीं दिशमाश्रित्य अपराह्वे प्रयह्नतः । इति स्कान्दात् । परिदन प्रवापराह्वव्याप्तौ परैव । तद्भावेऽपि परस्यामेव श्रवणयोगेऽपि परैव ।—उदये दशमी किंचित्संपूर्णेकादशी यदि । श्रवणक्षं यदा कार्या सा तिथिविजयाभिधा । श्रवणक्षें तु पूर्णायां का-कुत्स्थो निर्गतो यतः । उल्लङ्घयेयुः सीमानं तद्दिनक्षें ततो नराः । इति कश्यपवचनात्पक्षान्तरेषु सर्वेषु पूर्वेच—या पूर्णा नवमी-युक्तातस्यां पूज्याऽपराजिता । क्षेमार्थं विजयार्थं च पूर्वोक्तविधिना नरैः । नवमीशेषयुक्तायां दशस्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी पूजिता जयविधिनी । एकादश्यां न कुर्वीत पूजनं चाप-

राजितम्। इति स्कान्दात्। यथौद्यिकस्वल्पद्शस्या एव अवण-योगे यां तिथिमित्यादिना साकल्यमादायापराहेऽपराजितापूजनं भवति नैवं पक्षान्तरेषूचितिमिति ज्ञापनार्थमुक्तमेकाद्रयां नेति ।

अस्यामेव द्शस्यां विजयमुहृतेव्यापिन्यां देशान्तरयात्रार्थि-भियात्रा विधेया। - आश्विनस्य सिते पक्षे दशस्यां सर्वरा-त्रिषु। सायंकाले शुभा यात्रा दिवा वा विजयक्षणे। इति भू-गुवचनात्। सर्वेति चन्द्राचुक्र्ह्यं नापेक्ष्यमित्याशयः। ईषत्संध्या-मतिक्रान्तः किंचिदुद्भिन्नतारकः। विजयो नाम कालोऽयं सर्व-कार्यार्थसाधकः। इति उयोतिःशास्त्रोक्तविजयमुहूर्ताभिप्रायं सा-यमिति। एकाद्शो मुह्तोंपि विजयः परिकीर्तितः। तसिन्सवैर्वि-धातच्या यात्रा विजयकाह्निभिः। इति सृगूक्तविजयमुहूर्तस्यानुकू-रयत्वारायं दिवा वेति। एकाद्शीयुक्ते उक्तमुहूर्तेऽपि प्रश्वानं न विधेयम्। दशमीं यः समुछह्व प्रस्थानं करते नरः। तस्य संव-त्सरं राज्ये न कोऽपि विजयो भवेत्। इति स्कान्दिनिषेधात्।

अत्र राजानं प्रति विद्यावो गोपथबाह्यणे—राजा नि-र्गत्य भवनात्पुरोहितपुरोगमः। प्रास्थानिकविधि कृत्वा प्रतिष्ठे-त्पूर्वतो दिशि । गत्वा नगरसीमान्तं वास्तुपूजां समारभेत्। संपूज्य चाथ दिक्पालान्पूजयेत्पिथ देवताः । मार्गे शमीमूले दिनपालपूजनपूर्वकं वास्तुदेवतापूजनं कुर्यादित्यर्थः।—मन्त्रेचें-दिकपौराणैः पूजयेच शमीतरुम्। अमङ्गलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। दुःस्वप्तनाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं युभाम्।— ततः कृताशीः पूर्वस्यां दिशि विष्णुक्रमान्क्रमेत्। रिपोः प्रति-कृतिं कृत्वा ध्यात्वा च मनसाथ तम्। रारेण स्वर्णपुद्धेन विध्ये-जृद्यमर्मणि । दिशां विजयमन्त्राश्च पठितव्याः पुरोधसा । पूर्व-मेव विधि कुर्यादक्षिणादिदिशास्विप । पूज्यान्दिजांश्च संपूज्य सांवत्सरपुरोहितौ । गजवाजिपदातीनां प्रेक्षाकौतुकमाचरेत्। जयमङ्गलशब्देन ततः स्वभवनं विशेत्। नीराज्यमानः पुण्या-भिर्गणिकाभिः समङ्गलम्। एवं यः कुरुते राजा वर्षे वर्षे सुम-ङ्गलम् । आयुरारोग्यमेश्वर्थं विजयं च स गच्छति । नाधयो व्याधयस्तस्य भवन्ति न पराजयः । श्रियं पुण्यमवामोति विजयं

१ शमनी धन्या।

च सदा भुवि। इति । अत्रैवापराह्य सीमोछङ्गनमपराजितापू-जनं चान्यैरिव कार्यम्। उछङ्गयेयुः सीमानं तिहनक्षे ततो नराः। इति क्र्यपवचनात्—दशस्यां च नरैः सम्यक्पूजनीयाऽपरा-जिता। ऐशानीं दिशमाश्रित्य अपराह्ये प्रयह्यतः। इति पुराण-समुच्यवचनात्।

पूजापकारश्च । अपराहे ग्रामादैशान्यां दिशि गत्वा थु-चिद्रो भुवमुपलिप्य चन्द्नाद्निष्ट्लमालिष्य देशकालकीर्त-नान्ते क्षेमसिद्धे अपराजितापूजनं करिष्ये इति संकरप्य अपरा-जिताये नम इति मध्येऽपराजितां दक्षिणतः कियाशक्ये नम इति जयां वामत उमाये नम इति विजयां प्रतिष्ठाप्यापराजिताये नमः जयाये नमः विजयाये नम इति वोडशोपचारैः संपूज्य प्रणम्य विसर्जयेत्। तत्र मन्त्रः-इमां पूजां मया देवि यथा-शक्ति निवेदिताम्। रक्षार्थे तु समादाय वज स्वस्थानमुत्तमम्। इति । राज्ञः संकल्पे यात्रायां विजयसिद्ध्ये इति विशेषः। प्रणा-मानन्तरं च संप्रार्थयेत्।—चारुणा मुखपद्मेन विचित्रकमलो-जवला। जयादेवी शिवे भक्ता सर्वान्कामान्द्दातु मे। काञ्चनेन विचित्रेण केयूरेण विभूषिता। जयप्रदा महामाया शिवभावित-चेतसा। विजया च महाभागा द्दातु विजयं मम। हारेण तु विचित्रेण भास्वत्कनकमेखला । अपराजिता भद्ररता करोतु विजयं मम। इति । ततो हारिद्रवस्ने सद्वेसिद्धार्थान्वलया-कारं प्रदक्षिणमाबध्य तद्भिमन्त्रयेत्मनाभ्याम् ।--सद्ापरा-जिता यसात्वं छतासूत्रमा स्मृता । सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थ त-सात्त्वां धारयाम्यहम्। भवापराजिते देवि मम सर्वसमृद्धये। पूजितायां त्विय श्रेयो ममास्तु दुरितं हतम्। इति दक्षिणवाहौ मन्त्राभ्यां धारयेत्। जयदे वरदे देवि द्शम्यामपराजिते। धार-यामि भुजे दक्षे जयलाभाभिवृद्धये । बलमाधि विलयमपि रात्रौ पराजयम्। त्वद्वारणाद्भवेयुर्मे धनधान्यसमृद्धयः। इति। ततः पूर्ववद्विसर्जनम्। ततो देवालयादिगतदेवीनीराजनम्। चतुर-क्रबलं मद्यं निररिष्टं वजित्वह । सर्वत्र विजयो मेऽस्त त्वत्प्रसा-दात्सुरेश्वरि। इति। कृत्वा नीराजनं राजा बलसिद्धे यथाक-मम्। शोभनं स्वजनं पद्येजालगोगोष्ठसंनिधौ ॥

अथ रामीपुजनम् । तत्र मनो दिशतः अमङ्गलानां राम-नीमिति । पूजायां विशेषो भागंवार्चनदीपिकायाम्—शमीयुक्तं जगशार्थं भक्तानामभयंकरम् । अचेथित्वा रामीवृक्षमचेथेच ततः पुनः। इति। पूजान्ते रामीं प्रार्थयेत्। तत्र मन्त्रो भविष्ये— शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका। धरिज्यर्जनवाणानां रामस्य भियवादिनी। करिष्यमाणयात्रायां यथाकाळं सुवं मया। तत्र निविधकत्रीं त्वं भव श्रीरामपूजिते । इति । — गृहीत्वा साक्षतामाद्री रामीमुलगतां मृदम् । गीतवादित्रनिर्घोषेरानये-त्खगृहं प्रति । ततो भूषणवस्त्रादि धारयेत्खजनैः सह । इति ।

अधैकाद्र्यांकृत्यं निर्णयास्ते ब्राह्ये—सोपवासश्च कर्त-व्य एकाद्रयां प्रजागरः । हाद्रयां वासुदेवस्य पूजेनीयश्च सर्व-दा। यात्रोत्सवश्च कर्तव्यक्षयोद्रयां तु वैष्णवैः। उपवासश्चतु-र्द्रयां पौर्णमास्यां हरिं यजेत्। इति। तथा तत्रेव विष्णुः— आश्वयुज्यामिश्वनीगतेन चन्द्रमसा घृतपूर्णपात्रं सुवर्णयुक्तं चि-प्राय द्त्वा दीप्ताग्निभवतीति। तत्रैव आरते—पूर्णिमा चाश्विने

मासि कोमुदी परिकीतिता। कोमुद्यां पूजयेछ-कोजागर-क्ष्मीिमन्द्रभैरावतिश्वतम्। निशि जागरणं कृत्वा वतं । परेह्नगृत्सवमाचरेत्। इति।

अचीवाश्वयुजीकमोत्तमाश्वलायनेन। पर्वद्वेधे विकृति-त्वात्खण्डपर्वणि कार्यम्। अथ तत्प्रयोगः। पूर्वेद्यरुपलेपनवितान-वन्धनादिना गृहमलंकृत्य भुवं समीकृत्य। परेद्यः सर्वे गृह्याः कृता-भ्यङ्गस्नाना घोतग्रुक्काम्बरघरा भवेयुः। ओपासने हुते प्रथमप्र-योगे स्वस्तिवाचननान्दीश्राद्धे कार्ये। देशकालौ संकीर्य मम स्रीपुत्रादिसहितसा न्यूनापेक्षितविषयसंपूर्णतापूर्णानवसाद्नसि-द्विद्वारा श्रीपरमेश्वरपीत्यर्थे आश्वयुजीकर्म करिष्य इति संक-ल्पा चधुषी आज्येनेत्यन्तेऽत्र प्रधानं—पशुपति शिवं शंकरं पृषातकं चरुणा पृषातकं पृषातकद्रव्येण रोषेणेत्यादि । पात्रासा-द्ने चरुशाख्या सह पृषातकस्थाख्यासाद्नम्। प्रोक्षणे स्थाख्योः सह प्रोक्षणम् । दर्वा सह स्वाञ्चलेस्ते कार्ये । पशुपतये त्वा जुष्टं निर्वपामि । पशुप० प्रोक्षामीति निर्वापप्रोक्षणे । चरुश्रपणान्ते

१ प्रियवर्धिनी । २ संनिवासक्ष ।

आसादितपात्रे पयो निषिच्य । पयस्याज्ये निषिक्ते तु तत्पयः स्यात्प्रपातकमिति वृत्तिकृत्। जयन्तस्तु उभयं पृषातकपद्वा-च्यमित्याह । चरुप्षातकाभ्यां सह आज्यं पर्यशिक्तत्योत्पवनपक्षे पृवातकं त्रिःप्रोध्य आज्यभागान्ते पुत्रादिभिरन्वारब्धश्चरम-वदाय। ॐ पशुपतये शिवाय शंकराय पृषातकाय स्वाहेति ज्रह्यात्। पृषातकायेद्०। ततो यजमानाञ्चलावन्यः कश्चिद्ध-पस्तीर्य ख़्वेण पृषातकं द्विरवदायाभिघारणं करोति। ततो यज-मानो जहोति। ॐ ऊनं मे पूर्यतां पूर्ण मे मोपसद्त्पृषातकाय स्वाहेति । पृषातकायेदं । ततः स्विष्टक्रदर्थमुपस्तीर्यं चरोहस्तेन पृषातकस्य सुवेणोत्तराधाद्वदाय द्विरिभवार्य स्विष्टकृद्धमुप-स्तीर्य स्विष्टकृदादि। [स्विष्टकृतस्याचरोरेकदेशं सक्ये निधाय च। प्रजापत्यादिमञ्जेण दक्षिणेनाभिमञ्जितम्। भद्रं न इति तं प्राक्षा-त्याचामेन्नाभिमात्मनः। आलभेतोपदिष्टलु तनेवामोसिमन्तरः। पलीतु मध्यमहिविः शेषं प्राक्षात्यमञ्चकम्। परिषेचनपर्यन्तं होम-शेषं समापयेत्।] प्रजापतये त्वा ग्रहं यहामि महां थ्रिये महां यरासे महामनाद्यायेति मन्नेण दक्षिणेन पाणिना नाभिमभिमृ-इय । ॐ भद्राञ्चः श्रेयः समनेष्ट देवास्त्वयाऽवसेन समशीमहि त्वा। स नो मयोभूः पितवाविवेश शं नो भव द्विपदे शं चतु-ष्पदे। अमोसि प्राण तहतं व्रवीस्यमोसि सर्वानसि प्रविष्टः। स मे जरां रोगमपनुद्य शरीराद्माम एधि मसृद्याम इन्द्र । स्वात्मनो नाभिमालभते। ततः पत्नी मध्यमहिवःशेषममन्त्रकं प्राक्षीयात्। कर्मान्ते दश त्रीन्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्। इत्याभ्वयुजीकर्म।

तिथिदीधित्युक्ताग्रयणकालिनर्णयरीत्या सार्ताग्रयणकालिन्णयो बोध्यः। तदिष यद्यस्यामेव पौर्णमास्यां क्रियते तदाश्वयुजीकर्मणैकप्रयोजनं कार्यम्। उक्तसंकल्पवाक्ये कर्मेत्यन्ते मम
रोगजरानिवृक्तिश्रीर्यशोक्तप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थे आग्रयणं
करिष्ये इति विशेषः। आश्वयुजीदेवतानां पूर्वत्वम्। जीर्णनवात्रपृषातकार्थे स्थालीत्रयमासाद्य। सौम्यचरुपक्षे तदीयस्थाल्या
सह चतुष्टयम्। पूर्वपक्षे शूर्पद्वयं उत्तरिसंस्त्रयम्। प्रथमशूर्पे
पशुपतये त्वेति निरुष्य द्वितीये तूष्णीमष्टो मुष्टीन्नवान्नानिरुष्य
ततीये सोमायत्वेति श्यामाकांश्चतुरो मुष्टीन्निरुष्य। पुनर्मध्यम-

शूर्पे तृष्णीं निर्वपेत् । सौम्याभावपक्षे द्वितीयशूर्पे ऋमेण द्वाद्रामुधीनां तूष्णीं निर्वापः। पक्षद्वयेऽपि निर्वापनत्योक्षणम्। सौम्यसचे जीर्णवीहिश्यामाकानां क्रमेण त्रिःफलीकरणान्तोऽच-घातः कार्यः । तद्भावे द्विः । आज्यभागान्ते कृते पृषात-कहोमान्तं पूर्ववत्कृत्वा नवबीहिचरोरवद्यावद्य । ॐ सजूर्ज्ड-तुभिः सज्विधाभिः सज्रिन्द्राशिभ्यां स्वाहा । सज्रुक्तिः सजूर्विधाभिः सजूर्विभ्वेभ्योदेवेभ्यः स्वाहा । इति आहुती जुहुयात्। इन्द्राधिभ्यामिद्०। विश्वेभ्यो देवेभ्यइदं०। इति त्यागी। ततः रयामाकचरोरवदाय ॐ सोमाय स्वाहेति जुहु-यात्। सोमायेदं । पुनर्वाहिचरोरवदाय सजूऋतुभिः सजू-विधाभिः सज्दर्शवापृथिवीभ्यां स्वाहा। द्यावापृथिवीभ्यामिद्०। ततः अमेण हविख्यस्य हविश्चतुष्ट्यस्य वा उत्तरार्धाद्वद्ाय स्विष्टकृतं हुत्वेध्मसंनहनं प्रहृत्य। वैश्वदेववर्जं आग्रयणहिवषां तत्तद्धविषो वैकदेशमाद्य विहाराद्वहिः प्राद्धावः सन्ये पाणौ कुत्वा द्क्षिणेनाभिमृदाति । प्रजापतये त्वा ग्रहं गृहामि महां श्रिये महां यशसे मह्यामनाद्यायेति। ततो—भद्रानः श्रेयः सम-नैष्ट देवास्त्वयाऽवसेन समशीमहित्वा। स नो मयोभूः पितवा-विशेह शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे । इति प्राश्याचम्य तद्देश एवासीनो नाभिमालभेत। अमोसि प्राण तहतं व्रवीम्यमासि सर्वानिस प्रविष्टः। स मे जरां रोगमपनुद्य शरीराद्माम एधि मम्दाम इन्द्र। इति पत्नी तु वैश्वदेवरोषं तृष्णीं प्राश्नीयात् । ततः कर्मदोषं समाप्य विद्याति पड्डवा ब्राह्मणान्मोजयेत्। काळान्तरे त्वात्रयणमुक्तप्रयोगगताश्वयुजीपदार्थपरिहारेणोह्यम्। सौम्यवि-कल्पश्च वृत्तिकृतोक्तः। दयामाकैस्तु प्रस्तरं कुर्यान्नाग्रयणं दष्टत्वा-त्। अपिचात्र समानतन्त्रं कुर्यात्सीम्यं चहं तस्य च तस्य च ना-मधेयेन होम इति। स च द्यावापृथिवीयात्त्रागुचितः श्रोतसूत्रह-ष्टकमानुसरणात्। तथान्यद्पि तदुक्तमनुसंधेयम्। अनाहिताग्निना खालीपाक एव कार्यों नामिहोत्रीं वैतानाद्पि वेत्ययं पक्षः कार्य इत्यात्रयणम् । अस्यामेच तिथौ आचारप्राप्तं उघेष्ठापत्यनीराज-नादि परविद्धायामेव कार्यम्। येनाजितानि०॥१॥ योऽनन्तदेव०। आश्विनदीधितिरियं स्मृतिकै।स्तुभस्य ॥ २॥ इत्याश्विनकृत्यम् ॥

अथ कार्तिककृत्यम्। तदाह निर्णयागृते विष्णुः— कार्तिकं सकलं मासं नित्यसायी जितेन्द्रियः। जपन्हविष्यभु-ग्दान्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । वामनपुराणेऽपि—राजतं काञ्चनं दीपान्मणिमुक्ताफलादिकम्। दामोद्रस्य श्रीत्यर्थे प्रद्-द्यात्कार्तिके नरः। इति। हेमाद्रौ द्रीपद्रानिधिः—पूर्ण आश्वयुत्ते मासि पौर्णमास्यां समाहितः। प्रथमे च निशारम्भे मनोवाङ्कायसंयतः। नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे। नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः। द्चाद्नेन मञ्जेण दीपं अद्धासमन्वितः। यः कार्तिकं सममं तु वर्धन्ते तस्य संपद्ः। दिवाकरेऽस्ताचलमौलिभूते यहाददूरे पुरुषप्रमाणम्। यूपारुति यित्रयन्ध्रदारमारोप्य भूमावथ तस्य मूर्धि । यवाङ्गलिछद्रयु-तस्त तत्र दिहस्तदीर्घाश्च सुगहिकास्त । इत्वा चतस्रोऽष्टद्ला-कृतीस्तु याभिभेवेद्षदिशानुसारि। अष्टयवैभितमङ्गलं यवाङ्ग-लम्। तत्किणिकायां तु महाप्रकाशो दीपः प्रदेयो दलगास्तथाष्टो । खिद्ङ्खा दीपवरास्तु तैलघृतादियुक्ताश्च यथोपलब्धम्। अन-ङ्गलग्नं त्वथ वस्त्रखण्डं नवं सुरक्तं त्वथवा सुशुक्तम् । अनङ्गलग्नं अपरिहितम्। धन्यं प्रयोज्यं च सुखं च हृद्यं सिग्धं सुद्योभं सुसमं समस्तम्। तच्छालिपिष्टोपरि संनिधेयं यथा न नइयेन च करपते वा । सर्वे प्रकुर्यात्रिगुणप्रमाणं मध्येस्थि तस्याप्यथ दीपराज्यः। दलेषु शोभाढ्यमतीव कुर्यान्मनोरथानामुपलब्धये च। घण्टाष्टकं लिक्वतपुष्पदाम सुवस्त्रशोभान्वितमत्र पश्चात्। संयोज्य भूमिं त्वथ गोमयेन सचन्द्रनाक्तेन जलेन लिखा। अने-कवणेरथ मण्डले तु कृत्वाष्ट्रपत्रं कमलप्रमाणम्। फलानि मुलानि तथाक्षतानि लाजा दिध क्षीरमधानपानम् । नानाविधं भध्यविशेषणं च सन्खगीतं मधुरं च नाद्यम् । निवेदा धर्माय हराय भूमो दामोद्रायाप्यथ धर्मराज्ञे । प्रजाप-तिभ्यस्त्वथ सित्पतृभ्यः प्रेतेभ्य एवाथ तपः श्थितेभ्यः । नेर्न्रह-त्यकोणाद्य दक्षिणान्तं धर्माद्भ्यः प्रेतपर्यन्तिकभ्यः। ततो जलं शीतलमानियत्वा सार्पःसमध्वक्तमतीव गृह्यम् । आपूर्य चाष्टो कलशाञ्चलेन नैऋत्यकोणाद्थ सन्निधाय। हेमाद्पित्रं

१ दीपराज्ञः।

तिलहेमपूर्णं द्द्यातिपधानं च सद्क्षिणं च। गोभूहिरण्यं रजतं च वर्खं फलानि मूलानि यवाश्च धान्यम्। गृहं रथं शयनं वाहनं च यद्वापि किंचिद्धद्ये मनोज्ञम्। निवेदयेद्वाह्मणसत्त-मेभ्यो नैर्ऋत्यकोणाद्यथ संस्थितेभ्यः। एकैकदाः प्रीणनं चाथ कुर्या-त्स्वशक्तिमादौ स्वधनं विचार्य। दीपान्समग्रानथ वर्जियत्वा सर्वे नयेयुस्त्वथ विप्रमुख्याः। प्रदक्षिणीकृत्य वनाङ्गनां तु ततो भवे-त्संयतनक्तभोजी। वनाङ्गना वनदेवता दीपस्तम्भमूर्तिः। इती-दमीद्दग्यवहारयुक्तं निशागमे प्रत्यहमेव कुर्यात्। मासं समप्रं परया च भत्तया समाप्यते कार्तिकपौर्णमास्याम्। दिनत्रयं दीप-महोत्सवं वा एकोऽथ वा दीपवरश्च देयः। तथाश्वयुज्यादि समग्रमासं निशागमे प्रत्यहमेव भक्तया। नमोलु कान्तारकदेव-ताभ्य इत्येवमुक्तवा स्वगृहस्य शान्त्ये। नार्या नरेणाथ सुसंय-तेन भक्तया युतेनाथ निशासु भोज्यम्। संध्यात्रये दीपवराश्च देया राज्यागमे कार्तिकपौर्णमास्याम्। नदीतटे चैव गृहान्तरे वाप्यधैकलिङ्गेष्वथ चैत्यवृक्षे। सहस्रमप्राधिकमत्र तैलपलस्य पात्रे सुशुभे शतं वा। देयं तदधरिथवा तदधेंः प्रमाप्य रिक्तास्त्वथ पूरणीयाः। प्रमाप्य तोलनादिना तैलपरिमाणं निर्णीय । हस्ता-न्खकीयांश्च चतुर्देशेव प्रमाप्य वस्नं त्वथ सूत्रवर्तिम् । प्रज्वाल-येत्तां च निरुध्य धीमांस्त्रीणामलंकाररातैः प्रयुज्य । देवीमहाव-तिरतीव वन्द्या पुण्या च या सा भुवनप्रकाशा। एतन कुर्या-द्थ यस्तु मन्द्स्तस्यान्धकारस्य कुतः प्रशान्तिः। अयं हि दीपः किल कल्पवृक्षित्रिन्तामणिभेद्रकरोऽथ रेणुः। अनेन दीपेन म-नोरथानां संप्राप्तिरस्तीति न संशयोऽत्र । एतानि चोक्त्वाथ कचिद्वचांसि दामोद्रश्चान्तरितो वभूव। इति। तथा दीपवर्ति-गतिविशेषविधिरपि तत्रैव सूर्याय रक्तवस्रोण पूर्णवर्ति प्रयोजये-दिति। अपरार्के भविष्योत्तरे तु—विष्णोरायतने यस्तु सहस्रं परिदीपकान्। प्रज्वालयत्य चुदिनं दिवारात्रमनिर्दृतः। तामिस्र-मभ्वयुक्पक्षे गुक्रपक्षं तु कार्तिके। स याति भवनं विष्णोस्ते-जोमयवपुः पुमान् । दीपदाने मन्त्रः—दामोदराय नमसि तुलायां दोलया सह। प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे। इति।

अथ स्तान विधिः। महत्विशेषितायां रात्रो आश्विनशु-क्रद्रामीभेकाद्शीं वा आरभ्य तद्संभवे तत्पूर्णमासीं वा आरभ्य तीथीदौ गत्वा प्रत्यहं सानं कार्यम्। नाडीह्रयावशिष्टायां राज्यां गच्छेजलारायम्। इत्यादि पाद्मादिवचोभ्यः। ततो विष्णुं समृतवा देशकाली संकीर्य अर्धदानपूर्व सानं कुर्यात्। तत्रार्धमनाः— नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। नमस्तेऽस्तु ह्वीकेश गृहाणाध्यं नमोस्तु ते। अथ सानमन्त्रो-कार्तिकेऽहं करि-ष्यामि प्रातः सानं जनार्द्न। प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोद्र मया सह। ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जलेऽसिन्सातुमुद्यतः। तव प्रसादात्पापं मे दामोद्र विनश्यतु । इति । ततोऽर्धं पुनर्द्धि-द्यात् । नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने । गृहाणार्धं मया दत्तं राधया सहितो हरे। व्यतिनः कार्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम । गृहाणार्धं० हरे। इति । अन्योऽपि स्नानगतो विशेषः पामे—स्मृत्वा भागीरधीं विष्णुं शिवं सूर्यं जले विशेत्। नाभिमात्रे जले तिष्ठेद्रती स्नायाद्यथाविधि। तिलाम-लकचूणेन गृही सानं समाचरेत्। वनस्थानां यतीनां च तुलसी-मूलमृत्तिका। स्नानसाधनमिति शेषः। सप्तमीद्शेनवमीद्विती-याद्राधीषु च । त्रयोद्रयां च न सायाद्वात्रीफलतिलैः सह । इति कार्तिकसानम्। सथुरामाहात्म्ये तज्ञैच--दुर्लभः कार्तिको विप्र मथुरायां नुगामिह इति । विस्तरेण चैतन्मथुरासेतौ द्रष्ट-व्यम्। पश्चनद्माहात्म्यं काशीखण्डे—शतं समास्तपस्तत्वा कृते यत्प्राप्यते फलम्। तत्कार्तिके पश्चनदे सकृत्सानेन लभ्यते। कार्तिके विन्दुतीर्थे यो ब्रह्मचर्यपरायणः। स्नास्यसमुद्धित भानौ भानुजातस्य भीः कुतः । इति । भानाविति तदुद्यकाल इत्य-नुकल्पविधिः। मासस्नानासंभवे ज्यहस्नानमपि तत्रैवोक्तम्— वाराणस्यां पञ्चनदे ज्यहस्नातास्तु कार्तिके। अमी ते पुण्यव-पुषः पुण्यभाजोऽतिनिर्मलाः । इति । तुलसीधा ऱ्योः कार्तिके माहात्म्यमुक्तं पाद्मे – तुलसीकाननं राजन् गृहे यस्यावति-ष्ठति। तद्रहं तीर्थरूपं तु न यान्ति यमिकंकराः। रोपणात्पाल-नात्स्पर्शानुणां पापहरा तथा। तुलसी हरते पापं वाङ्मनःका-यसंभवम् । तुलसीमञ्जरीभिर्यः कुर्याद्वरिहरार्चनम्। न स

गर्भगृहं याति मुक्तिभागी न संशयः। तुलसीविपिनच्छाया यत्र यत्र भवेतृप। तत्र श्राइं प्रकुर्वात पितृणां दत्तमक्षयम्। तुलसीदललक्षेण कार्तिके योऽचये इरिम्। पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मौक्तिकं लभते फलम्। धात्रीछायासु यः कुर्यात्पिण्डदानं नृपी-त्तम। तृप्ति प्रयान्ति पितरस्तस्य ये नरके स्थिताः। सृप्ति पाणौ मुखे चैच देहे च नृपसत्तम। यते धात्रीफलं यस्तु स च होयो हरिः स्वयम् । देवार्चनं नरः कुर्याद्धात्रीपत्रैः फलेरिप । सुवर्णपुष्पेविधेरर्चनस्यायुयात्फलम्। तीथानि मुनयो देवा यज्ञाः सर्वेऽपि कार्तिके। नित्यं धात्रीं समाभ्रिता तिष्ठन्त्यकें तुलाश्यिते। इति। स्कान्दे—कार्तिके मासि विप्रेन्द्र धात्रीवृ-क्षोपशोभिते। वरं दामोदरं विष्णुं चित्राज्ञैस्तोषये हिसुम्। मुलेन पायसेनाथ होमं कुर्याहिचक्षणः। ब्राह्मणान्भोजयेद्धत्तया स्वयं अञ्जीत बन्धुभिः। इति।

हरिजागरविधिः पामे-जागरं कार्तिके मासि यः कुर्या-द्रणोद्ये। दामोद्राग्रे सेनानीगोंसहस्रफळं लभेत्। इति। तथा। विण्णोः शिवस्य वा कुर्यादालये हरिजागरम्। शिववि-ण्णुगृहाभावे सर्वदेवालयेष्वपि। दुर्गारण्यस्थितो यश्च यदि वाप-इतो भवेत्। कुर्यात्तदाश्वत्थमुळे तुलसीनां वनेष्वपि। विष्णु-नामप्रबन्धानि यो गायेद्धिणुसंनिधौ । गोसहस्रप्रदानस्य फल-मामोति मानवः। वाद्यकृत्पुरुषश्चापि वाजपेयफलं लभेत्। सर्व-तीर्थावगाहोत्थं नर्तकः फलमायुयात्। सर्वमेत्छमेत्पुण्यं तेषां तु द्रव्यतः पुमान्। अर्चनाह्रांनाद्वापि तत्षडंशमवायुयात्। इति । तथा-अभावे तुललीनां तु वैष्णवं पूजयेहिजम् । यसा-त्संनिहितो विष्णुः स्वभक्तेष्वपि सर्वद्।। सर्वाभावे वती कुर्या-द्वाह्मणानां गवामिप । सेवामभ्वत्थवदयोर्वतसंपूर्णहेतवे ।

पुष्पविशेषविधिः पाद्ये सरोहहाणि तुलसी मालती मुनिपुष्पकम्। कार्तिके विहितान्येवं दीपदानं तु पञ्चमम्। केतकीपुष्पेणैकेन पूजितो गरुडध्वजः। समासहस्रं सुप्रीतो जायते गरुड ध्वजः। कार्तिके नाचितो यैस्तु कमलैः कमले-क्षणः। जन्मकोटिषु विप्रेन्द्र न तेषां कमला गृहे। अपराधसह-स्नाणि अपराधशतानि च। पद्मेनैकेन देवेशः क्षमते हरिर- चितः। विहाय सर्वपुष्पाणि मुनिषुष्पेण केशवम्। कार्तिके योऽचियेद्धक्या वाजिमेषफलं लमेत्। इति। कार्तिके यत्या-विमासोपवासं कुर्यानतु गृहस्थः।—वानप्रस्थो यतिर्वापि नारी वा विधवा मुने। मासोपवासं कुर्वीत गुरोविंप्राह्मया यतः। आश्विनस्यामले पक्षे पकाद्र्यामुपोषितः। व्रतमेतत्तु गृहीया-वाविंशहिनानि तु। इति प्रकृत्य न गृहस्थस्यरेद्रतमिति पाद्योक्तेः।

पक्षान्तराणि काशीखण्डे—कृष्णं वा चातिकृष्णं प्राजापत्यमथापि वा। संप्राप्ते कार्तिके मासि कुर्योच्छत्तयाति-पुण्यवान् । कुन्छ्रोऽझ-एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन चैकेन पाद्कच्छ उदाहतः। इस्पेष पाद्कच्छो श्यः। प्राजापत्यस्य पृथगुपाद्दानात् । तत्रेव-एकान्तरव्रतं कुर्यात्रिरात्रवतमेव वा। पञ्चरात्रं सप्तरात्रं संप्राप्ते कार्तिके वती। पक्षवतं वा कुर्वात मासोपोषणभेव वा। नोजी वन्ध्यो विधा-तव्यो व्रतिना केनचित्कचित् । शाकाहारं पयाहारं फला-हारमथापि वा। चरेचवानाहारं वा संप्राप्ते कार्तिके वती इति। वज्यन्युत्तानि पासे—पलाण्डं लगुनं हिहुं छत्राकं गृञ्जनं तथा। नालिकां मूलकं शिशुं वर्जयेतकार्तिके वती। अलाबुं चापि वृन्ताकं कूष्माण्डं वृह्तीफलम्। कलिक्कं च कपिरथं च वर्जयेहैणावो वती। रजस्वलान्यजम्लेच्छपतिताच-र्तकैः सह। द्विजिविद्वेद्वाह्यैश्च न वदेरसर्वतो वती। इति। तथा। द्विःपाचितं च द्ग्धाः नेवाद्याद्वेष्णवो वती। क्रमात्क्र-ध्माण्डं बृहती छत्राकं मूलकं तथा। श्रीफलं च कलिहं च फलं धात्रीभवं तथा। नारिकेलं तथालाबुं परोलं बदरीफलम्। चर्म वृन्ताक जं शाकं शाकं तुल सिजं तथा। शाकान्येतानि वज्योनि कमात्प्रतिपद्दिषु । धात्रीफर्छ रवी तद्वद्घर्तयेत्सर्वद् गृही । इति । स्कान्देऽपि—कार्तिके वर्जयेत्सेहं हिद्छं बहुबीजकम् । माषमुहमसूरांश्च चणकांश्च कुलित्थकान्। निष्पावात्राजमाषांश्च आढक्यो द्विद्छं स्मृतम्। नूतनान्यपि जीर्णानि सर्वाण्येतानि वर्जयेत्। इति । काशीलण्डेऽपि-पत्रभोजी भवेदुर्जे कांस्यं याज्यं प्रयत्ततः। कांस्यस्य नियमे द्यात्कांस्यं सिपिःप्रपृरितम् ।

उत्तं न मक्षयेत्सों इमितिक्षों इगतिषद्म्। मध्यागे घृतं द्वाहपा-यसं च सदार्करम् । अभ्यक्षेऽभ्यवहारे च तेलस्जें विवर्जयेत् । तेलवागे तिलान्दचाद्रोणमात्रान्सकाञ्चनान् । द्रोणस्त षोडश-प्रथाः इडवं प्रथमाहनम्। होणं च कारिका चेति पूर्व-पूर्वाचतुरीणम्। इति स्मृतेः। वहुले कांत्यमोजी यः स कृमिः व्ययोणिते। मांसाशितश्च ये भ्यास्य जेयु से श्वास्त जेयु से श ित्यमे मत्यमांसानां द्याहे कातिक वता । क्ष्माण्डानि समापाणि त्रिश्तस्वणेयुतान्यपि। त्रिशिदिति कृष्माण्डविशेषणम्। कारिक मोनभोजी यः सोऽशात्यस्तमेव हि। सुघण्टां सतिलां मोनी सहिरण्यां प्रद्रापयेत्। कार्तिके लवणं त्यकं येन वतस्ता सद्। तकाः सर्वे रसास्तेन तस्यागीगां प्रदापयेत्। भूशस्याः कातिक इर्वन भ्रवं संस्पृशेद्रती। पर्यक्षे भ्रायो दद्यात्सत् हं सोपधानकम्। इति । संस्थोत्मतिगृहीयात्। तथा -दीपं यः कातिके द्याद्खण्डं घृतवर्तिकम् । मोहान्धतमसं प्राप्य न स गच्छति दुर्गतिम् । इति । तत्रैव चिधवाधर्मप्रकरणे—कार्तिके वर्जयेत्तेलं कार्तिके वर्जयेन्मधु । कार्तिके वर्जयेतकांसं कार्तिके चापि संधितम् । संधितं छवणशाकम् । फलसाने फलं देथं रसत्यागे च तद्भसः। धान्यत्यागे च तद्भान्यमथवा शालयः स्ताः । धेनुद्दातप्रयतेन सार्वनाराः सकाञ्चनाः । एकतः सर्वदानानि दीपदानं तथैकतः। कार्तिके दीपदानस्य कलां नार्हिन्त षोडशीस् । उपसंहारे चोक्तं-भर्त्स्वरूपी भगवान्त्री-यतामिति चोचरेत्। इति। यताचह्रतासंभवे चातुर्माखवतासंभवे वा कार्तिके किचिद्वतमवर्गं कार्यम्। -चतुर्विप च मासेषु न सामध्ये वते यदि। तदोने वतिना भाव्यमप्यव्हफलिमिच्छता। इति। अवतः कार्तिको येषां गतो मुढिधयामिव। तेषां पुण्यस्य लेशोऽपि न भवेत्स्करात्मनाम् । इति काशीखण्डात् । ऊर्ने वतं मधो दोलां आवणे तन्तुपूलनम् । चैत्रे द्मनकारोपमङ्चाणी वजल्थः। इति दाखान्तराध । पाद्ये—रालवामिरालाभे त यः कुर्योत्स्वस्तिकं गृहे। कार्तिके तु विशेषेण पुनास्याससमं कुलम्। अणुमात्रं तुयः कुर्यान्मण्डलं केशवायतः। सृदाधातु- विकारेश्च दिवि कलपरातं वसेत्। मण्डलं कुरुते निल्यं या नारी केरावाग्रतः। सप्तजन्मसु वैधव्यं सा नामोति कदान्यन । इति।

अत्रेवेतिहासपुराणश्रवणं प्रकृत्य तद्रारम्भसमासिविधिहे-माद्रौ-कार्तिकादि महाबाहो कार्तिकं यावदेव ता । अशिष्टोमं गोसवं च ज्योतिष्टोमं तथैव च। इति। भूयसो यज्ञान नुकस्य-आद्ियश्य तथा राजस्याश्वमेधयोः। फलं प्रामोति राजेन्द्र मासेद्वादशिः क्रमात्। इति। अन्योऽपि विद्योषास्तत्रेव-शूद्राणां परतो वैश्या वैश्यानां क्षत्रियास्तथा। क्षत्रियाणां तथा विप्राः श्रुण्वते तेऽग्रतः सदा । मध्ये श्थितोऽपि सर्वेपां विप्राणां वाचयेत्रप। ये च संकरजा राजन्दूराते शूद्रपृष्ठतः । ब्राह्मणं वाचकं विद्यात्रान्यवर्णजमाद्रात्। श्रुत्वान्यवर्णजाद्राज्ञन्वाचका-त्ररकं वजेत्। ब्राह्मणेन महाबाहो हो देयो क्षत्रियेण तु। वाच-कस्य नुपश्रेष्ठ वैश्येनापि नृपैस्तथा। शूद्रे चाप्यथा चत्वारो दातव्याः खर्णमाषकाः । मासि मासि नृपश्रेष्ठ श्रद्धया चाच-कस्य तु । तथा—समाप्तेषु पुराणेषु स्वराचया तर्पयेतृप । वाचकं ब्राह्मणांश्चेव सर्वकामेः प्रपूजयेत्। हिरण्यं रजतं वखां गावः कांस्पोपदोहनाः। दत्त्वा तु वाचकायेह श्रुतास्य प्राप्तते फलम्। वाचकः पूजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवताः। आदे यस्य द्विजो भुङ्के वाचकः श्रद्धयान्वितः। भवन्ति पितरस्तस्य तृप्ता वर्षरातं नृप। तथा-विस्षृष्टमद्भतं शान्तं स्पृष्टाक्षरपदं तथा। कलाखरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम् । ब्राह्मणादिषु सर्वेषु अन्थार्थं चार्पयेत्रप। य एवं वा चयेद्राजन्स विप्रो व्यास्न उच्यते। इति। काशीखण्डे पिठतसमिलाषाष्टकं पुत्रकामेन पटनीयम्। वैशाखे कार्तिके माघे विशेषनियमैर्युतः। यः पठेत्स्तानसमये लभते सकलं फलम्। कार्तिकस्य तु मासस्य प्रसादाद्हमत्ययः। तव पुत्रत्वमेष्यामीति तत्रेव स्तोत्रान्ते विश्वानरं प्रति शिवोत्तेः।

अथामलकीमूले देवाराधनविधिः। सोत्सवं धात्रीमूले गत्वा पाकान्ते ग्रुचिः सकलपापश्चयद्वारा दामोद्रप्रीत्यर्थे धात्री-मूले दामोद्रपूजनमहं करिष्ये। न्यासादिध्यानान्ते राधादामी-दरो पुरुषस्केन षोडशोपचारैः पूजयेत्। तत्र धूपात्रमाक् पुष्पे-रङ्गपूजा। दामोद्रायनमः पादौ पूजयामि। केशवाय० करिपू०

नारायणाय० उद्रं० वामनाय० कण्डं० श्रीधराय० बाह्र० गोविन्दाय० मुखं० सहसाक्षाय० नेत्रे० सर्वेश्वराय० ललारं० विष्णव० शिरः ० द्मोद्राय० सर्वाङ्गं०। ततो धूपादिपुष्पाञ्चल-टयन्ते गन्धपुष्पश्रीफलयुक्तमध्यं द्दात् । नमः सहस्रशीषाय सहकाक्षाय ते नमः । नमस्ते सहस्रपदे पुरुषाय नमोस्ति। सहजनाम्ने देवेश प्रसीद् तवं ममाच्युत । अध्यं गृहाण भगव-न्सर्वकामप्रदो भव । अक्षया सन्तितमेंस्तु दामोद्र नमोस्त् ते। इति। अपराधसहस्राणीति प्रार्थ। धानीं कुङ्कमगन्धादिना-स्यच्ये पुष्पैः पूज्येत्। धाज्येनमः शान्त्येन० कान्त्ये० मेधाये० प्रकृत्ये विष्णुपह्ये व महालक्ष्ये रमाये व कमलाये व इन्द्रिये व लोकमात्रे० कल्याण्ये० कमनीयाये० सावित्र्ये० जगद्धात्र्ये० गाय इये ० सुधुत्ये ० अव्यक्ताये ० विश्वरूपाये ० सुरूपाये ० अब्धि-संभवाये । ततो धात्रीमूले सन्येनैव तर्पयेत्। —िपता पिता-महश्चान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः । वृक्षयोनि गता ये च ये च कीटत्वमागताः। रौरवे नरके ये च महारौरवसंशके। तिर्यग्यी-निगता ये च ये च ब्रह्माण्डमध्यगाः। पिशाचत्वं गता ये च ये च प्रेतत्वमागताः। ते पिवन्तु मया द्तं धात्रीमूळेऽक्षयं पयः। ते सर्वे तृतिमायान्तु धात्रीमुळे निषेचनात् । आव्रह्मस्तम्ब-पर्यन्तं ० इत्यादिभिरभिविच्य सूत्रेण वेष्येत्। दामोद्रिनवासायै धाइये देव्ये नमोस्तुते । सूत्रेणानेन बधामि सर्वदेवनिवासिनीम् । चत्रिश धाःगैनम इति विंछ द्त्वाऽएदिश अष्टो दीपान्प्र-ज्वाल्य समर्पेयत्। — इमे दीपा मया दत्ताः प्रदीसा घृतपूरिताः। धात्रि देवि नमस्तु स्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे। इति धात्रीमष्टकृत्वः अद्क्षिणीकृत्य दण्डवक्षमेत्।—धात्रि देवि नमस्तुभ्यं सर्वपाप-स्यंकरि। पुत्रान्देहि महाप्राह्म यहा। देहि वलं च मे। प्रह्मां मेघां च सोभाग्यं विष्णुभांत च शाश्वतीम्। नीरोगं कुरु मां नित्यं निष्पापं करु सर्वदा। वर्चस्वं कुरु मां देवि धनवन्तं तथा कुरु। संवत्सरकृतं पापं दूरीकुरु ममाक्षये। घृतपूर्णं सहेम कांस्यपात्रं ब्राह्मणाय द्यात्। —कासं ब्रह्ममयं प्रोक्तमाज्यं भोज्यं दिवीकसाम्। सुवर्णे रहदेवत्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे। इति। ततः सपतीकाः नाह्यणान् राधादामीद्रभीत्ये यथादाकि संपूज्य

भोजयेद्धिक्षीत चेति। पाद्मी—अनेन विधिना यस्तु कार्तिक्यां पूजयेद्धरिम्। सर्वपापविनिर्मुक्तो वैष्णवं प्राप्तयारपदम्। इति। कृत्स्नकार्तिकेप्यनेनैव विधिना पूजनं कार्यम्। अपेक्षितविधेरन्यतो ग्रहणस्याष्टमिकन्यायसिद्धत्वात्।

अथ तुलसीविवाहिविधिः। विष्युगामले—आद्विवाथ तुलसीवने वा खगृहेऽपि वा। मासत्रयेण संवध्या ततो यज्ञन-मारमेत्। सोम्यायने प्रकर्तव्यं गुरुशुकोद्ये तथा। अथवा कार्तिके मासि भीष्मपञ्चिद्नेषु वा। वैवाहिकेषु ऋक्षेषु पूर्णि-मायां विशेषतः । मण्डपं कारयेत्तत्र कुण्डवेदी विवाहवत् । ब्राह्मणाश्च युचीन्सातान्वेद्वेदाङ्गपारगान्। ब्राह्मणं देशिकं चैव चतुरश्च तथिताः। त्रहयशं पुरः हत्वा मातृणां यजनं तथा। कृत्वा नान्दीमुखं श्राइं सीवर्ण स्थापये इरिम्। कृत्वा च रोप्यां तुलसीं लग्नं त्वस्तिमते रवी। संपूज्यालंकतां तां च पद्याहि-धिना हरे:। हरेरिति पष्टी चतुर्थिये। वासश्च तेन मन्नेण वस्रयुग्मेन वेष्ट्येत्। यद्। बद्दोति मन्नेण कङ्कणं पाणिपछ्ने। कोदादिति च मन्नेण करप्रहो विधीयते। कर्तव्यश्च ततो होमो विरोषाद्रिधिपूर्वकम्। आचार्या वेदिकाकुण्डे जुहुयाच तथाहुतीः। ॐ नमो भगवते केरावायनमः स्वाहा। ॐ नारायणनमः ० माधवाय० गोविन्दाय० विष्णवे० मधुसूद्नाय० त्रिविक्रमाय० वामनाय० श्रीधराय० ह्षीकेशाय० पद्मनाभाय० दामोद्राय० उपेन्द्राय० वासुदेवाय० अनिरुद्धाय० अन्युताय० अनन्ताय० गदिने विकिणे विष्वक्सेनाय वैकुण्ठाय व जनाईनाय व मुकु-न्दाय० अधोक्षजाय० ।—यजमानः सपलीकः सहामात्येश्च गोत्रजेः। प्रदक्षिणाः प्रकुर्वीत चतस्रो विष्णुना सह। सविष्णु-तुलसा इत्यर्थः। पठेयुः शान्तिकाध्यायांस्तथा वैष्णवसंहिताम्। गायन्ति मङ्गलं नायों भेरीतूर्यादिभिः खरैः। गां पदं च तथा शय्यामाचार्याय प्रदापयेत्। ऋत्विग्भ्यो दापयेद्धाण्यन्येषां चैव दक्षिणाम् । ब्राह्मणान्भो जयेत्पश्चात्सिपः क्षीरैः सराकरैः। एवं प्रतिष्ठितां देवीं विष्णुना च समर्चयेत्। आजन्मोपाजितं थापं दर्शनेन प्रणश्यति । इति ।

९ पदमामुयात्।

कातिकशुणचतुथ्यां कर्कचतुर्योवतं चन्द्रोद्यव्यापिन्यां कार्यम्। तस्य कर्मकालत्वात्। दिनइयेऽपि तद्याध्यादौ तिथि-दीधित्युक्तो निर्णयोऽनुसंधेयः। कार्तिकरूष्णाष्टस्यां माथुरमण्ड-लवासिभी राधाकुण्डे सानं विधेयम् । तिहिधिमेथुरासेतौ द्रष्ट्यः। सा चारणोद्यव्यापिनी ग्राह्या । तद्भावे स्याद्य-व्यापिनी।

अथ कृष्णद्वाद्रयां गोपूजनं हेमाद्रो भविष्य—संप्राप्त कातिके मासि रुजपक्षे इहत्यम । द्वाद्रयां रुतसंकल्पः सारवा पुण्यजलाशये। नरो वा यदि वा नारी नक्तं संकल्प चेतिसि। ततो मध्याह्समये इत्वा देवार्चनादिकम्। प्रतिक्षेता-गमं भत्तया गवां गोध्यानतत्परः। सवत्सां तुल्यवणीं च शीलिनीं गां पयस्विनीम्। चन्द्नादिभिरािळण्य पुष्पमाळाभिरचयेत्। कुङ्कुमालक्तकेर्गन्धेधूपदीपैः सुगन्धिभिः। अध्यं ताम्रमये पात्रे कृत्वा पुष्पाक्षतीस्तिले:। चन्द्ने: कुसुमेर्गन्धेः पुष्पेः कालोद्भवे-स्तथा। पादमूळे तु द्दाहै मन्त्रेणानेन पाण्डव। क्षीरोदाणव-संभूते खुराखुरनमस्कते । सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घं नमोनमः । ततो माषादिसंसिद्धान्वरकान्विनिवेद्येत्। सुरिभ त्वं जगन्मा-तदें वि विष्णुपदे स्थिता। सर्वदेवमये ग्रासं मया द्त्तिममं ग्रस । ततः प्रार्थयेत्। सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलं हते। मातर्ममाभि-लियतं सफलं कुरु निन्द्नि। इति। एवमभ्यर्च्य विधिवहत्त्वा गवि गवाहिकाम् । व्यूक्ष्य वारिणा भत्तया प्रणम्याथ पुनः पुनः। तिहिने तैलपकं च खालीपकं युधिष्ठिर। गोक्षीरं गोष्ट्रतं चैव द्धि तकं च वर्जयेत्। माषाचं कामतोऽश्रीयाद्रात्रौ विगतम-त्सरः। भूमो खपेइहाचारी श्रणुयात्पुण्यमामुयात्। इति। अत्र गोक्षीरसमभिव्याहाराहधितके अपि गोसंबन्धिनी वज्ये इति लभ्यते। गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सर्पिः कुरोद्कम्। इति सान्तपनविधो गोमूत्रसमियाहारात् क्षीरे गोसंबन्धवत्। वतफलमिप तत्रेवोक्तम्—ऊर्जेऽसिते दिद्रागे हि च गां सवत्सां याः पूजयन्ति वरकेः कुलुमेश्च हुचैः। ताः सर्वकामसुखभोग-विभृतिभाजो मर्से वसन्ति सुचिरं नृप जीववत्साः। इति । अत्र पूजायाः फलसंबन्धात्प्राधान्यम् । सार्यं गवागमनकालस्त- त्कालः । संकल्पनक्तयोः प्रातःप्रदोषौ स्पष्टौ । कालत्रयद्याप्ति लामे न संदेहः । दिनद्वये एकेकाङ्गसहितप्रधानकालव्याप्तिलामे युग्मादिशास्त्रात्रिणीयः । इमामेव द्वादशीमारभ्य पञ्चसु दिनेषु नीराजनमुक्तं नारदीये—आश्विने कृष्णपक्षे च द्वादश्यादिषु पञ्चसु । तिथिषूक्तः पूर्वरात्रे नृपनीराजनाविधिः । नीराजयेयु-देवांस्तु विप्रान्गाश्च तुरङ्गमान् । ज्येष्ठान्श्रेष्ठान्जघन्यांश्च मातृमु- ख्याश्च योषितः । इति । गौणमुख्यचान्द्रमानाभ्यामेकादश्यां द्वादश्यां च कार्तिकाश्विनसंबन्धो न विरुद्धः ।

अथ त्रयोद्यां यमदीपदानं मदनरते स्कान्दे—कार्ति-कस्यासिते पक्षे त्रयोद्द्यां निशामुखे। यमदीपं चिहिद्द्याद्पम्-त्युविनश्यति। तत्र मन्त्रः—मृत्युना पाशद्ण्डाभ्यां कालेन इयामया सह। त्रयोद्द्यां दीपदानात्सूर्यज्ञः प्रीयतां मम। इति। अत्र निशामुखस्य कर्मकालत्वात्तद्यापिनी तिथिप्राद्या। दिनद्वये तथासत्त्वे तत्रेव। कृष्णत्रयोद्द्यास्तिथिदीधितौ तथा निर्णातत्वात्।

अथ हेमाद्रौ स्कान्दे गोजिराज्ञवतम्। ईश्वर उवाच--वतानामुत्तमं स्कन्द् तव वध्ये सनातनम् । अनेन चीर्णमात्रेण सर्वयहाफलं लभेत्। यत्कृत्वा सर्वद्वासय फलमामोति मानवः। गोत्रिरात्रमिति ख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्। नारी वाथ नरो वापि त्रिरात्रवतमाचरेत्। कृष्णपक्षे त्रयोद्श्यां मासि चाश्वयुजे तथा। दीपोत्सवसमीपे तु व्रतमेतत्समाचरेत्। तुराब्दो वारा-ब्दार्थे। ततश्च कृष्णत्रयोद्शीमारभ्य वा कार्यमिति लभ्यते। — प्रातः सात्वा त्रयोद्रयां कृत्वा वे द्न्तधावनम् । त्रिरात्रं नियमं कुर्याद्गोविन्द्भक्तिभावितः। गोविन्द् जगतांनाथ गोवध-नधरानघ। गोत्रिरात्रं करिष्यामि रारणं मे भवाच्युत। निय-ममनः-गोष्ठे वा गोपथे वाथ कृत्वा सूमिगृहं शुभम्। अष्ट-हस्तं चतुर्हस्तं चतुरसं खुशोभनम्। वितानपुष्पमालाभिः फलै-र्नानाविधेरिप। मध्ये वेदिं ततः इत्वा मण्डलं तत्र कारयेत्। सर्वतोभद्रनामाथ नवरलमयोपि वा। तन्मध्ये विन्यसेहेवं गोव-र्धनघरं हरिम्। रुक्मिणीं मित्रविन्दां च शैन्यां जास्ववतीं तथा। वामभागे तु देवस्य पुज्यो वै भिताभावितः। सत्यभामा च

राधा च सुदेवी नामजित्यथ । दक्षिणे चैव पूज्यास्तु नन्दं च पुरतो न्यसेत्। बलभद्रं यशोदां च पृष्ठतः पूजयेच्छुभाम्। सुरभी च सुनन्दा च सुभद्रा कामधेनवः। एताश्चतस्रो देवस्य कृष्णस्य पुरतो न्यसेत्। सुवर्णमाषकाः कार्याः षोडरा प्रतिमाः शुभाः। गोवर्धनश्च कर्तव्यो राजतः पलसंगितः। छत्राकारो महावृक्षेः शोभितः पक्षिभिः शुभः । गोपीगोपसमाकीणाँ महा-वृक्षसमन्वितः। एवं संस्थाप्य यतेन ततः पूजां समाचरेत्। आवाहनमनाः। आगच्छ भगवन्रुष्ण गोपीगोपसमन्वितः। रुिमण्यादिभी राहीभिर्मम पूजां गृहाण च। ॐ नमः कृष्णाय पादों च हरये जानुनी नमः। उद्रं वलदेवाय मुकुन्दाय नमः कटिम्। चिक्रिणे च भुजौ पूज्यौ कण्डे श्रीकण्डधारिणे। मुखं पदामुखायेति गोविन्दाय नमः शिरः । प्रणवादिनमोन्तेश्च अष्टाईं पूजयेहरेः। ॐ रुक्मिणये नमः मित्रविन्दाये० रोज्याये० जाम्बवत्ये० सत्यभामाये० राघाये० सुदेव्ये० नाग्नजित्ये० यशोदाये० वलभद्राये० नन्दाये० सुरभ्ये० सुनन्दाये० सुभ-द्वायै० कामधेनवे०। गोवर्धनधराधार गोकुलत्राणकारक। विष्णुबाहुकृतोद्धार पूज्यामि नगोत्तम। एवं संपूज्य विधिवतप-श्चाद्घ्यं प्रदापयेत्। गवामाधार गोविन्द् रुविमणीवस्थम प्रभो। गोपगोपीसमायुक्त गृहाणार्धं नमोस्तु ते। एवं पूजां समाप्येव भक्तिभावसमन्वितम्। गवामध्यं प्रदातव्यं सायाहे तु दिनत्रयम्। मन्त्रेणानेन विधिवद्विंशतीनां स्वशक्तितः । रुद्राणी चैव या माता वसूनां दुहिता च या। आदित्यानां च भिगनी सा नः शान्ति प्रयच्छतु। इत्यर्घमन्त्रः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्य एवच । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इति पूजामन्त्रः। सुरभी वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता। प्रतिगृह्णातु मे प्रासं सुरभी मे प्रसीद्तु। इति गोप्रासमन्त्रः। गावों में अत्रतः सन्तु गावों में सन्तु पृष्ठतः। गावों में हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। मा वियोगोऽस्तु मे पुत्रेर्भर्ता च सह बान्धवै:। त्वत्प्रसादेन मिक्तः स्यानिश्चला गौः सदा त्विय। इति प्रार्थनामन्त्रः। एवं संपूज्य गाश्चेव गोविन्दं च विरोषतः। पुष्पे-

र्गन्धेश्च द्रिश्च ध्रोनीनाविधेरि । नैवेदोर्घतपकेश्च फलेनीनावि-धैरिप । सप्तधान्यैविंरुहेश्च वंशपात्रिक्षितेः शुभैः । सुवासिन्य-स्तथा पूज्या निसं ताम्बूलकुङ्कमैः। कण्ठसूत्रेस्तथा पुष्पेस्तथा वा-यनकादिभिः। एवं संपूज्य विधिवद्गीविन्दं तु दिनत्रयम्। उप-वासत्रयं चैव चतुर्थे दिवसे पुनः । प्रातः शुचिः समुत्थाय कृत्वा स्नानं प्रयत्नतः। प्रणम्याचार्यमुख्येन होमं तत्रेव कारयेत्। तिलैरष्टोत्तरशतं गायञ्या होममाचरेत्। ततो विस्ज्य देवेशं गुरवे प्रतिपाद्य च । गाश्च पुच्छे समालम्ब्य पुरस्कृत्य द्विजर्ष-भान्। हृष्टेन मनसा स्कन्द गृहमागत्य यततः। मिथुनानि द्वादशाष्ट्रो भूषणाच्छादनादिभिः। संपूज्य भोजनं दत्त्वा गोदा-नानि च दापयेत्। गुरोर्दम्पत्यमचित्वा वासोभूषणसंयुतम्। भत्तया गोवर्धनं कृष्णं गोपगोपीसमन्वितम्। यहोपकरणैर्धुकं यथाशत्तया च भक्तितः। गुरोः संपाद्येद्धीमान्दक्षिणासहितं हरिम्। क्षमाप्य च गुरुं तत्र भुझीत ग्रुचि सत्कृतम्। इष्टैः शिष्टैः समानेश्च वाग्यतो विष्णुतत्परः । दीपोत्सवे वतिमदं शुचिमा-नसेन कृत्वा नरः सकलसन्तिवृद्धिकारि। सुकत्वोपभोगिन-चयं सुखसंप्रयुक्तो हान्ते प्रयाति भवनं मनुजो सुरारेः। इति स्कन्दपुराणोकं गोत्रिरात्रवतम्।

नरकचतुर्दश्यां कर्तव्यं मदनरले भविष्ये—कार्तिके कृष्ण-पक्षे तु चतुर्दश्यां विधूद्ये। तिलतेलेन कर्तव्यं स्नानं नरक-भीक्तिः। इति । ब्राह्मे—तेले लक्ष्मीर्जले गङ्गा दीपावल्यां चतुर्दशी। प्रातःस्नानं तु यः कुर्याद्यमलोकं न पश्यति। इति। अत्र चन्द्रोदयस्नानासंभवे प्रातःकालो गौणत्वेन विधीयते। स्व-कालादुत्तरो गौण इति सामान्यशास्त्रात्। स्नाने विशेषस्त त्रैव —अपामार्गमथो तुम्बीं प्रपुन्नाटमथापराम्। श्रामयत्स्नानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वे। इति। मन्नः—सीतालोष्टसमायुक्त सक-ण्टक दलान्वित। हर पापमपामार्ग श्राम्यमाणः पुनः पुनः। इति मन्नलिङ्गादेव सीतालोष्टसाहित्यं श्रामणपौनःपुन्यं चानुष्टेयम्। अपामार्गशास्त्राया अलाभे तत्पत्रश्रामणं कार्यम्। स्नानानन्तरं यमत्रपणं कार्यमिति तत्रेव—अपामार्गस्य पत्राणि श्रामयेच्छि-रसोपरि। ततश्च तर्पणं कार्यं धर्मराजस्य नामिभः। इति। नामानि च यमायेत्यादीनि प्राक् दर्शितानि । यमाय नमः यमं तर्पयामि इति प्रयोगः। स्कान्दे—दक्षिणाभिमुखो भूत्वा तिलैः सम्य-क्समाहितः। देवतीर्थेन देवत्वात्पितृतीर्थेन वा पुनः। यज्ञो-पवीतिना कार्य प्राचीनावीतिनाथवा। देवत्वं च पितृत्वं च यमस्यास्ति द्विरूपता। इति। जीवित्पत्कोप्येतद्देववत्कुर्यात्।— जीवित्पतापि कुर्वीत तर्पणं यमभीष्मयोः। इति जीवित्पत्क-निर्णये पाद्मोक्तेः तिलतर्पणादिनिषेधानु हुङ्गनौचित्याचा । तन्त्रेव —ततः प्रदोषसमये दीपान्दद्यानमनोहरान् । ब्रह्मविष्णु-शिवादीनां भवनेषु मठेषु च । प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोली-निष्करेषु च। कन्दरासु विविक्तासु हस्तिशालासु चैवहि। इति। दीपदाने मन्त्रः प्राच्यनिबन्धे-अग्निज्योती रविज्यो-तिश्चन्द्रो ज्योतिस्तथैव च । उत्तमः सर्वज्योतीनां दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इति। अनेनैवामायामपि दीपदानम्।

अत्रास्तसमये उलकादानं विहितं ज्योतिनिबन्धे—तुला-संस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूतदर्शयोः। उल्काहस्ता नराः कुर्युः पितृणां मार्गदर्शनम्। इति। उरकात्रहणतद्दानविसर्जनेषु मन्त्राः प्राच्यनिबन्धे - शस्त्राशसहतानां च भूतानां भूतद्शयोः । उज्ज्वलज्योतिषा देहं दहेयं व्योमविह्नना । इति । अग्निद्ग्धाश्च ये जीवा येऽप्यद्ग्धाः कुले मम । उज्जवलज्योतिषा द्ग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्। यमलोकं परित्यज्य आगता ये महापथे। उक्कवलज्योतिषा वर्त्म प्रपद्यन्तो वजनतु ते। इति । लैङ्गे— ततः प्रेतचतुर्दश्यां भोजियत्वा तपोधनान् । शैवान्विप्रांस्त्वथ परान्शिवलोके महीयते। दानं दत्त्वा तु तेभ्यश्र यमलोकं न गच्छति। माषपत्रस्य शाकेन भुक्त्वा तत्र दिने नरः। प्रेतच-तुर्दशीकाले सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । विधूद्यपद्स्थाने दिनो-द्य इति क्रचित्पाठः प्रातःकालस्य गौणत्वप्रापकः । चन्द्रोद्य-कालो मुख्यः । पूर्वत्रेव चतुर्दश्यां तद्याप्तौ तत्रेवाभ्यङ्गादि दीप-दानान्तं निर्विवादम्। तद्क्षकर्मकालेषु तिथिसत्त्वात्। परत्रेव तद्याप्तौ तत्रैवाभ्यङ्गादि । असत्यामपि चतुर्दश्यां काले दीपदानं कार्यम्। स्नानदिनप्रदोषे तिथ्यनपेक्षे ति धानात् । सूर्योदये तिथ्यनुवृत्तौ यां तिथिमिति तत्रापि तिथिसत्त्वाच बाधकाभावे

कमसाप्य नुरोध्यत्वात्। दीनहये नहासी पूर्वेच । वहकमेकाल-व्याप्तिलाभात्। पृथ्वीचन्द्रोद्ये—पूर्वविद्वचतुर्द्द्यां कार्तिकस्य सितंतरे। प्रत्यूषसमये स्नानं कुर्यात्तत्र प्रयत्ततः । इति पूर्विन-द्धानियमाच दिनद्वये तद्व्यासी पक्षत्रयं संभवत्ति । पूर्वत्रोपःका-केकदेशं व्याप्यसत्त्वं, सूर्योद्यव्याप्यसत्त्वं, क्षयो वा चतुर्द्दया इति। तत्राद्यभे अनन्तरोदाहतपृथ्वीचन्द्रोद्याचाचनाहुषःकाछै-कदेशे चतुर्शीयुक्ते स्नानं कार्यं न चन्द्रोदयापेक्ता । यतु केश्चि-दुक्तं—तिश्यादौ च भवेद्यावान्हासो वृद्धिः परेऽहनि । ताचा-न्त्राह्यः स पूर्वेद्यरदृष्टोऽपि स्वकर्मणि । इति वचना त्रयोद्श्यां चतु-र्दशीक्षयप्रक्षेपे सति चन्द्रोदयेऽपि चतुर्शीसत्वात्तदानीमभ्यङ्गः कार्य इति। तन्न। विभ्रयान्वियन्याः पूर्वेद्यःपद्ोक्तायास्तिथेरेव स्वशब्देन निर्देशात्स्विपतृभ्यो द्द्यादित्यादौ तथेचा ब्युत्पत्तेः। अत-अतुर्शीकार्यं चतुर्श्याममागतवृद्धादिप्रक्षेपेण चक्रमैकालव्यास्या-दिनिर्णयः कार्य इति वचनार्थो नतु त्रयोद्श्यां चातुर्द्शीगतवृद्धा-दिप्रक्षेपेणेति व्युत्पत्तिविरुद्धं वचनार्थमाश्रित्योकभक्तादितिथेः कर्मकालचाप्तिं वर्णयन्त्रो नमः प्राचीनेभ्यः। अता अतुर्दशीपयुक्तो-षःकालैकदेशे स्नानं कार्यम्। तद्संभवे सूर्योद्या हपरतो गौणका-लेऽपि कार्यम्। अपरपक्षद्वये तु परत्रेव चन्द्रोद्यो स्तानं कार्यम्। अमाया वृद्धिसत्त्वे उक्तवचसा चतुर्दश्यां तत्प्रध्रापतया चन्द्रोद्-यव्याप्तिसंभवात्। अमाया वृद्धसत्त्वे चन्द्रोद्याच्यापिन्याममायां स्नानौचित्यात्।—इषासिते चतुर्दश्यामिन्दुक्षयातिथावपि। ऊ-र्जादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपाविकर्भवेत्। इति उद्योतिर्निबन्धो-दाहतनारदवाक्येऽपिराब्देन चतुर्दशीस्थाने अमारया अनुकल्पत्वे-न विधेरीहराविषय एव प्रवृत्यौचित्यात् । स्वात्नीयोगस्त प्रारा-स्यार्थः। दीपावलिशब्दोऽभ्यङ्गस्नानपरः। अमुनोवाशयेन सर्वश-नारायणनेन चतुर्थयामे चतुर्दशीसत्त्वमभ्यङ्गप्रयोजकत्वेनोत्ताम् । तथा—कृष्णचतुर्दश्यामाभ्विनेऽकोदयात्पुरा। यामिन्याः पश्चिमे यामे तैलाभ्यङ्गो विशिष्यते। इति अर्थसिद्धस्याप्यकींद्यपूर्व-सत्त्वस्य निर्देशोऽकाँद्योत्तरकाले गोणबुद्धा स्नानं न कार्य-मिति शापनार्थम् । मुख्यकाले केनापि निमिन्तेनाजातसानस्य पुंसः साने च भवति गौणविधेः सार्थकत्वम् । शक्यते च यां तिथिमित्याद्यापाद्यसाकल्यवलेनामायुक्तचन्द्रोद्यकालेऽपि चतु-द्शीसत्वं वक्तुमित्यलम्।

अथामावास्याकृत्यं मदनरते भविष्ये चतुर्दशीकृत्यं प्रकृत्य-अत्रेवामायां नक्तभोजनं कार्यम्। गृहस्थेन प्रकर्तव्यं रात्रो भोजनमङ्गलम्। दिवा श्राद्धं प्रकर्तव्यं हेम्ना चामेन वा तथा। इति हेमाद्रो पाद्मोक्तेः। एवं प्रभातसमये अमावास्यां नराधिप। स्नात्वा देवान्पितृनभक्तया संपूज्याथ प्रणम्य च। कृत्वा तु पार्वण्याद्धं दिधिक्षीरघृतादिभिः। भोज्येर्नानाविधैर्विप्रान्भोजयित्वा क्षमापयेत्। इति।

तहिने राज्ञः कर्त्व्यमपि तत्रैवोक्तम् ततोऽपराह्मसमये घोषयेत्रगरे नृपः। अद्य राज्यं बलेलोंको यथेष्टं चेष्टतामिति। लोकं मति महोत्सवं विधाय पुनर्यं मत्युक्तम् । ततोऽर्धरात्रस-मये स्वयं राजा वजेतपुरम् । अवलोकियितुं रम्यं पद्धामेव रानैः शनैः। तदृष्ट्वा महदाश्चर्यं वृद्धि चैवात्मनः शुभाम्। बिलराज्य-यमोदं च ततः खगृहमावजेत्। इति। तत्रैव स्त्रियः प्रति विधि:-एवं गते निशीथे च जने निद्रात्लोचने। तावन्नगर-नारीभिस्तूर्यडिण्डिमनिस्वनैः। निष्काश्यते प्रहृष्टाभिरलक्ष्मीः स्वगृहाङ्गणात्। वेश्याविलासिनी साध्वी स्वस्तिमङ्गलकारिणी। गृहाहु हं वजन्ती च पादाभ्यक्तप्रदायिनी। इति । आदित्यपुरा-णेऽपीमामेवामां प्रकृत्योक्तं—दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बाला-तुरान्जनान्। प्रदोषसमये लक्ष्मीं पूजियत्वा यथाक्रमम्। दीप-वृक्षास्तथा कार्याः शक्तया देवगृहेषु च। वस्त्रैः पुष्पैः शोभि-तच्याः कयविकयभूमयः।दीपमालापरिक्षिते प्रदेशे तद्नन्त-रम्। ब्राह्मणान्मोजयित्वादौ संभोज्य च बुभुक्षितान्। अलंक-तेन भोक्तव्यं नववस्त्रोपशोभिना। इति। पाद्मेऽपि—कार्तिके मास्यमावास्या तस्यां दीपप्रदापनम् । शालायां ब्राह्मणः कुर्यात्स गच्छेत्परमं पदम्। इति। श्राद्धदिनात्पूर्वेद्यरेव प्रदोषव्यापिन्याम-मायां तत्रैव दीपदानम्। पुराणभेदेनोक्तयोः क्रमस्याशास्त्रीयत्वात्, शास्त्रीयत्वेऽपि क्रमात्कालस्य बलवत्वात्। इत्याश्विनमासः।

अथ कार्तिकः। प्रतिपत्कृत्यम्। अत्राभ्यक्रावश्यकत्वं प्रागेवोक्तम्। लक्ष्मीं पूज्यानन्तरं प्रार्थयेत्। नमस्ते सर्वदेवानां ३२ स्म॰ को॰

वरदासि हरिप्रिये। या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्त्वद्र्चं नात्। इति लक्ष्मीं पूज्य कुवेरमपि पूजयेत्। तत्र मन्त्रः प्राच्यं निवन्धे—धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च। भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादिसंपदः। इति। तत्र निर्णयामृते स्कान्दे—प्रातर्गीवर्धनः पूज्यो द्यूतं चापि समाचरेत्। भूषणी-

यास्तथा गावः पूज्या वाहनदोहने । वर्जयेदिति अञ्चकूटः। रोषः। गोवधनपूजामन्त्रस्तत्रेव-गोवधन धरा-धर गोकुलत्राणकारक। कृष्णबाहुकृतच्छाय गवां कोटिपदो भव। इति । गोपूजामन्त्रो च-लक्ष्मीर्या लोकपालानां घेत्र-रूपेण संश्विता। घृतं वहति यञ्चार्थे मम पापं व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। इति। इद्मेव गोवर्धनपूजात्मकं कर्माऽ-ञ्चकूटोत्सवत्वेन पाचे उक्तम्। यस्यां प्रतिपदि षण्मुह्रतव्यापिनी द्वितीया भवति तत्र चन्द्रदर्शनदोषात्पूर्वं प्रतिपद्येतत्कर्भ कार्य-म्—गवां कीडादिने यत्र रात्रो दृश्येत चन्द्रमाः । सोमो राजा पश्र्नहिन्त सुरभीपूजकांस्तथा। इति पुराणसमुश्रयोक्तेः।— प्रतिपद्दर्शसंयोगे कीडनं तु गवां मतम्। परविद्धेषु यः कुर्या-त्पुत्रदारधनक्षयः। इति देवलवचनाच। चन्द्रादर्शनपर्याप्तप्रति-पहुद्धो तु परत्रेव कार्यम्। - त्रियामिका दर्शतिथिभवेचेत्सार्ध त्रियामा प्रतिपद्धिवृद्धौ । दीपोत्सवे ते मुनिभिः प्रदिष्टे अतोऽ-न्यथा पूर्वयुते विधेये। इति निर्णयामृते वचनात्। प्रातःका-लस्य कर्मकालत्वाचा । नन्दोद्ये तु यत्रैव पूजयेत्सुरभीः सदा । इति स्मृतेश्च। गोवर्धनपूजनं च मुख्यगोवर्धनसंनिधौ तस्यैव कार्यम्। तद्संनिधो गोमयेन गोवर्धनं कृत्वा तत्समन्वितगो-पालपूजनमावाहनप्रतिष्ठापूर्वकं कार्यम्। - ततो बलेर्गृहद्वारि खाप्यो गोमयसूर्तिस्त्। सुने श्रीवालगोपालः खाप्यो गोव-र्धनो महान्। इति पाद्मोक्तेः।

अथ पूजाप्रयोगः । पवित्रपाणिराचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीत्य श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं गोवर्धनगोपालपूजात्मकं महोत्सवं करिष्य इति संकल्प । प्रथमप्रयोगे गणेशपूजनस्व-

१ गावो ममात्रतः सन्तु इति पाठः।

स्तिवाचनाद्यन्ते ऋत्विगेको वरियतव्यः। द्वितीयादिप्रयोगे तु तद्वरणमेव। भोजनार्थमन्ये ज्यवरा ब्राह्मणा वरियतन्याः। ततो भूतगुद्धादिना संपन्नाधिकारो गोवर्धनसंयुतं गोपालमावाह्य स्थापयेत् । -विहराशो हारपाछो भवानदाऽभवः प्रभो । निजवाक्यार्थनार्थाय सगोवर्धन गोपते। इति। ततः श्रीगोपार्छ गोवर्धनं च पादाद्यपचारैः पूजयेत् । --गोपालमूर्तं विश्वेश शकोत्सवविभेदक। गोवर्धनकृतच्छत्र पूजां मे हर गोपते। गोव-र्धनधराधार गोकुलत्राणकारक । विष्णुबाहुकृतच्छाय गवां कोटिप्रदो भव। इति मन्त्राभ्यां यथाविभवं भक्ष्यभोज्यादियुतं नैवेद्यं समर्पयेत्। एलालवङ्गपूगादियुतं ताम्बूलं द्यात्। उक्त-पूजान्ते गन्धाद्यपचारेगोंपूजनं प्रत्यक्षगवामसंनिधौ मृदादिनिर्मि-ततत्प्रतिमापूजनं कार्यम्। तत्र मन्त्रौ पूर्वोक्तौ। या लक्ष्मीर्या-छोकेति। अग्रतः सन्त्विति च। ततो वृतिविग्द्वारा स्वगृह्यो-क्तविधिना होमः कार्यों गृहसिद्धान्नेन आगावो अग्मन्निति, प्रैते-वदन्त्वित मन्त्राभ्याम् । स्नीशूद्रगृहे तु पूजासंबन्ध्युक्तपौराणम-काभ्यां या लक्ष्मीरिति गोवर्धनेति च। होमान्ते ब्राह्मणभोजनम्। भुक्तवच्यः प्रत्येकं धेनुदानं तद्भावे तिक्विक्रयो देयः। अन्ये-भ्योऽप्याभ्वचाण्डालं यथाशक्तयन्नं दक्ता गोभ्यो यवसमन्नग्रासं च दत्त्वा गिरये विलद्गनं कार्यम्। ततः शरतपुष्पादिभिर्गवामलं-कारं कृत्वा भुक्तविद्धः खळंकृतैः खनुलिप्तैः खनासोभिगाँबाह्य-णहोमाग्निगिरीणां प्रदक्षिणां कुर्वद्भित्या गोभिः सह प्रदक्षिणा कार्या यथा गोभिरपि प्रदक्षिणा ब्राह्मणादीनां कृता भवतीति। ततः श्रीकृष्णार्पणं कार्यम् । इत्यन्नकृदोत्सवः ।

अत्रैव दिनेऽपराह्ने पूर्वस्यां दिशि मार्गपालीवन्धनायुक्तं निर्णयामृते—मार्गपालीं प्रबंधीयात्तुङ्गे स्तम्मेऽथ पादपे। कुश-काशमयीं दिव्यां लम्बकैर्बहुमिर्मुने। कृते होमे द्विजेन्द्रेस्त बंधीं यान्मार्गपालिकाम्। नमस्कारं ततः कुर्यान्मन्त्रेणानेन सुत्रत। मार्गपालि नमस्तेऽस्तु सर्वलोकसुखप्रदे। विधयैः पुत्रदाराद्येः पुनरेहि वतस्य मे। इति।—नीराजनं च तत्रेव कार्यं राष्ट्रजय-प्रदम्। मार्गपालीतलेनाथ यान्ति गावो गजा वृषाः। राजानो

राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः शूद्रजातयः । मार्गपालीं समुछद्य नीरुजः स्युः सुखान्विताः । इति ।

अत्र राज्ञो वष्टिकाकर्षणमुक्तमादित्यपुराणे—कुशकाशमयीं कुर्याद्विकां सुद्धां नवाम् । तामेकतो राजपुत्रा हीनवर्णास्तथान्यतः । यृद्धीत्वा कर्षयेयुर्वे यथाचारं मुद्धमुद्धः । जये
च हीनजातीनां जयो राज्ञस्तु वत्सरम् । जयचित्वमिदं राजा
विद्धीत प्रयत्नतः । इति । सर्वसाधारणं कार्यान्तरमपि तन्त्रैवतसाद्द्यतं प्रकर्तव्यं प्रभाते तत्र मानवैः । तिसान्द्यते जयो यस्य
तस्य संवत्सरं शुभम् । पराजये विरुद्धं तु छन्धनाशस्ततो
भवेत् । श्रोतव्यं गीतवाद्यादि स्वनुछित्तैः स्वछंकृतैः । विशेच
भवनं स्वीयं प्रशस्तिर्वान्धवैः सह । तस्यां निशायां कर्तव्यं
शय्यास्थानं सुशोभनम् । दियताभिश्च सिद्दितेनया सा च भवेविशा । नवैर्वस्त्रेश्च संपूज्या द्विजसंवन्धिवान्धवाः । इति ।
तथा राजानं प्रति कार्यान्तरमुकं निर्णयामृते स्कान्दे—कृत्वैततस्वमेवेद्द रात्रौ दैत्यपतेर्वछेः । पूजां कुर्यानृपः साक्षाद्ध्मौ
मण्डलके शुभे । विछिनामास्यदैत्येन्द्रं वर्णकैः पञ्चरङ्गकैः ।

सर्वाभरणसंपूर्ण विन्ध्यावल्या सहासितम् । क्रबिल्पूजा।

पाण्डवाणजम्भोष्टमयदानवसंयुतम् । संपूर्णहृष्टवदनं किरीटोत्कटकुण्डलम् । हिभुजं दैल्यराजानं कारयित्वा नरः
स्वयम् । गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोऽर्चयेत् । इति ।
अचनविधिमदनरत्ते—गन्धपुण्पान्ननैवेद्यैरक्षतेगुंडपूरकेः ।
मधुमांससुरालेह्यदीपावल्युपहारकेः । मन्नेणानेन राजेन्द्र समन्त्री
सपुरोहितः ।—विल्पाज नमसुभ्यं विरोचनसुत प्रभो । भविध्येन्द्रसुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम् । एवं पूजां नृपः कृत्वा राज्ञौ
जागरणं ततः । कारयेत्प्रेक्षणीयानि नटनर्तकनाटकेः । इति ।
तथा तन्त्रेव—लोकस्यापि गृहस्यान्तः शय्यायां शुक्रतण्डलेः ।
संस्थाप्य बिल्पानां फलेः पुष्पेश्च पूज्येत् । बिलमुह्दिश्य दीयन्ते
दानानि कुरुनन्दन । यानि तान्यक्षयाण्याहुर्मयेतत्संप्रदर्शितम् ।
यदस्यां दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु । तदक्षयं भवेत्सर्वं
विष्णोः शितिकरं परम् । इति । मार्गपालीप्रभृतिबल्लिपूजान्तं

१ ब्राह्म सह। २ बलिनामा आख्या कथनं यस्येखर्थः।

च्तवजं पूर्वविद्धायामेव कार्यम्। कर्मकालस्या निलामात्। आवणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव इतारानी। पूर्विचिद्धा अकतेच्या शिवरात्रिवेछेर्दिनम्। इति यचनाच। यूतं उ गोवर्धनपूजा-विधो पिठतमपि तस्यामिव चूते हितीयावेधमस्यकापवादामावा-त्परिद्न एव कार्यम् । नारीकर्वकनीराजनमङ्ग्लमिकं कार्यद्वयं तु मुह्तमात्रायामुत्तरस्यामेव प्रतिपादि कार्यम्।— लभ्यते यदि वा प्रातः प्रतिपद्धिकाह्यम् । तस्यां नीराजनं कार्यं सायं मङ्गलमालिका । इति मदनर हो अविष्योत्तेः नीराजनं प्रातः कार्यम्। -- नारीनीराजनं प्रस्तः सायं मङ्गल-मालिका। अथ चेत्प्रतिपत्खल्पा नारीनीराज कं भवेत्। हिती-यायां तदा कुर्यात्सायं मङ्गलमालिकाम्। इति जाह्यवचनात्। स्वरपामायुक्तायामपि प्रतिपदि न कार्य चैतात् — आध्विनान्ते यदा द्रों नारीनिराजनं भवेत्। नारीणां त्व वेधव्यं देशे दुर्भिक्षमेव च । कार्तिके शुक्रपक्षाद्वमां वस्या घरीइयम्। देशभङ्गभयान्नेव कुर्यान्मङ्गलमालिकाम्। इति देवीपुराणवच-नात्। इति प्रतिपत्रुत्यम्।

अथ द्वितीयाकृत्यं निर्णयास्ते स्कान्दे — ऊर्जगुरुद्विती-यायामपराहेऽर्चयेद्यमम् । स्नानं कृत्वा भा खुजायां यमलोकं न पर्यति । इति । प्राच्यनिबन्धे—यमं च चित्रगुर्तं च यम-दुतांश्च पूजयेत्। अध्यक्षात्र प्रदातव्यो यमाय सहजोद्भवैः। आत्मिगिनिसिर्थर्थः। अर्धमन्त्रः—एहोहि मार्तण्डज पादा-हस्त यमान्तकालोकधरामरेश। आतृहितीया इतदेवपुत्रां गृहाण चार्यं भगवन्नमस्ते। इति। पूजान्ते यमं यासुनां च प्रणमेत्।

धर्मराज नमसुभ्यं नमसे यमुनायज । पाहि मां किंकरेः साधि सूर्यपुत्र नमोऽस्ड ते। यमखसर्न-यमद्विती-मस्तेऽस्तु यमुने लोकपूजिते । चारदा भव मे नित्यं या।

सूर्यपुत्रि नमोऽस्तु ते। इति। लैक्ने-कार्तिके तु द्वितीयायां शुक्षायां आतृपूजनम्। या न कुर्याद्विनश्य न्ति आतरः सप्तज-नमसु। आतुरपि तद्वृहे भोजनाकरणे भविष्ये—कार्तिके गुरू-पक्षे तु द्वितीयायां युधिष्ठिर। यमो यखन्या पूर्व भोजितः स्वगृहे स्वयम्। अतो यमद्वितीया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर। अस्यां निजगृहे पार्थ न भोकव्यमतो बुधैः। यहेन भगिनीहस्ताङ्गोक्तव्यं पुष्टिवर्धनम्। दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो
विशेषतः। स्वर्णां कत्तारवस्त्रेश्च पूजासत्कारभोजनैः। सर्वा भगिन्यः संपूज्या अभावे प्रतिपन्नकाः। इति। प्रतिपन्नका मित्रभगिन्य इति हेमाद्रिः। इदं च यमयमुनापूजादिकृत्यं पूर्वत्रेवापराह्मव्यापिन्यां द्वितीयायां तत्रेव कार्यम्। पक्षान्तरेषु तु परत्रेव। युग्मवाक्यात्। इति द्वितीयाकृत्यम्।

पष्ट्यां विशेषो निर्णयामृते मात्स्ये— वृश्चिकार्के ग्रुक्तः प्रध्यां मोमवारे ह्यपस्थिते । महाषष्टीति सा प्रोक्ता सर्वपापहरा तिथिः । तस्यां स्विपिति वे विहः पूर्वत्रोपोष्य वे दिने । षष्ट्यां विहं समभ्यच्यं कुर्योद्वहिमहोत्सवम् । इति । महोत्सवो ब्राह्मः णभोजनम् । निर्णयामृते—कार्तिके याष्ट्रमी शुक्का क्षेया गोपाष्ट्रमी बुधेः । तत्र कुर्योद्ववां पूजां गोत्रासं गोप्रदक्षिणम् । गवाः नुगमनं कार्यं सर्वोन्कामानभीष्सता । इति ।

नवस्यां सथुराप्रदक्षिणा प्रोक्ता वाराहे। तिद्विधिषयोगी मथुरासेतो द्रष्टव्यो। इयं युगादिरिप। अतोऽत्राप्यिपण्डं श्राद्धं कार्यम्। पूर्वाह्वव्यापिनी चेयं प्राह्या। शुक्के पौर्वाह्विके क्षेये इति पूर्वोदाहृतवचनात्। अत्रेव विष्णुत्रिरात्रारम्भः—कार्तिके शुक्कनवमीमवाप्य विजितेन्द्रियः। हरिं विधाय सोवणं तुलस्या सहितं विभुम्। पूजयेद्विधिवद्भत्तया वती तत्र दिनत्रयम्। एवं यथोक्तविधिना कुर्योद्वेवाहिकं विधिम्। इति हेमाद्रो पाद्मवचन्नात्। श्रीभागवतेप्यम्बरीषाख्यायिकायां त्रिरात्रवतस्चनाच।

अथैकाद्द्री (प्रचोधः) तत्र निर्णयामृते ब्राह्मे—
एकाद्द्रयां तु शुक्कायां कार्तिके मासि केरावम्। प्रसुप्तं बोधयेद्रात्रो
अद्धामक्तिसमन्वितः। नृत्यैर्गातिस्तथा वाद्येद्व्यस्यसममङ्कैः।
वीणापणवराब्देश्च पुराणश्रवणेन च। वासुदेवकथाभिश्च स्तोत्रैरन्येश्च वैष्णवैः। पुष्पेर्धूपेश्च नैवेद्येद्विंदेश्चेः सुरोभनैः। हौम्येर्भध्येरपूपेश्च फलैः शार्करपायसैः। हद्याभ्यां श्वेतरकाभ्यां चन्दनाभ्यां च सर्वदा। कुङ्कमालक्तकाभ्यां च रक्तस्त्रैः सकङ्कणैः।
तस्यां राज्यां व्यतीतायां द्वाद्द्यामरुणोद्ये। आदौ घृतेनैक्षवेण
मधुना स्नापयेत्ततः। द्वा क्षीरेण च ततः पञ्चगव्येन शास्त्र-

वित्। उद्घर्तनं माषचूर्णं मस्रामलकानि च। सर्पपाश्च प्रिय-ङ्गुश्च मातुलिङ्गरसस्तथा । सर्वोषध्यः सर्वगन्धाः सर्ववीजानि काञ्चनम्। गङ्गारमसि यथाकामं रत्नानि च कुरारिकम्। एवं संशोध्य देवेशं द्दाद्वोरोचनां शुभाम् । ततस्तु कलशा देया यथारात्तया खंकृताः । सुजाताः पहनेर्युक्ताः सफलाश्च सका-ञ्चनाः। पुण्याहवेदशब्देन वीणावेणुरवेण च। एवं संस्नाप्य गोविन्दं खनुलितं खलंकतम्। सुवाससं पूजयेच सुमनोभिः सकुङ्कमैः। धूपैदींपैर्मनोशेश्च पायसेन च सूरिणा। अन्नदाने-स्तथा होमैः पुष्पेश्च बहुद्क्षिणैः। वासोभिर्मूषणैरन्येगोंभिरभ्वे-र्मनोजेवैः। ब्राह्मणाः पूजनीयाश्च विष्णोरीज्याश्च मूर्तयः। दत्तरोषामृतं पश्चाद्भोक्तयं ब्राह्मणैः सह । इति । कुङ्कमालक्तयोः सूत्ररितमानं प्रति करणता। ताहरासूत्रार्पणं प्रतिमामणिबन्धे विविधतम्। आदाविति चृतादिक्रमेणैव पञ्चामृताभिषेक इति शापनार्थः। पञ्चगव्येनेति गव्यागव्येषु छत्रिन्यायेन गव्यशब्दम-योगः पयोद्धिघृतानि गव्यान्येव न माहिषादीनीति सिद्धा-र्थम्। काञ्चनस्य च रतानां घर्षणेन शोधकत्वम् । पुण्येरिति विशेषणइयं होमानां पुण्यहेतुत्वेनानियतकाला विहिता येऽयु-तादिहोमास्तत्र समये फलातिरायार्थिमत्यर्थः । दत्तरोषं निवेदि-तशेषम्। अमृताष्यमुक्तिहेतुत्वादमृतम्। रामार्चनचिद्रका-न्यसिंहपरिचर्यादिषु द्वाद्ययामेन बोधनोत्सवो निहितः। गम्यते हि—यस यस च देवस यन्नक्षत्रं तिथिश्च या। तस देवस तसिंस्तु शयनावर्तनादिकम्। इति भोजदेविलिखितवचनाद्-पि द्वाद्यामेव तत्कर्तव्यता । तत्तद्देवतापवित्रारोपणतिथीनां कथनावसरे उपक्रमे द्वादशी चक्रपाणिन इति कथनात्, इयं च द्वाद्शी देव प्रबोधार्थं विनिर्मिता इति वध्यमाणमन्त्राच । एवं च ब्राह्मवचनगतैकाद्शीविधिविरोधाद्धिकल्प इति केचि-त्। देशभेदेन व्यवस्थेत्यन्ये। परेतु प्रस्वापावर्तनोत्सवा इति भविष्योक्तमिथुनार्क एव द्वाद्रयां शयनोत्सवस्तद्वुसारिणौ चोत्तरोत्सवावित्याहुः। वस्तुतस्तु परस्परविरुद्धार्थत्वेन वि-धिभ्यः संशये अभियुक्ताचारसंवादिभ्य उक्तवाक्येभ्यो मिथुन-

१ मनोहरैः।

अहणस्पोपलक्षणत्वावरयंभावात् मनाशिषाय उचितः । अतो इाद्रयां प्रधानकर्तव्यतानिर्णये सति एकाद्शीविधिस्तत्रोपक-माभिप्रायः पूर्णमास्यां पूर्णमास्यां यजेतेतिवत्। यत् विष्णुध-मोत्तरे—कार्तिकस्य सिते पक्षे तदेव दिनपञ्चकम्। विबोध-यन्ति द्वेशं गत्वा सेन्द्रा दिवाकसेः। देवास्तथेव कुर्वन्ति तद्ापि च महोत्सवम्। इत्येकाद्शीमारभ्य दिनपञ्चकं प्रवोध-कालत्वेनोक्तं तत्रयोदशीप्रभृति गौणत्वाभिप्रायम्। अतो द्वाद-इयामकृतोत्सवेन तत्रोत्सवः कार्यः। यत् तत्रेव चोत्तरम्— आषाढे शुक्कपक्षान्ते भगवानमधुसूद्नः । भोगिभोगो निजां मायां योगनिद्रां समामुयात्। शेतेऽसौ चतुरो मासान्यावद्भवति कार्तिकी। इति। तत्र पक्षान्त इत्युपक्रमाद्यद्यपि कार्तिकीपद्न पूर्णमास्येव प्रबोधकालत्वेन प्रतीयते, तथापि पूर्णमास्यां शय-नोत्सववतस्वीकारो येन कृतो तद्विषयं तद्वोध्यम्। अत्र द्वाद्रयां रात्रो रेवत्यन्त्यपाद्योगः प्रशस्तस्तद्भावे रात्रावेव तन्नक्षत्रयोग-मात्रम्। - पौष्णावसाने च सुरारिहन्ता प्रबुध्यते इति नारदी-यवचनात् । उक्तब्रह्मवाक्ये राभिविधेश्च-पाद्योगो यदा न साहक्षेणापि तदा भवेत् इति वाराहोकेः। यदा द्वाद्रया दिवैव पाद्योगों, नक्षत्रयोगों वा न रात्रों तदा दिवैव प्रबोधो-त्सवः।—निशि स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनं इति मात्स्यवचस ईहराविषय एव नियमार्थत्वात्। नक्षत्रयोगस्य द्वाद्रयां सर्वथेवाभावेऽपि तत्रैव प्रबोधोत्सवः कार्यः। मन्त्रा-दिना तिथेः प्राधान्यात्, नक्षत्रस्य तिथेः प्राधास्त्यार्थत्वात्। तिथेरपि रात्रावसत्त्वे दिवा कार्यः उक्तमात्स्यात्। दिवापि द्वादशीनक्षत्रयोगाभावे संध्यासमयएव द्वादश्यां कार्यः।—द्वा-द्रयां संधिसमये नक्षत्राणामसंभवे । आभाकासितपक्षेषु शय-नावर्तनादिकं इति वराहोकेः। द्वाद्रयामिति नक्षत्राणामित्यनेन संवध्यते। संधिसमय इति शयनादिना। यत् जीमूतवाहनो-दाहतवाक्ये—अप्राप्ते द्वाद्शीसृक्षे उत्थानशयने हरेः। पाद-योगेन कर्तव्ये नाहोरात्रं विचिन्तयेत्। इति। तद्पि मुख्यकाले केनापि निमित्तेनाकृतोत्सवेन पुंसा त्रयोद्श्यादिगौणकाले कर्त-व्योत्सवः पादयोगवरोन दिवैव कार्यो रात्रौ वा तद्रहितायामिति

संदेहे नियमार्थं न तु नक्षत्ररहितद्वाद्शीवाधेन त्रयोद्श्यादौं पादयोगेऽप्राप्तकतेव्यताप्रापणपूर्व राज्यादिनिषेधार्थम्। अपूर्व-विधी गौरवात्, अनेकार्थविधी वाक्यभेदाच। एवं निर्णात-काले महापूजां समाप्य देवमुत्थापयेत् इदंविष्णुरिति वैदिकम-न्त्रेण। तथा-- ब्रह्मेन्द्र रद्राशिकु वेरसूर्यसोमादिभिर्वन्दित वन्दनी-य। बुध्यस्य देवेरा जगनिवास मन्त्रप्रभावेण सुखेण देव। इयं च द्वाद्शी देव प्रवोधार्थ विनिर्मिता। त्वयैव सर्वलोकानां हि-तार्थं शेषशायिना। उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द् खज निद्धां जगत्पते। त्विय सुप्ते जगत्सुप्तमुत्थितं चोत्थितं जगत्। इति पौराणमन्त्रे-श्च। एवमुत्थाप्य पुष्पाञ्चित्रं द्द्यात्। तत्र मन्नः चरणं पवित्र-मिति वैदिकः। —गता मेघा वियचैव निर्मलं निर्मला दिशः। शास्त्रानि च पुष्पाणि गृहाण मम केराव। इति पौराणश्च। ततो यद्यद्वर्वनं कार्तिके छतं तद्रव्यं पूर्वोदाहतशास्त्राचुसारि-द्रव्यान्तरं च ब्राह्मणेभ्यो द्त्वा वतसंपूर्णतां प्रार्थयेत्।—इदं वतं मया देव इतं भीत्यै तव भभो। न्यूनं संपूर्णतां यातु त्वत्म-सादाज्जनार्न। इति। ततो भगवद्र्पणं कुर्यात्। नक्षत्रयोगप्रयुक्त-पारणानिषेधनिर्णयस्तु रायन्यादिवद्वोध्यः। इति प्रबोधोत्सवः।

अथातः द्युक्कैकाद्दािवनोद्यापनं व्याख्यासाः। आषा-ढकार्तिकयोः युक्कैकाद्रयां यदा वा श्रद्धाविते स्थातां तन्मा-सेऽपि विधेयम् । —दशस्यामेकभक्तं तु दन्तधावनपूर्वकम्। एकाद्रयां शुचिर्भ्त्वा वृत्वाचार्यं बहुश्रुतम्। श्रुताध्ययनसंपन्नं कोधलोभविवर्जितम् । उपोष्य नियतो रात्रावाचार्यसहितो वती। कुर्याद्राराधनं विष्णोः रात्तया भत्तया जगद्भरोः। देवा-लये नदीतीरे शुचौ देशेऽथवा गृहे। मण्डपं कारयेत्तत्र पुष्प-मालोपशोभितम्। उछोचनसमाकीणं कदलीस्तम्भमण्डितम्। तनमध्ये सर्वतोभद्रं मण्डलं परिकल्पयेत्। ब्रह्मादिदेवतास्तत्र स्था-पियत्वा प्रपूज्ञयेत् । तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्भमवणं तण्डुलैर्भृतम् । समन्ताद्नितके चैव नामभिः केशवादिभिः। तस्योपरि न्यसेत्पा-त्रं तन्दुलैः परिपूरितम् । वेणुमृन्मयधातूनामेकेन रचितं शुभम्। वस्रेणाच्छादितं तस्मिन्सोवर्ण राजतं तु वा। शक्तया संपादितं विष्णुं पूजयेद्धित्तमान्नरः। ध्यात्वा चतुर्भुजं देवं शङ्खचकगदा-

धरम्। पीताम्बरयुगोपेतं लक्ष्म्या युक्तं विभूषितम्। लसत्की-स्तुभराभाढ्यं मेघर्यामं सुलोचनम्। आवाह्य प्रतिमायां तु पञ्चामृतपुरःसरम् । उपचारैः षोडशिभर्यथावत्प्रतिपूज्येत् । आगच्छ देवदेवेश जगद्योने रमापते। युद्धे हासिन्नधिष्ठाने सिन्धेहि रूपां कुरु । ॐ भूः पुरुषमावाह्यामि । ॐ भुवः पुरुष । ॐ स्वः पुरुष । ॐ भूर्भुनःस्वः पुरुष । रुक्मिणीं स्त्री-चतुःसहस्रसहितां। जाम्बवतीं स्त्रीचतुःसहस्र०। सत्यभामां स्त्री-चतुःसहस्र०। कालिन्दीं स्रीचतुःसहस्र०। पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्त-रद्लाभ्यन्तरेषु षोडशसहस्राणि पूजयेत्। आग्नेयादिचतुष्कोणेषु शङ्खादीन्यायुधानि पूजयेत्। पुरतो गरुडम्। लोकपालांस्तद्येषु पूर्वादिषु यथाक्रमम्। अतोदेवा १ इदं विष्णु० २। त्रीणिपदा-विचक्रमे ३। विष्णोः कर्माणि पद्यत ४ तद्विष्णोः परमं पद्म ५। तद्विप्रासो विपन्यवो० ६। विचक्रमे पृथिवी० ७। विष्णो-र्नुकं० ८। प्रतिद्विष्णुस्त० ९। न ते विष्णो० १०। प्रवि-ष्णव०। ११ तद्स्य०। १२। इरावती० १३। तावां० १४। वषर्ते० १५ क्रमेणतु । प्रद्दाद् सनं पाद्यमर्थमाचमनीयकम् । स्नानं वस्रं चोपवीतं गन्धपुष्पाणि धूपकम्। दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणनतीः क्रमात्। संपूर्णतायाः सिध्यर्थे यथाशत्तया तु दक्षिणाम्। विष्णुं पुरुषस्केन चैतन्मकौः प्रपूजयेत्। स्रीशूद्रा-दिभिराराध्यो मन्त्रैः पौराणिकैस्तथा। अथवा मूलमन्त्रेण सर्वे-षामुदितो विधिः । क्षमाप्य देवदेवेशं स्तुत्वा स्तोत्रेः प्रसन्नधीः । रात्रौ जागरणं कुर्यात्पुराणश्रवणादिभिः। एकचित्तेन भावेन गीतनृत्यादिभिः सह। प्रभातायां तु शर्वयां कृत्वा चावश्यकं विधिम्। अग्नि संस्थाप्य विधिवत्पयसि अपयेच्यस्म्। पवित्रं त इमं मन्त्रं जपन्त्रापणमुद्धरेत्। पायसादुद्धृतं किंचित्रापणं तत्त्र-कीर्तितम्। अन्वाधानादिकं कुर्यादाज्यभागान्तमेव च। अना-देशाहुतीः पञ्च होतव्याः सर्पिषा ततः। पौरुषेणाथ स्केन प्रत्युचं जुहुयाद्त्रम्। चतुर्दशाज्यमिश्रास्तु जुहुयात्पायसा-हुतीः। वासुदेवाय रामाय श्रिये स्वाहेति विष्णवे १४। विष्णोर्नुकं० १ तदस्य प्रियं० २ प्रतिद्विष्णु० ३ । परोमा-त्रया० ४ विचक्रमे० ५ त्रिर्देवः ६ व्याहृतिभिः १४। केरावा-

द्येद्धारियां चिद्वात्पायसाहुतीः । ततः। त्वामेकमाद्यं पुरुषं पुराणं नारायणं विश्वसूजं यजामः। त्वयेष भागो विहितो विधेयो गृहाण हवां जगतामधीश। इति प्रापणं निवेद्योपति-ष्टेत । ततिस्रिचतुरोऽसि प्रदक्षिणं परिकस्य भिन्धिविश्वा इति जानुनी निपास ध्रास्तं पुरुषस्तं वा जम्वाधे पदानि प्रतिदि-शमेतेर्भक्रेर्गच्छेत्। इष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। शर-ण्यायाप्रमेयाय गोविन्दाय नमो नमः । नमः स्थूलाय सूक्षाय व्यापकाव्यापकाय च । अनन्ताय जगदाने ब्रह्मणेडनन्तसूर्वये । अव्यक्तायाखिलेशाय चिद्र्पाय गुणात्मने । नमो मृतीय सिद्धाय पराय परमात्मने । देवदेवाय वन्द्याय पराय परमेष्ठिने । कर्त्रे विश्वस्य गोप्त्रे च तत्संहर्त्रे च ते नमः। अथ निवेदितप्रापणं मुधि कृत्वा घोषयेत्। के वैष्णवाः के वैष्णवा इति। वयं वैष्णवा वयं वैष्णवा इत्युचेर्वाह्यणाः प्रतिवदेयुः । तेभ्यः समानेभ्यो हिव-देंचम्। ततो हाद्शाक्षरेण मन्त्रेण इद्मस्तमहं प्राक्षामि इति शार्याचम्य सिद्धे स्वाहेति जुहुयात्। यत इन्द्र भयामह इखात्मानमभिमन्य होमशेषं समाप्य—ततो होमावसाने च गामरोगां पयस्विनीम् । सवत्सां धवलां साध्वीं सवसां कांस्य-दोहनाम्। द्दाद्रतस्य पूर्वर्थमाचार्याय सद्धिणाम्। भूषणानि विचित्राणि वासांसि विविधानि च । आचार्याय प्रदेयानि व्क्षिणां भूयसीं तथा। यदीच्छेदात्मनः श्रेयो वतस्याविफलं फलम् । तेनाचार्यः प्रयत्नेन पूजनीयो न संदायः । विप्रान्द्वाद्-शसंख्याकान्नामभिः केरावादिभिः। वस्रोपवीतभूषाख्यैरलंशत्य प्रपूज्येत्। पकान्नपूरितान्कुम्भान्पृथग्द्द्यात्सद्क्षिणान्। पायसा-श्रप्रधानेन भोजयेद्राह्मणान्त्रती । वाचियत्वा सुसंपूर्ण प्रणिपत्य क्षमापयेत् । ततः सोपस्करं पीठमाचार्याय निवेद्येत् । अुक्षीत तद्गुशातः स्वेष्टवन्धुजनैः सह । इत्याह भगवान्वौधा-यनः। इति शुक्केकाद्शीवतोद्यापनम्।

अथातः कृष्णेकाद्द्यीव्रतोद्यापनं व्याख्यास्यामः । मार्गद्यार्षकृष्णेकाद्द्यीमारभ्येतद्वतं चरेत् । पूर्वोक्तेन विधानेन वतिष्ठो
जितेन्द्रियः । पूर्ववन्मण्डपं कृत्वा तन्मध्ये मण्डलोपरि । तिलेषु
तिलपूर्णं तु कल्हां विन्यसेत्सुधीः । अङ्कितं नामभिश्चेव क्रमा-

द्हति पावकः। तथैवैकाद्शीविहर्द्हति पापसंचयम्। नाहिं-सायाः परो धर्मों नानुतात्पातकं परम् । केशवानापरो देवो नैकाद्श्याः परं वतम्। एवं कृते खुपुण्ये तु वतस्योद्यापने शुभे। नारी वा पुरुषो वापि याति विष्णुसंलोकताम् । इति कृष्णेकाद्शीवतोद्यापनम्।

अथ भीष्मपश्चकव्रतं मद्नरले देवीपुराणे—एका-द्रयां तु गृह्णीयाद्रतं पश्चिद्नात्मकम्। प्रातः स्नात्वा विधा-नेन मध्याहे च तथा वती। नद्यां निर्हारगतें वा समालभ्य च गोमयम्। यववीहितिलैः सम्यक् पितृन्संतर्पयेत्क्रमात्। स्नात्वा मीनं नरेः कृत्वा घोतवासा दढवतः। ततः संपूजयेद्वं सर्व-पापहरं हरिम्। सापयेचाच्युतं भत्तया मधुक्षीरघृतेन च। तथेव पञ्चगव्येन गन्धचन्द्नवारिणा। चन्द्नेन सुगन्धेन कुङ्गमं नागकेसरम्। कर्परोशीरिमिश्रेण लेपयेद्गरुडध्वजम्। अर्चयेद्भ-चिरैः पुष्पेर्गन्धधूपसमन्वितैः। गुग्गुलं घृतसंयुक्तं द्देरकृष्णाय भक्तिमान्। दीपकं च दिवारात्री द्द्यात्पञ्चदिनानि तु। नैवेद्यं देवदेवस्य परमान्नं निवेदयेत्। एवमभ्यच्यं देवेशं स्तुत्वा चैव प्रणस्य च। ॐनमो वासुदेवायेति जपेद्षोत्तरं शतम्। जुहुयाच घृताभ्यक्ततिलवीहियवानवती। षडक्षरेण मन्त्रेण स्वाहाकारा-न्वितेन च। उपास्य पश्चिमां संध्यां प्रणस्य गरुडध्वजम्। ज-पित्वा पूर्ववनमत्रं क्षितिशायी भवेत्ररः। सर्वमेतद्विधानं च कार्य पश्चिदिनेष्वि। विदोषोक्तं वते चासिनयद्नयूनं शृणुष्व तत्। प्रथमेहि हरेः पादौ पुजयेत्कमलैर्नरः। हितीये बिख्वपत्रेण जानुदेशं समर्चयेत्। पूजयेतु तृतीयेहि नाभि भृङ्गारकेण तु। बाणिबल्वजपाभिश्च ततः स्कन्धौ समर्चयेत्। ततस्तु पूजये-च्छीर्षे मालत्या चक्रपाणिनः। कार्तिक्यां देवदेवस्य भक्तया तद्गतमानसः । अर्चियत्वा हृषीकेरामेकाद्र्यां समाहितः । त्रिःप्राद्य गोमयं सम्यगेकाद्दयामुपावसेत्। गोमूत्रं मत्रवद्भयो द्वादश्यां प्राश्येद्वती। क्षीरं चैच त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां तथा द्धि। संप्रारय कायशुद्ध्यर्थं लङ्घनीयं चतुर्दिनम्। पश्चमे दिवसे

१ कुर्यात्। २ अरविन्द्मशोकं च चृतं च वनमहिका। नीलोत्पलं च पश्चेते पश्रवाणस्य सायकाः।

३३ स्मृ० की०

स्नात्वा विधिवतपूज्य केरावम् । भोजयेद्वाह्यणान्भक्तया ततो द्-दाच दक्षिणाम् । ततो नकं समशीयात्पश्चगद्यपुरःसरम्। एवं सम्यक्समाप्य स्याद्यथोक्तं वतमुत्तमम्। इति। तभैव भविष्यो-त्तरे—सीभिवावयेन कर्तव्यं स्वपत्युः पुण्यवर्धनम्। विधवाभि-स्तु कर्तव्यं पुत्राणां ग्रुभगृद्धये । सर्वकामसमृद्धार्थं मोक्षार्थं चैव पाण्डव। नित्यं सानेन दानेन कार्तिकीं यावदेव तु। वैश्वदे-वस्तु कर्तव्यो विष्णुध्यानपरायणेः। पापस्य प्रतिमा कार्या री-द्रवक्रातिभीषणा। खङ्गहस्तातिविकृता छोही दंशकराछिनी। तिलप्रशोपरि स्थाप्य कृष्णवसाभिवेष्टिता। रक्तवसकृतापीडा उवलन्काञ्चनकुण्डंला। संपूज्या परया भक्तया धर्मराजसा नाम भिः। इममुचारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जलिः। यद्न्यजन्मनि क्र तिमह जन्मिन वा पुनः। पापं प्रशाममायातु तव पाद्मसा-द्तः। एवं संपूज्य विधिवत्प्रतिमा सर्वेकाञ्चनी। वाचकाय प्रदातव्या धर्मों मे प्रीयतामिति। इतक्यः खिरो भूत्वा वि-रक्तः संयतो भवेत्। शान्तचेता निरावाधः परं पद्मवायुयात्। नीलोत्पलद्लद्यामश्चतुर्दृष्ट्रश्चतुर्भुजः। अष्टपाद्किनयनः राङ्क्-कणों महास्वनः। जरी द्विजिहस्ताम्राक्षी स्गराजतनुच्छद्ः। चिन्तनीयो महादेवो यस्य रूपं न विद्यते। इति। पाद्ये तु—सात्वा मौनं नरः इत्वा घोतवासा दहवतः । भीषायो-द्कदानं च अध्यं चैव प्रयत्ततः। द्दादिति शेषः। पूजा भीष्मस्य कर्तव्या दानं द्द्यात्प्रयततः। पञ्चरतं विशेषेण द्द्या-द्विप्राय यत्ततः। वासुद्वोऽपि संपूज्यो लक्ष्म्या युक्तः सद् प्रभः। यतिक चित्कियते सर्वं पश्चधा तु प्रकल्पयेत्। अध्य-मन्त्र:--सत्यवताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्माय च द्रदाम्यर्घमाजनमब्रहाचारिणे। वस्नामवताराय शन्तनोरात्म-जाय च। अध्यं द्दामि भीष्माय सोमवंशोद्धवाय च। इति। उद्कदानमञ्च:-वैयाघ्रपादगोत्राय सांद्यप्रवराय व । ग-ङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदास्पेऽहं तिलोदकम्। अपुत्राय ददास्यत-त्सिललं भीष्मवर्भणे। इति। अत्रैकाद्शीशब्देन प्रसिद्धवतिद्-नग्रहणं प्रकरणान्तरेण लक्षणायां प्रमाणाभावात् । तिथिश्च युग्मवाक्याहादशीविहेव शाह्य। दिक्पञ्चद्शिमस्तथेत्युक्तवैध-

स्वेव दूषकत्वम्। एवंच द्राम्यविद्धेकाद्रीमारभ्य पञ्चिद्ना-त्मकं व्रतं चतुर्रयविद्धपूर्णमास्यां चेरसमाप्यते तदा नैव संदेहः। तिथिक्षयवरोनेवं न घरते चेत् विद्वायामप्यारम्भः। प्रधानव-तान्रोधेनाङ्गतिथिगुणस्य परिवेहत्वादेरनाद्रणीयत्वात् । एव-मविद्धेकाद्रयामारभ्य परविद्यपुर्णमास्यां समापने यदि तिथि-बृद्धिवरोन षड्दिनापत्तिस्तदा पूर्वपोर्णमास्यामपि समाप्तिः। उपक्रमसमास्योरङ्गत्वाचिरोषेऽपि सुर्ख्यं वेति न्यायेनोपक्रमधर्म-स्वेव बलवस्वात्।

अथ प्रयोगः। खगृद्योक्तिविधना प्रातः स्नात्वा संध्याम-पास्य वारिपूर्णे तासपात्रमाद्योद्द्यः पवित्रपाणिराचम्य देश-कालों संकीर्स श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं भीष्मपञ्चकनतं करिष्ये इति संकल्प्य मध्याहे निर्झरगर्ते वा गोमयेन सात्वा तर्पणकाले यव-बीहितिछैः पितृन्संतप्ये पुनः सात्वा विष्णुपूजासमाप्तिपर्यन्तं हढमोनी भवेत्। घोतं वासः परिघाय तिलकं कृत्वा गन्धपु-ष्पादियुतमध्यमुक्तमञेण भीष्माय पञ्चकृत्वो द्रवोक्तमञेण यशोपचीती पितृतीर्थेन सतिलमुद्कं पश्चकृत्वो भीष्माय द्त्वा भीषमं लक्ष्मीसहितं वासुदेवं च पञ्चोपचारैर्जले संपूज्य पञ्चर-लानि ब्राह्मणाय द्द्यात्। ततो गृहं गत्वा प्राणायामान्ते आवा-हनाद्युपचारान्समप्यं जलेनाभिषिच्य मधुक्षीरघृतैः पञ्चगव्येन सं-साप्य सुगन्धिचन्द्नोद्केनाभिषिच्य वह्नाछंकारी समप्य कर्पु-रोशीरिमश्रेण सुगन्धिचन्द्नेन कुङ्कमनागकेसरसंमिश्रितेन विष्णुं लेपयेत्। चन्दनलिसेर्मनोहरपुष्पैः सधूपैरभ्यच्यं सघृतगुगगुल-धूपं समर्पं दीपं द्द्यात्स दीपः पञ्चसु द्नेष्वनविछन्नो भवेत्। पायसं निवेद्य पूजादोषं समापयेत् । ततो हरये नम इति कमछैः पादौ पूजयेत्। ततः सहस्रनामस्तोत्रादिना खुत्वा प्रण-स्याष्टाक्षरं मन्त्रमष्टोत्तरहातं जहवा यह्योक्तप्रकारेणान्निप्रतिष्ठाप-नादि कृत्वा घृताभ्यक्ततिलवीहियवान् ॐ विष्णवे नमः खाहे-ति अष्टोत्तरदातं हुत्वा सुवणं द्दात् । गन्धद्वारामिति गोम-यमादाय त्रिः प्राइयोपवसेत्। शार्कं नीवारादि वा भक्षयेत्। सायंसंध्यामुपास्य विष्णुं प्रणस्याष्टाक्षरं पुनर्जस्वा सुमिशायी भवेत्। पवं पश्चस्विप दिनेषु कुर्यात्। तत्र विशेषः। द्विती-

येहि कमलस्थाने विल्वपत्रेर्जानुदेशं पूजयेत्। गोमयस्थाने गोमूत्रं गायज्या आदाय प्राश्नीयात्। तृतीयेहि भुङ्गारकेण नाभि पुज-येत्। श्रीरमाप्यायस्वेत्यादाय प्राशीयात्। चतुर्थेहि बाणविल्वज-पाभिः स्कन्धावर्चयेत्। द्धिकाष्ण इति द्ध्यादाय प्राश्लीयात्। पक्रमेहिन मालत्या शीर्ष पूजयेत्। प्राशनात्पूर्व पापपुरुषदान-पक्षे उक्तलक्षणां तत्प्रतिमां यमायेत्यादिनामिभः पूजयेत्। ततः पुष्पपूर्णाञ्जलिमादाय—यद्न्यजन्मनि कृतिमिह जन्मनि वा पुनः। पापं प्रशममायातु तव पादप्रसादतः । इति संपूज्य श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थं धर्मों मे प्रीयतामिति वाचकायान्यसौ वा प्रतिमां द्त्वा ब्राह्मणान्पूजियत्वा यथाशक्ति गोहिरण्यादि तेभ्यो द्यात्। ततो नीलोत्पलेत्यादिप्रकारं महादेवं ध्यायेत्। ततो ब्राह्मणांख्य-वरान्भोजियत्वा तेभ्यो यथाशक्ति दक्षिणां दक्ता नक्तं पञ्चगव्यं उक्तचत्वारिमन्त्रैः शुक्रमसीति घृतं चादाय प्रणवेनाभिमन्य प्रणवेन तत्प्रारानपूर्वकं शाकमुन्यनभोजनं कुर्यात्। उक्तदाना-भावपक्षे ब्राह्मणभोजनादि । स्वीशूद्राणां पञ्चगव्यादानं तत्प्रा-शनं चामत्रकम्। जपहोमावप्रणवौ । द्वितीयादिदिनेषु वर्खं गौर्घृतं पायसं श्वेतकृष्णतिलसहितं वर्कं च सुवर्णस्थाने क्रमेण देयानि । ताम्बूलाभ्यङ्गवर्जनसत्यवचनादिनियमयुक्तः पञ्चदि-नेषु भवेत्। इति भीष्मपञ्चकवतम्।

अथ चतुर्दशी । क्रतोपवासजागरणेन तस्यामरुणोद्यव्यापिन्यां विश्वेशमभ्यच्यं शैवान्भोजियत्वा पारणं कार्यम् । शिवरहस्ये जागरादिप्रकृत्य—ततोऽरुणोद्ये जाते स्नात्वा विष्टवा
च भसना । समाप्य संध्यां विश्वेशं समभ्यच्यं यथाविधि ।
मद्गक्तान्भोजयामासुर्ऋषयो बुभुजुस्ततः । इति पठितेन पुराकल्पेन विध्युन्नयनात् ।—ततः प्रभाते विमले कृत्वा पूजां महाद्धताम् । दण्डपाणेर्महाधाम्नि वनेऽस्मिन्कृतपारणाः । इति
सनत्कुमारसंहितायां पारणोक्त्या पूर्वोपवासस्चनाच कार्तिकन्नतोद्यापनाङ्गोपवासे तु परविद्वेच चतुर्दशी श्राह्या । प्रधानभूतव्रतप्राप्तेः परविद्वपूर्णमास्यामनुष्ठेयाया अनुरोधेनाङ्गोपवासनिर्णयस्योचितत्वात् , श्रुक्रपक्षेऽष्टमी चैवेति शास्त्राच । उद्यापनविधिश्चोक्तः पाद्ये—ऊर्जशुक्रचतुर्दश्यां कुर्यादुद्यापनं

वती। वतसंपूर्णतार्थाय विष्णुप्रीत्यर्थमेव च। तुलस्या उपरि-ष्टात् कुर्यान्मण्डपिकां शुभाम्। सुतोरणां चतुद्वरिां पुष्पचाम-रभूषिताम्। द्वारेषु द्वारपालांश्च पूजयेन्मृन्मयान्पृथक्। पुणय-शीलं सुशीलं च जयं विजयमेव च । तुलस्या मूलदेशे च सर्व-तोभद्रमेव वा । चतुर्भिर्वर्णकैः सम्यक् सोभाग्यसमलंकृतम्। तस्योपरि सपिधानं पञ्चरत्तसमन्वितम्। महाफलेन संयुक्तं कुम्भं तत्र निधापयेत्। पूजयेत्तत्र देवेशं शङ्खचकगदाधरम्। कोशेय-पीतवसनं युक्तं जलधिकन्यया । इन्द्रादिलोकपालांश्च पूजये-नमण्डपे वती । तस्यामुपवसेद्धत्तया शान्तः प्रयंतमानसः । पूज-येद्वेवदेवेशं सौवर्ण गुर्वनुषया। उपचारेः षोडशभिनीनाभक्ष-समन्वितैः । रात्रौ जागरणं कुर्याद्गीतवाद्यादिमङ्गलैः । गीतं कुर्वन्ति ये भत्तया जागरे चक्रपाणिनः। जन्मान्तरशतोद्भतेस्ते मुक्ताः पापसंचयैः। नराणां आगरे विष्णोगीतं नृत्यं च कुर्वताम्। गोसहसं च ददतां फलं सममुदाहृतम्। गीतनृत्यादिकं कुर्व-न्दर्शयन्कौतुकानि च। पुरतो वासुदेवस्य रात्रौ यो हरिजागरे। पठिनविष्णुचरित्राणि यो रञ्जयति वैष्णवान् । मुखेन कुरुते वाद्यं स्वेच्छालापांश्च दर्शयन्। भावेरेतैर्नरो यस्तु कुरुते हरिजागरम्। दिनेदिने तस्य पुण्यं तीर्थकोटिसमं स्मृतम्। ततस्तु पूर्णमास्यां च सपतीकान्द्रिजोत्तमान् । त्रिशन्मितानथैकं वा स्वशत्तया वा निमन्त्रयेत्। अतोदेवा इति द्वाभ्यां जुहुयात्तिलपायसम्। प्री-त्यर्थे देवदेवस्य देवानां च पृथक् पृथक्। दक्षिणां च यथाराक्ति अद्द्यात्प्रणमेच तान् । पुनर्देवं समभ्यच्ये देवांश्च तुलसीं तथा । सतो गां कपिलां तत्र पूजयेद्विधिवद्वती। गुरुं वतोपदेष्टारं वकालंकरणादिभिः। सपत्नीकं समभ्यच्यं नत्वा सर्वान्क्षमाप-येत्। —युष्मत्प्रसादाहेवेश प्रसन्नो भव सर्वदा। वतादसाच यत्पापं सप्तजनमक्तं मया। तत्सर्वे नाशमायातु स्थिरा मे चास्तु संततिः। मनोरथाश्च सफलाः सन्तु नित्यं तवार्चनात्। देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्त्रयामतिदुर्लभम्। इति क्षमाप्य तान्वि-श्रान्त्रसाद्य च विसर्जयेत्। तामची गुरवे द्याद्रत्ययुक्तां तदा वती। ततः सुदृष्युतः स्वयं भुज्जीत भक्तिमान्। कार्तिके चाथ तपसि विधिरवंविधः स्मृतः। इति।

अस्यामेन पौर्णमास्यां वृषोत्सगिविधिभेनिष्ये—कातिनयां तु वृषोत्सगों विवाहः शुभलक्षणः। कार्यः कुरुकुलश्रेष्ठ हरेर्नी-राजनं तथा। गजाभ्वरथद्ानं च घृतघेन्वाद्यस्तथा। प्रदेयाः पुण्यक्रद्भिस्तु तास्ताः संकेटप्य देवताः। इति। सात्ये-का-तिक्यां यो वृषोत्सर्गे इत्वा नक्तं समाचरेत्। शैवं पद्मवामोति शिववतिमदं स्मृतम्। इति तत्कालविधिहंमाद्रो विष्णुधर्मो-त्तरे—आश्वयुक्युक्पक्षस्य पश्चद्रयां नराधिप। कार्तिकेऽप्य-थवा मासि वृषोत्सर्गे तु कारयेत्। ग्रहणे हे महामुख्ये तथा चैवायनहयम् । विषुवहितयं नेव स्ताहे वान्यवस्य च। इति । तत्रेव ज्राहो—अथ चैन्यां वृषोत्सर्गः कार्तिक्यां वा प्रयत्ततः । कर्तव्यस्त्वथ रेवत्यां त्रिभिवेणेंद्विजातिभिः। इति । तत्रेव देवी-पुराणे—गोविवाहोऽथ वा कार्यो माध्यां वा फाल्युनेऽपि च। इति । मात्स्ये-कार्तिक्यामाश्वयुज्यां वा माध्याषाढ्योरथापि वा। फाल्गुन्यां वाथ चैज्यां वा वैशाल्यां वा तथेव च। वैधृतो वा व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु। दिनच्छिद्रेऽर्कसंका-न्तो क्रान्तिसाम्ये तथेव च। अष्टकासु च कर्तव्य इति। तत्रे-व-मातापित्रोः क्षयाहे तु विरोषेण प्रशस्यते । इति । कात्या-यनः—अथ वृषोत्सर्गो गोयज्ञेन व्याख्यातः कार्तिक्यां पौर्ण-मास्यां वैशाख्यां वा रेवत्यां वाश्वयुज्ञस्येति । पौर्णमास्यामेव कर्तव्य इति ककी:। तेन रेवतीयुक्ताश्विनीपौर्णमासी प्रशस्तिति लभ्यते। वृषलक्ष्मणं हरिहरः - लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। भ्वेतः खुरिवषाणाभ्यां स वृषो नील उच्यते। तथा—चरणाश्च मुखं पुच्छं यस्य भ्वेतानि गोपतेः । लाक्षारस-सवर्णश्च तं नीलिमिति निर्दिशेत्। तथान्यत्रापि—भूमौ कर्षति लाङ्गलं प्रलम्बं स्थूलवालिधः। पुरस्तादुन्नतो नीलो चुषमः स अरासते। प्रसिद्धा चेहरावृषोत्सर्गस्याश्वमेधसाम्यप्रतिपादिका गाथा—एष्टच्या बहनः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत्। यजेत वा-अवमेधेन नीलं वा वृषमुत्स्जेत्। इति। एतत्संवाद्विचो हेमा-द्रौ-अश्वमेधसमं पुण्यं वृषोत्सर्गाद्वाप्यते। इति। तथा-भ्वेतोद्रः कृष्णपृष्ठो ब्राह्मणस्य प्रशस्यते । स्निग्धवणीऽथ रक्तश्च

क्षत्रियस्य प्रशासते । काञ्चनामञ्च वैदयस्य कृष्णः शूद्रस्य शस्ते । यस प्रागायते शङ्के भूमुकाभिमुके सद्। सर्वेषामेव वणीनां स च सर्वार्थसाधकः। इति । तथा—रक्तशृङ्गाप्रनयनः भ्वेत-वणों भवेद्यदि । राफेः भवालसहरोनीस्ति धन्यतरस्ततः इति।—अतसीपुष्पवर्णश्च तथा धन्यतरः स्मृतः। श्वेतं च जडरं यस भवेत्रष्ठं च गोपतेः। वृषभश्च समुद्रः स सततं कुलवर्ध-नः। इति। कात्यायनः -- एकवर्णं हिवर्णं वा वृषभं च समुत्त्र-जेत्। यो वा यूथं छाद्यति यं ता यूथं च छाद्येत्। रोहिते-रेव सर्वाङ्गेरियो जीववत्सायाः पयस्विन्यागोः पुत्रो यूथे च रूपिस्वतमः स्वादिति । वृषोत्सर्गफलं च हेमाइबादिय-पुराणे — जले प्रक्षिप्य लाङ्गलं तोयं चोद्धरते दृषः । द्रा-वर्षसहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः । कुले समुद्भुता या च श्रङ्गे भवति मृत्तिका। भक्ष्यभोज्यमयैः शैलैः पितरस्तेन तर्पिताः। इत्यादि। नीलवृषोत्सर्गे च फलातिराय उक्तस्तत्र वाराहे— मुक्तवा च नीलकण्ठं तु कौमुद्याः समुपागमे। इत्यादिना। महाभारते दानधमें चु-नीलवण्डप्रमोक्षेण अमावास्यां तिलो-दकैः। वर्षासु दीपकेश्चेव पितृणामनृणो भवेत्। इति। नील-वृषस्य लाङ्गलं तोयमभ्युद्धरेद्यदि । षिवर्षसहस्राणि पितर-स्तेन तर्पिता इत्यादि ।

अथ प्रयोगः । स चाश्वलायनशाविभिर्वृद्यपरिशिष्टोक-रीत्या कार्यः। स यथा। अथोत्सर्गः शूलगववत्कार्तिक्यां पौर्ण-मास्यां वैशाख्यां वा रेवत्यां वाश्वयुज्ञस्य गोर्जीवपुत्रायाः पय-स्विन्याः सुतं प्रेष्ठं स्वस्य यूथस्याकुष्ठिनमपृषतमेकहायनं दिहा-यनं त्रिहायनं वा नीलं वधुं पिङ्गलं लोहितं वा लक्षण्यमित्येके कामं रुष्णमालोहितं श्वेतमष्टाभिर्वत्सतरीभिश्चतस्मिर्वा वीहिय-वमतीभिरद्धिरापोहिष्ठीयाभिर्ऋग्भिर्वामदेव्याभिश्च कर्म संकल्प पूर्वं प्राञ्चमभिषिच्याळं इत्यापांतीरे गोष्ठे चतुष्ये वाग्निमुपस-माधाय रोद्रं स्थालीपार्क सर्वहुतं हुत्वा सौग्यं पायसं पोर्णं यावकं च पूर्णपात्रोदकेन निनीतेन मार्जियत्वा चूपमार्थ त्रिःप्र-दक्षिणं पर्यानीयाङ्कियत्वा कद्भद्रायेमारुद्रायातेपितरिमारुद्राय-स्थिरधन्वन इति सुक्तेश्वतस्रो दिश उपस्थाय प्राश्चं प्रागुद्शं वा

वत्सतरीसमेतमुत्सूज्य । ततः । एतंयुवानं पतिं वो द्दामि तेन कीडन्तीश्चरथ प्रियेण। मा नः शाप्त जनुषा सुभागा राय-स्पोषंण समिवा मंदेमेति । शान्तापृथिवीत्युचा ऋषमंमास-मानानामिति च स्केनोपस्थाय स यतिपवति खाद्ति लाङ्ग्लं चोदकपूर्णमुद्यति तेन देवानृषीन्पितृश्च शीणाति सप्त सप्त चोभ-यतः परावराचुद्धरित यत्रेतार्थमुत्सृष्ट्सं महतो नरकादुत्तार-यति तसादेकादशेहि प्रेताय वृषमुत्स्जेदाद्यमासिकं च द्या-दिति। अपरपरिशिष्टे तु कुम्भांश्च गां वृषभिनित सुक्तेनोत्स-गीनन्तरं रुद्रस्कैदिशामुपस्थानमुक्त्वोक्तब्राह्मणान्भोजियत्वाति-लानुद्कुम्भं चगां वासो हिरण्यं द्क्षिणां द्त्वा स्वस्त्ययनं वाच-यीत। इति। अत्रत्ये शौनकोक्ते वृषोत्सर्गे निर्दिष्टचरुयावकपा-यसात्मकहविक्रयश्रपणस्य हेमाद्युदाहतकािळकापुराणोक्तवृषो-त्सर्गनिर्देशेन कर्मेनयप्रतीतेः कालिकापुराणोक्तविध्युपसंहा-रोऽपि समर्थैः कार्यः। यथोक्तं हेमाद्रौ कालिकापुराणे—नीलो-त्पलद्लप्रख्यः श्वेताङ्किश्चन्द्रमस्तकः। सुभूर्युवा लोहिताक्षो वृषभो नील उच्यते । वृषमं लोहितं पिङ्गं सुभ्वेतं वाथ मोचयेत्। चतुष्पात्सकलो धर्मो वृषोऽयं हरवाहनः। तमुहिदय स मो-क्तव्यो विधिना येन मे ऋणु । सोपनासः शुचिः स्नात्वा गत्वा चैव हरालयम् । वितानं दीपमुद्धोध्य विन्यसे चिछवमूर्धनि । गव्येन शुभगन्धेन स्नपनं कारयेविछवम्। पलैः पञ्चविंशतिभिः सर्पिपा यत्ततो बुधः। समुद्धत्यं कषायैरत क्षाल्य कोष्णेन वा-रिणा। भूयोऽप्यभ्यञ्जयेत्तेन पञ्चगव्येन शंकरम्। ततः स्नाप्य शिवं भत्तया कर्प्रागरुचन्द्नैः। पूजयेत्कुसुमैः श्रेष्ठैः समालिप्य च चन्दनेः। सौवर्णं कमलं कार्यं पश्चित्रशह्लाङ्ग्लम्। सरतं च न्यसेन्मूधि केसराढ्यं सक्षणिकम् । वस्रयुग्मं तथा श्वेतं सूक्ष्मं दद्यात्सुर्शोभनम्। दत्त्वार्ध्यं बोधयेद्दीपांस्ततः षद्त्रिंशसं-ख्यया। रोप्यताम्रादिपात्रस्थैनीराजनं तु कारयेत्। ततो भूत-बलि द्द्यात्सर्वदिश्च प्रयत्ततः। पूजान्ते पूजयेद्विपानष्टौ द्याश्व दक्षिणाम्। ततो वेद्यां वितानं च चतुरसं प्रकल्पयेत्। तत्री-वाग्नि समाधाय त्रीश्चरून्श्रपयेद्ध्धः । स्थालीपाकं च रद्रीयं यावकं चाथ पायसम्। तेषामाहृतयो द्त्वा एभी रौद्रबार्छ ततः। हरेत्सर्वासु काष्ठासु मन्त्रेण विधिपूर्वकम्। साधं वत्स-तरीभिश्च ब्रह्मघोषेण वै पुनः। अभिषिच्य चृषं तं तु विधिद-ष्टेन कर्मणा । रक्तपीतसितैः इन्णैः पुन्पेश्चापि विभूषयेत्। संयुक्त वस्रयुग्माभ्यां हेमवेहर्यसंभवे । ताभ्यामिप संभवे संयुक्त कुर्यादिति शेषः। घण्टिके घण्टिकाभ्यां च वासियत्वा विभू-षयेत्। विकिरेच ततो लाजान्जातवेदः प्रदक्षिणम्। परीत्याज्ञ-लिना पुन्छं सहेमेन तु घारयेत्। हराय परमेशाय पुष्पोदक-युतेन च। हत्तमुत्थित्य मोक्तव्यो मया दत्तमुदीरयेत्। जङ्ग-मुधं स्पिजामुधं मोचियित्वा प्रदक्षिणम् । अङ्गयेत् त्रिशूलेन कुङ्कमेन विपश्चिता। द्दादङ्गयुतं कुम्मं प्रणम्येशं च सोद्कम्। कर्षांभं हेमनिन्यस्तं सपूर्वं तिलसंयुतम् । तचास्य वलयुग्मेन सहाचार्याय दापयेत्। शिवनतधरान्विमान्संयतांश्च विशेषतः। हिरण्यवस्रदानेन वतस्थानभोज्य तोषयेत्। दीनानां दुः खितानां च भोजनं चानिवारितम्। अरण्ये चत्वरे वापि गोष्ठे वा मोच-येद्रवम्। न गृहे मोचयेद्रिहान्पुष्कलं कामयन्फलम्। इति।

तैतिरीयेबोंधायनोक्तविधिना वृषोत्सर्गः कार्यः। स यथा। कार्तिक्यां पौर्णमास्यामाश्विन्यां वैशाख्यां वा गवां मध्ये कियेते-कवणों दिवणों वा यो वा यूथं छाद्यति लोहितवणीया जीवव-स्सायाः पुत्रो यूथेषु मुख्यतमो यो भवति तमलंकरोति गन्धमा-ल्यादिभिर्वक्रीश्च शिवस्त्वष्टः पिशङ्गरूप इति द्वाभ्यां यूथमुख्यांश्च समीपे देवयजन उहोखनाद्यशियतिष्ठापनान्तं हत्वा नमस्ते छद्रेति पश्चद्श्वाभिरधंचेंश्च। ततः खिष्टकृदाद्वरदानान्तं कृत्वा षित्वपर्णेषु यो रुद्रो अझाविति इतशेषं निधाय रुद्धं जिपत्वा गोमिथ्रनं लाजामकोण जिः अद्क्षिणमधि पर्याणीयाङ्कियित्वा ऋ-चांप्राचीमिति तिलोदकं निधाय तं चत्सतरीश्च पायित्वा तृप्ता यान्तु पितर इति ध्यात्वोत्सुज्येतैतं युवानमिति गच्छन्त-मनुमन्त्रयते। त्वां गावो वृणत राज्यायेति गवां मध्ये तिष्ठन्त-मनुमन्त्रयते मयोभूवीत इत्यनुवाकेनाथ तासां पयसि पायसं श्रपयित्वा ब्राह्मणान्मो जयित्वाशिषो वाचियत्वा यथाशक्ति दक्षि-णां व्त्वाश्वमेधफलमवामोतीत्याह भगवान् बौधायनः।

वाजसनेथिनः कात्यायनोक्तविधिना कुर्युः । मध्येगवां

चुलमिद्धमांश कृत्वा आज्यं संस्कृत्येहरतिरिति षर्जुहोति। पूषा गा अन्वेतु न इति पौष्णस्य जहोति रुद्रान्जिपत्वेकवर्ण तमलंक्य यूथे मुख्याश्चतको चत्सतयंश्चालंक्येतं युवानं पति वो द्दामीत्येतयचा तस्त्वजेत् नमस्यमिमन्त्रयते मयोभूरित्य-नुवाकरोषेणेति । पौष्णस्य अपणानुपदेशात्सिद्स्योपादानमिति कर्नः । विष्युरम्तौ पौष्णचरमात्रविद्यानात्त्रस्थेतिकर्तव्यता अनिरदा समर्थेयं जः शासिमिरपसंहायां। सायथा हेमाद्रो बिष्णः--गवांमध्ये खुलमिद्धमाँत्र परिस्तीर्य पौष्णं चहं पयसा अपियत्वा पूषा गा अन्वंतु न इह रतिरिति च हत्वा वृषभमय-स्कारस्त्वङ्गयेत् एकसिन्पार्थे चक्रेणापरसिन्द्र्लेन दक्षिणबाही चनेण वामस्पिति तिश्लेनेति व्यवश्योक्ता विष्णुस्यतिरीका-याम्। अङ्कितं हिरण्यवर्णेति चतस्भिः शं नो देवीरिति च स्ना-पयेत् । स्नातमलं इतं स्नातालं इताभिश्चतस्भिर्वत्सतरीभिः सार्थमानीय रुद्रान्पुरुषसूक्तं कृष्माण्डीश्च जपेत्। पितावत्सेति वृषस्य दक्षिणकणें पठेत्। अत्र च—वृषो हि भगवान्धर्भश्चतुः-पादः प्रकीतितः । वृणोमि तमहं भक्तया स मे रक्षतु सर्वतः । एतंयुवानं । मा हासिहि प्रजया मा तन्भिमी रधाम दिषते सोम राजन् । - वृषं वत्सतरीयुक्तमैशान्यां कारयेहिशि । होतु-र्वस्युगं द्वात्सुवर्णं कांस्यमेव च। अयस्काराय द्वतव्यं वेतनं मनसेप्सितम्। भोजनं बहुसपिष्कं ब्राह्मणांश्चात्र भोजयेत्। उत्सृष्टो चुषभो यसिन्पिबस्यथ जलाराये। जलारायं तस्सकलं पितृंस्तस्योपतिष्ठते। यङ्गेणोि छिखते भूमि यत्र कचन तर्पितः। पितृणामन्नपानादि प्रभूतमुपतिष्ठते । इति । पितावत्सेतिमन्नः काठकशाखायः।

अध भट्टचरणोक्ति मानान्तरसंहितामनुद्धत्य पदार्थान्व-दामः। प्रागेव सुमुहूर्ते रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति शिरस्त आपुच्छाद्रीहियवमतीभिरिद्धिर्वृषं प्रोक्ष्य वर्धयेद्यावत्सद्न्तो भवति सेचनसमर्थो वा। ततो प्रामाद्वहिः प्राच्यामुदीच्यां वा दिशी-ष्टदेशे ध्वजादियुतं षोडशस्तम्मं मण्डपं छायामात्रं वा रुत्वा तदेशानदेशेऽष्टहस्तां चतुर्हस्तां वा वेदिं रुत्वा द्यहेन सद्यो वा

३ वज्जुहोति।

ित्वामुद्रारकामनया फलान्तरकामनया वा संकल्प गणप-तिकुलदेवतापुजनं स्विस्तिवाचनं च कृत्वा मात्कापुजनसमये वलगततन्डलपुत्रेषु ॐगणपति सापयामि ॐ गौरीं सापयामी-खेवं प्रणवादिनामितः इहदेवतान्तानां वोडशानामेव स्थापना-दिप्तान्तं कृत्वा । ततो वृद्धिशाद्मावार्यवरणं व । मण्डपपक्षे तद्वतामतिष्ठापनम् । अत्र महमवः कृताकृतः । पूर्वदिने वृषस वत्सतरीणां वतत्यां इयोरेकसा वा याङ्छिकसानम् । ब्राह्य-णभोजनं कृत्वा खयं हविष्यं अजीत उपवासं वा ड्यांत्। ततः श्वीसृते शिवाहयं गत्वा संकल्पपूर्वकं दीपोद्दोधनवितान-वन्यनादिद्धिणाद्यनान्तं कालिकापुराणोकं शिवाराधनं कृत्वा चतुईस्तिवतानाच्छादितायां वेद्यां खण्डिछं विधाय व्योत्स-गोइस्तं होमं करित्य इति संकल्याध्वरनामाभिष्यापनान्तं स्वगृह्योक्तिविधिना स्वयमाचार्यो वा कुर्यात् । ततोऽशेरीशान्यां पश्च गोमातरः पूज्याः । ३३ तन्दां ३७ सुमन् ३७ सुमद्रां ३७ युशीलां। ॐ युर्भि। तद्भे महोद्योरियादिविधिना था-पिते पश्चरता दान्विते कलशे तामादिमयपूर्णपात्रे कृताम्युत्ता-रणहेमस्द्रप्रतिमायां रोद्रमन्त्रेणावाह्नादिसी रहं संपुज्य त-रकलशस्य रहागुमकणार्थस्तिजं योजयेत्। ततः स्वत्सत-रीकं वृषं प्राश्चं वीहियवमतीभिरिद्धरिभिविश्चेत्। आपोहिष्टेतिन-वर्चस सूक्तसाम्बरीषः सिन्धुद्वीप आपो गायत्री पश्चमीवर्धमाना सप्तमीप्रतिष्ठा अन्ते हे अनुष्टुमों नुषन्त्सतर्यभिषेके विनियोगः। कयानिश्चित्र इति तिस्णां गीतमो वामदेव इन्द्रो गायत्री। अभोषुण इति पाद्निचृत् चृषवत्सतर्य । ततो वस्रगन्धाक्षत-मार्थेरलंकुत्यान्वाधानम्। चशुकीआह्रयेनेत्यन्ते रुद्रं चरुणा सोमं पायसेन इन्द्रं याचकेनेति शीनकमते। परिशिष्टमते रुद्रमित्यस्य खाने हरमित्यादि १२ नामनिदेशः कार्यः। इन्द्रमित्यस्य खाने पुषणमिति विशेषः। शेषेण स्विष्कतिमत्यादि श्लगवं वेति श्वतवांश्रयस्तं ब्रह्माणमुपविशेत् । निवापे रुद्राय त्वा छुष्टं निर्वपामीत्येवं हिविखयस समजो निर्वापस्तथा प्रोक्षणम्। पूर्व-परिशिष्टमते रोद्रस्य तृष्णीं निर्वापत्रोक्षणे । आज्यभागान्ते कें रहायस्वाहा कें सोमायस्वाहा कें इन्हायस्वाहेति हिन-

ख्यययाचदानधर्मेण होमः शीनकमते। परिशिष्टमते उपस्तर-णानन्तरं सर्वे चरमवद्गनधर्मणावदायाभिधार्य हराय मुडाय श्वांय शिवाय भवाय महादेवाय उत्राय भीमाय पशुपतये रद्राय शंकराय ईशानाय खाहेति, उत्रायेत्यादिषणनामिभेरेव वा, रद्रायस्वाहेति वा जुहुयात्। ततोऽवदानधर्मेण सोमा-यस्वाहेति पायसं हुत्वा। तथेव पूष्णेस्वाहेति यावकं हत्वा। चतस्य दिश्च चतसः इरास्ना निघाय तासु हविःरोषेण बाँछ हरेत्। यास्ते रुद्र पूर्वस्यां दिशि सेनास्ताभ्य पतन्नमस्ते असु मा मा हिंसीरिति । दक्षिणस्यां प्रतीच्यामित्येवमादिशेत् । दर्भ-स्तम्मेस्तृणेश्च मधितः कटः स्ना। ततो हविईयरोषेणेव स्विष्ट-कुद्रजायहरणम् । पूर्णपात्रनिनयनान्ते निनीताद्भिः खया वृषया च मार्जनं संस्थाजपेनोपस्थानम्। अस्मिन्काले वा वृषाभिषेकः। ततः सुवासिनीभिः कृतनीराजनं वृषं वेदेरुत्तरतः क्षिण्येन नीत्वा प्राङ्मखो मधुपर्केण यथागृहां संपूज्य गन्धन रक्तपीतासितरुष्णपुष्पैर्वासीभ्यां हेमवेडूयभ्यां घण्टिकाभ्याम-न्येश्च विविधेर्भूषणैरलंक्ट्य छत्रोपानत्कांस्यभाजनादि यथाराकि समर्पं हरिद्राकुङ्कमादिना संपूज्याङ्गनार्थे दक्षिण ऊरो वामे च चिहं कत्वा वृषे न्यासं कुर्यात्। इषेत्वेति मूर्धि। इमारद्रायेति द्क्षिणचिहे। नमस्ते रुद्ध इति वामचिहे। सहसाणीति लला-दे। विश्वाडिति ज्यम्बकमिति नेत्रयोः। मानस्तोक इति नासि-कायाम्। अवतत्येति मुखे। नीलश्रीवेति कण्डे। मर्माणि त इति बाहुमध्यतः । समिधाग्निमिति बाह्योः । नमो वः किरि-केम्य इति हदि। हिरण्यगर्भ इति नाभौ। मीदुष्टमेति कट्यां। मानो महान्तिमित्यूवोः । उदुत्यमिति जहुयोः । इमारुद्रायेति जान्वोः। रक्षोहणिमिति गुरे। वृष्णस्त इति छिङ्गे। वृषमं मा इति पुच्छे। त्रिपादू ध्वेति खुरेषु। एवं न्यासं कृत्वाग्नेः पश्चि-मभागे वेदिसमीपे स्वगृह्योक्तविधिना वृषाय वत्सतरीदानं कन्यादानवत्कुर्यात्। तद्यथा। देशकाली स्मृत्वा मम सर्वपूर्व-जानां निरतिशयसानन्दब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थं रुद्रस्वरूपिणे वृषाय वत्सतरीदानं करिष्य इति संकल्प्य वत्सतर्थस्तारयन्तु पुण्यं वर्धतामिति वृषखुरे जलसेचनादिकं कार्यम्। ततो मम सम-

स्तेत्यादि रद्रकिपणे चुषाय यथारात्त्यलंकृता चत्सतरीस्तुभ्यमहं संप्रद्दे। अनेन वत्सतरीदानेन वृषस्वरूपी श्रीरुद्रः प्रीयतामि-त्युक्तवा अस्य नीलोहाहस्य प्रतिष्ठासिध्यथीमेदं हिरण्यं दक्षि-णात्वेन संप्रद्द इति सुवर्णपरिमितं न्यूनं वा हिरण्यं द्यात्। ततो रुद्रकलशोद्केन वृषवत्सतरीणामभिषेकः। आपोहिष्ठेति-नवर्चः ९। समुद्र उपेष्ठाः ४ । इमं मे गङ्गे २। कयानः ३। सहस्राक्षं रातधारमृषिभिः पवमानं कृतम्। तेन त्वामिभिषि-श्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते । भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । भगमिन्द्श्य वायुश्य भगं सप्तर्पयो ददुः । यसे केरोषु द्रोमीग्यं सीमन्ते यचा मुर्घनि । छछाटे कर्णयोरक्ष्णोरा-पस्तद् झन्तु सर्वदा । सुरास्त्वा० । सिस्ये । एवमभिषिच्य वृषकर्णे जपेत्। धर्मस्त्वं वृषरूपेण गवामानन्द्कारकः। अष्ट-मूर्तरिधष्ठानमतः पाहि सनातन । ततः ॐ तीक्ष्णशृङ्गाय विद्याहे वेद्पाद्ाय धीमहि। तशो वृषः प्रचोद्यात्। इति पुष्पैः संपू-ज्यानया गायज्या ऋषमं मा समानानामिति च वृषं संप्रार्थयेत्। ततो गाश्र—गावो ममायतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। पत्र गावः समु-त्पन्ना मध्यमाने महोद्धो । तासां मध्ये तु या नन्दा तस्ये धन्वे नमोनमः । या लक्ष्मीः सर्वदेवानां या च देवेष्वेव-स्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। अयं हि वो मया दत्तः सर्वासां पतिरुत्तमः। तुभ्यं चैता मया दत्ताः पत्न्यः सर्वा मनोरमाः। इति । ततो वृषान्वारव्य आचार्यो लाजादिना विवाहहोमं कुर्यात्। ततोऽग्नेः पूर्वत उद्झ्खवृष-पुच्छं वत्सतरीपुच्छेस्ताम्रपात्रे मेलियत्वा यवतिलिमिश्रोदकेर्द-वर्षिपितृतर्पणं कार्यं यजमानेन । देशकालौ संकीर्द्ध दुर्गतिग-तानां पितृणामुद्धारार्थं आत्मनः संतानाविच्छेदाय वृषवत्सत-रीपुच्छेषु तर्पणमहं करिष्ये इति संकल्प्य नित्यपितृतर्पणवद्देविष-पितृतर्पणं कृत्वा वाराहब्रह्माण्डपुराणमञ्जेस्तर्पणं कुर्यात्। - ब्रा-हयाद्या देवताः सर्वा ऋषयो मुनयस्तथा। असुरा यातुधानाश्च मात्रस्थण्डकास्तथा। दिक्पाला लोकपालास्य ग्रहदेवाधिदेव-ताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छे सुतार्पिताः। विश्वेदेवा-३४ स्मृ० की ०

स्तथादियाः साध्याश्चेव मरद्रणाः। क्षेत्रपीरोपपीठानि नदा नदाश सागराः। पातारे नागपत्यश्च नागाश्चेव सपर्वताः। पिशाचा गुहाकाः प्रेता गन्धर्वा गणराक्षसाः । पृथिबापश्च ते-जश्च वायुराकारामेव च। दिवि युव्यन्तरिक्षे च ये च पाताल-वासिनः। शिवः शिवा तथा विष्णुः सिद्धिर्हभीः सरस्वती। तपोधनाश्च भगवानयकः परमेश्वरः। क्षेत्रोवधिलता वृक्षा वनस्पराधिदेवताः। कपिरः शेषनागश्च तक्षकोऽनन्त एव च। अयो जलवरा जीवा असंस्थातास्त्वतेकराः। चतुर्रा यमाश्चेव ये चान्ये यमार्केकराः। सर्वेऽपि यक्षराज्ञानः पिश्वणः पराच-स्तथा। खेदजोद्धिद्वा नीवाश्चाण्डनाश्च नरायुनाः। अस्वेऽपि वनजीवा ये दिवा तिशि विदारिणः। अजा गोमहिवीहपा ये चान्ये पश्वस्तथा। शान्तिदाः ग्रुभदास्ते स्युनीरेणानेन तिर्ध-ताः। आब्रह्मसम्बपर्यन्तं ये चान्ये गोजिणस्वया। ते सर्वे दिति-मायान्तु नीलपुच्छे सुतिपिताः। सपैन्याझहता ये च शिहिंद-ष्यिनिलादिभिः। अपुत्रा असिया ये च अदाना धर्मवर्जिताः। आमगभेमृता ये च राख्यातस्ताक्ष ये । संस्काररहिता ये च रीरवादिषु गामिनः। आब्रहास्तम्बपर्यन्तं देवविपितृमानवाः। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्मातामहाद्यः । अतीतकुलकोरीनां सप्तद्वीपनिवासिनास्। शाब्रह्मस्वनाछोकादिद्मस्य तिलोद्कम्। पित्वंशे स्ता ये च मात्वंशे तथेव च । गुरुषशुरवन्ध्नां ये वान्ये वान्यवाः स्मृताः । ये मे कुले लुसपिण्डाः पुनद्रारिवान-र्जिताः । कियालेपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा । विरूपा आमगभाश्च ज्ञाताज्ञाताः इहे मम। ते पिवन्तु मया द्त्रं वृष-पुच्छे तिलोदकम्। येऽबान्धवा वान्धवा वा येऽन्यजनमित बा-न्धवाः। ते सर्वे रिप्तिमायान्तु वृषपुच्छतिलोद्कैः। वृक्षत्वं च गताः केचित्णगुरमलताथिताः। यातनासु च घोरासु जातीषु विविधास च। नरकेषु च घोरेषु पतिता ये स्वकर्मणा। देवत्वं मानुषत्वं च तिर्यक्तवं वा गताश्च ये। इमिकीरपतङ्गतंवं गता ये च स्वकर्मभिः। तेषामुद्धरणार्थाय जलमेतद्दास्यहम्। आब्रह्य-सम्बपर्यन्तं जगन्त्यतु । अथ यजमानः पुत्रकामश्चेत्रा देश-कालसंकीतेनपूर्वकं पुत्रकामो वृषपुच्छे सानमहं करिष्ये इति

संकर्षं उर्यात्। ततः परिहिताहतवाससौ प्राङ्मयौ द्रपती वस्पीठे उपवेशियत्वा तयोरपरि सप्तथान्यफलान्वितवंशपात्रे पुच्छान्येकीकृतानि पुरुषान्तरेण धारियत्वोद्द्युख आचार्यो वंशपात्रोदकेन दम्पती अभिषिश्चेत् समुद्रज्येष्ठा इत्यादिभिवी-रुणेश्च मन्त्रेः। ततो वस्त्रान्तराणि परिधाय वेद्यां वृषद्क्षिणखुरे पायसादिसंभवद्योण प्राचीनावीती दक्षिणामुखः सद्यं जान्वा-च्य यजमानः पित्रादीनुहिस्य आस्यूर्वकं पिण्डदानं तन्मात्रं वा कुर्यात्। मात्राद्भ्यो मातामह्याद्भ्यश्च पृथग्द्दादिति केचित्। तत्र संकल्पः। एवंगुणविशेषण० सर्विपितृणां ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थ आत्मनश्च सन्तानाविच्छेदार्थं चुवख्रे सम्राद्धं पिण्डदानं करिच्ये इति महालयवदेकोहिष्टदेवतोहेरोनापि इत्वा पौराणमन्तेः पि-ण्डदानं कुर्यात्। पितृवंशे स्ता ये च मात्वंशे तथेव च। गुरुवगुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः स्मृताः । ये मे कुले जुप्तिपण्डाः पुत्रद्रारिवविताः । कियालोपगताश्चेव जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा। विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताऽज्ञाताः कुले मम। खुरद्त्तेन पिण्डेन तृसा यान्तु गतिं च ते। वृक्षयोनिगता ये च तिर्यग्योनिगताश्च ये। पङ्गत्वं च गता ये वे ये च सुकत्व-मागताः। आब्रह्मणो ये मम वंदाजाता मातुस्तथा वंदाभवा म-द्याः। वंशहये ये मम दासभूता भृत्यास्तथेवाश्रितसेवकाश्च। मित्राणि सख्यः परावश्च वृक्षा देषाश्च स्पृष्टाश्च कृतोपकाराः। जन्मान्तरं ये मम संगताश्च तेभ्यः स्वधापिण्डमहं द्दामि। अजातद्न्ता ये केचिद्ये च गभें प्रपीडिताः। तेषासुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं । बन्धुवर्गाश्च ये केचिन्नामगोत्रविवर्जिताः । स्वगोत्रे परगोत्रे वा तेभ्यः पिण्डं । उद्घन्धनस्ता ये च विषशस्त्रहताश्च ये। शुक्किभिद्धिभिवापि तेभ्यः पिण्डं । अशिदाहे सृता ये च सिंहव्याद्रमृताश्च ये। आत्मोपघातिनो ये च तेभ्यः पिण्डं । अग्निद्ग्धाश्च ये केचिन्नाग्निद्ग्धास्तथा परे। विद्युचौरहता ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्। रौरवे चान्धतामिसे कालसूत्रे च ये गताः। तेषामु० पिण्डं०। असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाके च ये गताः। तेषामु०। अनेकयातनासंस्था सृताः प्रेतेषु ये गताः।

१ हृष्टाश्व दृष्टाश्व ।

तेषामुद्धरणार्थाय । असंख्ययातनासंस्था ये नीता यमिन-करै:। तेषामुद्धरः। पशुयोनिगता ये च पक्षिकीरसरीस्पाः। अथवा वृक्षयोनिस्यास्तेभ्यः पिण्डं । अन्येर्दुर्भरणेयें च क्षुत्तइ-भ्यामिप ये मृताः । भूतप्रेतिपिशाचा वा तेभ्यः पिण्डं । दिव्य-न्तरिक्षभूमिस्थाः पितरो बान्धवाद्यः। ते सर्वे तृतिमायान्तु पिण्डेनानेन सर्वदा। जात्यन्तरसहस्राणि भ्रमन्ते स्वेन कर्मणा। मानुष्यं दुर्हभं येषां तेभ्यः पिण्डं । ये के चित्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डेनानेन सर्वदा। एवं पिण्डदानं कृत्वा स्वयृद्योक्तविधिना पिण्डदानदोषं समाप्य वृष-खुरे पिण्डदानं पूर्णमस्त्विति ब्राह्मणान्यति ब्र्यात्। ते च संपू-र्णमस्त्वित प्रतिबृद्धः। पिण्डोद्धारणान्ते जातवेद्सः प्रादिश-ण्येन परितो लाजान्विकीर्य वृषवत्सरीः प्राद्क्षिण्येनाग्नेः पूर्वतो नीत्वा रुपद्क्षिणऊरों त्रिशूलेन वामे चकेण चाङ्गियत्वालंकतं प्राञ्चमुत्स्त्रतेत्। देशकाली संकीर्त्य पितृणामुद्धारणपूर्वकं ब्रह्म-लोकावामये खसन्तानाविच्छेदाय वृषमुत्सृजामीति संकल्प-पूर्वकमुत्ख्जेदिति केचित् । सहेमपुष्पोदकेना अलिना वृषपुच्छं धारियत्वा हराय परमेशायेष मया दत्तो नममेति जङपक्षेपपूर्वकं हस्तमुत्सिप्योचैर्वदेत्। हरायेत्यादिद्वाद्शनामोचारणपूर्वकं वा। वजतः पृष्ठे हस्तं दस्वा मन्त्री वदेत्। ॐ प्तं युवानं परि वो द्दामि तेन कीळन्तीश्चरथ प्रियेण । मार्न शासजमुषी सुभागा रायस्पोषेण समिषा मद्म। ॐ शान्ता पृथिवी० सर्वतः। ॐ शान्तिः शान्तिः । सर्वतोत्रज्ञस्वेत्युक्तवा ऋषमं मा समानातामिति स्केनोपतिष्ठेत। अस्य स्कस्य ऋषभ ऋषभोऽनु-ष्ट्रप् अन्त्या महापङ्किः ऋषमोपस्थाने विनियोगः। ततः कह-द्रायेति सूक्तस्य घौरः कण्वो रुद्रो गायत्री जपे विनियोगः। जपान्ते प्राञ्चं कृत्वा गोभिः सह जलं पिव तृणानि भक्षय श्रेष्ठं यूर्थं पर्यटेति वदेत्। अथ दक्षिणाभिमुखं छत्वा। इमारुद्रा-येति सूक्तस्य कुत्सो रुद्रो जगती अन्त्ये त्रिष्टुभौ जपेवि०। ॐ इमारुद्राय तवसे० इति जपान्ते गोभिः सहेत्यादिपूर्ववत्। ततः प्रत्यज्ञायं कृत्वा। आतेपितरिति सूक्तस्य गृत्समरो रद्रिकाषुप्।

१ क्षमया तृषया मृताः।

ज्ञेपीवि०। आते पितर्० इति स्कजपान्ते गोभिः सहेसादिपूर्व-वत्। अथोदङ्मुखं कृत्वा। इमा रुद्राय स्थिरधन्वन इति सूक्तस्य वसिष्ठो रुद्रो जगती अन्त्या त्रिष्ट्रप् जपेवि । ॐ इमारुद्राय श्थिरधन्वने० इति सूक्तजपान्ते गोभिः सहत्यादिपूर्ववत् । इति श्रीनकमते। परिशिष्टमते तु वृषेण त्रिरिश्चप्रदक्षिणां कारिय-त्वोक्तरीत्या स्वत्वत्यागं विधाय कद्भद्रायेमारुद्रायातेपितरिमा-रुद्रायिश्यरेति सूक्तेश्चतस्रो दिश उपशायैतं युवानं शान्तेति मन्त्राभ्यां ऋषभंमेति सूक्तेन च वत्सतरीभिः सह वृषं प्राञ्चं प्रागुद्धं वोत्स्जेदिति विशेषः। ततो गच्छति वृषेऽनुगच्छ-न्स्वीत। वृषो हि भगवान्धर्मो मुक्तयो वित्सका इमाः। सा-रूप्यं चैव लायुज्यं सान्निध्यं च सलोकताम्। इमाः सरूपाः पत्न्यस्तु चतस्रस्तव गोपते। किल्पताः क्रीडनार्थं च त्वया सार्ध वजन्तियमाः। धर्मोऽसि त्वं चतुष्पादः स्मृतो वत्सतरीस्तियमाः। चतुर्णा पोषणार्थाय मयोतसृष्टास्त्वया सह। देवतानां पितृणां च मनुष्याणां च योगतः। भूतानां तृप्तिजननास्त्वया सार्ध व्रजन्तिमाः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय भूतिषिपितृपोषक। त्विधि मुक्तेऽक्षया लोका मम सन्तु निरामयाः। वृषो हि भगवान्ध-र्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः। वृणोमि तमहं भत्तया स मां रक्षतु सर्वतः । धर्मतस्तव संभूतिः स्वाहा त्वं च विभावसोः । वृषरूपेण या देवी सर्वकामप्रदा भव। अदितिर्देवमातस्त्वं वेदमाता तथे-श्वरी। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृद्ये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मीः सर्वदेवानां या च देवेष्व-विश्विता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु। पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोद्धौ। तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्ये नमोनमः। धर्म देहि यशो देहि पुत्रान्देहि सुसंपदः। पकोत्तरशतं चैव कुलानां तारयस्व मे। रुद्रमाता मया दत्ता पल्यस्तव वृषोत्तम । पितृणां तारणार्थाय पर्यटस्व महीमिमाम्। खुरात्रक्षेपणैः सर्वे भम पापं व्यपोहतु। पितरस्तृप्तिमायान्तु खुरा-अजलसीकरै:। ये त्वां हिंसन्ति पाप्मानो नरकं यान्तु तेऽक्ष-यम्। ये त्वां रक्षन्ति धार्मिष्ठाः स्वर्गे ते निवसन्तु वै। तव

दर्पकृतोचार्टर्नदीकूलविहारणैः। अक्षयाः सन्तु मे लोकाः पूर्व-जानां तु सौरभ । धनं संतानमारोग्यं बान्धवानां विस्तोकता । ततः प्रदक्षिणीकुत्य वृषं तमतिवाहयेत्। तत्र मनाः ।-धारणा-दर्भ इत्याहुधेमेण विधृताः प्रजाः। चर त्वं धर्मरूपेण वृष वत्स-तरीयुतः। धर्मस्त्वं वृषरूपणे ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। तवीत्सर्ग-प्रभावेण मामुद्धर महार्णवात्। एवं नमस्कृत्य मन्त्रवाद्यघोषणे सीमान्तं नीत्वा दक्षिणस्कन्धेन प्रेरयन्विसृजेत् । वृषवत्सतरीणां सर्वमलंकाराद्याचायों गृहीयात्। स च न वाह्यो गावश्चता न दोह्याः। न वाह्योऽसौ नच क्षीरं पातव्यं केनचिद्रवाम्। इति वचनात्। तत आगत्य चरणक्षालनमाचमनादि विधाय स्था-पितदेवतानामुत्तरपूजां विधाय उत्तिष्ठेति मन्त्रेण यान्तु देवगणा इति विस्ज्य देवप्रतिमामाचार्याय द्द्यात्। रुद्रकलशः सोप-स्करो रुद्रजापकाय देयः। ततो रुद्रस्थालीपाकनीहिसंबन्धितु-षफलीकरणमग्नौ प्रहत्य प्रायश्चित्तादिहोमशेषं समापयेत् केचित्स्वष्टकृद्त्रैवेच्छन्ति । ततोऽङ्कनकर्त्रे सोद्कुरभं हिरण्यं यथाशक्ति द्त्वास्य वृषोत्सर्गकर्मणः परिपूर्णतासिध्यर्थे शतं शिववतधरान्व्राह्मणान्यथोपपन्नेनान्नेन भोजिथण्य इति संकल्प-येत्। एतद्शकौ पञ्चाशत्तद्शकौ पञ्चविंशति यथाशकि वेति वृद्धाः। शाङ्घायनभाष्ये कौर्मे—कुर्याह्यक्षादिभोज्यं तु एका-दश शतानि वा। अथवा तु शतं भोज्यं द्द्याद्श्वमवारितम्। उत्सृष्टे वृषमे दद्याचतुर्वा पदानि च। शय्यां सोपस्करां दद्या-इद्याद्दानानि वै दश। चतुर्दश तथा विप्राः सभायां वेदपारगाः। उमामहेश्वरप्रीत्यै परिधार्याः स्वराक्तितः। भुवं सस्यवतीं दद्या-द्वृषलाङ्गलसंयुताम्। द्द्याच सप्तधान्यानि कपिलां गां सवत्स-काम्। आचार्यं पूजयेचेव सपलीकं विचक्षणः। इति। ततोऽस्य वृषोत्सर्गस्य प्रतिष्ठाफलसिद्ध्यर्थमाचार्यपूजनं करिष्ये इति संकल्प यथाराक्ति वकालंकारचन्द्नमाल्यादिभिराचार्यमभ्यच्य तिला चुदकुम्भं कर्षार्थपरिमितं हेमं वृषयो जनार्थ यूपं वस्रयुगमं च दद्यात्। ततो यथाशक्ति ब्रह्मणं द्क्षिणां द्क्वा नानानामगो-त्रेभ्यश्च भूयसीं दक्षिणां दत्त्वा सहिरण्याज्यकांस्यपात्रे—आज्यं तेजः समुद्दिष्टमाज्यं पापहरं स्मृतम्। आज्यं खुराणामाहार

वाय० ७ महादेवाय० ८ ईशानाय० ९ यथादेवतं त्यागः। पूषागा इत्यादिना सनोतुन इत्यन्तेन मन्नेण स्वाहायुतेन पिष्ट-चरोरेकाहुतिः। इदं पूष्णे। पायसपौष्णाभ्यां स्विष्टकृते हुत्वा। व्याहत्यादिहोमसंस्रवप्राशनान्ते पूर्णपात्रवरयोरन्यतरं ब्रह्मणे द्-क्षिणां दद्यात्। ततो विशेषः कारिकायां—घटेन सापयेत्तेन वृषं वत्सतरीयुतम् । जस्वैव सघटे रुद्रानग्नेरुत्तरतः स्थितः । रद्राध्यायं जपेत्कणें दक्षिणे वृषभस्य तु । अलंकृत्य वृषं पुष्पमा-च्याद्यैर्वाससापि च । घण्टिकान्पुराद्येश्च सुवर्णतिलकेन तु । बधीयात्कङ्गणान्यादौ श्रीवां सूत्रेण वेष्टयेत् । यूथे मुख्याश्चतस्रो या अलंक्टत्येवमेव ताः। ततस्तर्पणिपण्डदानादेः पौराणस्योपसं-हारे पूर्व तर्पणादि कार्य । ततो वत्सतरीमध्ये वृषं प्राञ्चं कृत्वा पतं युवानमिति मन्त्रपाठ इति बाखुदेवः । वत्सतरीणां कर्णे पठित्वा सोदकं चुषपुच्छमादाय चत्सतरीरु हिश्योतस्जे-दिति कारिकायाम् । ततश्चेताभ्यो वत्सतरीभ्य एतं वृष-भमलंकृतं संप्रद्दे नमम । वत्सतरीस्वरूपी परमेश्वरः प्रीयता-मिति मन्त्रान्ते वदेत् । ततो विशेषः कारिकायां — पाणिभ्यां संहिताभ्यां तु गवांमध्ये स्थितं चूषम्। मयोभूर चुवाकेन शेषेणै-वाभिमन्त्रयेत्। अनुवाकेऽवधिः स्वर्णः सूर्यस्वाहान्तको भवेत्। ततोऽस्य दक्षिणे भागे त्रिशूलाकृतिमालिखेत् । वामभागे तथा चकं प्रतप्तेनायसेन तु । विपरीतं तु शूलस्य विप्रवत्क्षत्रवैश्ययोः। प्रदक्षिणं परिभ्राम्य प्रागुदीच्यां समुत्सृजेत् । वृषं वत्सतरीयुक्तं ततस्तमनुमन्त्रयेत् । धर्मोऽसि त्वं चतुष्पादश्चतस्नः स्ते प्रियाः शुभाः। एता हि योषणा तुभ्यं मयोत्सृष्टास्त्वया सह। धर्म-स्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारकः। अष्टमूर्तेरिधष्ठानमतः पाहि स-नातन। त्विय मुक्तेऽक्षया लोका मम सन्तु निरामयाः। ततः। मातृपक्षाश्च ये केचिद्ये चान्ये पितृपक्षजाः। गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये पिण्डवर्जिताः। वृषोत्सर्गेण ते सर्वे लभन्तां गतिमु-त्तमाम्। दद्याद्नेन मन्त्रेण तिलपुच्छयुतं जलम्। पितृभ्यश्च समासेन ब्राह्मणेभ्यश्च दक्षिणाम् । वृषोत्सर्गनिमित्तं त्रिप्रभृति-द्विजमोजनम् । इति । वृषवत्सत्रशेषु न कस्याप्यौपादानिक-स्वत्वाङ्गीकार उचित इति हरिहरः। इति कातीयवृषोत्सर्गः।

एवमेष शाह्वायनानां विशेषस्तदीयस्त्रोक्तो छिख्यते । तिस्र आहुतयः। इहरति० ध्वंस्वाहा । इहधृति० उपसृतं० राय० रत्स्वा०। ततः पूषागा इत्यनेन चरोरेका चतुरवत्ताहुतिः। ततो रद्रकलशे जपः तिद्धिसूत्रे पाठद्वयं रुद्रान् जिपत्वेति रुद्रमिति वा। प्रथमपाठे कहुद्रायेति पूर्वोक्तानि स्कानि व्यम्बकिसत्येषां पाठः । हितीयपाठे रद्रपरिशिष्टोक्तो रद्रजायः। अग्निमीळे० येनेदं ० सहस्रशीर्षा ० अहं रहेभिः ० नतमंहः ० आशुःशिशानो ० विभाड्बृहत्पि० कदुद्राय० इमारुद्राय० आतेपितः० इमारुद्रा-यिथर० सोमारुद्राधारयेथा० जराबोध० नमोमहन्दः० रुद्रा-णामेति० प्रवःपान्तं० आवो राजानं० काद्धिण्यासु० हंसःशु-चिषत्० कथामहे० हद्रिया० तमुष्टृहि यः० भुवनस्य पितरं० रथीतमं कपिद्नं० रद्रस्यये० असोरुद्रा० प्रवोच्छारिरिचे० इय-म्बकमिति। एवं विहितस्य रुद्रजपस्याद्यन्तयोर्जपः प्रणवव्या-हत्यादिः कार्यः। यथोक्तमृतिवधाने—ॐकाराद्यास्त ता जध्वा सावित्रीं च तदित्य्चम्। आपोहिष्ठेति सूक्तं च शुद्धवत्योऽघम-र्षणम्। शंवत्यः स्वस्तिमत्यश्च पावमान्यस्तथैव च। सर्वत्रेत-त्ययोक्तव्यमादावन्ते च कर्मणाम्। इति। ता व्याहृतीः। स्कर्वः शुद्धवत्यः शुचीवो० ३ एतोन्वि० ३ अद्य० ऋतंच० । शंवत्यः शं नः० ३४ स्वस्तिमत्यः स्वस्तिनो० ७ पावमान्यः स्वादिष्ठया० १० एवं जपान्ते वारुणिङ्गमन्त्रेर्युपमिषिच्य पुरुषसूक्तन्यासं कृतवा कुङ्कमेन ललारे अर्धचन्द्राकृतिं कृतवा वृषो हि भगवा-निति जिपत्वा कर्पूरादिगन्धेर्चुषमुपिलप्य तीक्ष्णशृङ्गायेति धर्म-स्त्वमिति च प्रार्थ्य घण्टाचामरादिभिर्चृषमळं छत्य पूर्वविधिना तर्पणिपण्डदाने कृत्वैतं युवानं० मावश्चात्रजनुषा० संविदेमेति शांचमुत्सृजेत् वत्सतरीमध्यस्थे वृषे मयोभूरित्यचुवाकशेषेणाचु-मक्य सर्वगृहस्थगोपयसि पायसं अपियत्वा ब्राह्मणान्भोजयेत् पूर्वोक्तान्यतरसंख्यया। बहुधेवमनन्तेन वृषोत्सर्गो न्यरूप्ययम्। अमुना मुद्मायातु सोमः श्रीवृषवाहनः।

अत्रैव नीलघृषद् नं ब्राहो—नीलं च वृषमं द्याचतु-र्वत्सतरीयुतम् । सर्वसस्यचरं रम्यं सर्वगन्धसमन्वितम् । स्वा-ससं ब्राह्मणाय महाकान्तारतारकम् । यावन्ति तस्य रोमाणि शरीरे सन्ति संख्या। तावद्युगसहस्राणि स्वर्गे वसित तत्प्रदः।
पूजियत्वा ततो विष्णुं रक्तमाल्यानुलेपनेः। मोक्तव्यं गोरसप्रायं
स्वप्तव्यं श्वण्डिले ततः। इति। तत्रैव—पूर्णमास्यां तु संपूज्यो
भक्तया दामोद्रः सदा। ततश्चचन्द्राद्याः पूज्यास्तारकाः कृत्तिकास्तु षट्। कार्तिकेयस्तथा खङ्गो वरुणश्च हुताशनः। धान्यैः सशूकेद्वीरोध्वं भूषितव्यं निशागमे। माल्येधूपेस्तथा गन्धेर्भक्ष्येख्यावचेस्तथा। परमान्नैः फलैः शाक्षेविहित्राह्मणतपेणैः। एवं देवस्तु
संपूज्यो दीपो देयो गृहाद्विहः। दीपोपान्ते तथा गर्तश्चतुरस्रो
मनोरमः। चतुर्विशाङ्गलः कार्यः सिक्तश्चन्दनवारिणा। गर्वा
श्वीरेण संपूर्णः समन्तात्परिरक्षितः। तप्तहेममयो मत्स्यो मुक्तानेत्रो मनोहरः। प्रक्षेत्रव्यो विधानेन नमोस्तु हर्ये पठेत्। ब्राह्मणायाथ योग्याय दद्यान्तत्थीरसागरम्। इति।

अस्यामेव पूर्णमास्यां नक्षत्रयोगेन महापुण्यत्वमुक्तं निर्णयामृते ब्राह्मे—आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्तिक्यां भवति कचित्।
तिथिः सापि महापुण्या मुनिभिः परिकीर्तिता। प्राजापस्यं
यदा ऋक्षं तिथौ तस्यां नराधिप। सा महाकार्तिकी प्रोक्ता
देवानामपि दुर्लभा। तथा—पुण्या महाकार्तिकी स्याज्ञीवेन्द्रोः कृत्तिकास्थयोः इति । तथा—विशाखासु यदा भानुः
कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । स योगः पद्मको नाम पुष्करेष्विष
दुर्लभः। इति ।

अस्यामेव पौर्णमास्यां कार्यान्तराणि । तत्र तावस्नक्षप्रद्रक्षिणात्रतोद्यापनं विष्णुधर्मोत्तरे—श्रीकृष्ण उवाच । चातुमस्ये तु संप्राप्ते पश्चगव्याच्छुचिर्भवेत् । स्वकृतं पापमुद्यार्थः
क्षातं च सकलं भवेत् । संकल्प्य कुर्यान्नियतः कार्तिक्यां तुः
जितेन्द्रियः। लक्षं समाप्य पश्चात्तु कुर्यादुद्यापनं वृती । आचार्यः
वर्यद्विद्वान्त्राह्मणानृत्विजस्तथा । स्विस्तिवाचनपूर्वेण कालक्षं
जनाईनम् । वस्त्रेण परिधानेन निर्वणे कलशेऽचयेत् । हुत्वा तुः
विष्णुगायत्र्या शतमष्टोत्तरं चक्षम् । किपलां गां ततो द्यादाचार्याय सदक्षिणाम् । ब्राह्मणानृत्विजश्चेव यथान्यायं प्रपूजयेत् । पायसं जिद्यात्तत्र सहस्रं विजितेन्द्रियः। अंहोमुग्वेश्वदेवेन सुकेन प्रत्युचं बुधः । नैतमंहोन आयुरिस्यन्तं दशसहस्रं वेस्पर्थः ।

१ अमेर्मन्वे इति तैत्तिरीयशाखास्थसूक्तेनेलर्थः। इतिनतमंहोपंक्तिस्थाने पाठः।

ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चात्तेभ्यो दद्याच दक्षिणाम्। एवं कृत्वा वत-मिदं पवित्रं पापनाद्यानम् । पूर्वजन्मार्जितैः पापेरि हजन्मार्जि-तैरिप। आगामिजन्मभिश्चेन मुच्यते नात्र संशयः। गुजात्र-यस्वर्ण च द्दाचेव तु दक्षिणाम्। प्रत्येकं च सहस्रे तु तद्धं च तद्धकम्। भगवाचुवाच । तसात्त्वमिप राजेन्द्र कृत्वेदं वतमुत्तमम्। मुक्तस्त्वं सर्वपापेभ्य आपद्मश्च विमुच्यसे। इति।

ततः लक्षनमस्कार्वतोद्यापनमुक्तं ब्रह्मण्डे-आषादस्य सिते पक्षे एकाद्र्यां समाहितः। संकल्प देवदेवस्य पुरतःश-ऋपाणिनः । मम लक्षनमस्कारवतस्य पुरुषोत्तम । निर्विभेन व्रतं साई कुर त्वं कृपया हरे। पापपङ्गिमम् मां पापवैशस्य-भाजनम् । व्रतेनानेन सुप्रीतः समुद्धर जगत्पते । इति संकल्प्य मनसा कार्तिके तु समाचरेत्। प्रातःसात्वा वतं कुर्यादामध्याहं सदा मुनिः। यहा तहा न सुजीत कृत्वा तु लघुमोजनम्। अनृतं न वदेत्कापि न तु ध्यायेत्कदाचन । देवताचीं जपं होमं न त्यजेनु कथंचन । अतिथि पूजयेत्रित्यं तथा शत्यमुसा-रतः। कार्तिके मासि संप्राप्ते पौर्णमास्यां ततः परम्। संस्थाप्य कलरां पूर्ण सवस्रं सपिधानकम्। विष्णोश्च प्रतिमां तत्र पूज-येद्विष्णुनामिकाम् । अतोदेवेति स्केन पूजयेद्वपचारकैः । नामिभः केशवाद्येश्च हाङ्गपूजा विधीयते । नैवेद्यान्तं समभ्यच्य कुर्यात्पश्चाच तर्पणम्। पौरुषेण च सूकेन तिलगोधूमतण्डुलैः। राह्वेनापूरितं तोयं सहिरण्यं फलादिभिः । गन्धपुष्पाक्षताद्येश्च अध्यं विष्णोनिवेद्येत्। देव देव जगन्नाथ सर्ववतफलपद्। व्यतेनानेन सुप्रीतो गृहाणार्ध्य मयापितम् । पौरुषेणापि सूक्तेन सप्तावृत्या च वे हुनेत्। चरुणा तिलवीह्याचैः सिमिद्धिः सर्पिषा सह। होमरोषं समाप्याथ पूर्णां हितिमतः परम्। आचार्यं पूज-येत्पश्चाइचाद्रोमिथुनं गुरोः। ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चाच्छतं विशति पश्च वा। दक्षिणां च यथाशक्ति गृह्वीयादाशिषस्ततः। अनु-क्षातश्च तेभ्यो वे स्वयं भुक्षीत बन्धुभिः। इदं वतं महापुण्यं पापारण्यद्वानक्रम् । पापपर्वतकुलिशं पापान्धितरणोडुपम्। सर्वपापहरं नृणां सद्यो विष्णोः प्रसादनम्। नानेन सद्दशं किंचिह्नोकेषु त्रिषु विद्यते । सर्वेषामाश्रमाणां च विहितं श्रुति-

चोदितम्। नारीणां सधवानां च विधवानां विशेषतः। सर्वे-वामपि पापानां प्रायश्चित्तिमिदं भवेत्। इति।

तथा तुलसीलक्षपूजोद्यापनमुक्तं भविषये—अथ राजन्य-वश्यामि लक्षश्रीतुलसीवतम्। विष्णुप्रीतिकरं नृणां विष्णुभक्ति-विवर्धनम्। कार्तिके मासि कुर्वीत माघे वारम्भणं तथा। दिने दिने सहस्रं तु अपयेत्तलसीदलम्। एवं मासत्रयं कुर्यातत उद्यापनं चरेत्। मासत्रयं द्रादिनाधिकमिति विशेषः। वैशाखे माघमासे तु कुर्यादुद्यापनं क्रमात्। यस्मिन्मासे प्रकर्तव्यं दरीने गुरुशुक्रयोः। गुभे दिने शुभक्षें च शुभलग्ने सुवासरे। आचार्य वरयेदादी वेदवेदाङ्गपारगम्। दान्तं शान्तं तथा साङ्गं निःख-कं ब्रह्मचारिणम्। विधिशं तत्त्ववेत्तारं पुत्रवन्तं तपस्विनम्। खगृह्योक्तेन मार्गेण पूर्वेद्यः खित्वाचनम्। प्रभाते व्यण्डिलं कुर्यात्कुर्यादिश्वमुखं तथा। आघारान्तं प्रकुर्वात गृह्योक्तविधिना तथा। पञ्चबाद्यं तथा सिपः पालाशं चरमेव च। जुहुया-दिति दोषः। अष्टाक्षरद्वाद्शार्णषडुर्णेः प्रणवेन तु। यथासंख्यं मन्त्रविनियोगः। दलानां तु द्शांशेन तर्पणं कारयेत्परा। तर्प-णस्य दशांशेन होमं कुर्याद्विचक्षणः । होमान्ते किपलां द्यादा-चार्याय सवत्सकाम्। ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप-येत्। होमस्य तु द्शांशेन ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः। सहस्रनामदानं तु कुर्याहै ब्राह्मणोत्तमे। सहस्रनामभिः कुर्यात्तर्पणं तु विच-क्षणः । वृन्दावनं सुवर्णेन कृत्वा तेनेव मझरीम् । कृत्वाचार्च-वर्याय दापयेनमन्त्रराजतः। प्रणवेनेत्यर्थः। एवं व्रते कृते विष्णुः सुप्रीतो वरदो भवेत्। सम्यग्दानं समासाद्य विष्णुलोकं स गच्छ-ति। होमभस समादाय रक्षणं त्वात्मनश्चरेत्। ब्रह्मराक्षसभू-तानि पिशाचप्रहराक्षसाः। पीडां न तत्र कुर्वन्ति होमभस तु यत्र वै। सर्पादिबाधके प्राप्ते गर्भिण्याश्च विनिर्गमे। मसप्रक्षे-पमात्रेण सर्वे पश्येत्स्फुटं नृणाम् । इति । संकटमिति रोषः ।

अथान्यह्रक्षपूजोद्यापनं स्कान्दे लक्षपूजां प्रक्रम्य-श्री-कामो बिख्वपत्रेश्च शान्तिकामश्च दूर्वया। आयुःकामेन कर्तव्यं चम्पकैः पूजनं हरेः । विद्याकामेन कर्तव्यमतसीधात्रिभि-स्तथा। विष्णोः प्रसादकामेन तुलसीभिः समाहितम्। पुत्र-

कामेन कर्तयं बाह्तं युजनं शुभम्। दुःखप्रशमनार्थाय शस्य-धान्यैः प्रपूज्येत्। रङ्गवङ्गादिभिश्चेव देवसामे विनिर्भितैः। पद्मादिभिः खिस्तिका दैश्वका दैः पूजिये हि सुन्। एवं हि सर्वपु-च्येश्र सर्वकामार्थसिद्धे । लक्षपूजां प्रकुर्याच सुप्रसन्तो हरि-भीवेत्। उद्यापनं ततः कार्यं मण्डपं तत्र कार्येत्। वेदिका च प्रकर्तव्या मण्डपे च सुशोभना । पुण्याह्वाचनं कुर्याद्वाचार्यं वरयेत्रतः। आचार्यस्तु दशांशेन तर्पयेद्यदि वा द्विजैः। गीत-वादित्रनिघोंषेर्वहाघोषेण भूयसा। प्रविद्य मण्डपे तसित्रात्री जागरणं ततः। वेदिकायां प्रकर्तव्यं खिस्तिकं परमाद्भुतम्। त-नमध्ये च दलैः कुर्याच्छ्रेतद्वीपं तु शोभनम्। कलशं स्थापयेत्तत्र तामं चैव महत्मभम्। पञ्चपछ्वसंयुक्तं न्यसेद्वं खुसूक्षमकम्। सोवणीं प्रतिमां तत्र स्थापयेच हरेविंमोः । पूजां तत्र प्रकुर्वति पञ्चामृतपुरःसरैः। धूपेद्विः सनैवेद्येगीतवादित्रनृत्यकैः। वेद-शास्त्रपुराणैश्च रात्रौ जागरणं वती । कुर्यादिति शेषः । ततः प्रभातसमये सुस्नातः सुशुचिभेचेत्। स्थण्डिलं कारयेत्तत्र स्वशा-बोक्तविधानतः। हवनं च प्रक्रवीत सतिलाज्येन पायसैः। मूलमकोण गायज्या निष्णोनींसां सहस्रकैः । विष्णोरित्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः। सूलमञ्जे नियममाह। येन मञ्जेण पूजा तु कृता तेनेव होमयेत्। शर्कराघृतिमिश्रेण चरुणा जुडू-यात्ततः। अष्टाधिकसहस्रं तु रातमष्टाधिकं तु वा। पृथग्द्रव्य-चतुष्केण द्शांशेन तु होमयेत्। ततः स्विष्टकृतं हुत्वा पूर्णाह-तिमनन्तरम्। श्रेयःसंपादनं पश्चादाचार्य पूज्येत्ततः। ब्राह्मणा-न्यूजयेचेव तेभ्यो द्दाच द्क्षिणाम् । आचार्य पूजयेत्सम्यग्व-खालंकारभूषणैः । पयस्विनीं च गां द्द्याद्दिरण्यादींस्तथैव च। प्रतिमां सहच्छां च कलशं पर्वतं तथा । पर्वताकारं तण्डुलमयं भ्वेतद्वीपिमित्यर्थः । द्त्वा क्षमापयेत्पश्चाद्वेदं जनाईनम्। येन येन प्रकुर्याच लक्षपूजां च विष्णवे । तत्तह-द्यात्सुवर्णेन कृत्वा विष्णुं प्रपूजयेत्। यदि दीपः कृतस्तेन तद्दानं चैव कारयेत्। सुवर्णवर्तिकां कृत्वा दीपपात्रं च रौप्यकम्। गोघृतेन समायुक्तं सर्वकामार्थसिद्धये। क्षमापयेत्तथा देवं ब्रा-

३५ स्म॰ की॰

ह्मणान्भोजयेच्छतम्। होमादिकं यथाशक्ति इत्वा च फलम-श्रुते। एवं यः कुरुते पूजां तस्य विष्णुः प्रसीद्ति।

अथ लक्षवतिव्रतोचापनमुक्तं वायुपुराणे-लक्षवति-जतसास विधानं कीहरां वद् । इत्युपकस्य-कालो हि कार्तिको मासो वैशाखो माघ एव च । सहस्रगुणितं घते वतमेति कार्तिके । तसात्कोरिगुणं घत्ते माघमासे वतोत्त-मम्। तसाद्नन्तगुणितं फलं वैशाखमासि वे । एतसिन्मा-सिनतये यसिन्मासे समाप्यते । तसान्मासत्रयातपूर्वमारम्य-व्यमिद्ं वतम्। अन्ते मासि प्रक्रवीत समाप्ति च विवक्षणः। सहस्रवर्तिभिः कुर्याद्राराति विष्णवेऽन्वहम् । तैलेन सम्यगकैर्मनोहरैः। यसिन्मासे समाप्तिः स्यात्पौर्णमास्यां तु कारयेत्। उद्यापनं विधानेन वतसंपूर्तिकारणम् । प्रातः कात्वा युचिभूत्वा पञ्चगव्यं तु प्रारायेत् । पुण्याहवाचनं कृत्वा वरेदाचार्यमुत्तमम् । ब्राह्मणानृत्विजञ्जेव कुर्यात्तर्पणम-असा। सतिलेश्च यचैः कुर्याद्श्रेनयेत्य्चा हिजः। वर्त्यां द्शां-शतः कुर्यात्तर्पणं तु विचक्षणः। तर्पणस्य द्शांशेन होमं कुर्या-द्विधानतः। तर्पणोक्तेन मन्त्रेण पायसं च घृतान्वितम्। पाला-शसमिधश्चेव मन्त्ररत्नेन वेष्णवः। मन्त्ररत्नेन तिद्वणोरित्यनेन। घृतं च विष्णुगायज्या होमस्यायं विधिः स्मृतः । कलशं तु तथा स्थाप्य परिघानं सहस्रकम्। तत्र मासाधिदेवस्य प्रतिमां कारयेत्ततः। कार्तिके दामोद्रेत्येवमूह्यम् । कालो विष्णुस्तथा वही रविद्रीपो निशाकरः । रुद्रः शेषो जगद्यापी तेजोरूपी महेश्वरः। निरञ्जनः कलाध्यक्षो विश्वरूपो जगत्त्रभुः। स्वप्र-काशः खयंज्योतिश्चतुर्व्यूहो जलाशयः। परब्रह्मेति द्विद्शना-मिभः पूजयेद्धरिम्। शिरो ललाटं नेत्रे च कणीं नासां मुखं तथा। कण्ठः स्कन्धो तथा बाह्र स्तनो वक्षस्तथोद्रम्। नाभि कटी च जधने ऊरू जानू च गुल्कके। पादौ तद्ये कमशो ह्यङ्गान्येव तु पूजयेत्। आचार्यं पूजयेत्पश्चाद्वाह्यणानृत्विजस्तथा। गीद्तिच्या सवत्सा च सालंकारा गुणान्विता। त्रिंशत्पलं कां-स्पपात्रं घृतेन परिपूरितम् । सुवर्णवर्तिसंयुक्तमाचार्याय निवे-द्येत्। अथवा तद्दशपछं तथा घृतसमन्वितम् । अथ वा तु

ययादाति द्वाद्वदयकं त्विद्म्। वतामावे तु गां द्वात्कांसं वे घृतपूरितम्। यावज्ञीवं जीवपतिभवत्येव न संशयः। रजो-दोषनिवृत्तिः स्यात्पौर्णमास्यां द्दाति या । ब्राह्मणान्भोजयेत्प-आहित्तराह्यं न कारपेत्। या चैवं कुरुते नारी तस्याः पुण्य-फलं शृणु। प्रकाशान्यिप पापानि रहसानि इतानि च। न-इयन्ति तानि सर्वाणि वतस्यास्य प्रभावतः। इति ।

अथ रुद्रस्वातिवतोद्यापनम्। तवादौ तद्रारमे विहिता पूजीच्यते। —देवदेव जगनाथ यार्थयेऽहं जगत्पते। अतोऽन प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन्संनिधौ भव। आवाहनं। कार्तस्वरमयं दियं नानामणिविसृषितम् । अनेकरत्संयुक्तमासनं प्रतिगृह्य-ताम्। आसनं। गङ्गादिसर्वतीर्थभ्यो मया प्रार्थनयाहतम्। तो-यमेतत्सुबस्परी पाद्यार्थं प्रतिगृहाताम्। पाद्यं। वरेण्य यहापुरुष प्रजापालनतत्पर। नमो माहात्म्यदेवाय गृहाणार्घं नमोस्तु ते। अर्घो । पाटलोशीरकपूरसुरिम स्वादु शीतलम् । तोयमाचमनी-यार्थं निर्मेलं प्रतिगृह्यताम् । आचमनीयं । पञ्चामृतं मयानीतं पयो द्धि घृतं मधु । शर्करादिसमायुक्तं गृहाण त्रिपुरान्तक । पश्चामृतं । मन्दाकिन्याः समानीतं हेमाम्भोरुहवासितम् । खा-नाय ते मया भत्तया नीरं स्वीकियतां शिव। सानं। महाभि-षेकः। सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे। मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। वस्त्रं। महादेव नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात्। ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तम। यशो-पवीतं। मलयागरसंभूतं घनसारं मनोहरम्। हद्यानन्दनं चारु चन्द्नं प्रतिगृद्यताम् । गन्धं । रिञ्जिताः कुङ्कुमेनेव अक्षताश्च सुशोभनाः। गृहाण त्राहि मां सर्वपापेभ्यो वृषभध्वत । अक्षताः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्लादीनि वै प्रभो। मयाहतानि पूजार्थे पुष्पाणि प्रतिगृद्यताम् । पुष्पाणि । अत्र बिख्वद्लार्पणं । वनस्पत्युद्भवो दिच्यो गन्धाढ्यः सुमनोहरः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम् । धूपं । आज्यं च वर्तिसंयुक्तं विह्निग यो-जितं मया। दीपं गृहाण देवेश श्रेलोक्यतिमिरापहम्। दीपं। अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसेः षड्भिः समन्वितम्। अध्यभोज्यस-मायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् । नैवेद्यं । कर्पूरवासितं तोयं मन्दा-

किन्याः समाहृतम् । आचमनं जगन्नाथ मया दत्तं हि भक्तितः । आचमनं । पुगीफलं महिद्यं नागवल्लीदलेपुंतम् । कपूरेलाल-वङ्गात्यं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् । ताम्बूलं । हिरण्यगर्भगर्मस्थं हेम-वीजं । दक्षिणां । नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर । नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते पुरुषोत्तम । नमस्कारः । लोकात्मन्सर्वभूता-तमिन्नमेषत्रुटिसंभव । जन्ममृत्युजराव्याधिसंसारभयनाशन । प्रदिश्वणा । मन्दारचम्पकजपाशतपत्रजातीकल्लार्गकंशुकसरोरुह्ब-च्युकानि । धत्त्र्रकपुरिशरीषकुरण्टवाणविल्वानि देव मम भक्ति-युतं गृहाण । यक्षेनेति मन्त्रपुष्पं । मन्त्रहीनं कियाहीनिमिति पुष्पाञ्चलिः प्रार्थना च ।

अथ कथा। नारद उवाच—देवदेव जगनाथ जगदान-न्दकारक। कौतृहलपूर्वकं वै किचित्पश्चं करोम्यहम् १ श्रुतानि देवदेवेश वतानि नियमास्तथा। तीथानि च महादेव यज्ञदा-नान्यनेकराः २ नास्ति मे निश्चयो देव आमितोऽहं त्वया पुनः। कथयस्व महादेव यहोप्यं वतमुत्तमम् ३ शिव उवाच। ऋणु नारद् यत्नेन वतानामुत्तमं वतम्। रुद्रवर्त्या महापुण्यं सर्वोप-द्रवनारानम् ४ सुखसंस्पर्शकं चैव पुत्रराज्यसमृद्धिद्म्। शंकर-प्रीतिजनकं शिवलोकप्रदं शुभम्। स्वभन्नां सह संबन्धमहासेह-करं परम् ५ शृणु नारद् यत्नेन गिरीशो यत्र तुष्यति । दीपानां लक्षकं यस्तु कुर्यात्परमधार्भिकः ६ यावत्कालं प्रज्वलन्ति दी-पास्ते लिङ्गसंनिधौ। ब्रह्मणो युगसाहस्रं दाता स्वर्गे महीयते ७ कौसुम्भेन समायुक्ता दीपा द्ताः शिवालये। सुरलोके च कै-लासे तिष्ठन्ति शिवमूर्तयः । एवं हि बहवः सन्ति दीपाश्च द्विजसत्तम ८ अधुना संप्रवक्ष्यामि यत्पूर्वं कथितं तव । यत्कृत्वा कृतकृत्याः स्युद्वासुरनरेश्वराः ९ ये वे ज्ञात्वा न कुर्वन्ति ते शात्वा दुःखभागिनः। रद्रवर्तिसमं नास्ति त्रिषु लोकेषु सुब-तम् १० अतएव सदा कार्यं वतमेतत्सुदुर्लभम्। मयाख्यातं वतिमदं किमन्यच्छोतुमिच्छिस ११ नारद् उवाच । केन चीर्ण वतिमदं कथयस्व प्रसादतः । पूजाविधि च मे बृहि उद्यापन-विधि वद १२ ईश्वर उवाच । शृणु नारद् महाभाग यत्वं श्रोतुमिहेच्छिसि। तद्हं ते प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते १३

क्षिप्रायाश्च तरे रम्ये उज्जनीति पुरी शुभा। तस्यामासीत्सुग-न्धाख्या वारस्री चातिसुन्दरी १४ तया शुल्कं कृतं द्णडभेद्-श्रेव सुदुःसहः । सुवर्णानां रातं हे च प्रतिशां रुतवत्यथ १५ युवानश्च तथा विष्र अंशितास्तु सुगन्धया । राजानो राजपुत्राश्च नशीकृत्य पुनः पुनः १६ तेषां भूषा गृहीत्वा च धिक्कताश्चापि सर्वतः। एवं हि वहवो लोका लुण्डिताश्च सुगन्धया १७ कदा-चित्सा गता क्षित्रां कौतुकाविष्टमानसा। द्द्री च मनोरम्या-मृषिभिः परिसेविताम् १८ केचिद्ध्यानपरा विप्राः केचिजपपरा-यणाः । केचिचिच्छवार्चने सक्ताः केचिद्धिणोः प्रपूजने १९ तेषां मध्ये विसष्ठो हि तया हृशे महामुने । उपदृश तु सर्वत्र कुरालो नीतिमार्गवित् २० तस्या धर्मेऽभवद्वद्भिगविपुण्यवलात्तद् । विगताशा जीवने हि विषयेषु विशेषतः २१ विनम्रकन्धरा भूत्वा प्रणिपत्य पुनः पुनः । स्वकर्मपरिहाराय पप्रच्छ मुनिपुंग-वम् २२ सुगन्धोवाच। अनाथनाथ विश्रेन्द्र सर्ववेद्विशारद्। प्रसीद पाहि मां देव शरणागतवत्सल २३ मया कृतानि विप्रेन्द्र पापानि खुबहू नि च। तेषां नाशाय पापानां कारणं ब्रुहि मे प्रभो २४ ईश्वर उवाच । एवमुक्तस्तया वित्रो वसिष्टो मुनिराद्रात्। तथा शात्वा च तत्सर्व तस्याः कर्म पुरातनम् २५ ततश्चोवाच स मुनिर्वचस्तां सत्यसंगरः २६ वसिष्ठ उवाच। ऋणु सुश्रोणि सुभगे तव पापस्य संक्षयः। येन जायेत पुण्येन तत्सर्व कथ-यामि ते २७ कुरुष्व तीर्थगमनं त्रिषु छोकेषु विश्वतम्। प्रया-गमिति चाख्यातं सर्वदेवाभिरक्षितम् २८ गत्वा तत्र कुरुक्षेत्रे वतं त्रैलोक्यदुर्लभम्। रुद्रवर्त्या महापुण्यं शिवप्रीतिकरं परम् २९ अत्र च तत्र गत्वा कचित्क्षेत्रे रुद्रवर्तिवतकर्तव्यतोच्यते। अतएव सुगन्धयोत्तरवाहिनीस्नानोत्तरं काइयां तद्वतं कृतिमिति वश्यते ।] कार्पासतन्तुभिः कार्या रुद्रवर्तिः शिविषया। लक्षसंख्या च क-र्तव्या गव्याज्येन परिष्ठता ३० देया शिवालये नित्यं भक्तियुक्तेन चेतसा । कृत्वा वतिमदं भद्रे प्राप्यसि त्वं परां गतिम् ३१ शिव उवाच । ततः सा कोशमादाय भृत्यं चेव सुमित्रकम्। आगत्य तीर्थराजं वै दस्वा दानानि भूरिशः ३२ वतं कृत्वा ययो काशीं सुमित्रेण समन्विता। कृत्वा सर्वाणि तीथीनि वि- श्वेशं प्रणिपत्य च ३३ उपोषित्वा रात्रिमेकां जागरश्च तया कृतः। स्नात्वा चोत्तरवाहिन्यां दत्त्वा दानानि भूरिशः ३४ ततश्चके व्रतं विप्र विसष्ठेनोदितं तु यत्। यथोक्तविधिना सर्वे तथा चानुष्ठितं व्रतम्। ततः सा सशरीरैव तस्मिल्लिक्षे लयं गता ३५ एवं या कुरुते नारी व्रतमेतत्सुदुर्लभम्। यं यं चिन्तयते कामं व्रतसास्य प्रभावतः। पुत्रपौत्रधनं चेव जायते नात्र संश्वायः ३६ प्रसङ्गेनापि वक्ष्यामि माणिक्यवर्तिसंज्ञकम्। व्रतमिति शेषः। तस्या दानेन विप्रेन्द्र मदधीसनभागिनी। जायते मित्रया सा हि यावदाभृतसंष्ठवम् ३७ इति कथा॥

अथोद्यापनम्। अथ चोद्यापनं वक्ष्ये वतसंपूर्णहेतवे। मा-रम्भः कार्तिके माघे वैद्याखे श्रावणे तथा। तेष्वेचोद्यापनं कार्य यथोक्तविधिना ततः। कलशं ताम्रजं चैव वल्ययुग्मेन वेष्टयेत्। तस्योपरि न्यसेद्वमुमया सहितं शिवम् । सुवर्णनिर्मितं देवं चूषभेण समन्वितम्। पूर्वोक्तेन विधानेन पूजां कृत्वा विधा-नतः। रात्रो जागरणं कार्यं कथाश्रवणपूर्वकम् । ततः प्रभाते विमले सात्वा नद्यां विधानतः। आचार्यं वरयेद्भत्या हिजी-रेकादशेः सह । होमश्चेव तदा कार्यो घृतपायसिवलकेः। अष्टोत्तरसहस्रं वा अष्टोत्तरशतं तु यत्। रुद्रसूक्तप्रपाठेन मूल-मञ्जेण वा पुनः। ततः पूर्णाहुति हुत्वा ब्राह्मणैः स्वस्तिवाच-नम्। आचार्य पूजयेद्धत्या वस्रालंकारभूषणैः । तसे देया सवत्सा च गौरेका हिजसत्तम । ऋत्विजस्तोषयेत्पश्चाहस्रालं-कारभूषणैः। तत्रैव भोजनीयाश्च संपत्नीकाः प्रयत्ततः। एवं विधि या कुरुते सर्वपापैः प्रमुच्यते । कथां श्रुत्वा विधानेन स्थाप्य सर्वे निवेद्येत्। अभ्वमेघसहस्य वाजपेयरातस्य च। कथाअवणमात्रेण फलं तह्यभते नरः । इति भविष्योत्तरपुराणे लक्षवतिवतकथोद्यापनं समाप्तम्।

अथ धारणापारणव्रतोद्यापनं भविष्ये—चातुर्मास्ये तथा चादो मासि कौन्तेय सुवत । पुण्याहं कारयेत्पूर्वमेका-दश्यां सुशोभने । पश्चात्संकल्प राजेन्द्र तदारभ्य वतं चरेत् । आदो मासि तथा चान्ते चातुर्मास्येऽप्यथापि वा । एकसिन्धा-रणं कार्ये पारणं च तथापरे । उपवासो धारणं स्यात्पारणं

भोजनं भवेत्। अष्टोत्तररातं द्वाद्ध्यां न्देवाय तन्मनाः । स-माप्ते मासि राजेन्द्र कुर्यादुद्यापनं बुधः। बातुर्माक्षे वती बैव मासिमासि तु कारयेत्। प्रतिमासमुद्यापनभेद्भित्यर्थः । उप-वासदिने प्राप्ते पुण्याहं कारयेतपुरा । आचार्यं वरयेत्पश्चाद्धा-ह्मणांश्च ततः परम्। कुर्यातु प्रतिमां पश्चाह्यस्मीनारायणस्य वै। पूर्णकुम्मे तु संस्थाप्य पूजये निशि भूमिप। पत्रास्तैस्तथा पुष्पे-रतुलसीद्लसंचयैः। मालतीकेतकीभिश्च महिकाकुसुमैस्तथा। रात्री जागरणं कुर्यात्पुराणकथनादिभिः। प्रातःकाळे समायाते वाह्मणांस्तु निमन्त्रयेत्। ततः संध्यादिकं कृत्वा देवपूजां समापयेत्। पश्चाद्शिं समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि। निषु-सीदेति मन्नेण जुहुयात् तिलोदनम्। अरायिकाणेमन्त्रेण जुहु-याच घृतोद्नम् । अष्टाक्षरेण मञेण पायसं जुहुयात्ततः । लक्षी-नारायणो देवः स्थानत्रयेऽपि देवता। पूर्णाहुति ततो हुत्वा होम-रोषं समापयेत्। ब्राह्मणान्यूजयेत्पश्चाद्यायाँ पूजयेत्ततः। एवं कृतवा महाराज ब्रह्महत्यादिपातकैः । मुच्यते नात्र संदेहस्त-सात्कुरु महावतम्। इति।

अथ कथा। पुरा त्रेतायुगे राजन्किष्कन्धानगरेऽभवत्। वाली च सुत्रीवश्चेव युय्धाते परस्परम् । सुत्रीवस्य रुमां भार्या बलाद्वाली जहारह १ कदाचिद्देवयोगेन रामो लक्ष्मणसंयुतः। जानक्या मार्गणार्थाय किष्किन्घोपवनं ययौ २ रामाय कथितं सर्वे सुत्रीवेण प्रयत्ततः । ततिश्चच्छेद् राजेन्द्र रामस्तान्सप्त तालकान् ३ वाणेनेकेन रामोऽपि जघान समरे हरिम्। सुश्री-वाय ततस्तारां द्त्वा राज्येऽभ्यषेचयत् ४ सुत्रीवः प्राप्तवा-न्हत्यां हत्वा वालिनमत्रज्ञम्। ततश्च राघवादिष्टः कृत्वा धार-णपारणम् ५ होमादिकं तु कृत्वैच तद्भतस्य प्रभावतः । विमुक्त-स्तद्वधाद्दोषात्तथान्यैः पातकैरिप ६ नारदोऽपि पुरा राजनपूर्व-जन्मिन शूद्रजः । ब्राह्मणैरुपद्िष्टस्तु चके धारणपारणम् ७ सर्वपापविनिर्मुक्तस्तद्भतस्य प्रभावतः। जितेन्द्रियस्ततो भूत्वा ब्रह्म-पुत्रत्वमाप्तवान् ८ तसात्सर्वप्रयत्नेन कुर्याद्धारणपारणम्। इन्द्रियाणां वद्यार्थाय सर्वपापप्रद्यान्तये ९ तस्मान्वमिप राजेन्द्र कुरुष्व वतमुत्तमम् । किं दानैस्तपसा किं वा किमन्येर्वतसं-

लक्ष्मीनारायणपूजनं च करिष्ये। इति संकल्प्य। चल्रालंकारा-दिभिः पात्रं संपूज्य अस्युत्तारणपूर्वकमुक्तविधप्रतिमायामावाह-नादि षोडशोपचारैर्छक्ष्मीनारायणौ पूजयेत्। प्रेतशय्यादाने तु प्रेतप्रतिमायां प्रेतपूजनं करिष्ये इति संकल्प्येकदेशेऽधिकारं यथा विभवं पात्रपूजनान्ते अध्युत्तारणपूर्वकं राय्यास्थप्रतिमायां अम्-कगोत्रममुकनामानं प्रेतमावाहयामीत्येवं षोडशोपचारैः संपूज-येत्। ततः हाय्याशिरःप्रदेशे घृतपूर्णकुरमं निधाय पार्श्वतः सप्तधान्यानि निधाय राय्यायां नारिकेलादिफलं च निधाय पूर्ववद्दानफलं च संकीर्ष इमां शय्यां सारदारमयीं तूलिकोत्त-रच्छद्प्रच्छन्नां लक्ष्मीनारायणप्रतिमायुतां शुभगण्डोपधानघृत-कुम्भसप्तधान्यताम्बूलकपूरकुङ्गमागरुचन्दनदीपिकोपानहच्छत्र-चामरिवतानासनभोजनभाजनजलभाजनताम्बूलपात्रफलयुतां तुभ्यमहं संप्रद्दे । इति पात्रहस्ते जलं प्रक्षिप्य मन्त्रं पठेत् ।— यसाद्शून्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च। शय्या ममाप्यशून्या स्यात्तथा जन्मनि जन्मनि । इति । प्रेतराय्यादाने तु लक्ष्मीना-रायणपदस्थाने प्रेतपदोश्चारणमिति विशेषः। प्रतिप्रहीता स्व-स्तीत्युक्तवा देवस्यत्वेति प्रतिगृह्णीयात्। दाता कृतस्य राग्यादा-नस्य पूर्णतायै इदं हेम सुवर्णपरिमाणं दक्षिणात्वेन तुभ्यमहं संप्र-द्दे इति पात्रहस्ते द्यात्। प्रतिप्रहीता स्वस्तीत्युक्तवा क इदं कसा इति बहुचः पठेत्। यज्ञःशाखी देवस्यत्वेति। ततस्तं करे धृत्वा शय्यायामुपवेशयेत्। पूर्णतां वाचियत्वा भूयसीं संक-रुपेश्वरार्पणं कुर्यात्। इति द्विविधशय्यादानम्।

अथ गोपदाव्रतम् ।—चतुर्भुजं महाकायं जाम्बृनदसमयभम् । राङ्क्षचक्रगदापद्मरमागरुडशोभितम् । सेवितं मुनिभिर्देवैर्यक्षगन्धर्विकनरैः । एवंविधं हरिं ध्यात्वा ततो यजनप्रारभेत् ।
ध्यानं । आवाह्यामि देवेशं भक्तानामभयप्रदम् । सुक्षिग्धं वरदं
शान्तं मनसावाहयेद्वरिम् । आवाहनं । सुवर्णमणिभिर्दिचैः
खिनते देवनिर्मिते । दिव्यसिहासने स्निग्धे प्रविशस्य सुरोत्तम ।
आसनं । पादोदकं सुरश्रेष्ठ सुवर्णकलशे स्थितम् । गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तं गृहाण रमया सह । पाद्यं । अष्टद्रव्यसमायुक्तं स्वर्णपात्रिश्वतं जलम् । अर्ध्यं गृहाण देवेश भक्तानामभयप्रद् । अर्ध्यं ।

देवदेव नमस्तेऽस्तु पुराणपुरुगोत्तम । मया नीतिमिदं तोयं गृही-ष्वाचमनीयकम्। आचमनीयं। पञ्चामृतेस्ततः स्नानं मन्त्रेवेदी-द्भवैरिप । मध्येमध्ये प्रयूजा च मधुपर्कपुर सरम् । पञ्चामृतं । नदीनां चैव सरसो मया दत्तं शुभं जलम्। अनेन सानमञ्जेण मन्नेविष्णसंभवेः। स्नानं। वस्युग्मं समानीतं पह्सूत्रेण निर्मि-तम्। सुवर्णसहरां चेदं गृहाण तवं सुरेश्वर। वसं। कार्पास-तन्तुभिर्युक्तं सुवर्णेन विराजितम्। अनेकरलखितं गृहाणेशो-पवीतकम्। उपवीतं। केयूरमुक्टवलयेर्नुपुरेरङ्गुलीयकैः। नि-मितानि स्वर्णरहोरीहाणाभरणानि भो। आभरणानि । चन्द्नं मलयोद्धतं कस्तूर्यगरसंयुतम्। कपूरेण च संमिशं स्वीकुरूप्या-जुलेपनम्। अजुलेपनं। रातपनैः किंकारेश्चमपकैमीलिकादिभिः। तुलसीदलयुक्तानि गृहाण पुरुषोत्तम । पुष्पाणि । द्शाङ्गं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरम् । कृष्णागरुसमायुक्तं गृहाण रमया सह। धूपं। एकार्तिकयं समानीतं गोघृतेन सुवर्तिना। संयुक्तं तेजसा कृष्ण गृहाणादित्यदीधिते। दीपं। अतं च पायसं सक्यं सिताघृतसमन्वितम्। द्धिक्षीरादिभिर्युक्तं गृहाण सुरपूजित । नैवेदां। इदं फलमिति फलं। नागवलीदलैर्युक्तं कपूरैलासम-न्वितम् । सुगन्धवादिरैर्युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् । ताम्बूलं । हिरण्यगर्भेति दक्षिणां। नीराजनं गृहाणेश पश्चवर्तिभिरावृतम्। तेजोराशे मया द्तं लोकानन्द्कर प्रभो। नीराजनं । नमस्ते देवदेवेश नमस्ते गरुडध्वज । नमस्ते विष्णवे तुभ्यं वतस्य फल-द्यक । नमस्कारः । यानि कानिचेति प्रदक्षिणा । नन्द्नस्य असूनेश्च तथा चैत्ररथस्य च । सुरहस्तन्युतैरीरा गृहाण कुसु-माञ्जलिम् । पुष्पाञ्जलि । मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। व्रतेनानेन सुप्रीतः संपूर्णफलदो भव। प्रार्थना। ततः संवत्सरोक्तं वायनं द्यात्। सुपकान्नमिद्ं सर्वे गृहाण त्वं द्विजोत्तम। त्वत्प्रसाद्दहं विप्र मुच्येय कर्मबन्धनात्। वायनं। इति पूजाविधिः।

अथ कथा । सनत्कुमार उवाच । क्षेत्राणां च वतानां च तीर्थानां बहुधा प्रभो । विधानं विविधाख्यानं त्वत्प्रसादान्मया श्रुतम् १ युगेयुगे हि ये धर्मास्तेऽपि स्वामित्रिरूपिताः । अथा-

थाकरोत् ४२ आचार्यं केशवं इत्वा रात्रो यामचतुष्टयम्। इणोपदिश्विधिना सत्वरं च समापितम् ४३ उद्यापनं च तत्कालं इतं गोपद्मके वते । तहतस्य प्रभावेण यमलोकं न सा गता ४४ एवं वते समाप्ते तु काले यमभटा विरान् ४५ भटा ऊचः। सुभद्रे तव देहस्य चर्मार्थं चागता वयम्। तचमे सुर-वाद्यानां छाद्नार्थं यतोऽवता ४६ स्त उवाच । इति दूतवचः श्रुत्वा सुभद्रा प्राह् सत्वरा। सवता हाधुना चाहं विचारय-न्त्वराङ्किताः ४७ तावद्यमभटाः सर्वे पद्मानि द्हरुस्तद्।। गोपदानिचयं तसा गृहे गां च सवत्सकाम् ४८ विष्णुं च रमया विप्रान्वेद्घोषसमन्वितान् । खण्डिले हस्तमात्रे तु सुसमिद्धं मरुत्सखम् ४९ अहो कृष्णेनोपदिष्टं वतमेतन्न संशयः। तद्री-श्येव भटाः सर्वे पुनर्जग्मुर्यमान्तिकम् ५० तद्वतस्य प्रभावेण सुभद्राप्येहिकं सुखम्। सुक्त्वान्ते वरयोगेन गताच्युतपद्ं महत् ५१ तसाद्भी ऋषयः सर्वे कुरुध्वं व्रतमुत्तमम्। व्रतं गोपद्मस-हरां न भूतं न भविष्यति ५२ नारद् उवाच । इति तसा वचः श्रुत्वा चकुर्वतमनुत्तमम् । सनत्कुमार भो ब्रह्मंस्त्वमप्येतद्वतं कुर । मुक्तिमुक्तियदं चैव नात्र कार्या विचारणा ५३ सनत्कु-मार उवाच। भो भो नारद् देवर्षे सर्वज्ञानसुधानिधे। त्वद्धा-क्यामृतसंसिक्तः परां शीतलतामियाम्। शीघं बूहि सखे मेऽद्य वतस्योद्यापने विधिम् ५४ नारद् उवाच । पूर्णेब्द् वाणसंख्याके वतस्योद्यापनं भवेत्। आदो मध्येऽवसाने च त्रिषु चोद्यापनं स्मृतम् ५५ अशक्तौ पश्चमे वर्षे यथावद्गक्तिसंयुतः । विष्णोश्च त्रतिमा कार्या सुवर्णस्य पलेन च ५६ पलसाधैन वाधेन वित्त-शाड्यविवर्जितः। आषाढस्य सितं पक्षे कार्तिकस्याथ वा तिथो। ५७ एकाद्श्यां निराहारो द्न्तधावनपूर्वकम्। तिलामलकक-ल्केन स्नात्वा धार्येऽथ वाससी ५८ ब्राह्मणांश्च समाह्य धृता-लंकारभूषणः। पुण्याहं वाचियत्वा तु आचार्यब्रह्मऋत्विजाम् ५९ वरणं तु प्रकर्तव्यं पद्मानि च समालिखेत्। पुष्पमण्डपिका कार्या चतुइरिरोपशोभिता। द्वारेषु च द्वारपालान्यूजयेच पृथकपृ-थक् ६० मध्ये रलाकरं कृत्वा प्रतिमायां यजेद्धरिम्। रमया सहितं कृष्णं भत्तया गन्धादिभिः सरन् ६१ नारायण जगन्नाथ

मुरारे मधुसूदन। त्रिपुरारे जगत्स्रष्टः केरामूर्ते नमोनमः ६२ इमं मन्नं समुचार्य जगन्नाथं समर्चयेत्। पश्चादिमं महापुण्य-मितिहासं वतोद्भवम् ६३ श्रणुयाद्भिक्तभावेन गीततूर्यादिना ततः। जागरस्तु प्रकर्तव्यः परेऽह्नि तु कृताहिकः ६४ त्रय-स्त्रिशन्मितान्विप्रानाहृय होममाचरेत् । अतोदेवा इत्यनेन जुहुयात्तिलपायसम् ६५ शर्कराष्ट्रतसंयुक्तं संख्ययाष्टोत्तरं शतम्। ततस्तु प्रतिमां विष्णोः स्वर्चितां वस्रवेष्टिताम् ६६ पुंवत्ससहितां धेनुमाचार्याय निवेदयेत्। अथवा वर्षसंख्याका-न्वित्तशास्त्रविवर्जितः ६७ ब्राह्मणांश्च सपत्नीकान्भोजयेच सुपू-जितान्। मुङ्जीयाद्वन्धुभिः सार्घे दीनानाथांश्च भोजयेत् ६८ एवं यः कुरुते होतद्वतं पुण्यतमोत्तमम्। ऐहिकां च श्रियं भुक्तवा अन्ते स्थानं तु वैष्णवम् ६९ यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्तोति निश्चितम् । इदं पुण्यतमाख्यानं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् ७० ये शुण्वन्ति नरा नार्यः पदं वैष्णवमायुयः। अशक्तेभ्यो न दातव्यं न तत्फलमवायुयात् ७१ तसाद्भयात्प्रकर्तव्यं वाञ्छितार्थस्य सिद्धये। इह भुक्त्वा तु विपुलान्सर्वान्कामान्मनोरमान् ७२ अन्ते स्वर्गपदं गच्छेत्सर्वपापविवार्जितः। नातः परतरं पुण्यं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ७३ इति श्रीमन्नारदीयपुराणे पातालखण्डे सनत्कुमारनारद्संवादे गोपग्रवतं सोद्यापनं संपूर्णम्।

अथेद्मेतत्तुल्यन्यायमेव गोपद्मव्रतोद्यापनं भविष्ये— आषाढ्याः ग्रुक्रपक्षे तु एकाव्यया विशेषतः। तदारभ्य च कार्तिक्या द्वाद्इयन्तं व्रतं चरेत्। गोष्ठेऽथ वापि गोस्थाने गोम-येनोपलिप्य च । त्रयस्त्रिशत्तु पद्मानि गन्धपुष्पैः प्रपूजयेत् । तत्संख्याकानि चाघ्याणि नमस्कारप्रदक्षिणाः । तत्संख्यानि ह्यपूर्पानि ब्राह्मणाय निवेदयेत्। प्रथमे वत्सरे चैतद्वितीये चैव-मेव हि । वायने च तथा भेदः पायसं त्वेव निर्मितम् । तृतीये मण्डकान्द्दाचातुर्थे गुडमिश्रितान्। पश्चमे घृतपकांश्र पूर्णे वत्सरपञ्चके। उद्यापनं प्रकुर्वीत आदौ चान्ते च मध्यमे। एकाद्यामुपोष्याथ दन्तधावनपूर्वकम् । अभ्यङ्गवस्नाभरणैः स्विचैतेव्रह्मिणैः सह। पुण्याहं वाचियत्वा तु प्रतिमायां यजे-द्धरिम्। कर्षमात्रसुवर्णेन तद्धीर्धेन वा पुनः। माषमात्रसुवर्णेन वित्तशाखं न कारयेत्। कृतायामिति शेषः। उपचारैः पोढ-शिमः स्विचेतां वस्रवेषिताम्। प्रतिमां पूजयेत्पश्चाद्वाज्ञो जाग-रणं तथा। प्रभाते विमछे स्यें कृत्वाहिकपुरःसरम्। अहःप्र-वृत्तो विहितं संध्यावन्दनं तदादिनित्यकमे कृत्वेत्यर्थः। जुहुया-त्पुरुपस्केन स्वाहाकारैः पुनःपुनः। पुनर्द्वाद्यानाझापि विष्पलस्य समिच्छतम्। पायसेन शतं चाष्टो कृत्वा पूर्णोहुति तथा। ततस्तु प्रतिमां द्यात्स्विचेतां वस्रवेषिताम्। सवत्सां विधिना घेनुमाचार्याय निवेदयेत्। ब्राह्मणान्पश्च योपिद्भिः पड्सान्नेन भोजयेत्। भुर्जीत वन्धुमिः सार्धमेकाग्रेणेव चेतसा। इदं वतं महापुण्यं श्रण्यन्तु मुनिपुङ्गवाः। इह भुक्त्वा नु विपुलान्सर्वा-न्कामान्मनोगतान्। अन्ते गच्छित सा स्वर्गं कुलकोटिशतैरिप। इति।

अथ गोमदानविधिः। पवित्रपाणिराचस्य प्राणानायस्य देशकाली संकीर्य शीपरमेश्वरभीतार्थं गोदानं करिष्य इति संकरणा नाहाणं गां च यथादाकि वस्त्रादिभिः संपूजयेत्। तदहं रार्गन्तकामः करिष्यमाणगोदाने प्रतिप्रहीतारं स्वामहं वृणे इति चत्वा। नारायणं बाह्यणे आवाद्य श्रीनारायणाय नम इति आसनपाद्यादियोडशोपचारैः पूजयेत्। ततः पक्षे गोशरीरे देवता आवाह्येत्। राजमुठे ब्रह्मविष्ण् आवाह्यामि। राज्ञावे सर्वतीर्थान्या० शिरोमध्ये महादेवमाचाह०। छछाटांत्रे गौरीमा० नासावंशे पण्मुखं० नासायुग्भे कम्बलाभ्वतरो नागो० कर्णयो-रिवनी० नथुयोः राविमास्करी० दन्तेषु वायुमा० जह्नयोः धर्ममा० खुरमध्ये गन्धर्यान् खुराशेषु पद्मगान् खुरपश्चिमा-भेषु अन्सरसां गणान्० पृष्टे रुद्रान्० सर्वसन्धिषु वस्न्० श्रो-णीतरे पितृन्० ठाइंट सोमम्० वालेषु आहित्यरसीन्० गो-मुने गङ्गां० गोमये यसुनां० क्षरे सरस्वतीं० द्धि नर्भदां० सर्वित हतारानं उद्दे पृथ्वीं पयोघरेषु सागरान् कृतस-शरीरे कामधेष्ठं० यहावं प्रतिष्ठा० इति । ततः वोडशोपचारैः संपूज्य। आगावो अगविति पुष्पाक्षित द्यात्। सर्वत्र पात्रं देयद्यं च संपुज्य द्यात्। तथाच दामोद्रीयं मनुः—यो-Sचितः प्रतिगृह्णाति योऽचियित्वा प्रयच्छति । ताबुभो गच्छतः

खर्गं नरकं तु विपर्यये। इति। ततः सवत्सां गां प्राङ्मखीमव-स्थाप्य दाता पुच्छदेशे वहशिखः प्राद्यक्तिष्टेत् । पात्रभूतो विप्रस्तत्रेव दक्षिणत उद्झुखस्तिष्ठेत्। दाता यथाशक्तिकनकयुत-माज्यपात्रमाद्ाय तत्र गोपुच्छं निक्षिप्य सतिले प्रागन्ने विप्रपाणौ घृताक्तं सतिलकुरां पुच्छं निक्षिप्य जलं क्षिपेत्। तत्र मन्तः— यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघौधनाशिनी। विश्वरूपधरो देवः शीयतामनया गवा। इति। के चिद्रोपुच्छे देविपितितर्पणं इत्वा वध्यमाणपौराणमञ्जेरिप तर्पणिमच्छन्ति। ब्रह्माद्या देवताः सर्वा ऋषयो मुनयस्तथा। असुरा यातुधानाश्च मातरश्चण्डिकास्तथा। दिनपाला लोकपालाश्च प्रहद्वाधिद्वताः। ते सर्वे तृतिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पिताः । विश्वेदेवास्तथादित्याः साध्याश्चेव मरु-दणाः। क्षेत्रोपपीठपीठानि नद्। नद्य सागराः। पातालनाग-कन्याश्च वायुराकाशमेव च। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च ये च पाता-लवासिनः। शिवः शिवा तथा विष्णुः सिद्धिर्ह्भीः सरस्वती। तपोवनानि देवाश्च भगवान्परमेश्वरः । क्षेत्रीपधिलता बृक्षा वन-स्पत्यधिद्वताः । कपिलः शेषनागश्च तक्षकोऽनन्त एव च । अन्ये जलचरा जीवा असंख्यातास्त्वनेकशः। चतुर्श यमाश्चेव ये चान्ये यमिककराः। सर्वेऽपि यक्षराजानः पिक्षिणः परावस्तथा। स्वेदजोद्भिज्ञजा जीवा अण्डजाश्च जरायुजाः। अन्ये च वनगा वा ये दिवानिशिविद्यारिणः। अजागोमहिवीरूपा ये चान्ये पश-वस्तथा। शान्तिदाः शुभदास्ते स्युगोंपुच्छोद्कर्तार्पताः। सर्प-व्याघ्रहता ये च शस्त्रघातहताश्च ये। संस्काररहिता ये च रौर-वादिषु गामिनः । आव्रह्मस्तम्वपर्यन्तं देविपितृमानवाः । तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहाद्यः। अतीतकुलकोटीनां सप्त-द्वीपनिवासिनाम् । आब्रह्मभुवना होका दिद्म स्तु तिलोद्कम्। पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथेव च। गुरुधशुरबन्धृनां ये चान्ये वान्धवाः मृताः। ये मे कुले छुप्तिपण्डाः पुत्रद्रारविव-र्जिताः । कियालोपगताश्चेव जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा। विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाताः कुले मम । ते पिवन्तु मया दत्तं गोपु-च्छस्य तिलोदकम् । येऽवान्धवा वान्धवा वा येऽन्यजन्मिन वान्धवाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छस्य तिलोद्कैः । वृक्षत्वं

च गताः केचिन्णगुल्मलतास्थिताः । यातनासु च घोरासु जातीषु विविधासु च। नरकेषु च घोरेषु पतिता ये स्वकर्मभिः। देवत्वं मानुषत्वं वा तिर्यक्प्रेतिपिशाचताम् । कृमिकीटपतङ्गत्वं याता ये च स्वकर्मिः। तेषामुद्धरणार्थाय जलमेतहदाम्यहम्। ततोऽमुकप्रवरान्वितामुकगोत्रोत्पन्नायामुकशाखाध्यायिनेऽमुक-रामेणे ब्राह्मणाय तुभ्यमिमां सवत्सां सुवर्णश्रङ्गीं रोप्यखुरां ताम्रपृष्ठीं मुक्तालाङ्गलां कांस्यदोहनां रक्तवस्रावृतां घण्टालंकृत-कण्डां गन्धपुष्पमालाशोभितां एतावद्संभवे यथाशत्तयलंकृतां वा संप्रद्दे नममेति वदेत्। ब्राह्मणः प्रतिगृह्यामीत्युक्तवा ॐख-स्तीति वदेत्। ततः सुवर्णपरिमितं यथाशक्ति वा हिरण्यं सतु-लसीदलं दक्षिणां दद्यात्। कृतस्य गोदानस्य पूर्णतायै इमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रद्दे । नममेति दाता । प्रतिगृह्णामीति ब्राह्मणो वदेत्। सब्राह्मणां धेनुं कानिचित्पद्गन्यनुवज्य महाभार-तोक्तां गोमतीं जपेत् । गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृङ्गयः पयो-मुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा। गाश्च पर्या-म्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा। गावोऽसाकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्। इति। यमोक्तां वा—गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलसंनिभाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्। अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्। पावनं सर्वभूतानां क्षरिन्त च वहन्ति च । हिवषा मन्त्ररूपेण तर्पयन्त्य-मरान्दिवि । ऋषीणामपि होतृणां गावो होमे प्रतिष्ठिताः । सर्वे-षामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्। गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गलमुत्तमम्। गावः सर्वस्य लोकस्य गावो धन्याः सवाहनाः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुता-भ्यश्च पवित्राभ्यो नमोनमः। ब्राह्मणाश्चेव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। इति । वसि-ष्टोक्तो प्रार्थनामन्त्रो पठेत्— घृतशीरद्घा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः। घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सद् गृहे। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्। घृतं मे सर्वतश्चेव गवां मध्ये वसाम्यहम्। इति। अत्र दानात्पूर्वं गोः पूजनसमये तस्याः श्रुमूलादो ब्रह्मविष्णवादिदेवता आवाद्य ताभिः सह गोपूजनं

कार्यमिति केचित् । ता देवता हेमाद्रौ भविष्ये—शृङ्गमूले गवां नित्यं ब्रह्मविष्णू समाथितौ । शृङ्गाये सर्वतीर्थानि स्थाव-राणि चराणि च । शिरोमध्ये महादेवः सर्वभूतमयः स्थितः। ललाटांग्रे स्थिता गौरी नासावंदो च पण्मुखः। कम्बलाश्वतरौ नागौ नासायुग्ममुपाथितौ। कर्णयोरिश्वनौ देवौ चक्षुषोः शशि-भास्करो। दन्तेषु वायवः सर्वे जिह्नायां वरुणः स्थितः। सर-स्वती च हुंकारे मासपक्षी च गण्डयोः । संध्याद्वयं तथोष्ठाभ्यां ग्रीवामिन्द्रः समाधितः । रक्षांसि वक्षोदेशे तु साध्याश्चोरसि संिथताः। चतुष्पात्सकलो धर्मः खयं जङ्घासु संिथतः। खुर-मध्ये तु गन्धर्वाः खुराग्रेषुं च पन्नगाः । खुराणां पश्चिमात्रेषु गणा अप्सरसां तथा। रुद्राश्च सकलाः पृष्ठे वसवः सर्वसन्धिषु। श्रोणीतदस्थाः पितरः सोमो लाङ्गलमाश्रितः । आदित्यरशमयो वालाः पिण्डीभूताश्च संस्थिताः। साक्षाद्रङ्गा च गोमूत्रे गोमये यमुना स्थिता। क्षीरे सरस्वतीदेवी नर्मदा दिश्व संस्थिता। हुता-रानः स्वयं सर्पित्रीह्मणानां गुरुः परः । अष्टाविरातिदेवानां कोटयो रोमसु स्थिताः। उद्रे पृथिवी श्रेया सागराश्च पयो-धराः । इति ।

अस्यामेव पौर्णमास्यां चिपुरोत्सवाख्यं दीपदानमुकं भविष्ये—पौर्णमास्यां तु संध्यायां कर्तव्यस्त्रिपुरोत्सवः। द्द्या-द्नेन मन्त्रेण सुदीपांश्च सुरालये। कीटाः पतङ्गाः शलभाश्च चृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति मर्त्याः । दृष्टा प्रदीपं नहि जन्म-भागिनो भवन्ति सत्यं श्वपचाश्च विप्राः। इति । येनार्जिता-नि० १ योऽनन्तदेव० ऊर्जाख्यदीधितिरियं स्मृतिकौस्तुभस्य र इति कार्तिकमासक्त्यम्॥

अथ मार्गशिर्वकृत्यं निर्णयामृते भारते—मार्गशीर्व तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्। भोजयेतु द्विजान्भत्तया स मुच्येद्याधि-किल्विषे:। इति । ऋग्विधाने—सद्सस्पतिमेकर्चे मेधाकामो जपेद्धधः। अयुतं चैव सिद्धिश्च मार्गशीर्षे न संशयः। इति।

अत्र कृष्णाष्ट्रस्यां भैर्वजयन्तीवतमुक्तं शिवरहस्ये— कालाष्ट्रमीति विश्वेया कार्तिकस्यासिताष्ट्रमी। तस्यामुपोषणं कार्यं तथा जागरणं निशि। इति। भैरवस्य तु कर्तव्या पूजा याम-

हितस प्रसिद्शेत्यभिवन्द्नस्य परामश्संभवे वहर्थव्यवहितम-ध्याह्नपरामशीयोगात्। ततपरामशेंऽपि नैतद्रथेदाद्वलेन मध्याह्न-विषयविध्युत्रयनं संभवति । सामान्यविधिविरोधे मध्याहे भोज्य-वेलायामिति वाक्यरोषेणानन्तवते मध्याहकल्पनासंभवसिध्ये माधवोक्तन्यायस्य प्रकृतेऽपि तुर्यन्वात्, द्विविधसामान्यशा-स्रविरोधसोहापि दर्शितत्वात्, विशेषप्रवृत्तकर्मेकालशास्त्रावि-रोधसंहाधिक्याचोक्तो हि रात्रो पूजाजागरणविधी। सन्ति च शिवरहसे भैरवमादुर्भावान्ते तदुपोहलकानि वचांसि-एत-सिमनन्तरे देवाः सूर्योप्यस्तंगतः शिवे। ततः संध्यादिकं कृत्वा शिवपूजापरा वसुः। ततः काशीपालनार्थे भैरवः स्थापितो मया। कृतिवासेश्वरश्चेव दक्षिणादिशि सादरम्। ततः सायं विष्णुमुख्याः इत्वा पूजां मम भिये। भैरवाभ्यर्चनार्थाय मुख्य-भैरवसंनिधो । ततस्ते भैरवं देवमुपचारैश्च पोडरोः । संपूज्या-च्यंत्रदानानि चक्तभैत्तिसमन्विताः। उपोषणसाङ्गस्तमच्यदान-मिह स्थितम्। तथा जागरणं रात्रो पूजा यामचतुष्टयम्। इति। अत्रास्तोत्तरमेव क्षेत्रपाछत्वं तत्प्रयुक्तं सार्घपूजनं तद्वेति स्पष्टं प्रतीयत इति न मध्याहाद्रः प्रामाणिक इति प्रदोषव्यापिन्येव शाह्या इति सिद्धम्। भैरवद्रीनं च कालोद्के स्नात्वा कार्यमि-त्युक्तं काशीखण्डे—तीर्थं कालोद्के स्नात्वा कृत्वा तर्पणतत्परः। विलोक्य कालराजं च निरयादु इरेल्पित्न। इति । पुजान्ते त्रयोध्यां देयाः । तत्र मन्त्राः दिावरहस्ये—भैरवाध्यं गृहाणेश भीमरूपाव्ययानघ। अनेनार्ध्यद्यानेन तुष्टो भव शिवित्रिय। सहसाक्षिशिरोवाहो सहस्रवरणाजर । गृहाणाच्यं भैरवेदं सपुषं परमेश्वर। पुष्पाञ्चिलं गृहाणेश वरदो भव भैरव। पुनरध्यं गृहाणेदं सपुष्पं यातनापह। इति भैरवजयन्तीनिर्णयः।

अत्र शुक्कपश्चम्यां नागपूजा प्रसिद्धा दाक्षिणात्यानाम्। द्योतिता च हेमाद्रौ स्कान्दे—शुक्का मार्गशिरे पुण्या श्रावणे या च पश्चमी। स्नानदानैर्बहुफळा नागळोकप्रदायिनी। इति। इयं पश्चमी नागपूजायां षष्ठीयुतैव श्राह्या। पश्चमी नागपूजायां कार्या षष्ठीसमन्विता। इति वचनात्परैवेत्युक्तं तिथिदीधितौ। कुळधर्माविरोधेन चैतत्। अथ चम्पाषष्टी । तत्स्वरूपं महारिमाहात्म्ये—मार्गे भाद्र-पदे शुक्का षष्टी वैधृतिसंयुता । रिववारेण संयुक्ता सा चम्पे-तीह विश्वता । इति । विशासामीमयोगेन सा चम्पेतीह वि-श्वता । इति मद्नरत्ने । स्मृत्यन्तरे तु—मार्गशीर्षेऽमले पक्षे षष्ट्यां वारेंऽशुमालिनः । शततारागते चन्द्रे लिक्नं स्यादृष्टिगोच-रम् । इति शिवलिङ्गदर्शनं कार्यमित्यर्थः । उक्तप्रकारयोगाना-मन्यतरो यस्यां लभ्यते सा पूर्वा परा वा प्राह्या । योगाभावे तु परैव प्राह्या । षष्टी तु शस्तोत्तरेति द्विपिकोक्तेः । स्कन्द्वते तिवयं पूर्वेवेत्युक्तं तिथिदीधितौ ।

अथ सप्तम्यां कर्तव्यमुक्तं निर्णयामृते ब्राह्मे—तद्विष्णोर्दसिणं नेत्रं तदेवाकृतिमत्पुनः । अदित्यां कर्यपाज्जक्षे मित्रो नाम
दिवाकरः । सप्तम्यां तेन सा ख्याता छोकेऽस्मिन्मित्रसप्तमी ।
षष्ट्यां च स्नपनं कार्यं तस्मै मित्राय भानवे । तत्रोपवासः कतंत्र्यो भस्यान्यथ फळानि वा । रात्रौ जागरणं कार्यं गीतनृत्यपुरस्कृतम् । सप्तम्यां वपनं कृत्वा ततः स्नात्वा यजेद्रविम् ।
नानाकुसुमसंभारेभिस्यैः पिष्टमयैः शुभैः । मधुना च प्रशस्तेन
होमजप्यसमाधिभिः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्दीनानाथांश्च मानवान् । अष्टम्यां संविभज्याश्च तप्यश्चि नटनर्तकाः । दिनद्वये च
भोक्तव्यं पिष्टान्नं मधुसंयुतम् । इति । दिनद्वये सप्तम्यामष्टम्यां
च । अत्र पौर्णमास्यां मृगदीर्षयुक्तायां छवणदानमाह निर्णयामृते विष्णुः—मार्गदीर्षपौर्णमास्यां मृगदिरोयुक्तायां चूर्णितछवणस्य सुवर्णनामं प्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रतिपादयेत् ।
अनेन कर्मणा रूपसौभाग्यभागभिजायते इति ।

अत्रैव द्त्तात्रेयजयन्तीविधिः सह्याद्रिखण्डे—मार्गर्शार्षे पञ्चमेऽहि दशेऽहि च सुनिर्मले। मृर्गशीर्षयुते पूर्णमास्यां इस्य च वासरे। जनयामास देदीप्यमानं पुत्रं सती शुभम्। तं विष्णु-मार्गतं ज्ञात्वा अत्रिनीमाकरोत्स्वयम्। दत्तवान्स्वस्य पुत्रत्वाद्द-त्तात्रेय इतीश्वरम्। इति। इयं प्रदोषव्यापिनी श्राह्या शिष्टाचारात्।

अत्रैव प्रत्यवरोहणाच्यं कर्माहाश्वलायनः—मार्गशीष्यां प्रत्यवरोहणं चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां वेति । अथ प्रयोगः । कर्ता मार्गशीर्षपौर्णमास्यां पूर्वेद्यश्चतुर्दश्यां वा प्रत्यवरोहणं कर्तुं

दिवैव निवेशनमळं इत्य फलरहितधान्यतृणनिर्मितं कटं संपाद्य नान्दीश्राद्धं च कृत्वा सूर्यास्तमिते सायमोपासनानन्तरं प्राणा-नायम्य देशकालौ संकीर्य मम कीपुत्रादिसहितस्य जलस्थल-चरसपंबाधानिवृत्यभयहेमन्तसोमनस्यसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वर-श्रीत्यर्थे प्रत्यवरोहणाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्पा । चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते अत्र प्रधानं — श्वेतं श्वेतं पायसेन इध्मसंनहनेन रुद्रमित्यादि पूर्णपात्रनिधानान्तेऽष्टौ मुष्टींस्तूष्णीं निरुप्याष्ट्रस्त-स्तूच्णीं प्रोक्ष्य पयसि चरुश्रपणाद्याज्यभागान्ते पुत्राद्यन्वारच्घोऽ-वदानधर्मेणावदाय जुहुयात्। अपश्वेतेति मन्त्रयोहिरण्यगर्भऋषिः भ्वेतो देवता आद्यानुष्ट्रप् हितीया गायत्री प्रत्यवरोहणप्रधानहोमे वि० अपभ्वेत पदाजिह पूर्वेण चापरेण च । सप्त च वारुणी-रिमाः सर्वाश्च राजवान्धवीः स्वाहा । श्वेतायेदं नमम । नवेश्वे-तश्चाध्यागारेहिर्जघान किंचन। श्वेताय वे दार्वाय नमः स्वाहा। श्वेतायेदं । इति हे आहुती हुत्वा । अभयं नः प्राजापत्येभ्यो भूयादित्यग्निमीक्षमाणो जिपत्वा। शिवो नः सुमना भवेति हेमन्तं ध्यात्वा पूर्वनिर्मितं कटमास्तीर्य स्त्रीपुत्रादिसहितस्तत्रोप-विश्य। स्योनापृथिवीमेधातिथिर्भूमिर्गायत्री प्रत्यवरोहः । अस्यो-नापृ० सप्रथः इति जिपत्वा । यजमानः प्राक्शिरा उद्झुखो दक्षिणपार्थ्वेन कटे शयीत। ततो गृहपतेरन्ते यथाज्येष्ठं सर्वे पुत्रपौत्राद्यस्तत्रैव रायीरन् । तत उत्थायोपविश्य प्राङ्मखाः सर्वे अतोद्वा मेघातिथिर्वेवा गायत्री जपेवि०। एतामृचं त्रिर्जिपेयुः । पुनस्तत्रेव रायित्वोत्थायोपविश्य दक्षिणामुखाः अतोदेवा अवन्तु न इति पादं जिपत्वा। पुनरिप तथैव रायित्वो-तथायोपविश्य प्रत्यङ्ग्रखाः यतो विष्णुर्विचक्रमे इति जपेयुः । पुनस्तथैव रायित्वोत्थायोद् ख्रुखाः पृथिव्याः सप्तधामभिरिति जपेयुः। ततः स्विष्टकृद्धर्जं होमरोपं समापयेत्। ततो यथापूर्व शयित्वा उदिते सूर्ये कृतनित्यिक्रियाः सर्वे संगम्य सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च सूक्तानि जपेयुः। तत्र कारिकाः—उदुत्यं नव षद् चित्रं देवानामुद्गादिति। नमोमित्रस्य सूक्तं तु सूर्यो न इति चापरम्। उक्तानि सूर्यसूक्तानि वश्ये स्वस्त्ययनानि च। आनोभद्रास्तथा स्वस्तिनोमिमीतां परावतः। इति। तत्र

उद्धामितिनवानां काण्यः प्रस्कण्यः स्यो गायत्री । चित्रंदेवाना-मिति वण्णामाङ्गिरसः कुत्सः सूर्यसिष्टुप् । नमोभित्रसेति सीर्योभितपाः स्यो जगती दशमी त्रिष्ट्प्। स्यों न इति पञ्च-र्चेख सूर्यश्च सूर्यो गायत्री। आनोभद्रा इति द्रार्चेख राह्-गणो गोतमो विश्वेदेवाः पञ्चाद्याः सप्तमी च जगत्यः पष्ठी विरार् रोषा हिष्टुभः। खिस्तिनो मिमीताभित्यस्यात्रिविश्वेदेवािस-ष्या परावत इत्यस्य मानवो नामानेदिष्ठो विश्वेदेवा जगती अन्त्ये त्रिष्टुमौ जपेवि०। यद्यपि सौर्याणि चत्वारि अन्यकृद्धि-द्शितानि तथापि त्रयाणां पाउन शास्त्राथांपपत्तेस्तृतीयचतुर्थ-योर्विकल्पः। स्योनेत्यारभ्येतद्न्तं मन्त्रज्ञाः पुत्राद्योऽमात्या अपि कर्ना सह जेपयुः। ततो यहसिद्धानेन ब्राह्मणान्भोजयित्वा ॐखिस्ति भवन्तो ब्रुवन्त्विति कर्ता वदेत्। ॐखस्तीति ब्राह्मणाः प्रतिन्युः इति कारिकाकारः । जयन्तस्त्वाह । स्वस्त्ययनं ब्रोत्युक्ताः खर्ययनिमिति वद्नित । अथवा खिस्तपदोपलिश-तान्पुण्याहं स्विस्ति ऋदिमित्येवमादीन्शब्दान्वद्न्तीति। ततः सामात्यो सुझीतेति प्रत्यवरोहणम् । येनार्जितानि० १ यो-नन्तदेवहत० मार्गाष्यदीधितिरियं स्मृतिकोस्तुभस्य २ इति मार्गशीर्षक्तयम्॥

अथ पौषकृत्यं निर्णयामृते—पौषमासं तु कौन्तेय एकभन्तेन यः क्षिपत्। सुभगो दर्शनीयश्च यशोभागी च जायते। इति। वामनपुराणे—प्रासादनगरादीनि गृहप्रावरणानि च। नारायणस्य तुष्ट्यर्थं पौषे देयानि यत्नतः। इति।

मार्गशीर्षादिपोर्णमासीचतुष्टयानन्तरासु पौषक्षणाष्टमीप्रभृतिषु चतस्वष्टमीषु अष्टकाम्राद्धं कार्यम् । तत्पूर्वसप्तमीषु
पूर्वेद्यःश्राद्धं तदुत्तरनवमीषु चान्वष्टक्यं कार्यम् । अशक्तस्त्रिष्वेकस्यां वा कुर्यात् । हेमन्तिशिरिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीव्वष्टका एकस्यां वा पूर्वेद्यः पितृभ्यो द्याद्परेद्युरन्वष्टक्यमित्याश्वलायनोक्तेः । तिस्रोष्टकास्तिस्रोन्वष्टका इति विष्णूकेश्च ।
अयं त्रित्वपक्षो नाश्वलायनशाखिनाम् । मलमासे च नानुष्टेयमेतत् । ऋतुद्वयान्तर्गतमलमासेष्टकानिवृत्त्यर्थत्वेनोर्ध्वमाम्रहायण्यास्तिस्रोष्टका इति शास्त्रान्तरप्रसिद्धित्विनिरासार्थत्वेन च

सोन्चतुर्गहणस्य वृत्तिकृता व्याख्यानात्। यद्यपि प्रयोगपारि-जातोदाहताग्निस्मृतौ—सिंहस्थे मकरस्थे वा प्रोष्टपान्माघमा-सयोः। रुज्णपक्षेऽष्टका कार्या गृहस्थाचैः खराक्तितः। इति मा-द्रेऽष्टकोक्ता तथाप्याभ्वलायनैस्तत्र नाष्टकानाम्ना संकल्पः कार्यः। माच्यावर्षेतिसंज्ञान्तरवति तत्रस्था हेऽ एका धर्मातिदेशस्या श्वला-यनोक्तेः। चतुर्शहणेन न्यूनसंख्याया इवाधिकसंख्याया अपि निरासोचित्याच । एकस्यामिति पक्षे माध्या उपरिष्टाद्षस्यां कि-येत। तत्रापि पूर्वेद्यरान्वष्टक्ययोरसंभवेऽष्टकामात्रमपि। यद्यवे उपरिष्टान्माच्याः पूर्णमास्या अपरपक्षस्य सप्तम्यामष्टस्यां नवस्या-मिति कियेतापिवाष्टस्यामेवेति चौधायनोक्तेः। तिस इति पक्षे मार्गशीर्षे न कार्यम् । अमावास्याष्टकास्तिसः पौषमासादिषु जि-ष्विति पाद्मोक्तेः। तत्राष्टकाश्राद्मपराह्नव्यापिन्यामष्टस्यां पार्व-णवत्कार्यम् । तद् उरोधेन पूर्वेद्यः आदमान्वष्टक्यं च कार्यम्। अवइयं कार्य चैतत्। अप्यनडुहो यवसमाहरेदिशना वा कक्ष-मुपोषेदेषामेष्टकेति नत्वेवानष्टकः स्यादिसाध्वलायनोक्तेः। प्रस्या-म्नायान्तरमपि वृत्तिकृतोपन्यस्तम् अपिचानूचानेभ्य उद्कुम्भ-माहरेद्पि वा श्राद्धमन्त्रानधीयीतेति।

अथ प्रयोगः । पूर्वेद्यस्तिश्यादिसंकीर्ल पार्वणविष्तृन्तं-कीर्ल श्वोऽष्टकाश्राद्धं कर्तु पूर्वेद्युःश्राद्धं करिष्य इति संकल्प्य क्षणदानान्तं दर्शवत्कृत्वा पिण्डपितृयज्ञविधानेनेष्माधानान्तं कु-यात् । हविस्त्रयपक्षे पात्रासादने स्थालीत्रयासादनं स्थालीनां क्रमेण त्रीहिमिः पूरणं क्रमेणौदनतिलिक्षिश्रौदनपायसानां श्रपणं क्रमेण त्रयाणामिधारणम् । उद्गुद्धास्योल्मुकात्पश्चिमतः क्रमे-णाग्नेयीसंस्थानामासादनं दक्षिणतोऽभ्यञ्जनाञ्जनकशिपूपवर्दणा-सादनम् । अपूपमात्रपक्षे तत्स्थापनायकेव स्थाली शूर्पोल्रुखल-मुसलक्षणाजिनानां निवृत्तिः । असेहपक्षे गोधूमविकारोऽपूप इति मिताक्षरायाम् । अतोऽपूपा मण्डका इति वृद्धाः । चतुः-शरावपरिमितगोधूमानां पिष्टेन कार्याः । शराव इति पुरुषाश-नपरिमाणे वर्तते इति ज्ञयन्तः । तेषां सिद्धानामुपादानमिति वृत्तिकृदादयः । अतः पात्रासादनान्ते स्थाल्यां गृहसिद्धानपूपा-श्चिधायोल्मुकप्रणयनादि दक्षिणतो ध्रुवानिधानान्तं कृत्वाऽपूप-२७ स्मु॰ क्षैा॰

खालीमशो निधायाभियायोद्यहास्योत्स्वनपश्चिमतो निद्ध्यात्। पशहयेऽपीध्माधानाने ब्राह्मणपच्छोनादाच्छाद्नप्रदानकर्यु-द्भानतं कृतवा त्रिषु पात्रेषु ओद्नाद्भियात्विभयः पृथगुद्धता केव-ळापूपेभ्यो बोद्ध्य घृताकं इत्वा । अपूपानां वहुसाधनसाध्य-त्वात्स्त्रीकर्तृकत्वाच नित्येऽसो अपणं न संभवतीति गृहसिद्धा-नामेनोपादानमिच्छन्ति इति वृत्तिकारः। अश्रो करिष्य इति पितृविधान्याचीनावीत्यनुज्ञाप्य कुरुष्वेति तैरनुज्ञातो मेक्षणे धौ-वाज्येन सरुदुपस्तीयं क्रमेण त्रिभ्योऽपि हविभ्यों हिहिरवद्ाय पक्षान्तरेऽपूपेभ्य एव द्विरवदाय शिष्टमभिघायीवत्तमभिघार्थ प्राष्ट्रतमन्त्रयोः स्थाने उदीरतामित्यष्टाभिजेह्यात्। प्रतिमन्त्रमु-कत्वावदानावृत्तिः । उदीरतामित्यष्टानां शङ्घन्यविः पितरोदेवता त्रिष्ट्पछन्दः पूर्वेद्यः श्राद्धाङ्गारोकरणहोमे विनियोगः। उदीरता० १ इदंपित्भयो० २ आहंपितृन० ३ वर्हिपदः० ४ उपह्ताः० ५ आच्याजानु० ६ आसीनासो० ७ येनःपूर्वे० ८ प्रतिमन्ति स्वाहाकारस्थाने स्वधा इति पठनीयम्। पितृभ्यइदं नममेति त्यागश्च । यज्ञोपनीती मेक्षणमञ्जो प्रहत्याप उपस्पृर्य प्राचीना-वीती हुतशिष्टपरिवेषणादिसंपन्नवाचनान्तं कृत्वा उद्ध्य भुक्त-रोषातं निद्धाति। चरत्रये सात्पात्रोत्सर्गपर्यन्तं आहरोपं स-मापयेत्। ततः पार्वणद्वयद्वतानां तिलतर्पणं कृत्वा संयतो दिनशेषं नयेत्। अथाष्टम्यां कर्ता प्राणानायम्य देशकालौ सं-कीर्ल प्राचीनावीती द्र्वितिपतृनामानि संकीर्लाष्टकाथाई क-रिष्य इति संकल्प्य क्षणदानान्तं कृत्वा औपासनान्नि प्रज्वाल्य प्राणायामादि अप्रकाश्राद्धाङ्गहोमं करिष्ये। देवता० चश्चषीआज्ये-नेत्यन्ते अग्नि दिश्चरुणा। श्रीष्मं हेमन्तमृत्न् वर्षाः शरदं संव-त्सरमधिपतिमहोरात्रे चरुणा। पृथिचीमन्तरिक्षं द्यां देवीं दिशः प्रदिश उद्दिशोऽपो विद्युतश्चरुणा । आपोमरीचीर्घातारं समुद्रं भूतं भविष्यद्विश्वं ब्रह्माणं चरुणा। विश्वानादित्यान्वसून्देवानु-द्रान् गोहुन्मस्तः प्रजापति परमेष्ठिनं चरुणा। प्रजापति चरुणा। शेषेणेत्यादि । निर्वापकाले शूर्पे पवित्रे निधाय तच्छूपेमग्नेः प-श्चिमतो निधायाष्टाविद्यतिमुष्टीन्तू जीं निरूप्य तावद्वारं तूर्जीं मोध्यावहत्याद्याज्यभागान्तं कृत्वाऽवद्यनिविधिनाऽवद्यय । अझे-

नयेतिह्योरगस्यऋषिः अग्निद्वता त्रिष्टुप्छन्दः अष्टकाङ्गहोमे विनियोगः। अग्रेनयसुपथा० विधेमस्वाहा अग्नयइद्०। अग्ने-त्वंपारयान० शंयोः स्वाहा अग्नयहदं०। श्रीष्मो हेमन्तऽऋतवः विवानो वर्षाः विवाऽअभयाः शरनः । संवत्सरोऽधिपतिः प्राणदो नोऽहोरात्रे रुणुतां दीर्घमायुः खाहा । श्रीष्माय हेमन्ता-यर्तुभ्यो वर्षाभ्यः शरदे संवत्सरायाधिपतयेऽहोरात्राभ्यामिद्०। शान्तापृथिवीशिवमं । सर्वतः स्वाहा । पृथिव्याअन्तरिक्षायदिवे-दिग्भ्यः प्रदिग्भ्य उद्दिग्भ्योद्धो विद्युत इदं०। आपो मरीचीः प्रवहन्तु नो धियो धाता समुद्रो वहन्तु पापम्। भूतं भविष्यद्-भयं विश्वमस्त मे ब्रह्माधिगुतः स्वाराक्षाणिस्वाहा। अच्छोमरी-विभ्यो धात्रे समुद्राय भूताय भविष्यते विश्वसे ब्रह्मण इदं०। स्वाराक्षराणीत्यग्रुद्धः पाठः। विश्व आदित्या वसवश्च देवा रुद्धा गोप्तारो मरतः सद्न्तु । ऊर्ज प्रजामसृतं पिन्वमानः प्रजापति-मीय परमेष्ठी द्घातु खाहा। विश्वेभ्य आदित्येभ्यो वसुभ्यो वैवेभ्यो रुद्रेभ्यो गोमुभ्यो मरुद्धाः प्रजापतये परमेष्टिन इद्०। श्रीष्म इत्याद्य पतद्न्ता मन्त्रा ऐकथुत्येन वाच्याः। अविद्यात-स्वरो मणः सौत्र एकश्रुतिर्भवेदिति कारिकोक्तेः। प्रजापते हिर-ण्यगर्भः प्रजापतिस्त्रिष्ट्प् । प्रजापतेनत्वदेता० रयीणां स्वाहा । प्रजापतयइदं । स्विष्टकृदादिहोमरोपं समाप्य । ब्राह्मणपादप्र-क्षालनादि । कामकालौ विश्वेदेवौ । वृद्धि(इप्टि) आहे ऋतुद्धा-वष्टम्यां कामकालाविति प्रयोगपारिजाते दाङ्घोक्तेः। आच्छाद-नकरशुद्धन्तं कृत्वा भोजनार्थां दुद्धृत्य घृतेनाङ्त्वा पित्रर्थिः-प्रसमीप उपविदय प्राचीनावीती पाणि पर्युक्ष्य तत्र दक्षिणामा-न्द्रभीनास्तीर्य मेक्षणे उपस्तरणादिविधिनाऽवदाय सोमायेत्या-विमन्त्राभ्यामाहतिहयं हुत्वा पुनः पर्युध्य संध्याजपेनोपतिष्ठेत । एवं पितामहाद्पाणिष्वपि । विश्वास्तद्शं पात्रे निक्षिप्याचम्यो-पविशेयुः। कर्ताभ्रस्य हुतशिष्टस्य च परिवेषणादिसंपन्नवाच-नान्तं कृत्वा भुक्तवत्स्वनाचान्तेषु विश्रसमीपे भोजनपात्राहाहु-मात्रमुत्सृज्य रेखाद्वयपूर्वकं भोजनार्थाद्वादुदृत्य तेनैव पिण्ड-दानविकिरदाने कुर्यात्। -न कार्यमाद्रं प्रत्येयादित्याद्यत्र तु क-मीण । प्रारायेनमध्यमं पिण्डं श्राह्योषं समापयेत्। इति का- रिका। खरखयनवाचनं वेसर्जनात्पूर्वं प्रत्यवरोहणवत्कार्यमि-त्यपि पक्षं वृत्तिकृत् । विसर्जनान्ते पार्वणह्यदेवतानां तर्पणं कुर्यात्। इति प्रथमाष्टका।

द्वितीयादिषु तिसृषु द्रव्यविधिहें माद्रौ वायुपुराणे-आद्या-पूपैः सदा कार्या मांसैरन्या भवेत्सदा । शाकैरन्या तृतीया स्या-देवं द्रव्यगतो विधिः । तत्रैव ब्राह्मे तु शाकमांसापूपात्मकानि द्रव्याणि तिसृष्वेतासु विधाय भाद्रगतायां चतुथ्यां शाकविधि-रुक्तः । अत्र हेमाद्रिः—शाकादिशब्दाः सर्वस्यापि भोज्यस्य तत्तद्रव्ये प्रधानत्वप्रतिपादनपरा नतु द्रव्यान्तरिनवृत्तिपरा इति । अतश्च तीर्थयात्राङ्गश्चाद्धे इदं घृतं सोपस्कर्गमितिवदिमेऽपूपाः सोपस्करा इत्येवं त्यागवच अद्यम् । श्राद्धे मांसस्य किवर्ज्य-त्वात्तत्स्थाने मापान्नं देयम् । इदं मापान्नं सोपस्कर्गमत्येव संकटपः।

नवस्यामन्बष्टवयम्। कर्ता देशकालकीर्तनान्ते प्राचीना-वीती दक्षिणामुखः पित्रादिमात्रादिसपत्नीकमातामहादिपार्वण-देवतानामानि प्रकृतिविशिद्यान्वष्टक्यधाद्धं करिष्य इति सं-कल्य क्षणदानान्तं कुर्यात्। तत्र च द्विमातृकेण मात्रोः स्थाने क्षणः कियतामिति । बहुमातृकेण मातृणां स्थाने क्षणः कीयता-मिति क्षणदानं कार्यम्। एवं पितामहीद्वित्वबहुत्वयोः प्रपिता-महीद्रित्वबहुत्वयोश्च क्षणदानं कार्यम्। वृत्तिकृता पिण्डदाना-वसरे यदि हे मातरो यदा हिबहव इत्यादि अन्थेन मिलिताने-कमात्रादिगतदेवतात्व अहि निमित्तत्वेन सिद्ध बद् बुवद्ता अन्वष्ट-क्यस्य आरम्भप्रस्येव तथा ऊहेन मात्राद्यहेशसूचनात्। सिद्धव-निर्देशस्य विध्युनायकत्वं सच्यं हि मनुष्या इत्यादौ प्रसिद्धम्। प्रतिपार्वणं नवावरा ब्राह्मणाः। अश्वको ततः प्रागप्ययुजः सप्त पञ्च त्रय एको वा। सप्तपक्षे एकस्येक इतरयोख्यः। पञ्चपक्षे एकस्य त्रयः इतरयोरेकैकः। इदं चान्वष्टक्य एवेति वृत्तिकृत्। पूर्वेद्यः प्रभृतिष्विति जयन्तः । दक्षिणाप्रवणदेशोपरि कृतस्थण्डिले विधिवद्धिं प्रतिष्ठाप्य परिश्रित्योत्तरतो द्वारं कुर्यात्। नवा परिश्रपणम्। परिसमुद्य त्रिवारमप्रद्क्षिणमकस्पयन्प्राग्द्क्षिणा-यसमूलेईमें: परिस्तीर्थ द्रभेषु चरुखालीत्रयशूर्पस्पयोत्र्वलमुस-लख़्वध्रवद्यणाजिने सक्दाच्छिन्नचये ध्रममेक्षणकमण्डलूनेकेकरा

आग्नेयीसंस्थान्यासाद्य स्थालीषु वीहिपूरणादिशुद्धौदनतिलिम-औद्नपायसभपणान्तं कृत्वा। द्धिमन्थपूर्णपात्रं मधुमन्थपात्रं चामावधिश्रयतीति ज्ञयन्तः। श्रपयित्वा चल्नमी द्धिमन्थान-धिश्रयेत्। इति कारिकाकारः । दाधिमिश्रं भाजितयविष्टं द्धि-मन्थः। मधुमिश्रं तन्मधुमन्थः। ओर्नाग्रद्वं पात्रान्तरेणाद्ा-योवसुकं प्रणीय पूर्वचतपरिस्तीयीपहता इति स्पयेन रेखात्रयं पश्चिमापवर्गमुह्णिख्य प्रत्येकमभ्युक्ष्येकेन सहदाच्छिन्नेनावस्तीर्य ध्वायामाज्यं कृत्वा दक्षिणत आसाद्य सुवेण पश्चापि हवींपि अत्येकमभिघायोंद्गुद्वास्योत्मुकात्पश्चिमद्भेष्वाभेयीसंस्थान्यासा-चाभ्यञ्जनादीनि दक्षिणत आसाच कशिपुत्रयमुपबर्हणत्रयं चा-साद्येत्। इध्माधानान्तं कृत्वा ब्राह्मणपाद्प्रक्षालनादि । अध्येषु विशेषः। नवपात्राण्यासाद्योत्तानीकृतेषु प्रत्येकं त्रींस्रीन्दिभान्नि-आय जलेन संपूर्य राजोर्वोरिति सर्वाणि सक्द्युमन्त्रयेत्। तिलोसीत्यनृहितावृत्या प्रतिपात्रं तिलानिक्षिप्य गन्धादि च निक्षिप्य तत्ति इपायतो निधानान्तं कृतवा पितरिद्ते अर्घे०। मातरिदंते अध्ये । मातरो इदं वां अध्ये । मातर इदं वो अर्घे इसेवं यथारिङ्गं दत्ता करगुद्धान्ते पात्रचतुष्ये मधुम-न्थवर्षं चतुभ्यं उद्भृत्य घृताकं कृत्वाद्योकरिष्य इत्युक्तवा कि-यतामित्युक्ते मेक्षणे उपस्तीर्य चतुभ्यों हि ईिरवद्ाय हवीं पवत्तं चाभिघार्य सोमायेति हत्वा तथेव हविश्वतुष्यस्य दक्षिणभागा-द्वद्ययायय इति मञ्जेण पूर्वाहुतेर्द्शिणतो हुत्वा यशोपवीती मेक्षणं परिहृत्याप उपस्पृश्यान्नपरिवेषणान्ते हुतशिष्टचतुष्टयं पा-र्वणत्रयपात्रे परिविष्य त्यागादिसंपन्नवाचनान्तं कृत्वा। पिण्डार्थ विकिरार्थं च सर्वसाद्त्राइविश्चतुष्यान्मधुमन्थाभ्यां चोद्ध्य शेषनिवेदनादिकाले वहिं षु प्रत्यगपवर्ग सतिलजलैः शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां मातरः शुन्धन्तां सपत्नीकमातामहाः इत्येवं नवमन्त्रेनिनयनं कृत्वा। शुक्काम्बराः शुक्कगन्धाः शुक्कयन्नोपवी-तिनः। आत्मनोऽभिमुखासीना ज्ञानमुद्रा निरायुधाः। वसवः पितरो श्रेया रुद्रास्तत्र पितामहाः । पितुः पितामहाः प्रोक्ता आदित्या बहिषि स्थिताः। इति ध्यात्वा मधुसर्पिस्तिलयुतान्न-विण्डान्द्द्यात् पतत्ते इत्यादि यथालिङ्गम्। एतत्ते मातर्थशदे वेचत्वामिस्येवमेकमातृकस्य । एतद्वां मातरौ यक्षदाहद्वदे येचयुवामिति द्विमातृकस्य । एतद्वो मातरो यक्षदाहद्वदाविष्णुदाः येचयुष्मानिति वहुमातृकस्य । येचेत्यस्य स्थाने नोह इति वृत्तिकृत् ।
अत्र पितरोऽमीमद्नतिपतर इत्यत्र नोहः । स्त्रीपिण्डेषु ओद्नात्रद्ववं त्वणमिश्रक्षीरं च निनयेत् ।—अभ्यक्षाथांपदं द्वित्वे
वहुत्वेऽभ्यङ्ग्ध्वमित्यथ । द्वित्वेक्षाथांपदं त्र्याद्वहुत्वेऽङ्ग्ध्वंपदं
वदेत् । दद्याद्व्यामनृहेन मन्त्रस्यावृत्तिरिष्यते । अनृहेनैव पिण्डांश्च सकृदेवोपतिष्ठते । अन्हेनैवं चेषां स्याद्युगपच प्रवाहणम् ।
पिण्डत्रयमनृहेन पत्नीं चे प्रारायेद्थ । स्यात्पात्रोत्सर्गपर्यन्तं
श्राद्धशेषं समापयेत् । अक्षय्योदकदानादि । जयन्तमते येचेत्यस्य स्थाने याश्चेत्यृहः । एतद्वो मातरो वास इति च । श्राद्वान्ते पार्वणत्रयदेवतानां तिलत्वर्णणं कुर्यात् । इत्यनाहिताग्नेः ।

अथाहिताग्नेः प्रयोगपारिजाते पूर्वेद्यःश्राद्धकरणे। आहि-ताग्निश्चाच्छादनान्तं कृत्वा दक्षिणाग्निप्रज्वळनादिहविरासाद-नान्तं कृत्वा ब्राह्मणानजुङ्गाप्य दक्षिणाग्नाविध्ममुपसमाधाय उदीरतामित्यष्टावाहुतीर्हुत्वा मेक्षणादिविसर्जनान्तमनाहिताग्नि-वत्कुर्यादिति। अष्टकान्वष्टकास्वप्येतेन ब्रन्थेनौपासनगतपाणि-होमयोदिक्षणाग्नौ कर्तव्यताज्ञापनात्त्रयोग ऊद्यः। जयन्तस्त्वा-न्वष्टक्यान्ते आह । प्रवमाद्याहिताग्नेरौपासनाभावे शालाग्नौ भवतीति।

> इत्यष्टकात्रयोगस्य निरूपणमकार्यदः। देवेनानन्तसंक्षेन मुद् यात्वमुना हरिः॥ १॥

पौषशुक्काष्ट्रम्यां बुधवारे कृत्यमुक्तं भविष्ये—पुष्ये मासि यदा देवि शुक्काष्ट्रम्यां बुधो भवेत् । तदा तु सा महापुण्या महाभद्रेति कीर्तिता । तस्यां स्नानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोज-नम् । मत्र्रीतये महादेवि पूज्योहं विधिवद्धुधैः । इति । तथा—पुष्ये मासि यदा देवि अष्टम्यां नगजे बुधे । नक्षत्रं जायते पुण्यं यहोके रोद्रमुच्यते । तदा तु सा महापुण्या जयन्ती अष्टमीयुता । तस्यां स्नानं तथा दानं जपो होमश्च तर्पणम् । सद्यः कोटिगुणं देवि कृतं भवित कृत्स्वरः । रोद्रं भरणीति वराहमिहिरः ।

१ नोमयेषांस्यात्।

अथ पोर्णमासां पुष्ययुतायां अलक्षीनादानाय सानादि वि-हितं ब्राह्मे—इदं जगतपुरा ठहाया यक्तमासीसतो हिरः। पुरन्दरश्च सोमश्च तथा शुक्रवृहस्पती । पश्चेते पुष्ययोगेन पूर्ण-मास्यां तपोवलात्। अलंकतं पुनश्रकः सोभाग्योत्सवलिक्सिभिः। तसान्नरेः पुष्ययोगे तत्र सोभाग्यवृद्धये । गौरसर्वपकटकेन समालिप्य खकां तत्रम् । इतसानेस्ततः कार्यमलक्ष्मीनारानं परम् । उहत्वं देवं च तथा सर्वोषिधयुतैर्जिछैः। स्नापित्वा नवं वसं यहीत्वाच्छाद्नं ततः। द्रष्ट्यं मङ्करातं धूपसङ्गा-ल्ययोभितम् । ततो नारायणं रात्रं चन्द्रं युक्तं बृहस्पतिम् । संपूज्य पुष्पधूपाद्येनेवेद्येश पृथक्षृथक् । प्रशस्तेवेदिकेमेन्त्रेः कुत्वाशिहवनं शुभम्। धनैविधांश्च संतर्पं नवेवस्थि शोभितेः। ततः पुष्टिकरं हृद्यं भोक्तव्यं घृतपायसम्। पुष्ययोगे तु कर्तव्यं राज्ञा स्नानं च सर्वद्।। इति । येनार्जितानि० १ योनन्त-देवकृत० पोषाख्यदीधितिरियं स्युतिकोस्तुमस्य २ इति पोष-ऋत्यानि ॥

अथ माघमासकृत्यम्। तत्र धर्मप्रश्ने बीधायनः। तप-स्यायामवगाहनं देवतास्तर्पयित्वा पितृतर्पणमनुतीर्थ उत्सिच-नूर्ज वहन्तीरिति । अथ माघस्नानकालः । प्रयागसेतौ ब्राह्मे-अरुणोद्ये तु संप्राप्ते स्नानकाले विचक्षणः। माधवा-ङ्घियुगं ध्यायन्यः स्नाति सुरपूजिते। प्रयागवारिणि शुभे तस्य पुण्यस्य का मितिः। इति । पाद्मे-माघमासे रटन्सापः किं-चिद्भ्युद्ति रवी । ब्रह्ममं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे । इति । पतन्तं जले खानं कुर्वन्तिमिति केचिद्याचल्युः। अन्ये ब्रह्मब्राद्पिद्समिभव्याहाराच्छ्रेयोभ्यः पतन्तिमिति । भविष्ये— यो माघमास्युपिस सूर्यकराभितसः सानं समाचरित चारुनदी-प्रवाहे। उद्भृत्य सप्तपुरुषान्पितृमातृतश्च खर्ग प्रयात्मसहेहधरो नरोऽसौ । इति । अत्र सूर्यकराभितप्त इति विशेषणादुषःशब्दः प्रातःकारुपर इति वृद्धाः । एतेषां स्नानकारु।नामुत्तमाधमत्व-मुक्तं ब्राह्ये-उत्तमं तु सनक्षत्रं जुसतारं तु मध्यमम्। सवि-तर्युद्ते भूप ततो हीनं प्रकीतितम् । इति । आरम्भसमाप्ति-काळी ब्राह्मे—एकाद्ययां तु शुक्रायां पोषमासे समारभेत्।

द्वाद्रयां पौर्णमास्यां वा ग्रुक्रपक्षे समापनम् । इति । विष्णुः — द्शं वा पौर्णमासीं वा प्रारभ्य सानमाचरेत्। केचितु मकरस्थे रवो माघ इति मन्त्रान्मकरप्रभृतिकुम्भसंक्रमणपर्यन्तं स्नानं कार्यमिलाहः। अत्राधिकारिणो अविष्ये—ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । वालवृद्धयुवानश्च नरनारीनपुं-सकाः। सात्वा माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवन्ती प्लितं पर्म्। इति। स्नानसाधनीभूतजलिशोषेण फलिवशेषोऽभ्यधायि पासे— तसेन वारिणा सानं यहहे कियते नरेः। षडव्यफलदं तिस मकरस्थे दिवाकरे । वहिःसानं तु वाप्यादी द्वाद्शाव्यफलं स्मृतम् । तडागे द्विगुणं राजनद्यां चैव चतुर्युणम् । द्राधा द्वेवातेषु रातथा च महानदी। रातं चतुर्युणं राज्ञन्महानद्योश्च संगमे। सहस्रगुणितं सर्वं तत्फलं मकरे रखे।। गङ्गायां स्नान-सात्रेण लभते मनुजो चृप। रातेन गुणितं माघे सहस्रं राजस-त्तम। निर्दिष्टमिभिः स्नानं गङ्गायमुनसंगमे। इति। आरम्भे संकल्पमन्त्रश्च विष्णुः—तत्र चोत्थाय नियमं गृह्वीयाद्विधिपूर्व-कम् । माघमासिममं पूर्ण सास्पेऽहं देव माधव । तीर्थसास्य जले नित्यमिति संकल्य चेतिस। इति । एतन्मन्त्रलिङ्गात्संपूर्ण-माघसानमेकतीर्थ एव कर्तव्यम्।

प्रात्यहिकस्नानविधिः पाग्ने—मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युतमायव । स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव ।
इति मन्नं समुद्यार्थ स्नायान्मौनसमन्वितः । वासुद्वं हरिं हर्णं
माधवं वा सरेत्पुनः । सेतौ—ब्रह्मक्षत्रविशां चैव मन्त्रवत्सानिम्प्यते । तूष्णीमेव तु शूद्राणां तथैव कुरुनन्दन । नमस्कागोऽथ वा कार्यः सर्वपापौघहानिदः । इति । शूद्राणामिति स्त्रीणां
संकरजातानामुपलक्षणम् । तथा । ततः स्नात्वा शुभे तीर्थे
दत्त्वा शिरिस वै मृद्म् । वेदोक्तविधिना राजन्सूर्यायार्ध्यं निवेदयेत् । पितृन्संतर्ध्यं तत्रस्थोऽवतीर्यं च ततो जलात् । इष्टं देवं
नमस्कत्य पूजयेत्पुरुषोत्तमम् । शङ्खचक्रधरं देवं माधवं नाम
पूजयेत् । माधवनामा पूजयेदित्यर्थः । विह्नं हुत्वा विधानेन
ततस्त्वेकाशनो भवेत् । भूशय्या ब्रह्मचर्यण शक्तः स्नानं समाचरेत्। इति। तथा—कर्तव्यो नियमः कश्चिद्रतरूपी नरोत्तमैः।

फलातिशयहेतोवें किंचिद्धीज्यं त्यजेह्यः। भूमौ शयीत होतव्यमाज्यं तिलसमिन्वतम्। त्रिकालं चार्चयेक्षित्यं वासुदेवं सनातनम्। दातव्यो दीपकोऽखण्डो देवमुद्दिश्य माधवम्। इन्धनं
कम्वलं वस्त्रमुपानद्यगलं घृतम्। तेलं कार्पासकोष्ठं च उणीं
त्लवतीं पटीम्। अत्रं चैव यथाशक्ति देयं माधे नराधिप।
सुवर्णं रिककामात्रं द्वाहेदिवदे तथा। परस्याग्नं न सेवेत
त्यजेद्विशः प्रतिग्रहम्। परस्येति दोषातिशयार्थम्। न विहं
सेवयेत्स्रातो ह्यस्तातोपि वरानने। होमार्थं सेवयेद्विहें शीतार्थं
न कदाचन। इति नार्दीये सामान्यनिषेधात्। तथा—अहन्यहिन दातव्यास्तिलाः शर्करयान्विताः। अनभ्यङ्गी वरारोहे
सर्वे मासं नयेद्रती। अप्रावृतशरीरस्तु न साक्षातस्नानमाचरेत्।
सूर्यप्रीतिकामेन प्रत्यहं दम्पतीभ्यां भोजनं वस्नादि च देयम्।

माघे मास्युपिस स्नानं कृत्वा द्मपत्यमर्चयेत्।
स्र्यंवतम्।
भोजयित्वा यथाराक्ति माल्यवस्रविभूषणैः। सौभाग्यं पद्मामोति रारीरारोग्यमुत्तमम् । स्र्यंलोकप्रदं पुण्यं
स्र्यंवतिमदं स्मृतम्। इति वचनात्। निर्णयामृते विष्णुः—
माघे मास्यीं प्रत्यद्यं तिलेईत्वा सघृतं कृसरं ब्राह्मणान्भोजयित्वा
दीप्तामिनवतीति। वामनपुराणे—माघे मासि तिलाः रास्तास्तिलधेनुश्च दानतः। इध्मेन्धनादयश्चान्ये माधवप्रीणनाय तु इति।

अथ तिल्पात्रदानं विष्णुः—ताम्रपात्रे तिलान्कत्वा पलयोडराकिएते। सिंहरण्यं स्वराक्तया वा विप्राय प्रतिपादयेत्।
नारायेत्रिविधं पापं वाङ्मनःकायसंभवम्। कौर्मे—तिलपूर्णं
कांस्यपात्रं सिंहरण्यं द्विज्ञातये। प्रातर्दत्वा तु विधिवहुःस्वमं
प्रतिहन्ति सः। ताम्रपात्रं दरागुणं जघन्यं परिकीर्तितम्। द्विगुणं मध्यमं प्रोक्तं त्रिगुणं चोक्तमं स्मृतम्। स्वर्णमेकं जघन्ये तु
द्विगुणं मध्यमे स्मृतम्। त्रिगुणं चोक्तमे तद्वत्सुवणं परिकीर्तितम्। ब्राह्मे—ताम्रपात्रं तिलेः पूर्णं प्रस्थमात्रीर्द्वजाय तु। सिंहरण्यं च यो दद्याच्छूद्वाविक्तानुसारतः। सर्वपापविद्युद्धातमा
लभते परमां गतिम्। इति। सिंहरण्यतिलपात्रदाने मन्त्रो मदनरते—देवदेव जगन्नाय वाञ्छितार्थफलप्रद। तिलपात्रं प्रदास्थामि तवाङ्गे संस्थितो श्रहम्। इति। अहिरण्यतत्पात्रदाने तु—

तिलाः पुण्याः पवित्राथ सर्वपापहराः स्मृताः । गुक्राथेव तथा कृष्णा विष्णुगात्रसमुद्भवाः । यानि कानि च पापानि ब्रहाहत्या-समानि च। तिलपात्रपदानेन तानि नइयन्तु मे सदा। इति मनाः। इदं तिलपात्रं यमदेवदां बहालोकपातिकामः संपद्दे इति संकरपः। अथान्यदानमञ्जाः। हिरणयगर्भसंस्तं सीवर्ण चाङ्कीयकम् । धर्मायेदं प्रयच्छामि शीणातु कमकापतिः। अङ्कीयकस्य । काञ्चनं हत्तवलयं रूपकान्तियुवप्रस्म। विभूषणं प्रदास्यामि विभूषयतु मां सद्। वल्यस्य । श्रीरो-द्मथने पूर्वमुद्धतं कुण्डलह्यम् । भिया सह समुद्धतं द्दे श्रीः त्रीयतां मम । कुण्डलस्य । मणिकाञ्चनपुष्पाणि भुक्ताफलम-यानि च। तुलसीपत्रदानस्य कलां नाईन्ति पोडशीम्। सुवर्ण-तुलसीद्रानाह्रह्मणः कायसंभवात्। पापं प्रशाममायातु सर्वे सन्तु मनोरथाः। इति सहिरणयतुलसीपत्रस्य। शालग्रामशिला पुण्या अक्तिमुक्तिप्रदायिनी। शालयामप्रदानेन सम सन्तु मनो-रथाः। चकाङ्कितसमायुक्ता शालमामशिला शुभा । द्विनेवेवः भवेत्तसा उभयोविधिवतं फलम् । स्वक्रशालग्रामिशिला-दानस्य । विष्णुधर्मे—अहिंसः सर्वभूतेषु वासुद्वपरायणः । नमोख वासुदेवायेलाहश्राष्ट्रशतं जपेत्। अतिरात्रस्य यद्यस्य ततः फलमवामुयात्। इति। इति माघस्नानियमाः। संपूर्णमाघस्ना-नाशक्तस्यहसानं तद्शक एकाहसानमपि कुर्यात् । पादो-प्रयागे माघमासे तु ज्यहस्रानस्य यत्फलम्। नाभ्वमेधसहस्रेण तत्फलं लभते भुवि। इत्याद्विचोभ्यः। स्वर्णभारसहस्रेण कुरु-क्षेत्रे रविशहे। तत्फलं लभते माधे वेण्यां चैव दिनेदिने। इति वचनाचा

अथाधोंद्यः। मद्नरले—माद्यामायां व्यतीपाते आद्ति निष्णुदैवते। अधोद्यं तदित्याहः सहस्राकेत्रहेः समम्। निर्ण-यामृते महाभारते—अमार्कपातअवणेर्युक्ता चेत्पुष्यमाघयोः। अर्घोद्यः स विशेयः कोटिसूर्यग्रहेः समः। अमार्क० घयोः। अर्थोद्यः स विशेयः किचिन्यूनो महोद्यः । द्विव योगः श-स्तीयं न तु रात्रों कदाचन । इति प्रयोगपारिजाते विसिष्टः।

१ मुकाहारमयानि चेति पाठः।

सूर्यस्यार्थोद्ये काले होते योगाः प्रकीतिताः । अर्थोद्य इति ख्यातः कोरिसूर्यग्रहेः समः । स्कान्दे—अर्थोद्ये तु संप्राप्ते सर्वे गङ्गासमं जलम् । युद्धातमानो विजाः सर्वे भवेयुवैद्धासं-निभाः। इति। तत्रेव दानचिद्राष्ट्रीपि विहितः। चतुःषष्टिपर्ठ मुख्यममत्रं तत्र कारयेत्। चत्वारिंशत्पलं वापि पश्च विंशतिभेव वा। निधाय पायसं तत्र पद्मम-विधिः। प्रपळं लिखेत्। पद्मस्य किंपिकायां तु कर्षमात्रं खुवर्णकम्। तद्-भावे तद्धं वा तद्धं वापि कारयेत्। इत्वा तु तण्डुलैः शुद्धेः पन्नमएदळं शुभम्। अमत्रं स्थापयेत्तत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्। तेषां जीतिकरी पूजा भ्वेतमाल्यैः सुशोभनैः । वसादिभिरलंकुता ब्राह्मणाय निवेद्येत्। म्बाः—सुवर्णपायसामत्रं यसाद्तत्रयी-मयम्। आवयोत्तारकं यसात्तद्वहाण द्विजोत्तम। इति। सम्-द्रमेखलां पृथ्वीं सम्यग्द्त्वा तु यत्फलम्। तत्फलं स्था मर्खः कृत्वा दानममत्रकम्। इति। पछं खुवणिश्चत्वारः कर्षः खुवर्णः। अमत्रं पात्रं कांस्यमयम्। एवं सुघरितं कार्यं कांस्यभाजनमुत्त-मम्। इति शास्त्रान्तरसंवादात्। समुद्रमेखलायाः पृथ्याः सम्यग्दानफलकामोऽधाँद्यविहितामत्रदानं करिष्य इति संक-रूप । पात्रवरणं कृत्वा खुलिसे देशे प्रक्षालिततण्डुलैरएद्लं इत्वा। तत्रोक्तान्यतरपरिमाणं इताइयुत्तारणं कांस्यपात्रं निधाय तत्र पायसं प्रक्षिप्य तसिन्नप्रद्छं कृत्वा तत्किणिकायामुक्तान्यत-रपरिमाणं हैमं लिङ्गं निधाय। पात्रे ब्रह्माणं पायसे विष्णुं लिङ्गे शिवं यथाधिकारं तत्ति हिङ्ककवेदिकमञ्जेनीममञ्जेनीवाहना द्यप-चारैः संपूज्य पुष्पाञ्चितं द्दात्। ततो ब्राह्मणं वस्त्रादिभिरभ्य-च्योंक्तमन्त्रोचारणपूर्वकममुकप्रवरान्वितामुकगोत्रोत्पन्नायामुक-शर्मणे तुभ्यमेतत्सुवर्णछिङ्गपायसयुक्तममत्रं संप्रद्दे नममेति पा-त्रहस्ते जलं द्दात्। प्रतिप्रहीता देवस्यत्वेति प्रतिगृहीयात्। ततोऽस्य दानस्य संपूर्णतासिध्यर्थं इदं हिरण्यं संप्रद्दे इति यथा-शक्ति दक्षिणां द्दात्। इत्यमत्रदानप्रयोगः।

अथ हेमाद्रिमदनरलोक्तमधौद्यव्रतम् । पूर्वाह्वे संगमे ह्यात्वा आचम्य प्राणानायम्य देशकालो संकीर्त्य सर्वपापविद्यु-इयर्थे अधौद्यवतं करिष्ये ।—त्रिदेवत्यवतं देवाः करिष्ये अक्तिमुक्तिदम्। भवन्तु संनिधो मेऽद्य त्रयो देवाक्रयोऽययः। इति संकल्प्य ग्रुचौ देशे तिलपर्वतत्रयं कार्यम् । प्रतिपर्वतं तिलाः साष्ट्यतत्रयसंख्यद्रोणमिताः शतत्रयसंख्यद्रोणमिति वा। -कुडवं प्रथमाहकम्। द्रोणं च खरिका चेति पूर्वपूर्वाचतुर्युणम्। ब्रह्मचिष्णुशिवप्रतिमाः प्रत्येकं पलतद्धेतद्धांन्यतरपरिमाणा हेक्चा कार्याः । सोपस्करा श्रुया सवत्सा गावः पूजात्रयसाम-श्रीत्युपकल्पनं कृत्वा मध्याहे सानादिमाध्याहिकं कृत्वाचार्यवरणं यथाराकि वस्नालंकारभूषणेईस्तमात्रा कणमात्रा पीउछत्रकम-ण्डलुभिः तत्पूजनं कृत्वा । आचार्यहारा कृतार्युत्तारणं प्रति-मात्रयं पर्वतत्रयमध्यभागेषु निधाय। दक्षिणपर्वतत्थवहाप्रति-मायां ब्रह्माणं पूजयेत् । तत्र मन्त्रः—नमो विश्वसूजे तुभ्यं स-त्याय परमात्मने । देवाय देवपतये ज्ञानानां पतये नमः। अ-नेन वोडशोपचारैः पूजयेत्। ततो ब्रह्मणे नम इति पादौ। हि-रण्यगर्भाय नम इत्यूरू। धात्रे नम इति जह्वे। परमेष्टिन इति जानुनी। वेधसेनम इति गुहां। पद्मोद्भवायनम इति नाभिम्। हंसवाहनायनम इति करिदेशं। शतानन्दायनम इति वक्षः। सावित्रीपतयेनम इति बाह् । ऋग्वेदाय नम इति पूर्ववकं । यजुर्वेद्ययनम इति दक्षिणं। सामवेदायनम इति पश्चिमं। अथ-र्ववेदायनम इत्युत्तरं। चतुर्वक्राय नम इति शिरः। हंसायनमः इत्यावाहनं। कमलाय नम इत्यासनं। ततः समन्तात्माच्यादि-दिशु इन्द्रादिलोकपालाभाममञ्जेः पूजयेत्। ततः प्रार्थना। हि-रण्यगर्भ पुरुष प्रधानात्यकरूपधृक् । प्रसाद्युमुखो भूत्वा पूजां गृह्ण नमोस्तुते। तदुत्तरपर्वतस्थमितमायां विष्णुं पूज्येत्। तत्र मन्त्रः—नारायण जगन्नाथ नमस्ते गरुडध्वज । पीताम्बर नम-स्तुभ्यं जनाईन नमोस्तुते । ततः अनन्तायनम इति पादौ । वि-श्वरूपाय० ऊरू। मुकुन्दाय० जानुनी । गोविन्दाय० जहें। प्रद्युव्वाय । युद्यां । पद्मनाभाय । नाभि । भुवनोद्राय । उद्रं । कोस्तुभवक्षसे० वक्षः। चतुर्भुजाय० बाहून्। विश्वतोमुखाय० वद्नं। शतसहस्रशिरसेन० शिरः। ततः प्रार्थयेत्। आदित्य-चन्द्रनयन दिग्बाहो दैत्यसूदन। पूजां दत्तां मया भत्तया गृहाण करुणाकर। इति । तदुत्तरस्थप्रतिमायां शिवं पूजयेत्। मन्त्रः- महेश्वर महेशान नमस्ते त्रिपुरान्तक । जीमूतकेशाय नमो न-मत्ते वृषभध्वत्र । इति । ततः ईशानाय नमः पादो । चन्द्रशे-खराय० जहें । पशुपतयेदेवाय० जानुनी । शंकराय० ऊरू । उमाकान्ताय० गुद्यं। नीललोहिताय० नाभि। कृतिवाससे० उद्रं। नागोपनीतिने० वक्षः। भोगिभोगाय० बाह् । नीलक-ण्डाय ० कण्डं । पञ्चवक्राय ० मुखानि । कपर्दिने ० मोलीन् । ततः प्रार्थयेत् । अन्धकारेऽप्रमेयात्मन्नमो छोकान्तकाय च । पूजां दत्तां मया भत्तया गृहाण वृषभध्वज । इति । स्रोका नाममनाश्च सर्वे प्रणवपूर्वा हिजकर्तृकवते पहनीयाः। पूजान-येऽप्यभिषेककाले पश्चामृताभिषेकपूर्वकोऽभिषेकः कार्यः। वखा-र्भणकाले ब्रह्मणे भ्वेतं वस्त्रयुगं विष्णवे पीतं शंकराय लोहितं देयस्। प्षापंणकाले कमलानि ब्रह्मणे, तुलसीपनाणि विष्णवे, बिटवपत्राणि शंकरे देयानि । तत्कालसंभवान्यन्यानि दिव्यपु-क्याणि त्रिभ्योऽपि देयानि । पूजान्ते आचार्यो रुद्योक्तविधिना खाण्डिलं संस्कृत्य प्रजापतये विष्णवे रुद्राय नम इति वहिं सं-खाप्य चरुश्रपणसहितमाज्यभागान्तं विधिना कृत्वा । असयेश-जापतये स्वाहा । अग्नयेविष्णवे स्वाहा । अग्नयेरुद्राय स्वाहेति चर्वाहुतित्रयं हुत्वा। आज्याहुतित्रयं जुहुयात्। प्रजापतेनत्व-देता । इदं विष्णुः । ज्यम्बकं यजामहे । ततश्चवीज्याभ्यां खिष्टरतं हुत्वा रोषं कर्म समापयेत् । पूर्णाहुतिकाले ब्रह्मणे विष्णवे महादेवाय स्वाहेति मन्त्रेणैव पूर्णाहुतिः। होमान्ते स्व-णश्यािं रोप्यखुरां घण्टाभरणभूषितां ताम्रपृष्ठां कांस्यदोहां सर्वो-पस्करसंयुतां पयस्विनीं गामाचायाय द्चात्। यशसाधनभूता०। गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति । यथाशक्तिसुवर्णं दक्षिणापि देया । तत-खीन्ब्राह्मणान्यथाविभवं पूजियत्वा । देशकाली संकीर्य इमां ब्रह्मप्रतिमां तिलपर्वतसहितां सोपस्करां ब्रह्मप्रीत्ये तुभ्यं संपद्दे नमम इति पात्रहस्ते जलं प्रक्षिप्य कृतस्य दानस्य संपूर्णताये ब्रह्मप्रीत्ये इमां सोपस्करां शच्यां इमां सवत्सां गां इमानि हिर-ण्यभूमिधान्यानि तुभ्यं संप्रद्दे नममेति पुनर्जेलं प्रक्षिपेत् । एवं विष्णुत्रीत्ये शिवत्रीत्ये च तत्रतिमादानं शय्यादिदानं च कृत्वा कर्मणः साङ्गताये द्शावरान्त्राह्मणान्भोजयेत्। इत्यधोद्यवतम्।

३८ स्म० कौ०

अथ प्रयागे वेणीसानमहिमा मात्स्ये—सितासिते तु यत्सानं माघमासे युधिष्टिर । न तेषां पुनरावृत्तिः कलपको-टिशतेरिप । पाने—कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्रकुत्रावगाहिता । तसाहरागुणा प्रोक्ता यत्र विन्ध्येन संगता । तसाच्छतगुणा श्रोक्ता काश्यामुत्तरवाहिनी। काश्याः शतगुणा शोका गङ्गाय-मुनसंगता। सहस्रगुणिता सापि भवेत्पश्चिमवाहिनी। पश्चि-माभिमुखी गङ्गा कालिन्द्या सह संगता। हान्ति कल्पकृतं पापं सा माघे च्य इलेमा। इति।

अथ प्रयागक्षेत्रपरिमाणं वेणीपरिमाणं च मात्ये-पञ्च-योजनविस्तीणे प्रयागत्य तु मण्डलम्। अप्रयागं प्रतिष्ठानाद्य-त्पुरो वासुकेहदात्। कम्बलाभ्वतरी नागी नागश बहुमूलकः। प्रतिष्टानराब्देन कूपो लक्ष्यते । प्राच्यामा तत्कूपादुत्तरत आवा-सुकिहदात्पश्चिमे कम्बलाम्बतरी नागी दक्षिणे बहुमूलको नाग इति कोणेषु साधितेषु यचतुरसं तत्मयागिसयन्वयः । तद्याप्यं वेणीपरिमाणं पाद्यो—माघः सितासिते विम राजसूयैः समो भवेत्। चतुर्विश्वतिविस्तीणे सितनीलाम्बुसङ्गमे इति। चतुर्वि-शतिधनुर्विस्तीर्ण इत्यर्थः । तद्वधयोऽपि -कालिन्द्या उत्तरे कुले भागीरध्याश्च पश्चिमे । वटस्य पूर्वदिग्भागे सातः किमनु-शोचिस । इति सूचिताः । अतएव नद्योस्तरान्तरगतसङ्गमे नेष महिमेति गम्यते । योजनपरिमाणं स्मृतो—हस्तो वितस्ति-द्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम्। तत्सहस्रद्धयं कोशो योजनं तच-तुष्टयम्। इति । धनुःप्रमाणामादित्यपुराणे—वण्णवत्यङ्गल-श्रीव धनुर्वण्डः प्रकीर्तितः । इति । अत्रच घृतश्राद्धप्रसृति यात्रा-विधिः प्राप्तिनिमित्तकवपनादितीर्थश्राद्धान्तकर्मविधिश्च स्थ्रा-सेतृक्तरीत्या संकल्पवाक्येषु प्रयागपदोहकल्पनया चोन्नेयः। इयां त्तर्थान्तरात्प्रयागे विशेषः। तीर्थान्तरे द्शमासीत्तरं पु-नर्गमने चपनाद्याचरयकं न तन्मध्ये। प्रयागे तु तन्मध्ये योजन-त्रयाधिकदेशाद्यात्रार्थे पुनरागतेन वपनाद्यवश्यं कार्यम्—ऊर्ध्व-मद्दाद्विमासोनाददा तीर्थं वजेबरः। तद् तद्वपनं शस्तं प्राय-श्चित्तमृते द्वित । प्रयागे प्रतियात्रं तु योजनत्रय इष्यते । इति वचनात्। जीनत्पितृकोऽपि गुर्निणीपतिरपि इतचूडो वालोऽपि

प्रथमयात्रायां वपनं इयात्। अकृतचूडो न इयोदिति केचित्। अमर्वक्रीणां वपने न विवादः। समर्वनाणामपि सामान्यव-चोभ्य एव संपूर्णवपनस्चितिमिति बुद्धाः। अत्येत् - विद्वद्धि-प्रमुपक्षीणां नेष्यते केरावापनम् । सर्वान्केराान्समुद्धय छेद्येद्-इलइयम् । तीर्थादिषु समर्वणां सादेवं केशवापनम् । इति दिवोदासीयवचनाह्यङ्क केराच्छेर्नमेवोचितम्। नचेदं नि-र्मुलम्। शुरकर्म न रात्तं स्याद्योषितां तु वरानने । समर्वकाणां तत्रेव विधि तासां भणुष्व मे । सर्वान्केशान्समुद्धय छेद्यदेङ्ग-छहयम्। इति प्रभावखण्डवचः संवादात्। नचेतत्र्यभासमात्र-विषयम्। होलाकाधिकरणन्यायेन लाघवेनोभयमूलत्वेन साधा-रणश्रतेरेव स्वीकरणात्। मतइयेऽपि वेणीभूतकेशा माङ्गिलकवे-वालंकता भतीरं नमस्इत तद्युवया वापनं द्यङ्किवेदनं वा इत्वा वेणीपुजनं स्वयं कुर्याद्धतेद्वारा वा कारयेत्। स्रीकर्वक-पूजायां वेण्ये नम इति मनाः। पुंकत्कायामिमं मे गङ्गे इति । पुजारक्मे गङ्गां ध्यायेत् सितमकर्तनेषणामिति । यसुनां ध्या-येत्।—शंभोरम्भोमयी य्तिः खट्टाङ्गास्थिकपाछिनी। महाम-णिफणारोपभैरवा भेतसंशिता । अविमुक्तसराानेयं हेमवयां श्रितादिशम्। निजाशितचतुर्वर्गसिद्धिसाधनतत्परा। त्रिजग-त्पापनाशाय पयोरूपा महानदी। इति । सरस्वर्ती ध्यायेत्-दोभियुक्ता चतुभिरिति। पूजान्ते पत्नी छिन्नवेणीयुक्तं वेणव-पात्रमञ्जलो निघाय तस्यां स्वर्णाद्मियवेणीं सुकामवालाद् च निघाय-वेण्यां वेणीप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु। जन्मान्तरे-प्विप सदा सीभाग्यं मम वर्धताम्। इति वेपयां क्षिपेत्। बा-स्राणाः सुमङ्गलीरियं वधूरिति पठेयुः । ततो वेणीद्रानपूर्णतासि-द्धार्थं ब्राह्मणान्द्क्षिणया सुवासिनीः सोभाग्यद्रसक्ब्रम्यादिभि-स्तोषयेत्। इति वेणीद्ानम्।

अथास्थिप्रक्षेपचिधिः। सच यद्यपि ब्रह्माण्डे तीर्थसामान्ये विहितः।—सात्वा ततः पश्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमाल्याज्य-तिलेन योज्यम्। ततस्तु मृतिपण्डपुरे निधाय पश्येदिशं मेतग-णोपगृहाम् । नमोऽस्तु धर्माय इति प्रविश्य तीर्थे स मे प्रीत इति क्षिपेच । सात्वा ततो तीर्थदिवाकरो च हट्टा प्रद्वाद्थ दक्षिणां च। एवं कृते प्रेतपुरे स्थितस्य स्वर्गे गितः स्यानु महेनद्रतुल्या। इति। गङ्गायां चासौ ब्रह्मछोकप्राप्तिसाधकत्वेन यमेनोक्तः।—गङ्गातोयेषु यस्यास्थि क्षिण्यते शुभकर्मणः। न तस्य
पुनरावृत्तिर्बह्मछोकात्सनातनात्। इति। वाराहे च माथुरयमुनान्तर्गतार्धचन्द्राख्यप्रदेशे विहितः। दिशतश्रासाभिस्तद्विधिमेथुरासेतौ। तथापि प्रयागे समुचितः शिष्टाचाराद्वृद्धोक्तेश्च।

अथ शीनकाद्यक्तविधिना तत्प्रयोगः। ग्रुकास्तादिरहित-काले कृतोध्वदेहिकस्यास्थ्रां तीर्थे प्रक्षेपं कर्तुं यत्र तानि खातानि भवेयुस्तां सुवं सन्तेलसानपूर्वकं प्रोक्षेद्रव्येः। गायज्या गोमु-त्रेण । गन्धद्वारामिति गोमयेन । आप्यायस्वेति पयसा । द्धि-काव्ण इति द्शा। घृतं मिमिस इति घृतेन । ततः । उपसपैति चतस्णां राह्यः पितरसिष्ण् भूप्रार्थनखननसृदुद्धरणाश्यित्रहणेषु क्रमेण विनियोगः। एताभिः क्रमेणास्थित्रहणान्तानि कर्माणि कृत्वा स्वयं जलाराये यहा केन विधिना सायात्। ततोऽस्थीनि स्पृष्ट्रा पञ्चगचौरेतोन्विन्द्रमिति मन्त्रावृत्त्या सात्वा स्पृष्टेव दश-सानानि कुर्यात्। उक्तमञ्जैस्तेनैव क्रमेण पञ्चगव्यकानानि । दे-वस्यत्वेति कुशोदकेन। मानस्तोके इति भसाना। अश्वकान्ते रथकान्ते इति सुदा। मधुवाता इति मधुना। आपोहिष्ठेति युद्धोदकेन। एवं दश स्नानानि विधायास्थ्रां कुरोर्भार्जनं कुर्या-त्। तत्र मन्त्रा अतोदेवा इति ऋक्। अथ सप्त सुक्तानि। एतो-न्विन्द्रं० १ शुचीवो० २ नतमंहः० ३ इतिवाइतिमेमनः० ४ स्वादिष्ठया० ५ ममाग्नेवर्चः० ६ कद्भद्राय० ७ ततो यदीयान्य-स्थीनि तस्य कृतसिपण्डीकरणस्य पार्वणश्राद्धं हिरण्येन कुर्या-दिति। दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गातोयेऽस्थि मज्जित। गङ्गायां मरणे याहकाहकफलमवामुयात्। इति शास्त्रात् यदि द्शाहा-भ्यन्तरेऽस्थिपक्षेपश्चिकीर्षितस्तदेकोद्दिष्टं तत्रेव सक्तृपिण्डदानं तिलतर्पणं च कृत्वा पुनः पञ्चगव्येन पञ्चामृतेः गुद्धोदकेन च प्रक्षाल्य यक्षकर्मेनानुलिप्य पुष्पैः प्रपूज्य वस्त्रपद्दाम्बर्ध्वतची-नांशुकमा अष्टवस्रनेपालकम्बल शुद्ध मृद्धिरावेष्ट्य तामसंपुरे कु-र्यात्। -- अजिनं कम्बलं द्भा गोकेशाः शाणमेव च। भूर्जपत्रं ताडपत्रं सप्तथा वेष्टनं स्मृतम्। इति-अजिनं कम्बलं द्रभी

मंगोजं प्रयागे विष्णुतत्परः । तनुं त्यजित वै माघे तस्य मुक्तिनं संशयः । इति ब्राह्मोक्तेः । कालान्तरे तनुत्यागान्तु स्वर्गप्राप्तिः—गङ्गायमुनमासाद्य यस्तु प्राणान्परित्यजेत् । दीप्तकाञ्चनवणीमे-विमानेभीनुवर्णिभिः । गन्धर्वाप्सरसां मध्ये स्वर्गे मोदित मानवः । इति पाद्मगतसामान्यवचनस्योक्तिवशेषशास्त्रवशेन माघेतरका-लिवषयत्वात् । अत्रच यथाशिक सर्वप्रायश्चित्तं कृत्वा स्वीय-श्राद्धाधिकार्यमावे जीवच्छ्राद्धं सिषण्डनान्तं विधाय ब्राह्मणदी-नानाथेभ्यो गवादिदानानि कृत्वा कृतोपवासः पारणाहे फलोलेखपूर्वकं संकल्प्य विष्णुं ध्यात्वा वेणीं प्रविशेदित्याहुर्जुद्धाः । इति वेण्यां देहत्यागविधिः ।

अथ जीवच्छ्राद्धम् । तत्र शौनकः—जीवच्छ्राद्धं प्रव-क्यामि शौनकोऽहं हिजन्मनाम्। कृष्णपक्षे त्रयोद्श्यां स्नात्वो-पोष्य समाहितः । तिसिन्नहिन संभारानुपकल्य यथान्रमम्। षड्वस्रं हेमसूचीं वै अङ्करां तान्तवं तथा। पारां केशांश्च पा-लाशं वृन्तं कृष्णाजिनं तथा। औदुम्बरसिद्धिरासनं कलशा-न्नवान्। ग्रीवामात्रे जले तीर्थं स्नात्वा मध्यंदिने जपेत्। जपेहा-यत्रीम्। उत्थाय ब्राह्मणान्मोज्य कृत्वा पुण्याहसुवतम्। वस्त्रा-ङ्गुलीयकादीनि दत्त्वाचार्याय भक्तितः। सघृतं पायसामं च स मुक्त्वा दक्षिणामुखः। सायंकालेऽग्निमाधाय पुरस्तात्तत्र संस्कृ-तम्। सुसंस्कृतं चहं हुत्वा मन्त्रेः षड्भिर्यथाक्रमम्। द्वाभ्यां चत्वारिश्केति तत्सिवितुर्ऋचैकया। अग्नेनयेति द्वाभ्यां च जात-वेद्स इत्युचा। हुत्वा पुरुषसूक्तेन प्रत्युचं षोडशाहुतीः। अतो-देवादिषड्भिश्च साविज्याष्टाधिकं शतम् । अष्टाविशतिसंख्या वा होमरेषं समापयेत्। गत्वा चतुष्पथं सूचीं रज्ञकाद्यङ्गराां-स्तथा। श्रीयतां किंकरायेति द्द्यात्कृष्णाय वै मुने। कृष्णाय किंकरायेतत्स तु मे प्रीयतां नमः। इति यमकिंकरोहेरोन त्यागः। निधाय कलशान्धीतः सोदकांस्तन्तुवेष्टितान्। पुरुषा-कृतिवत्कुर्याच्छिरसि त्रीन्मुखे तथा। त्रीवैकं चतुरो वक्षो बाह्नो-हों हों तथेवच। एकं लिक्ने पादयोश्च पञ्चपञ्चिति कथ्यते। एव-मेकविंशतिकलशाः। यन्मे शीतोऽसि भगविन्याहत्य सुसंस्कः-तान्। पञ्चगव्येन प्रक्षाल्य एतोन्विन्द्रादिभिस्तथा। पालाशतृ-

प्रद्रयंते विष्णुधर्मोत्तरे—जलधेनुं प्रवध्यामि प्रीयते दत्तया-नया। देवदेवो हपीकेशः सर्वेशः सर्वभावनः। जलकुम्भं नर-व्याघ्र सुवर्णरजतान्वितम्। रलगर्भमशेषेस्तु ग्राम्येर्धान्येः सम-न्वितम्। सितवखायुगच्छन्नं दूर्वापछ्वशोभितम्। कुष्ठमांसीमु-रोशीरवालकामलकेर्युतम्। त्रियङ्गपत्रसहितं सितवस्त्रोपशोभि-तम्। सोपानत्कं च सच्छत्रं द्रभिविष्टरसंश्वितम्। चतुर्भिः सं-वृतं भूप तिलपात्रेश्चतुर्दिशम्। स्थिगितं द्धिपात्रेण चृतक्षौद्रवता मुखे। उपोधितः समभ्यच्यं वासुद्वं जलेशयम्। पुष्पधूपोपहा-रेश्च यथाविभवमाहतः। संकल्प जलघेनुं तु कुम्मं तमभिपूज्य च। पूजयेद्वत्सकं तद्वत्कृताञ्चिषुटं बुधः। एवं संपूज्य गोविन्दं जलधेनुं सवत्सकाम्। सितवस्त्रधरः शान्तो वीतरागो विम-त्सरः। दद्याहिजाय राजेन्द्र श्रीत्यर्थे जलशायिनः। जलशायी जगद्योनिः प्रीयतां मम केरावः। इति चोद्यार्थ भूनाथ विप्राय प्रतिपाद्य ताम्। अपकान्नाशिना स्थेयमहोरात्रमतः परम्। अनेन विधिना दस्वा जलधेनुं नराधिप। सर्वान्कामानवाप्नोति ये दिव्या ये च मानुषाः। इति । अत्र सुवर्णादीनां विनियोगो दानान्तरे दृष्टानुसारेणेत्थं वृद्धेरुक्तः। सुवर्णे श्रङ्गारुति। रजतं खुराकृति। तिलपात्राणि ताम्रमयानि। द्धिपात्रं कांस्यमयम्। धान्यानि पार्श्वद्वये । कुष्टादीनि घाणदेशे । प्रियङ्गपत्रं अवणे । यशोपवीतं शिरसि । वत्सश्चतुर्थाशेन कार्यः । दक्षिणा सुवर्ण-मारम्य यथाशक्ति देयेति। एवं जलधेनुत्रयं संपाद्य सर्वप्राय-श्चित्तादिमुमूर्षुकर्तवां कृत्वा। कृष्णद्वाद्यां कृतोपवासः त्रयो-दश्यां देशादिसंकीर्त्य मम औध्वेदेहिकफलावासये जीवच्छाई करिष्ये इति संकल्प शालग्रामादौ श्रीविष्णुं जोडशोपचारैः संपूज्य तद्ये जलधेनू स्तिसः संपूज्य यथाशक्ति सतिलाः सद्-क्षिणास्ता निवेद्येत्। सोमायत्वा पितृमते स्वधानमः इत्युत्त-राम्। अग्नये कव्यवाहनाय स्वधानमः इति दक्षिणाम्। यमा-याङ्गिरस्वते पितृमते स्वधानमः इति मध्यमाम्। ततः पञ्चना-ह्मणानां पादप्रक्षालनं कृत्वा देवे हो पित्र्ये त्रीनुपवेश्य आहव-देवान्संपूज्य । वसुभ्यस्त्वाहं विशं भोजयामि । रुद्रेभ्यस्त्वाहं विशं भोजयामि । आदित्येभ्यस्त्वाहं विशं भोजयामि। इति

व्याख्यास्यामः। उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रेऽत्रिजनम-नक्षत्रे वा दक्षिणायने वा कियेत स्वगृहे देवगृहे वा यश्च शुचि-देशः सातत्र शुचिर्मत्वा युग्मान्ब्राह्मणान्सुप्रक्षालितपाणिपादा-नाचमय्यासनं द्त्वा गन्धपुष्पधूपदीपैरलंक्तय संकल्पसिद्धिर-स्तिवति वाचियत्वा त्रिवृतान्नेन ब्राह्मणान्सम्भोज्याशिषो नाच-यित्वा प्रदक्षिणां नमस्कारं विधाय सहस्रातमानमीश्वरं सहस्र-भोजनेन संपूज्येकसी स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेति द्शानुवाकान् भो-जनान्ते द्वाद्राबाह्मणाः श्राविता भवन्ति षड्वा ब्राह्मणानन्नेन परिविष्य पुण्याहं स्वस्त्यृद्धिमिति वाचियत्वा देवयजनोहेखन-प्रभृत्यिमुखान्कृत्वा पकाञ्जहोति विष्णोर्नुकिमिति पुरोनुवाक्या-मन्च्य विष्णोः पृष्ठमसीति याज्यया जुहोति। अथाज्याहती-रुपजुहोति केशवायस्वाहा नारायणायस्वाहेति द्वाद्शनामधेयैः। स्विष्टकतः प्रभृति सिद्धमाधे नुवरप्रदानात्पय ओद्नं मुद्गोद्नं द्ध्यो-द्नं वा ब्राह्मणाय निवेद्यित्वा वस्रयुगानि कुण्डलान्यङ्गली-यकमुपानहो छत्रमिति च द्द्याद्त्ररोषमाज्यरोषं पकरोषमुभौ जायापती प्राक्षीयातां सर्वकलमधेर्महापातकैः प्रमुच्यते षष्टिवेष-सहस्राणि ब्रह्मणो छोकमतीत्य विष्णुछोके महीयते इति भगवा-न्बीधायनः। प्रयागसेतो माघे मकरसंक्रमं प्रकृत्य—तिलका-यी तिलोइतीं तिलहोमी तिलोइकी। तिलभुक् तिलदाता च षट्तिलाः पापनाशनाः। तैलमामलकाश्चेव तीर्थे देयानि नि-त्यशः। इति।

स्यशः । इति ।

अत्र च तिल्होमीति होमकथनेन अयुत्तलक्ष्महोमाद्यात्मनो ग्रहमखस्यापि संग्रहः । तत्र स्वल्पसमिदादिहोमसत्वेष्ययुतादिसंख्यापूर्तेस्तिलैः कर्तव्यताया मदनरत्नादौ

ग्रहयज्ञः ।
कथनात्, शेषाणां स्थापनैमेन्त्रेहोंमो व्याहृतिमिस्तिलैति विसिष्ठवचनाच । तिहिधिश्च मात्स्ये—प्रहयक्षस्त्रिधा
प्रोक्तः पुराणश्रुतिचोदितः । प्रथमोऽयुतहोमः स्याह्यक्षहोमस्ततः
परः । तृतीयः कोटिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः । इति । स्कान्देश्रीकामः शान्तिकामो वा तथैवाभिचरित्रपृत् । वृष्ट्यायुःपृष्टिकामो वा ग्रहयक्षं समारभेत् । तद्योग्यदेशश्च महाकिपलपञ्चरात्रे—स्कुटिता च सद्याल्या च वल्पीकारोहिणी तथा । दूरतः

कालायधर्मरा० सर्वप्राणिहरायेति। ततः ॐ नमी रुद्रायदम-शानपतये नमः। इति मन्त्रण जलोदकपूर्णं कुम्मं सुवि विकि-रेत्। ततो दक्षिणाग्रद्भेषु ॐ शुक्कवाहनाय रुद्राय स्वधा नमः इति रुद्रं सरत्रमुकगोत्रामुकैतितिलोद्कं तुभ्यमस्त्विति द्दात्। ततः पूर्वकृतचरुभ्यां पञ्चपञ्च पिण्डान्प्रसेकिमित्येवं द्रापिण्डा-न्स्वोद्देशेन पिण्डदानविधिना द्त्वाध्यं गन्धपुष्पधूपदीपबळी-न्दत्वा प्रत्येकं सर्वव्राह्मणानक्षरयमस्त्विति ब्र्यात्। ततो विष्णोः सौम्यं मुखं सरेत्। पिण्डानामूष्मणि निवृत्ते एकैकं पिण्डं ज-लपूर्णकुम्मे निधाय नाभिमात्रे जले प्रविश्य एकैकं जलमध्ये क्षिपेत्। तत एकैकं जलपूर्णकुम्भमेकैकं च तिलजलाञ्जलिमित्येवं पञ्चपञ्च कुम्भा जलाञ्जलयश्च देयाः। ततः स्नात्वा गृहे आगत्य गृहद्वारोपान्ते पात्रद्वये क्षीरं जलं च क्षिपेत्। जीवात्र खाहीति जलं निवेद्येदं दुग्धं पिवेति दुग्धं निवेद्येत्। तिसिन्दिने आशी-चम्। ततो रात्रौ दक्षिणाग्रद्भेषु उद्ब्युखः खपेत्। प्रातरमा-वास्यायां सात्वा जीवच्छाद्धं करिष्य इति संकल्प्य सपिण्डकं स्वसैकोहिएं आदं कुर्यात्। तत्र पिण्डसमीपे घृतान्नमांसद्धि-भिः कर्षत्रयं पूरयेत्। ततो मासिकानि षोडरा कृत्वा सिपण्डी-करणं प्रत्यक्षमृतवत्कुर्यात्। सर्वत्र जीवच्छ्राद्धे प्रेतदाठदोचारणं नास्ति। इति जीवच्छाद्वविधिः।

अन्येपि धर्मा माघे प्रयागे कार्यतया ब्राह्मे उक्ताः—वेष्ण-वानि पुराणानि विष्णुमिक्तिविशारदाः। श्रण्वन्ति कथयन्तीह ते गच्छन्ति हरेः पुरम्। ये कुर्वन्ति महाभागा वेद्पारायणं कवित्। यावन्त्यक्षरजालानि यावन्तः स्वरिबन्दवः। तावन्ति माधवस्यास्य रूपाणि स्थापितान्यलम्। कन्यागोभूहिरण्यानि दानानि विविधानि च। प्रयागे कुर्वतां पुंसामणुरप्यखिलं जगत्। प्रयागे पुण्यवाँ होके अन्नदानं करोति यः। कृतं तेन मुनिश्रेष्ठ को-दिब्राह्मणमोजनम्। तिलत्पणमप्यत्र पुनात्यासप्तमं कुलम्। इति। तत्र पुराणश्रवणविधिः कार्तिककृत्ये हेमाद्यकोद्दितः। पारा-यणविधिवौधायनीयधर्मप्रशोक्तो नवरात्रप्रकरणे द्दितः।

अन्नदानिमिति सामान्योत्तया सहस्रभोजनस्यापि संग्रहा-त्रिधिबौधायनसूत्रोक्तोऽभिधीयते। अथातः सहस्रभोजनिधि

व्याख्यास्यामः। उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रेऽत्रिजनम-नक्षत्रे वा दक्षिणायने वा क्रियेत स्वगृहे देवगृहे वा यश्च गुचि-देशः स्यात्तत्र शुचिर्भत्वा युग्मान्बाद्यणान्सुप्रशालितपाणिपादा-नाचमय्यासनं द्त्वा गन्धपुष्पधूपदीपैरलंक्स संकल्पसिद्धिर-स्त्वित वाचियत्वा त्रिवृतान्नेन ब्राह्मणान्समोज्याशिषो नाच-यित्वा प्रदक्षिणां नमस्कारं विधाय सहस्रातमानमीश्वरं सहस्र-भोजनेन संपुज्येकसो स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहिति द्शानुवाकान् भो-जनान्ते हाद्रावाहाणाः श्राविता भवन्ति षड्वा बाह्मणानन्नेन परिविष्य पुण्याहं स्वस्त्यृद्धिमिति वाचियत्वा देवयजनोहेखन-प्रभृत्यद्मिमुखान्छत्वा पका हुहोति विष्णोर्नुकिमिति पुरोनुवाक्या-मनूच्य विष्णोः पृष्ठमसीति याज्यया जहोति। अथाज्याहती-रुपज्रहोति केशवायस्वाहा नारायणायस्वाहेति झाद्शनामधेयैः। स्विष्टकृतः प्रभृति सिद्धमाधेनुवरप्रदानात्पय ओद्नं सुद्रौद्नं द्ध्यो-द्नं वा ब्राह्मणाय निवेद्यित्वा वख्युगानि कुण्डलान्यङ्गली-यकमुपानही छत्रमिति च द्दाद्त्ररोषमाज्यरोषं पक्ररोषमुभौ जायापती प्राक्षीयातां सर्वकलमवेर्महापातकैः प्रमुच्यते षष्टिवेषे-सहस्राणि ब्रह्मणो छोकमतीत्य विष्णु होके महीयते इति भगवा-न्बीधायनः। प्रयागसेतो माघे मकरसंक्रमं प्रकृत्य—तिलक्का-यी तिलोइतीं तिलहोमी तिलोइकी। तिलभुक् तिलदाता च षद्तिलाः पापनादानाः । तैलमामलकाश्चैव तीर्थे देयानि नि-त्यराः। इति।

अत्र च तिलहोमीति होमकथनेन अयुत्तलक्षहोमाद्या-तमनो ग्रहमखस्यापि संग्रहः। तत्र स्वरूपसमिदादिहोमसत्वेप्ययु-ताद्संख्यापूर्तेस्तिलेः कर्तव्यताया मद्नरतादौ कथनात्, रोपाणां स्थापनैर्मन्त्रेहींमो व्याहृतिमि-स्तिलेति वसिष्ठवचनाच । तिहिधिश्च मात्से—श्रहयज्ञिधा भोक्तः पुराणश्रुतिचोदितः। प्रथमोऽयुतहोमः स्याङ्घक्षहोमस्ततः परः। तृतीयः कोटिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः। इति। स्कान्दे-श्रीकामः शान्तिकामो वा तथैवाभिचरत्रिपून् । वृष्ट्यायुःपुष्टि-कामो वा ग्रहयहं समारभेत्। तद्योग्यदेशश्च महाकिष्ठप-अरात्रे—स्फुटिता च सराख्या च वल्मीकारोहिणी तथा। दूरतः

परिवर्षा भूः कर्तुरायुर्धनापहा । ईराकोणस्वा सा च कर्तुः श्रीदा सुनिश्चितम्। पूर्वप्रवा वृद्धिकरी वरदा तूत्तरप्रवा। इति क्रमप्रवणभूपाशस्यमभिधाय शेषदिकप्रवणानिषेधो द्शितो ह-यशीर्षपश्चरात्रे— ज्ञात्वा भूमिं परीक्षेत पूर्वोद्कप्रवणां शुभाम्। श्वेतारुणा पीतरुष्णा विप्रादीनां प्रशस्यते । प्रयोगसारे—वित-स्तिमात्रविस्तारं निर्माय विवरं भुवि। निक्षिवेत्ता मृद्स्तिसिस्तासु शिष्टासु शोभनम्। समासु मध्यमं विद्यान्यू नास्वधममुच्यते। सराल्या च भूनिषिद्धा-प्रासाद्रारम्भकाले च गृहाद्रो च विरो-वतः। शल्योद्धारस्तु कर्तव्यो यदीच्छेच्छुभमात्मनः। इति प-श्चरात्रोक्तेः। यस्तु प्राचां भूसमीकरणाद्रः स मण्डपे नियमार्थः पूर्वोक्तानेकशास्त्रविरोधात्—तसादेतस्यां दिशि यतेत वा या-तयेदिति श्रुत्या—यथा वै दक्षिणः पाणिरेवं देवयजनिमिति कल्पेन विरोधाच। किंतु प्राचीसाधनार्थः। अतएवोक्तं ह्य-शीर्षपश्चरात्रे—भूमि तोयसमां कृत्वा द्रैणोद्रसित्तभाम् । द्वादशाङ्गलमानेन तत्र वृत्तं तु आमयेत्। मध्ये तु विश्वलं शङ्क स्थाप्य छायां निरीक्षयेत्। वृत्तरेखा तु या बाह्या राङ्कच्छाया-प्रकाल्पिता। प्रवेशिनगमो तस्यां शङ्कुच्छाया निरूपयेत्। शङ्क-च्छायात्रचिह्नाभ्यां प्राक्प्रतीच्यो प्रसाधयेत् । तोयसमामिति तोयगत्या समतया परीक्षितामित्यर्थः । राङ्क्छायाये प्रकल्पितेति वित्रहः। पदार्थाद्शे रात्री प्राचीसाधनोपाय उक्तः— कृत्तिका अवणः पुष्यश्चित्रास्वात्योर्यद्न्तरम् । एतत्प्राच्या दिशो रूपं युगमात्रोदिते पुरः। इति। युगलक्षणं शुल्बे—पडशीति-रङ्गलानि युगमिति। अयं च प्राचीज्ञानोपायो युगमात्रोपरिगत-कृतिकादेनीलकानिरीक्षणेन, चित्रास्वात्यन्तराले तु एकद्णडसं-वद्धनिलकाइयकरणकेन युगपन्नक्षत्रइयनिरीक्षणेन ज्योतिषप्र-सिद्धो वोध्यः।

मण्डपप्रकारः मात्ये—गृहस्योत्तरपूर्वेण मण्डपं कार-येद्ध्रधः । रद्रायतनभूमो वा चतुरस्नमुद्रक्ष्ण्रवम् । द्राहस्तम-थाष्टो वा हस्तं कुर्याद्विधानतः । तस्य द्वाराणि चत्वारि कर्तव्यानि विचक्षणैः । इति । दानोद्द्योते पञ्चरात्राद्यो—कनीयान्द्राहस्तः स्थानमध्यमो द्वाद्योन्मितः । तथा पोडशभिर्हस्तैर्मण्डपः स्थादि-

होत्तमः। इति। संप्रहे—दराहाद्शहस्तो वा द्रिहिचुद्धा ततः त्रमात्। इत्युक्तेश्चतुर्शहस्तोऽपि लभ्यते। तुलापुरुषर्गनाधिकारे लैंडे--विशहस्तप्रमाणेन मण्डपं कुण्डमेच चा। तथाष्टाद्शह-स्तेन कलाहस्तेन वा पुनः। इति। कला जोडरा। अत्र च द्रा-हस्तेऽएहस्ते चैक पवाशिः कुण्डं चैकमेखलमेचेति पक्षाश्रयणेन ऋत्विगुपवेशनाद्सोकर्थं वोध्यम्। चतुरस्त्रसाधनं च ह्याल्बो-क्तपञ्चराङ्कपक्षेण बोध्यम् । इष्ट्रमाणस्त्रस्य सापादाइयस्य मध्येऽ-र्धार्धयोध चिहानि विधायेष्टदेशे निपात्य पाशहयचिहेषु च पञ्चराङ्किहत्योपान्त्यराङ्कोः पाशो प्रतिमुच्य मध्यचिहं दक्षि-णत उत्तरतश्चारुण्य चिहे रुत्वा मध्यमे राङ्की पाशी प्रतिमुच्य चिह्नयोरपरि मध्यचिह्नमेवोभयत आरुष्य शङ्किहन्यात् । तत पकं पाशं पश्चिमशङ्गो निधाय हितीयं दक्षिणशङ्को निधाय मध्य-चिहं नैर्मस्यामारूप्य राष्ट्रः। एवमेवीत्तरशङ्की द्वितीयपारां नि-धाय वायव्ये राङ्कः। ते श्रोणी। प्रथमपारां पूर्वराङ्को निधाय एवमेवांसो। यहा प्राक्स्त्रस्याद्यन्तयोर्भध्ये च त्रीन्शङ्क्षिहत्य तद्धें ऽक्षापरपर्यायकणीर्धेन वृद्धिः कायी। तचतुर्विशत्यङ्गलं तिलोनमेकोनविशद्कुलं स्वं भवति। तिहिपाशं विधाय वृद्धान्ते चित्तं छत्वा वृद्धिपारां मध्यराङ्की निधायेतरपारां पश्चिमराङ्की निधाय चिहं नेर्कत्यामारूष राष्ट्रः। एवं वायव्याम्। एवमं-साविति। कर्णलक्षणं च-प्रमाणं तृतीयेन वर्धयेत्तचतुर्थेनात्मन-अतुसियोनेनेति शुल्योक्तं योध्यम् । कनीयसि मण्डपे पूर्वादि-दिक्राधुनामितो हस्तमाने हो हो शङ् निखाय हिहस्तिवस्तृ-तानि चत्वारिद्वाराणि। मध्यमे चतुरङ्गुलाधिकद्विकराणि। उत्तमे रवएाङ्कुलाधिकद्विकराणि ।--कल्पयेहिकरं द्वारं चतुरङ्गुलवृ-द्धितः । मध्यमोत्तमयोरिति पश्चिरात्रोत्तेः । मण्डपतृतीय-भागेन मध्ये वेदिः कार्या। तस्याधनुर्धं कोणेषु चत्वारः स्तम्भाः परितो द्वाद्शेति पोडशस्तम्भो मण्डपः संपद्यते ।

स्तम्भपरिमाणं द्यारदातिलके-पोडशस्तम्भसंयुक्ते चत्वा-रस्तेषु मध्यमाः। अष्टहस्तसमुच्छायाः संस्थाप्या द्वाद्शाभितः। पञ्चहस्तप्रमाणास्ते निरिछद्रा ऋजवः स्मृताः । इति । पञ्चरात्रे तु—मण्डपाधीच्छितान्वेदसंख्यांभ्रुडान्वितांस्तथा। स्तम्भान्समं

३९ स्य॰ की॰

च संस्थाप्य स्तम्मद्वाद्शकं पुनः। बाह्ये पीठप्रमाणेन तत्रतत्र विभागतः। इति। पीठं वेदिः। तस्या मण्डपतृतीयांशमित-त्वात्तत्परिमिता बाह्याः स्तम्भा इति प्रतीतेरेतद्वाक्यसंवादेन षो-डशहस्तविषये शारदावाक्ये हस्ततृतीयांशसहितपञ्चहस्तमितत्वं द्वादशस्तम्मेषु बोध्यम्। कचित्तथेत्यन्तरं—बिळकामृध्वंतस्तेषा-मिति पाठस्तत्र चतुर्णां स्तम्भानां शिखाभिः प्रोतरन्ध्राण्युभयतो-रन्ध्रद्वयवन्ति तिर्यक्काष्टानि बिळकासंशानीति श्रेयम्। बाह्यस्त-म्भेषु नैतानि नियतानीति मदनरते। सर्वस्तम्भानां पञ्चमांशो भूमो निखेयः।—पञ्चमांशं न्यसेद्धमो सर्वसाधारणो विधिः। इति वास्तृशास्त्रात्।

अथ तोरणानि मण्डपाद्वहिरेकहस्तोपरि दिहस्तोपरि वा द्वारसंमुखतया पूर्वादिदिश्च कार्याणि । मण्डपद्वारवाद्ये चा वेदि-मानेन दिक्कमात्। हाक्षमोद्धम्बराश्वत्थवदोत्थं तोरणं न्यसेत्। इति मन्त्रमुक्तावल्युक्तेः। अत्र वेदिमानं हस्तमानमिति युद्धाः। –हस्तद्वयं बहिस्त्यकत्वा तोरणानि निवेशयेत्। इति पिक्रल-मताच । सिद्धान्तशेखरे-न्यत्रोधतोरणं पूर्वे याम्ये ह्योदुम्बरं मतम्। पश्चिमेऽश्वत्थसंभृतमुत्तरे ग्रक्षतोरणम्। पूर्वे वा ग्रक्षसं. भूतं न्यत्रोधश्चोत्तरे मतः । एकमेषामलाभे स्वात्तद्भावे द्याभी-हुमः। जम्बूखदिरसालाश्च ताला वा तोरणे स्मृताः। इति। सप्तहस्ताः स्युः कनिष्ठादौ तु मण्डपे। इति । अत्र कनिष्ठमण्डपे ब्रिहस्तविस्तृतपञ्चहस्तोच्छायः, मध्यमे सपाद्दिहस्तविस्तृतपञ्च-स्तोच्छायः, उत्तमे सार्धद्विहस्तविस्तृतसप्तहस्तोच्छाय इति व्य-वस्थेति केचित्। अन्ये तु दशद्वाद्शयोडशहस्तमण्डपेखु तोरणः व्यवस्थैवेति । अन्येषु तु मण्डपेषु अपराजितपुच्छोरधं मानं श्राह्मम्। तोरणान्यपि चत्वारि द्वाराधिककराणि तु। परिधि-स्तम्भतोऽर्धानि युगुलेर्युगुलैः करैः। इति। अधिकः करः करा-न्तराणि येषु । परिधिस्तम्भतो मण्डपवाद्यस्तम्भपरिमाणं ततो द्वाभ्यां कराभ्यामुचानीत्यर्थः । वीष्सानेकमण्डपाभिष्रायेत्याहुः। आशेये—पश्चषट्सप्तहस्तानि हस्तवाते श्थितानि तु । ताव्यं विस्तृतानि स्युर्धुतान्यमे ध्वजादिभिः। इति। तिर्यक्फलकानीति

पुष्पगन्धसमन्विताः। चन्द्रमण्डलगौरेण वितानेन विभूषितम्। दुक्लैवेष्टितस्तम्भं नानादीपाद्यलंकृतम् । आम्रपल्लवमालाभिः शोभितद्वारमुत्तमम् । वेष्टितं द्भरज्वा च विद्ध्यानमण्डपं शु-भम्। इति यज्ञमण्डपनिर्माणम्।

अथ कुण्डिनिमीणम् । नवग्रहमखे कुण्डं हस्तमात्रं समं भवेत्। चतुरसमधो हस्तं योनिवकं सुमेखलम्। चतुरङ्गुलवि-स्तारा मेखला तद्वदुच्छिता। इति। अध इति अधःखातोऽपि हस्तपरिमितो भवतीत्यर्थः। यद्यप्यत्राविशेषेण हस्तमात्रमित्युक्तं तत्सहस्रहोमात्मकग्रहमखिषयं शीघ्रदाहि घृतादिसाधनकलक्ष-होमादिविषयं वा। मुष्टिमानं रातार्थे तु राते चारिलमात्रकम्। सहस्र त्वथ होतव्ये कुर्यात्कुण्डं करात्मकम्। द्विहस्तमयुते तच लक्षहोमे चतुःकरम् । द्शलक्षमिते होमे पर्करं संप्रचक्षते । अष्टहस्तात्मकं कुण्डं कोटिहोमेऽपि नाधिकम्। इति द्याजपेयेप्यु-दाहत भविष्योक्तः । एकहस्तिमितं कुण्डमेकलक्षे विधीयते। लक्षाणां दशकं यावत्ताव इस्तेन वर्धयेत्। दशहस्तिमतं कुण्डं कोटिहोमेऽपि शस्यते। इति शारदातिलकोक्ती हस्तमितकुण्डवि-धेर्घृतपुष्पादिहोमहविर्विषयत्वस्य तेनैवोक्तेश्च एतत्संवादिसिद्धा-न्तरोखरोक्तेस्तद्विषयत्वस्य द्वानोद्योतसद्नरलेऽभिधानाच को-टिहोमे योऽयं दशहस्तमितकुण्डविधिः, यश्च स्कान्दे—कोटि.-होमे चतुईस्तं चतुरस्रं समन्ततः। योनिवऋद्योपेतं तद्प्याहु-स्त्रिमेखलम् । इति स द्विविधोऽपि वीह्यादिहोमविषय इत्यपि तत्रैवोक्तम्। अन्यत्र तु—कुण्डमानं वद्न्सेके रातस्यार्धेऽएप-र्वकम्। रातेङ्कपर्वमानं स्यात्सहस्राधं नृपाङ्गलम्। सहस्रे त्वथ मानं स्यात्पर्वविद्यतिसंमितम् । अयुते हस्तमात्रं स्याह्यक्षहोमे बिहस्तकम्। अयुते तु चतुईस्तं कोटिहोमे तु षट्करम्। इति। अङ्गलस्वरूपं आदित्यपुराणे—जालान्तरगते भानौ यत्स्धमं दृश्यते रजः। प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते। त्रसरेणुख विशेयस्तेऽष्टौ स्युः परमाणवः । इति । परमाणवस्तु तेऽप्यष्टौ रथरेणुख संस्मृतः। रथरेणवख ते हाष्टी वालाग्रं संस्मृतं वुधैः। वालायान्यष्ट लिक्षा तु यूका लिक्षाष्टकं स्मृतम् । अष्टौ यूका यवं प्राहुरहुछं तु यवाष्टकम्। इति। मुष्ट्यादिमानं आदि-

कण्डपरिमाणं सिद्धान्तरोखरे-कुण्डे हस्तमिते कुयदिकाङ्गुलं तत इति । अतश्चाधिकपरिमाणे खखवचतुर्विशां-वापरिमितः कण्डो शेय इत्यपि द्वानोह्योते मेखलासंख्या तत्परिमाणविशेषा उक्ताः प्राचीनैः—यासे चतुर्वेशतिधा वि-भक्ते तिस्रश्चत्रस्थाभागविस्तृताः । समन्ततः कण्डबहिस्तु मेखला नवर्तुरामांशकतुङ्गता मता। इति। प्रथमा चतुर्भागवि-स्तृता नवभागोचा। द्वितीयांशत्रयविस्तारा षडंशोचा। तृती-यांशहयविस्तारांशत्रयोचेव। एवं तिस्रो मेखला इत्यर्थः। हिह-स्तादों मेखलानां विस्तारपरिमाणानि सोकायार्थमुक्तानि सार-संग्रहे—हिहस्तस्य च षड्वेद् इय हु लैभेषला त्रयम्। मेखलाल त्रि-हस्तय सम्पश्चगुणाङ्ग्लेः । चतुर्हस्तेमेंखलाः स्युरष्टतुंचतुर-ङ्गुलैः। मेखला पञ्चहस्तस्य निधिद्वीपराराङ्गुलैः। षदूरस्य च ताः श्रोक्ता विश्वरद्भनवाङ्ग्लैः। दशहस्तमिते कुण्डे मनुभानुदिशा-कुछै:। इति । गुणास्त्रयः, ऋतवः षट्, निधयो नव, द्वीपाः सप्त, शराः पञ्च, विश्वे त्रयोद्श, रुद्रा एकाद्श, मनवश्चतुर्दश, भानवो द्वाद्श, दिशोऽष्टो। यतु लक्षहोमप्रकरणे मद्नरले-हि. हस्तविस्तृतं तद्रचतुर्हस्तायतं तथा लक्षहोमे भवेत्कुण्डं योनिः वक्रं त्रिमेखलम्। द्विरङ्गुलोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला बुधैः। त्रिरङ्गुलोन्नता तद्वहितीया समुदाहता। उच्छायविस्तराभ्यां च तृयीया चतुरङ्गुला। चतुरङ्गुलविस्तारः पूर्वयोरिप शस्यते। इति तद्नेकर्मावाजपेयादिश्रन्थविरुद्धत्वादुपेक्ष्यम्।

योनिलक्षणमुक्तं स्वायंभुवे—मेखलामध्यतो योनिः कुण्डार्घा व्यंशिवस्तृता। अङ्गुष्ठमानोष्ठकण्ठी कार्याभ्वत्थदलाकृतिः।
इति । मेखलामध्यश्चोपरितनो श्राद्यः । योनिः स्यान्मेखलोपरीति सिद्धान्तशेखरोक्तेः । कुण्डार्धपरिमाणेन दीर्घा तत्तृतीयांशेन विस्तृता। अङ्गुष्ठशान्देन कुण्डचतुर्विशांश उच्यते । विशेषान्तरमाद्यः प्राश्चः—योनेर्मूले नालमुर्वीवलात्तु प्रोक्तं केश्चिलक्ष्ममन्तः सरन्ध्रम् । योनौ कुण्डे नैव योनिस्तथेष्टा नाभिः
केश्चित्कुण्डमध्ये परोक्ता । इति । इयं चाश्वत्थपत्रसदशी गजोष्ठसदशी वा ।—अश्वत्थपत्रवद्योनिर्णजौष्ठप्रतिमाथ वा । इति
सारसंग्रहवचनात् ।

अथ नवकुणडीचिकीषीयां तहाक्षणान्युच्यन्ते। तेषु चतु-रसं तावन्मण्डपगतचतुरस्रतासाधनविधयेव व्याख्यातम्।

अथ योनिकुण्डं — तत्र प्राञ्चः। अष्टोनिहरातांरासूत्रक-चतुःकोणे पुरस्ताद्द्त्वधित्रं रातमेधयन्त्वथ लवान्श्रोणयोरिमान-र्धशः। अग्रात्सूत्रयुगे त्रिकोणिमिति तच्छोण्योस्तद्धंभ्रमाद्धृतार्धे बहिरालिखेदिति भवेत्कुण्डोत्तमं योनिवत् । प्रकृतिचतुरस्रे प्रा-क्पश्चिमशंकन्तरालसूत्रस्याष्ट्रोनद्विशतसंख्या। द्वानवत्यधिकशत-संख्येति यावत्। इयन्तोंऽशाः कार्याः। पूर्वसूत्रोपरिभागे ता-हशानष्टित्रंशतमंशान्ददतु वर्धयन्तु । तद्नते शङ्कः । चतुरस्रस्य श्रोण्योः पश्चिमतिर्यक्सूत्रान्तयोः नैऋत्यवायव्यकोणयोरिति या-वत्। इमानष्टित्रेशतं लवानंशान् अधेश एकोनविशतिं दक्षिणत एकोनविद्यति उत्तरतस्तिर्वक्सूत्रे एधयन्तु वर्धयन्तु । तद्नतयोः श्रङ्क तावारभ्य पूर्वशङ्कपर्यन्तं सूत्रद्वये दत्ते त्रिकोणं निष्पद्यते । ततो दक्षिणराङ्को हत्तरत उत्तरराङ्कोश्च दक्षिणतस्तिर्यक्सूत्रचतु-थाँरोन राष्ट्रः। तत्र प्रत्येकं निहितपारोन तचतुर्थादासूत्रेण प्रा-न्तस्थराङ्कप्रभृतिमध्यसूत्रपश्चिमान्तपर्यन्तं वृत्तार्धद्वयं चतुरस्राद्ध-हिरालिखेदिति योनिकुण्डसिद्धिः। अत्र चतुर्विरात्यङ्गलसमच-तुरस्रप्रकृतिके वृत्तार्धस्यगतक्षेत्रफलाङ्गुलानि त्रिषष्ट्यधिकरातम् उपरितन इयस्पर्कं च त्रयोद्शाधिक शतचतु एयमङ्गुलानी त्युभय-योगे प्रकृतिचतुरस्गतक्षेत्रफलस्य षर्सप्तत्यधिकपञ्चविशत्यङ्ग-ळात्मकस्य ळाभ इति प्रत्यक्षसंवादात्प्रत्यक्षश्चितिमुलककात्यायन-शुल्वसंवादाचायमेव प्रकारः श्रेयाशतु ज्ञारदादितन्त्रोक्त इ-त्याहुः। नव्याखु कामिकादिबहुतरम्यविरोधात्, एवं छते श्यिरं कुण्डं भवेद्श्वत्थपत्रविदिति क्रियासारोक्ताकारिवरोधा-श्वात्रापरितुष्यन्त आहुः। प्रकृतिचतुरसे प्रागुद्डमध्यसूत्रद्वयद्।-नेन चत्वारि चतुरस्राणि कृत्वा प्राक्सूत्रं चतुर्विरातिधा विभज्य तद्कभागविद्यांदात्रयसंमितांस्तादृदापञ्चांद्यान्प्राक्सूत्राग्रभागे सं-वध्य तद्नते शहुः । तमारभ्योद्क्सूत्रद्क्षिणोत्तरान्तौ यावत्सूत्र-इयं दत्त्वा प्रत्यमागिध्यतचतुरस्रयोः प्रत्येकं कर्णसूत्रद्वयदानेन निर्णातमध्यदेशयोः शङ्क् प्रकृतिचतुरस्रकर्णरज्जुचतुर्थाशेन तयो-रेकैकसिक्षिहितपारीन वृत्तार्धे तथा लेख्ये यथा वृत्तार्धारम्भ उद्क्स्त्रदक्षिणोत्तरान्तयोभवित समाप्तिश्च प्राक्स्त्रं पश्चिमान्ते भवतीति योनिकुण्डम्। अत्र वृत्तार्धद्वयमेळनेन वृत्तात्मकमेकं क्षेत्रं, तद्धंद्वयस्य प्रागप्रत्रयस्य च मध्यवर्तित्रयस्नं, प्रागप्रत्रयस्नं चेति क्षेत्रत्रयम्। तत्र वृत्तपळं षड्विशात्यधिकशतद्वयमङ्गुळानि सार्धयवः किश्चिद्धिकश्चेति मध्यवर्तित्रयस्नफळं चतुश्चत्वारिश-द्धिकशतमङ्गुळानि । प्राक्त्यस्ने तु पश्चाधिकशतद्वयमङ्गुळानि षड्यवास्तिस्रो यूकाः किश्चिद्धिका इति । फळत्रयमेळने तु पश्चसप्तत्वार्थिकपञ्चशतान्यङ्गुळानि सप्तयवाः सप्तय्काः पञ्चित्रशाः षड्वाळाग्राणि पड्थरेणवस्त्रयस्त्रसरेणवो द्वौ परमाण् चेति प्रश्चनित्रकं पूर्णमिव भवति ध्वजायसिद्धार्थं मध्यस्त्रे रथरेणुवर्धनेन पूर्णमेवत्याद्वः। अत्र सौकर्यार्थं नव्यमतावळम्बनेन मध्यस्त्रवृन्दिमेदाः प्रदर्यन्ते।

एकहस्ते अङ्गुलानि ५ यवः १ यूके २ लिक्षा ०। दिहस्ते अङ्गुलानि ७ यवौ २ यूकाः ४ लिक्षाः ५। त्रिहस्ते अङ्गुलानि ८ यवाः ७ यूकाः ३।४। चतुर्हस्ते अङ्गुलानि १० यवौ २ यूकाः ५ लिक्षे २।१ एक-हस्ते वर्धनीयानां चतुर्हस्ते द्विगुणत्वात् ।

पश्चहस्ते अङ्गुलानि ११ यवाः ४ यूकाः २ लिक्षाः ३।

षह्नस्ते अङ्गुलानि १२ यवाः ५ यूका ० लिक्षे २।

सप्तहस्ते अङ्गुलानि १३ यवाः ५ यूका १ लिक्षे २।

अष्टहस्ते अङ्गुलानि १४ यवाः ४ यूकाः ६ लिक्षाः १।

नवहस्ते अङ्गुलानि १५ यवाः ३ यूकाः ६ लिक्षाः ३।२

द्शहस्ते अङ्गुलानि १६ यवौ २ यूकाः ४ लिक्षाः २।३

षोडशहस्ते अङ्गुलानि २० यवाः ५ यूके २ लिक्षाः ४।२

एकहस्ते वर्धनीयानां षोडशहस्ते चतुर्गुणत्वात् । इदं च

कुण्डमाग्नेय्यामुदीचीं प्राचीस्थानेऽङ्गीकृत्य कार्यम् ।—योन्याख्य
मुच्यते कुण्डमाग्नेय्यामुत्तरामुखम् । इति मदनरह्नोकेः ।

अथार्धचन्द्रम् । तत्—दक्षिणदिश्युत्तरमुखमर्धचन्द्रमथो-च्यते । याम्ये तन्मारणे शस्तमुत्तराभिमुखं सदा । इति सिद्धा-न्तशेखरोक्तः । प्राश्चः—चतुःकोणक्षेत्रे जिनलवकमध्यस्थितगुणे विद्यायाः सार्धद्रयमुपरि तावच मतिमान् । कलांशेनांशस्थो- नितमुपरि तिर्यकुर गुणं अमार्घ तन्मानाद्पि राशिद्छं कुण्ड-मिति तु । प्रकृतिचतुरसे उद्दाध्यसूत्रं चतुर्विरातिधा विभज्या-धः सार्धभागद्वयं परित्यज्य राङ्कः। उपर्यप्येकभागीयषोडशांश-शोनं तावदेव परिखज्य शङ्कः। उपरितनशङ्कोरुपरि प्राक्प-श्चिमं सूत्रं तिर्यग्द्त्वोपरितनशङ्कौ निहितपारोन पारिभाषिकय-वार्घाधिकैकोनविशांशसूत्रेण तिर्यक्सूत्रान्तं वृत्तार्धे छेख्यमित्य-र्धचन्द्रसिद्धिरिलाहुः। नव्यास्तु तत्र सूत्रगणने प्रकृतिक्षेत्रात्प-श्राङ्गलानि न्यूनानि—चतुरसे श्रहेभेके सक्तवाद्यान्सो तद्-राको । मध्ये सप्तांशमानेन कुण्डं खण्डेन्दुवद्भमात्। इति । कामिकोक्ते तु सतृतीयांशद्ययाष्टाावेंशत्यङ्गलानि न्यूनानीति महान्विसंवादः। चतुरस्रीकृतं क्षेत्रं द्राधा विभजेत्पुनः। एक-मेकं त्यजेदंशमध अर्ध्व च तन्त्रवित्। इति शारदोक्तेः किंचि-द्धिकमञ्जलत्रयं वर्धत इत्यल्पोप्यस्ति विसंवाद् इत्यपरितुष्यन्त आहुः। प्राचामिव चतुर्विरातिसागेषु एकभागीयविद्यां रात्रयेण किश्चिद्धिकपञ्चलिक्षाधिकपञ्चयूकैकयवात्मकेन सहितस्यैकोन-विरात्यङ्गुलिमतसूत्रस्य वृत्तार्धसिद्धिपर्याप्तआमणेन पूर्ववत्कृते-नार्धचन्द्रे कृते सत्येकहस्तगतं सध्वजायक्षेत्रफलं सिध्यतीति।

अथ दिहस्तादो आमणस्त्रमानानि ।

एकहस्ते अङ्गुलादि १९।१।१।४।

दिहस्ते अङ्गुलादि २७।०।६।०।६।

त्रिहस्ते अङ्गुलादि ३३।१।३।२।२।

चतुर्हस्ते अङ्गुलादि ३८।२।३।३।२।

पश्चहस्ते अङ्गुलादि ४२।६।४।३।

पश्चहस्ते अङ्गुलादि ४६।७।१।७।

सप्तहस्ते अङ्गुलादि ५०।५।२।३।४।

अष्टहस्ते अङ्गुलादि ५७।१।२।५।१।

नवहस्ते अङ्गुलादि ५७।३।४।५।२।

दशहस्ते अङ्गुलादि ६०।४।३।४।।

पश्चहस्ते अङ्गुलादि ७६।४।६।०।४।

पश्चहस्ते अङ्गुलादि ७६।४।६।०।४।

एकहस्ते भ्रामणस्य द्विगुणं चतुईस्ते। षोडशहस्ते चतुर्गुणं द्विहस्ते द्विगुणमष्टहस्त इति पूर्ववत्। अथ त्र्यसि । नैर्ऋषां प्राञ्जाखं प्राञ्चः ।—क्षेत्रस्य मध्यमगुणे जिनभागमके श्रोण्योः पृथक्रारलवान्परिवर्ध्य धीमान् ।
अग्रे विनाष्टमलवेन द्शाथ स्त्रेख्यस्ति त्रिमिर्भवति कुण्डमिह्
प्रयुक्तेः । इति । प्रकृतिचतुरस्रमध्यस्त्रे चतुार्वेशितिधा विभक्ते
ताहशान्पञ्चपञ्चांशांस्तिर्यक् पश्चिमस्त्रदक्षिणोत्तरान्तयोः संवर्ध्य
प्राक्स्त्राप्रे चैकांशस्याष्टमभागोनान्संवर्ध्यस्त्रकृतः । अप्रत्रयमेलनार्थं स्त्रद्वये दत्ते प्राक्स्त्रेऽपहते त्रिभिः स्त्रं ज्यस्तं भवतीत्याहः । नव्यास्तु प्राचामिव चतुर्विशतिभागेषु स्तरस्तु ताहशान्द्रादशैकभागे चैकोनविशतिधा विभक्ते ताहशनविभः सहितान्समं विभज्यार्थानर्थात्पारिभाषिकिकिञ्चिद्वनैकस्त्रकोनयवार्धयुक्तषडङ्गलानि श्रोणिस्त्रस्योभयतः संवर्ध्य वृद्ध्यन्तयोः शङ्कसिहत्य सवृद्धिश्रोणिस्त्रं द्विगुणमुभयतःपाशं मध्ये सचिद्धं
कृत्वा शंकोः पाशौ प्रतिमुच्य चिद्धं प्राच्यामाकृष्य शङ्कं निहन्यात् । एवं समभुजं युक्तं ज्यसम् । क्षेत्रफले यवाधिक्येन
ध्वजायसिद्धिरिलाहुः ।

अथ सौकर्याय भुजाः प्रदर्शनते ।
एकहस्ते अङ्गुलादि ३६।४।
छिहस्ते अङ्गुलादि ५१।४।७।५।४।
तिहस्ते अङ्गुलादि ६३।१।६।३।
चतुर्हस्ते अङ्गुलादि ७३।०।०।
पश्चहस्ते अङ्गुलादि ८१।४।७।५।
पञ्चहस्ते अङ्गुलादि ८९।३।२।१।
सप्तहस्ते अङ्गुलादि १६।४।४।४।४।
अष्टहस्ते अङ्गुलादि १०९।४।
नवहस्ते अङ्गुलादि ११५।३।३।१।३।
वोडशहस्ते अङ्गुलादि १४६।०।०।०। इति ।

अथ वृत्तम् । प्रतीच्यां प्राङ्माखम् । प्राञ्चः—षोडदाधाकृतमध्यमस्त्रक्षेत्रपुरःपरिवर्धितमागे । एकैकरा एव ततोन्तरचिहानमण्डलकुण्डमिति भ्रमणात्स्यात्। इति । प्रकृतिचतुरस्ते प्राक्स्त्रे
षोडदाधाविभक्ते ताहदोकभागस्य पुरोवृद्धौ सत्यां सवृद्धि-

केन तत्स्त्रार्धेन प्रकृतिमध्यराङ्कप्रभृतिआमणेन वृत्तकुण्डं भव-तीति। अत्र सार्धत्रयोद्शाङ्कलस्त्रेण आमणे क्षेत्रफले प्रकृति-अत्वार्यं कुलानि न्यूनानि । यतु शुल्वे चतुरसं मण्डलं चिकी-र्षनमध्यादंसौ निपात्य पार्श्वतः परिकृष्य तत्र यद्तिरिक्तं भवति तस्य तृतीयेन सह मण्डलं परिलिखेत्स समाधिरिति। मध्यस्-त्रार्धेन कर्णसूत्रार्धस्य यद्न्तरं तत्तृतीयांशसहितेन मध्यसूत्रार्धेन आमणात्रुण्डसिद्धिः। चतुर्विशत्यङ्गलेऽसापरनामककर्णसूत्रार्ध तावित्तिलोनसप्तद्शाङ्कलं प्रमाणं तृतीयेन वर्धयेत्तचतुर्थेनात्मन-अवुश्चियोनेनेति । बौधायनीयशुख्वे प्रमाणं मध्यसूत्रं तस्य तृतीयांशवृद्धौ चतुर्वेशत्यङ्गुले द्वात्रिशद्ङ्गुलानि संपद्यन्ते। तृती-यांशस्यापि चतुर्थोशेनाङ्गुछद्रयेन वृद्धौ तस्य च चतुः हिशत्मां-शन्यूनत्वे तिलद्वयोनचतु क्विराद्ङुलानि कणीं भवतीत्यर्थकत्वात्। अथाङ्गुलप्रमाणम् । चतुर्शाणवः चतुर्शिशत्तिलाः पृथक् संस्कि-ष्टमित्यपरिमति च तच्छुल्बात्। ततश्च स्त्रार्धयोरन्तरं तिलोन-पश्चाङ्गुलानि । तत्तृतीयांश एकमङ्गुलं तृतीयांशहयं चेति तावह-दिसहितद्वाद्शाङ्गुलसहितद्वाद्शाङ्गुलस्त्रेण आमणं वृत्तसिद्धि-करमित्यर्थः। अत्र च ज्योतिषरीत्या व्यासार्धमानं अङ्गलादि १३।५।२।१।२।३।५।६। अत्र क्षेत्रफले चत्वार्यकुलानि वर्धन्ते । द्रा वर्धन्त इति पदार्थाद्र्यकारोक्तिस्तु साहसम्। अतएवात्र याशिकाहतेऽपि प्रकारेऽपरितोषादुकं पदार्थादर्शे—वृत्तकुण्डे मध्यसूत्रं चतुर्विशतिधा भजेत्। एकांशपश्चविशांशसहितं सा-र्धमंशकम्। वहिर्न्थस्य भ्रमानमध्याद्वृत्तकुण्डमुदीरितम् । इति । प्राक्सूत्रे चतुर्विश्वतिधाविभक्ते सत्येकस्य भागस्य पञ्चविश्वतित-मांशसहितं ताहशं सार्धमंशं पुरः संवर्ध तद्ने शङ्कं निहत्य प्रकृतिमध्यराङ्कं तच्छङ्कोरन्तरालिमतसूत्रेण आमितेन संजातवृत्ते न्यूनानतिरिक्तक्षेत्रफलसिद्धिरित्याद्ययः। एवंच।

एकहस्ते भ्रामणसूत्रं अङ्गुलानि १३।४।३।
द्विहस्ते अङ्गुलानि १९।१।३।२।
त्रिहस्ते अङ्गुलानि २३।३।६।०।४।
चतुर्हस्ते अङ्गुलानि २७।०।६।
पश्चहस्ते अङ्गुलानि ३०।२।३।३।

षहस्ते अङ्गुलानि ३३।१।४।२।५।
सप्तहस्ते अङ्गुलानि ३५।६।५।७।
अष्टहस्ते अङ्गुलानि ३८।२।४।५।
नवहस्ते अङ्गुलानि ४०।५।०।५।
दशहस्ते अङ्गुलानि ४२।६।५।५।४।
षोडशहस्ते अङ्गुलानि ५४।१।४।२।१। इति ।

अथ षडिसा । वायव्यां प्राद्धाखं प्राश्चः — जिनलवचतुर-स्रक्षेत्रमध्यस्थस्त्रे जलनिधिलववृद्धे पार्श्वयुग्मेधरोधे । अनलल-विमताङ्को मध्यसूत्राधरोध्वविषि रसगुणयोगाछ्यसमु स्यात्ष-डिस्न । इति । प्रकृतिचतुरस्रगतिर्यद्धाध्यसूत्रं चतुर्विरातिधावि-भक्तं चतुर्भिश्चतुर्भिस्तादशमागैर्दक्षिणोत्तरान्तयोः संवर्ध तद्नत-रयोश्चिहे तत्र शङ्क तिर्यक्सूत्रसंपातेन निर्णीतस्य दक्षिणरेखाम-ध्यस्याध ऊर्ध्व च त्रिभिक्तिभिरंशैश्चिह कार्ये। तयोः शङ्क तयो-द्ध्यन्तस्थद्क्षिणशङ्कोश्च इयंशमितसूत्रेणोपर्यधश्च वृत्तार्थे। पवं द्वयोईयोर्वृत्तार्थयोयोंगेनोपर्यध्य मत्स्यो भवतः। तयोरार्जवेन प्राक्सूत्रम्। एवमेवोत्तरतो मत्स्यो द्रष्टव्यो । तयोरन्तरा सूत्रं च प्रकृतिगतप्राक्स्त्रमपि मूलाययोखिभिखिभिरंदोः संवध्ये तद्-न्तयोश्चिहे। तयोः प्राक्चिहमारभ्य दक्षिणोत्तराबुपरि मत्स्यो यावत्सूत्रे देये । एवं प्रत्यक्चिह्नमारभ्याधस्तनमत्स्यावधि दे सूत्रे । एवं षट्सूत्रसंपातेन षडस्रसिद्धिः । तत्रोपर्यधश्च ज्यसहयमध्ये दीर्घचतुरसमिति क्षेत्रत्रयफलमेलनेन प्रकृ-तिसंवादः । यद्वा — अष्टोन द्विदातां राकेतरगुणे क्षेत्रस्य तिर्यक्-स्थितान्तः सूत्रोभयतो भवर्धनभवाङ्कोध्याधरे चिह्नयेत्। तत्त्वां-शेषु सबैः पुरोप्यधरतोऽङ्कद्यंशवृद्धौ सबद्धन्द्वाद्विद्विगुणेद्विपार्श्व~ गुणितस्त्रिभ्यः पडस्त्रीरितम्। इति। भानि २७ तत्त्वानि २५ अङ्काद्विशब्देन २९ मध्यसूत्रभागाद्वा नवत्यधिकशतसंख्याः कार्याः। ते च चतु विंशत्यङ्गुले तावन्तो यवाः तिर्यक्सूत्रान्तयो-स्ताहरासप्तविंरात्यंशवृद्धिः प्रत्येकम् । दक्षिणरेखामध्यस्याध ऊ-ध्वमङ्को प्रत्येकं पञ्चविंशत्यंशव्यवधानेन। एवं चतुःसंख्यास्थाने सप्तविंशतिमङ्गीकृत्य त्रिस्थाने पञ्चविंशतिमङ्गीकृत्य मत्स्याः पूर्व-

वत्। प्रावस्त्रस्योभयतोप्येकोनात्रंशदृश्चिं पूर्ववत् षर्सूत्र-पातं च कृत्वा षडसं संपाद्यम् । पूर्ववच क्षेत्रफलं द्रष्टव्यमि-त्याहः । अत्र प्रकारद्वयेऽपि भुजसाम्याभावात्प्राचीप्रतीच्योः कोणपाते सति—न कुर्यात्कुण्डकोणेषु योनि तां तन्त्रवित्तमः। इति निषेधेन योनिस्थानाभावापत्रेश्चायुक्तमेतत्। उक्तंच वाज-पेथिभिरव-प्रागादिकुण्डत्रयमुत्तरात्रम्। याम्यस्थयोनीतरपञ्च-कुण्डी प्रागिश्रका पश्चिमयोनिरत्रेति । योनिलक्षणावसरे च-मघवशिखिक्तान्तिद्वस्थकुण्डेष्वियमधिमेखलमेयमध्यभागे। य-मदिशि शशिदिङ्मुखा निवेश्या वरुणदिशीतरकुण्ड ऐन्द्रवक्रः। इति। एवं विरोधाचापरितुष्यन्त आहुर्नव्याः। प्राकृतप्राक्स्त्रार्ध द्वादराधा विभज्येकांशस्य नवमांशोनेसिभिरंशैः कृतवृद्धिकेन तेन सूत्रेण वृत्ते कृते कोणपातवर्ज तद्वृत्तव्यासार्धपरिमितानि षर्सूत्राणि पातयेत् । वृत्तरेखामार्जनाच षडस्रसिद्धिः । यहा वृत्तमकृत्वेव षट्सूत्रपातनेन तत्कार्यम् । तचेत्थम् । तावत्येव वृद्धा प्राक्सूत्रं तिर्यक्सूत्रं च मूलाग्रयोः संवर्ध्य तिर्यक्सूत्रस्य द्क्षिणेन राङ्कदत्तपादोन वृत्तभामणार्थसूत्रमितभुजेन प्राच्याग्ने-य्योर्भध्ये प्रतीचीनैऋं स्योध्य मध्ये वृत्तार्धयोः कृतयोः प्राकृतम-ध्यशङ्कास्थितपाशेन तेनैव कृताभ्यां वृत्ताधीभ्यां संभेदे मत्स्यौ संपद्येते। एवमेवोत्तरशङ्को मध्यशङ्को च पाशदानेन वृत्तार्धाभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यां प्राच्येशान्योः प्रतीचीवायव्योश्च मध्ये मत्स्यो कार्यो । ततो दक्षिणान्तराङ्क्रमारभ्य प्राच्याग्नेय्यन्तरमत्स्यपर्यन्तं प्रतीचीनैर्ऋत्यन्तरमत्स्यपर्यन्तं च तयोदीने सति उत्तरान्तराङ्क-मारभ्येवमेव प्राच्येशान्यन्तरमत्स्यपर्यन्तं प्रतीचीवायच्यान्तरम-त्स्यपर्यन्तं च तयोद्दिनं कृते पूर्वयोः पश्चिमयोश्च मत्स्ययोर्मिथः सूत्रद्वये दत्ते सति समभुजं प्रकृतिसमफलं षडसं भवतीति।

अथात्र भुजपरिमाणम् ।

एकद्दस्ते अङ्गुलानि १४।७।

द्विहस्ते अङ्गुलानि २१।०।३।५।४।

त्रिहस्ते अङ्गुलानि २५।६।

चतुर्हस्ते अङ्गुलानि २९।६।

पक्षद्वस्ते अङ्गुलानि ३३।२।१।२।
४० स्मृ० कौ०

भिधानमद्रान्तरालिनयमार्थम्। ततश्चोपान्त्यभागपर्यन्तं द्लान्त-राले पृथक्खननाभावात् द्लानां परस्परसंभेदेन प्रसिद्धपद्मसा-म्यलाभः । लभ्यते च-पत्रात्राणि तद्कारात्खनेद्खिलमन्तरे इति शास्त्रान्तरसंवादोऽपीति संप्रदायः । अत्र पञ्चमवृत्तव्यासे षड्विविंशांशैरूनत्वेन सूक्ष्मगणनायां क्षेत्रफले एकाद्शाङ्गलानि न्यूनानि भवन्तीत्यपरितोषादाहुर्नव्याः—पारिभाषिकयवोनात्रं-शद्ङुलानि पञ्चमवृत्ते व्यासः यवाधीनपञ्चदशाङ्गलेन तद्धेश्च-मणिमिति। दलनिर्माणं त्वेचं कार्यम्। दिश्च विदिश्च च सूत्रेर्च-तेषु संभिन्नेषु तृतीयवृत्तात्रस्योक्तस्त्राणामन्यतरस्य च संभेदे निहितादिना ज्यङ्गलकर्वटेन चतुर्थवृत्तान्तात्तृतीयवृत्तान्तसंबन्धि अर्धचन्द्रं कृत्वा तत्कोष्ठसंबन्धान्यताहरासंभेदे स्थितेन तेनेव तद्धभेद्यपरमर्धचन्द्रमित्येवं चतुर्धवृत्तगतेषु दिग्विदिशु सूत्रान्त-रालकोष्ठेषु सर्वेष्वपि मत्स्येषु सिद्धेषु इयोईयोर्मत्स्ययोईहे सूत्रे विदिक्सूत्रान्तं दिक्सूत्रान्तं च यावद्देये । ततो दिश्च विदिश्च चाष्ट्छानां सिद्धिः। दिश्वेव वा विदिश्वेव वोक्तप्रकारे चतु-र्द्छत्वं वेत्याहुः। अन्येत्वाहुः—पारिभाषिकपश्चयूकोनपश्चद्शा-ङ्गुलेन व्यासार्थेन आमणात्पञ्चमवृत्तं संपद्यते। ततो दिग्विदि-क्तद्न्तरालसूत्रेषु प्रयुक्तेषु षोडशधा क्षेत्रे भिन्ने सति यत्राग्रवृ-त्तान्तरालसूत्रसंसर्गयावत्पाश्वेस्थितदिग्विदिकसूत्रदलोपान्तवृत्त-संसर्गद्वयप्रमृतिद्वयोर्द्वयोः सूत्रयोद्गिनाद् एद् छद् छत्वम् । अर्धभू-संप्रहः प्राग्वत् । लभ्यते चैवं योनिकृतद्लाकृतिभङ्गाभावः। ज्यङ्गलोचां षडङ्गलविस्तृतां कार्णकामन्तरा त्यक्तवा तद्वहिः के-सरभुवि केसरचिहानि कुर्वन्नखिलं यावद्दलोपान्तवृत्तं खनेत्। प्रतिपत्रं केसरो हो हो कर्णिका चुत्तलग्नमूलो केसरे चुत्तलग्नाग्रो अग्रे किंचित्स्थूलौ वऋतयान्योन्याभिमुखौ कुर्यात्।—उत्सेघं तु ततः कुर्यात्कार्णकार्धाशमानतः। इति कामिकोक्तेः। दल-मूलेषु युगराः केसराणि प्रकल्पयेत्। एतत्साधारणं प्रोक्तं पङ्कजं तन्त्रवेदिभिः । इति शारदोक्तेश्चेतद्याख्यावसरे पदार्थादर्शे यत्रकुत्रापि पङ्कजं कुर्यादिति वश्यति तत्रायं प्रकारो होय इति यन्थे वश्यतीत्यस्योपलक्षणत्वाश्रयणेन सर्वतोभद्रप्रकरणाम्नात-स्यापि प्रकारस्य सर्वपद्मसाधारण्येन कथनाचेत्याहुः।

अथ पद्मकुण्डे हिहस्तादिषु सोकयार्थं पञ्चमवृत्तव्यासा एवा- पञ्चमवृत्तव्यासार्थानि । भिधीयन्ते । संपूर्णव्यासाः ।

एकहस्ते २९।६।६। हिहस्ते ४२।१।५।४।७। त्रिहस्ते ५१।५।४।२।१। चतुईस्ते ५९।५।४।०।२। पश्चहस्ते ६६।५।६।७।२। षहूस्ते ७३।०।६।७।२। सप्तहस्ते ७८।७।५।३। अष्टहस्ते ८४।३।२।३।२। नवहस्ते ८९। ४। २। ०। ३। दशहस्ते ९४।३।०।०।६। अथ द्विहस्तादि

एकहस्ते १४।७।३। द्विहस्ते २१।१।०।२। त्रिहस्ते २५।६।६।१ चतुईस्ते २९।६।४।७।४। पश्चहस्ते ३३।२।७।६।३। षह्रस्ते ३६।४।३।३।२। सप्तहस्ते ३९।३।६।७। अष्टहस्ते ४२।१।५।४।५। नवहस्ते ४४।६।१। द्शहस्ते ४७।१।४।३।

षोडराहस्ते११९।३।०।०।४।इति। षोडराहस्ते ५९।५।३।६।इति।

अथाष्टासम् । तदैशान्यां प्राङ्मखं प्राश्चः —क्षेत्रव्यासित-नांशकेषु चतुरः संवध्यं साकं सुरांशनेकस्य किलेन्द्रना बहिर-मुण्येतद्वितत्यां वहेत्। वेदास्नान्यदुदारदिग्गुणयुतं दिक्कोणमध्ये कृताष्टाङ्केष्वष्रगुणैस्तृतीयमिलितैरष्टास्त्रि कुण्डं भवेत्। दिकसूत्र-युग्ममथ यचतुरस्रयुग्ममाद्यं तद्त्र परिमार्ज्यमरोषमेव । संपात-तोऽन्तरगतं च तथाधसूत्र्यां रेखाएकं त्वपनयेदिति कुण्डरूपम्। प्रकृतिचतुरस्रमध्यसूत्रं चतुर्विंशतिधा विभज्येकस्यैकेन त्रयास्त्र-शांशेन सहितस्तादशचतुरस्रेस्तत्संवध्यं तादशसूत्रप्रमाणं वहि-श्रतुरस्नान्तरं विधाय प्रागुद्वसूत्राभ्यां दिश्च चिह्नानि कृत्वा मध्यचिह्नवतादिकोणान्तरालसूत्रेण प्रत्यन्तरालं मध्येऽङ्गनेन चि-हाष्ट्रके सिद्धे तेष्वेकैकसादातृतीयमधी सूत्राणि मूलाग्रसंबद्धे है है इत्येवं निपात्य चतुरस्रद्वयस्य दिग्नेखाद्वयस्याष्टस्त्राणां मिथः संपातान्तररेखाभागाएकस्य च मार्जनाद् एसिसिद्धिरिति। अत्र तृतीयलाञ्छने सूत्रपातस्यासांप्रदायिकत्वेन-नार्पयेत्कुण्डकोणेषु योनिमिति निषेधाद्योनिस्थानाभावप्रसङ्गेन चापरितुष्यन्त आहु-र्नव्याः पदार्थादशें-कुण्डेऽष्टासे मध्यसूत्रं चतुर्विशतिधा भजेत्।

१ संवर्ध्य कालं।

एकसार्घाष्ट्रमांशाढ्यमंशमेकं वहिन्धसेत्। चतुर्दिश्वथ तन्माना-चतुरसान्तरं भवेत् । षर्चत्वारिशदेकांशचतुःषष्ट्यंशसंयुतैः। सप्तारीकिञ्छयेद्वाह्यचतुरसासि पार्धतः। दिश्वष्टसूत्रसंपाताद-ष्टासं समबाहुकम्। इति । एकभागस्य साधीष्टमांशयुक्तो यश्च-तुर्विशोशस्तं मध्यसूत्रयोदिकतुष्टयेऽपि वर्धयेत् । ततश्चतुर्विश-खङ्गलं सूत्रं यवत्रयाधिकपाँड्र रात्यङ्गलं भवति तत्परिमितं वाद्य-चतुरसं विधाय सप्तिभरंशेरेकांशस्य पर्चत्वारिंशत्संख्यचतुःष-ष्ट्यंशयुतिर्भितेन सूत्रेण कर्करेन वा कोणसुभयपार्श्वेषु चिहानि कुर्यात् । चतुर्विशत्यङ्गुले पर्चत्वारिशच्नाधिकसप्ताङ्गुलेनेति यावत्। ततः कोणचतुष्ये इयोईयोश्चिह्योरेकमेकमिति सूत्रच-तुष्ये दत्ते बाह्यकोणानामन्ततश्चतुरस्य च मार्जनाद्षास्मिति।

अथ अप्रास्तरुण्डे हिहस्ताद्षु चतुरस्भुना अप्रास्भुनाश्च प्रद्रयन्ते-

चतुरस्रभुजाः।

अप्टास्युजाः।

पकहस्ते चतुरस्युजाः २६।३। एकहस्ते अष्टास्युजाः १०।७१ दिहस्ते चतुरस्रमुजाः ३७।२।३। दिहस्ते अप्रास्थु० १५।३।१। त्रिहस्ते चतुरस्व ४५।५।३।६।१। त्रिह. अष्टास्व १८।६।५४।३। चतुईस्ते चतुरस्र ५२।६।०।०। चतु. अष्टास्र ०२१।६।०।०।६। पश्चहस्ते चतुरस्र ५८। ७६। ४। पश्च. अष्टास्र ०२४।२।४।७।२। षहूस्ते चतुरस्र ६४।४।६।६।४। षहूस्ते अष्टास्० २६।५।१। सप्तहस्ते चतुरस्र ६९।६।२।०।३। सप्तहस्ते अष्टास्र.२८।६।१।४। अप्रहस्ते चतुरस० ७४।४।६।३।५। अप्रहस्ते अप्टा. ३०।६।०।५।१ नवहस्ते चतुरस्र० ७९।१।०।२।४। नवहस्ते अष्टा. ३२।५।०।१।१ द्शहस्ते चतुरस्व ८३।३।२।०।४। द्शहस्ते अष्टा.३४।२।१।२। षोडराह. चतुरस्र० १०५।४।०।०। षोडराह. अ ए. ४३।४।०।१।४

एवं भुजादिपरिमाणं द्रष्टव्यम्।

एवम् करुण्डानां फलविशेषः कामिके—ऐन्द्रां स्तरभं चतुःकोणमसौ भागे भगाकृति। चन्द्रार्धं मारणे याम्ये नैर्न्द्रते च त्रिकोणकम् । वारुण्यां शान्तिके वृत्तं षडस्युचारनेऽनिले । उद्चियां पौष्टिके पद्मं रोद्यामप्राक्षि सुक्तिदम्। इति। उत्तरात्र-कुण्डानां दक्षिणदिशि योनिः । प्रागत्राणां पश्चिमदिशि । ईशा-

नपूर्वान्तरस्थस्य नवमस्याण्येवम् । नवमस्यापि कुण्डस्य योनिर्द्-स्रदलस्थिता । इतिसारणात् । प्राक्रुण्डवत्स्यान्नवमं च कुण्डमिति प्राचामुकेश्च । तानि च मण्डपभुवः प्रागुद्दक्स्त्राभ्यां कोणस्-त्राभ्यां च विभक्तदिश्च वेदितः पदमात्रं मेखलायोग्यस्थानं च त्यक्त्वा कार्याणि—राक्रदिकप्रभृति दिश्च वेदितोऽथाष्टकुण्ड्यपि पदान्तरे भवेत् । इति प्राचामुक्तेः । अन्ये तु वेद्यास्त्रिशाङ्गलं त्यक्त्वा कुण्डमानमथापि वा । कुर्यात्कुण्डं दिशि प्राच्यां चतुः-कोणं सुलक्षणं । इत्याहुः । चतुःकोणग्रहणं प्रकृतित्वेन सर्वत्रा-वद्यकत्वार्थम् ।

इयतां कुण्डानामसंभवे पञ्चेव कार्याणि। एकं वा कार्यम्।—
नव पञ्चाथवेकं वा कर्तव्यं लक्षणान्वितम्। इत्याम्नायरहस्यात्।
पञ्चानां व्यवस्थोक्ता नारदीये—यत्रोपदिश्यते कुण्डचतुष्कं तत्र
कर्मणि। वेदासमर्थचन्द्रं च वृत्तं पद्मनिमं तथा। कुर्यात्कुण्डानि
चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षणः। पञ्चमं कारयेत्कुण्डमीशदिग्गोचरस्थितम्। इति। नवापि चतुरस्नाणि वृत्तानि वा कुर्यात्।—
श्रत्तानि तानि वृत्तानि चतुरस्नाणि वा सदा। इति स्पोमशाक्रूकेः। एकपक्षेपि विकल्पः क्रियासारे—चतुरस्रं भवेत्कुण्डं वृत्तं
कुण्डमथापि वेति। तच प्रत्यगुत्तरेशान्यन्यतरदेशे कार्यम्।—
एकं वा शिवकाष्टायां प्रतीच्यां कारयेद्धुधः। इति स्पोमशङ्क्ष्तेः।
अथवा दिशि कुण्डमुत्तरस्यां प्रविद्ध्याचतुरस्रमेकमेव। इति
वचोन्तराच। स्तीकर्तकत्वेऽपि निमित्ते विशेषविधिलेक्क्रे—स्त्रीणां
कुण्डानि विभेन्द्र योन्याकाराणि कारयेत्। इति। स्तीकर्तकतुलापुरुषदानमात्रविषयमेतदिति केचित्। अन्येतु वाक्यस्य वलवत्त्वात्स्वपिकारिककुण्डमात्रविषयमेतदित्याद्यः।

अथ काम्ये कर्मणि विनियुक्ते पश्चास्त्रिसप्तास्ती प्राञ्चः । क्षेत्रे व्यासद्छेऽकभागजुषि संवध्याद्याकांस्त्रीन्सहाङ्कानां विश्वलवेन म-ण्डलमिति व्यासार्धतः साधयेत् । पञ्चाशिद्वतयोनविस्तृतिमिता ज्याः पञ्च तत्रावहेज्याषष्ठांशशराणि पञ्चगमयेद्धन्वानि पञ्चास्त्रि तत् । प्रकृतिचतुरस्रमध्यसूत्रार्धे द्वादशधा विभज्य नवांशानां विशांशेन सहितैस्त्रिभिरंशैः संवध्ये तावन्मितेन व्यासार्थेन कृत-

१ सोमशंभूक्तेः पाठः ।

वृत्ते यो व्यासस्तं पञ्चधा विभज्य हो भागो त्यक्तवा शेषप्रमाणं ज्यासूत्रं वृत्तान्तरतो योनिस्थाने कोणमकुर्वन्ज्यां च निपात्य तद्यात्तावद्न्यद्त्येवं पश्चकृत्वो निपात्य पश्चधनुषां मध्यभागा-ज्याषष्ठांशस्त्रात्मकशरेण नीत्वा सशरधनुषां मार्जने कृतेऽव-शिष्टज्याभिः पञ्चासि भवतीति । एतत्फलं विशानललिते—ध-नुज्यांकृतिभिः पश्चस्त्रैः पश्चासि कुण्डकम्। होमे प्रशस्ति भू-तशाकिनीमहनिमहे। इति। तथा—क्षेत्रव्यासद्लेऽङ्गरामलव-मृष्यभ्वांशवृद्धा वितत्यधेंन अमयेइलेन वलयं तद्यासविंशो लवः। येषु स्पादिशिखोनवाहनशरेणैव ज्यया ताहश्रश्रापान्सम मिथो मिलद्रणमुखान्सप्तासिणि त्वावहेत्। प्रकृतिचतुरस्रमध्य-सूत्रार्धमङ्गरामैः षट्त्रिशक्तिर्हिनेरंशैर्विभज्य अध्वाः सप्त तावद्धि-रंशैः संवर्ध तादशदृद्धियुक्तेनानेनान्तरोक्तेन सूत्रार्धेन आमितन वलयवृत्तं कुर्यात्। ततो वृत्तव्याससूत्रं विंशतिधा विभज्य ताह-शैकांशिमतशराणि ताहशनवगुणितशरिमतसूत्रात्मकसप्तज्यानां परस्परसंख्यानां पातनेन सप्त धनूंषि तथा प्रदर्शयेत् यथा यो-निस्थाने कोणो न भवति। ततो ज्याभिन्नरेखांमार्जने सप्तास्त्रि भवतीत्यारायः। पतत्कार्यं विकानललिते — आभिचारोपशान्यर्थे होमें कुण्डमिदं स्मृतम्। इति। नच काम्यकर्मणि कियमाण-योरनयोर्दि डियम इत्यप्याहुः।

अकारीत्थमनन्तेन सर्वकुण्डनिरूपणम्। सतां तोषाय तेन स्याद्धकारिः परितोषकृत्॥

कुण्डितर्माणानन्तरं वक्तव्यं लक्ष्महोमप्रकरणं स्कान्दे— तस्य चोत्तरपूर्वेण स्थण्डिलं हस्तमात्रकम् । द्विवपं चतुरसं च वितस्त्युच्छ्रायसंमितम् । तस्य कुण्डस्य । स्थण्डिलं ग्रहस्थाप-नाथी वेदिः । वप्रो मेखला ।—द्विरङ्गुलोच्छ्रितो वप्रः प्रथमः समुदाहृतः । अङ्गुलोच्छ्रायसंयुक्तं वप्रद्वयमथोपिर । द्यङ्गुलस्तत्र विस्तारः सर्वेपां कथितो बुधैः । नवग्रहमखे कुर्योद्दित्वजश्चतुरः शुभान् । अथवा चैकमभ्यचेद्विधिना ब्रह्मणा सह । विधिना वरणमधुपकीदिना । ग्रहाणा जन्मभूगोत्रादि प्रागेव लिखितमिति विस्तरभयानेह तत्प्रमाणमपि लिख्यते । शुक्राकौ प्राड्युकौ नेयौ

१ कुर्वेन्थावित्रपास ।

स्कान्दे—दिवाकरकुजाभ्यां च दापयेद्रक्तचन्द्नम् । चन्द्रनं भागवे चैव सितवर्ण प्रदापयेत्। कुङ्कमेन तु संयुक्तं चन्द्नं जीवसोम्ययोः। अगरं चन्दनं द्दाद्राहुकेत्वक जेषु च। शहव-णीिन पुष्पाणि गायज्या धूपमाहरेत्। रवेः कुन्दरकं धूपं दाशिने च घृताक्षताः। भौमे सर्वरसं चैव अगरं च बुधे स्मृतम्। सि-हकं गुरवे द्याच्छुके बैट्विगिरं तथा । गुग्गुलं मन्द्चारे तु लाक्षा राहोश्च केतवे। उद्दीप्यस्वेति मन्त्रेण दीपं द्दाद्तिन्द्रतः। गुडोदनं रवेद्दात्सोमाय घृतपायसम्। लोहिताय हविष्यार्श्न बुधाय क्षीरषाधिकम् । द्ध्योदनं गुरोद्दाच्छुकाय च घृतोद्-तम्। मिश्रितं तिलमाषेश्च नैवेदां तु रानेश्चरे। राहोमीषोद्नं द्यात्केतोश्चित्रौद्नं तथा। अर्कः पलाशः खद्रि अपामागाँऽथ पिप्पलः । उद्रम्बरः रामी हुर्वा कुराश्च समिधः कमात्। आवाहनमन्त्राश्च तत्तच्छािखनां स्वशाखीयविनियोगानुसारेण श्राह्याः। वहृचानां त्वपेक्षितमन्त्राः प्रागेवोक्ता इति न पुनिक्धि-ख्यन्ते। स्कान्दे—अष्टोत्तरसहसं वा रातमष्टाधिकं तु वा। अष्टाविरातिरधे वा एकेकस्य तु होमयेत् । मात्स्ये—होतव्यं च समित्सिर्धश्रमक्षादिकं पुनः । मन्त्रेदेशाहुतीर्हृत्वा होमो व्याहृतिभिः पुनः । इति दशसंख्या पूर्वसंख्याभिविंकल्पते । भूराद्याभिस्तिस्भिव्याहातिभिव्यस्ताभिराहुतित्रयं समस्ताभिरे-काहुतिरित्येवमावृत्या अहमन्त्राहुतिसंख्याव्यतिरेकेणोकायुता-द्याहुतिसंख्यापूर्तिपर्यन्तं व्याहृतिहोमः कार्य इति व्याख्यातं मद्नरते। [शान्तिरते तु समस्तव्याहृतिभिरिति निर्णयः]

तत्रैव—अथाभिषेको मन्नेण वाद्यमङ्गलगीतकैः। पूर्णकुमभेन तेनैव होमान्ते प्रागुद्द्धुकैः। तेनैशानस्थापितेन। अव्यङ्गावयवैर्वह्यन्हेमस्रग्दामभूषितैः। यजमानस्य कर्तव्यं चतुर्भिः
स्नापनं द्विजैः। तन्मन्ता वैदिकपौराणाः प्रागेव दर्शिताः।
तत्रैव—ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कमाल्यानुलेपनः। सर्वौषधैः
सर्वगन्धैः स्नापितो वेदपुङ्गवैः। यजमानः सपत्नीक ऋत्विजश्च
समाहितान्। दक्षिणाभिः प्रयत्नेन पूज्येद्गतिवस्तयः। सूर्याय
कपिलां घेनुं द्याच्छङ्कं तथेन्द्वे। रक्तं धुरन्धरं द्याङ्गीमाय
ककुदाधिकम्। बुधाय जातक्रपं तु गुरवे पीतवाससी। श्वेन

यसादेकोऽपि तुष्यति । आश्वलायनः — एति धानं कृत्वा त् कृतकार्यः प्रजायते । यथाशक्ति ततो विप्रानृत्विजञ्जेतरानिप । एकमेकाहुतेर्वित्रं होमे त्वन्नेन भोजयेत्। अन्यथा मध्यमश्चापि विप्रमेकं शताहुतेः। सहस्रस्याहुतेचैंकं जघन्योऽपि प्रभोजयेत्। अन्यथा दहति क्षिप्रं तद्राष्ट्रं नात्र संशयः। इति। प्रयोगसु वृद्धकतः प्रसिद्ध इति न लिख्यते।

अथ माघशुक्कतृतीयायां दानविधिभविष्ये—माघे शु-ऋतृतीयायां गुडस्य छवणस्य च । दानं श्रेयस्करं राजन्स्त्रीणां च पुरुषस्य च। गुडेन तृप्यते देवी लवणेन स्वयं प्रभुः। इति। चत्रथींकार्यं कीमें - इस्मे ग्रुक्षचतुर्थां तु कुन्दपुष्पैः सदा-शिवम्। संपूज्य यस्तु नकाशी संप्राप्तोति श्रियं नरः। इति। देवीपुराणेऽपि—माघमासे तु संप्राप्ते चतुर्थी कुन्दसंशिता। उ-पोष्या सा सुरश्रेष्ठ ततो राज्यं भविष्यति। इति। अत्र नकी-पवासयोविंकल्पः।

ततः पञ्चमी श्रीपञ्चमी तत्कार्यं निर्णयासृते पुराणसमु-चये—माघमासे नृपश्रेष्ठ गुक्कायां पश्चमीतियौ। रतिकामौ तु संपूज्य कर्तव्यः सुमहोत्सवः। दानानि च प्रदेयानि तेन तुष्यति माधवः। इति। अयमुत्सवो वसन्तोत्सवः।

अथ रथसममी तत्कार्य निर्णयामृते—स्र्यमहणतुल्या तु शुक्का माघस्य सप्तमी। अरुणोद्यवेलायां तत्र स्नानं महाफलम्। इति। स्नानविधिश्च प्रयागसेतौ अविष्ये—कृत्वा षष्ट्यामे-कमक्तं सप्तम्यां निश्चलं जलम्। राज्यन्ते चालयेथास्त्वं दत्त्वा शिरसि दीपकम्। सौवर्णे राजते ताम्रे तथाऽलाबुमयेऽथवा। तेलेन वर्तिद्तिच्या महारजनरिक्षता। समाहितमना भूत्वा द्त्वा शिरसि दीपकम्। भास्करं हृद्ये ध्यात्वा इमं मन्त्रमुदी-रयेत्। नमस्ते रुद्ररूपाय रसानां पतये नमः। वरुणाय नम-स्तेस्तु हरिवास नमोस्तु ते। जले परिहरेदीपं ध्यात्वा संतर्ध देवताः। इति। अर्घ्यदानविधिश्च तत्रैव—माघे मासि सिते पक्षे सप्तमी कोटिभास्करा । कुर्यात्स्नानार्थदानाभ्यामायुरारो-ग्यसंपदः । इति । मन्त्रः-यदाजन्मकृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु । तन्मे रोगं च शोकं च माकरी हुन्तु सप्तमी। इति। संतर्पेति नित्यस्नानाङ्गतर्पणानुवादः। ततश्च तर्पणान्तं नित्यस्नानं कृत्वा शिरिस दीपं दत्त्वा भास्करं ध्यात्वा मन्त्रमुचार्य निश्चलजले दीपमृत्तृज्य स्नात्वाध्यं पुष्पाद्युक्तं मन्त्रेण द्यादिति प्रयोगः। अत्रारुणोद्यव्यापिनी सप्तमी ग्राह्या। दिनद्वये तथात्वे पूर्वेव ग्राह्या। एकभक्तस्य षष्ट्यधिकरणत्वसंभवात् तत्तत्र वचनान्तर-विहितं कार्यम्—रिववारेण युक्तायां सप्तम्यामृत्तरायणे। पुंना-मध्यनक्षत्रे पूजयेच दिवाकरम्। षष्टीसप्तमीसंयोगे वारश्चेदं-शुमालिनः। योगोयं पद्मको नाम सहस्राक्तंग्रहेः समः। इति। अर्केग्रहणवद्दानादिकार्यमित्यर्थः। तिस्निन्कार्ये पूर्वोह्वन्यापिनी ग्राह्या। दिनद्वये तथात्वे पूर्वेव पूर्णत्वाद्युग्मवाक्याच।

अष्टमीकृत्यं हेमाद्रौ पाद्मे—माघमासि सिताप्टम्यां सि तिले भीष्मतर्पणम् । श्राद्धं च ये नराः कुर्युस्ते स्युः सन्तितभागिनः । इति । तर्पणमन्तः—वैय्याव्रपद्यगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । गङ्गापुत्राय भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे । अपुत्राय
जलं दिस् नमो भीष्माय वर्मणे । भीष्मः शान्तनचो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । आभिरद्भिरवामोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम् ।
इति । ततः आचम्यार्घ्यमपि द्द्यात् । वस्नामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । अर्घ्यं द्दामि भीष्माय आवालब्रह्मचारिणे ।
इति । जीवित्यत्कस्य नात्राधिकारः ।—सिपतुः पितृकृत्येषु
नाधिकारः कथंचन । इति निषेधात् । पितृशब्दस्यात्र जनकवाचित्वासंभवेन संस्कारवाचित्वात् । पुत्रपौत्रोचितां क्रियामिस्वनेन पितृकृत्यत्वप्राकट्याच ।

अथ नवमीकृत्यं भविष्ये—माघमासे तु या शुक्का नवमी लोकपूजिता । महानन्देति सा प्रोक्ता सदानन्दकरी नृणाम् । तस्यां स्नानं तथा दानं जपो होम उपोषणम् । सर्वं तद्क्षयं प्रोक्तं यदस्यां क्रियते नरैः । इति ।

अथ द्वादश्यां कार्यं ब्राह्मे—माघे तु शुक्कद्वादश्यां यतो हि भगवान्पुरा। तिलानुत्पादयामास तपः कृत्वा सुदारुणम्। तिलानामाधिपत्ये तु विष्णुस्तत्र कृतः सुरैः। तस्यामुपोषितः स्नातिस्तिलेस्तस्यां यजेद्वरिम्। तिलतेलेन दीपाश्च देया देवगृहेषु च। निवेदयेत्तिलानेव होतव्याश्च तथा तिलाः। तिलान्दत्त्वा च विप्रेभ्यो मक्षयेच तिलानिह। इति। तिलैरिति मध्यमणि-न्यायेन स्नानयजनाभ्यां संबध्यते। तिलैः स्नात्वा तिलैः पूज-येदिलार्थः।

अथ पौर्णमासीकृत्यं भविष्ये—एवं माघावसाने तु देयं भोज्यमवारितम्। भोजयेद्धिजदाम्पत्यं भूषयेद्धस्रभूषणेः। कम्ब-लाजिनरतानि वासांसि विविधानि च। चोलकानि च देयानि अच्छाद्नपरांस्तथा। उपानही तथा गुल्फं मोचकी पापमोचकी। तथान्यद्यतं किंचिन्माघकाने प्रदीयते। तन्माघकायिनां देव-विप्राणां भूतिमिच्छताम्। स्वल्पदानेपि दातव्यं माधवः प्रीयता-मिति। विष्णुस्मृतौ — सवित्रे प्रसवित्रे च परं धाम जले मम। त्वतेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सहस्रधा। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्त ते। परिपूर्ण करिष्येऽहं माघस्नानं तवाज्ञया। अहन्यहिन दातव्या तिलाः शर्करयान्विताः। माघावसाने सु-भगे षड्सं भोजनं तथा। सूर्यों मे प्रीयतां देवो विष्णुमूर्तिर्नि-रञ्जनः । दम्पत्योवीससी सूक्ष्मे सप्तधान्यसमन्विते । त्रिरात्त मोदका देयाः शर्करातिलसंयुताः। भागत्रयं तिलानां तु चतुर्थः शर्करान्वितः । मरीचैर्मिश्रणाक्तानि नारङ्गानि च द्रापयेत्। सवितः प्रसवस्त्वं हि परं धाम जले मम। त्वत्तेजसा परिश्रष्ट पापं यातु सहस्रधा। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तु ते। परिपूर्ण कुरुष्वेदं माघस्नानमुषः पते । इति । अत्र माघस्नानोद्या-पनसंकल्पमन्त्रों सिवित्र इत्यादिश्होको । ब्राह्मणभोजने मन्त्रः— सूर्यो मे प्रीयतां देवो विष्णुमूर्तिरिंग्अनः। इति । त्रिंशन्मोद-काद्यात्मकवायनदाने सवितरित्यादिश्लोकद्वयम् । कम्बलादि-दाने तु माधवः प्रीयतामिति मन्त्रव्यवस्था बोध्या । नारदीये-एवं माघष्ट्रवी याति भित्त्वा देवं दिवाकरम्। परिवाड् योग-युक्तश्चरणे चाभिमुखो हतः। इति।

अथ शिवरात्रिः। तत्स्वरूपं शिवरहस्ये—तत्प्रभृत्यथ देवर्षे माघकृष्णचतुर्दशी। शिवरात्रिः समाख्याता प्रियेयं त्रिपु-रद्विषः। इति। अत्र शिवस्य रात्रिरिति योगे सत्यसत्यपि च शिवपूजायामष्टम्यादितिथ्यन्तरिवधौ न तत्र प्रयोगातिप्रसङ्गभ-येन माघकृष्णचतुर्दश्यां रूढिकल्पनं शिवरात्रिशब्दस्य युक्तं पङ्ग-

४१ स्मृ॰ की॰

हारौ व्युत्पत्तिमद्भिरुपेक्षणीयौ । त्रितयासमर्थप्रति त्वेकसंकल्प-पूर्वकं तावन्मात्रेणापि वतसिद्धिरित्यप्युक्तं स्कान्दे—अथवा विावरात्रिं च पूजाजागरणैर्नयेत्। अखण्डितवतो यो हि विाव-रात्रिमुपोषयेत्। सर्वान्कामानवाशोति शिवेन सह मोद्ते। किश्चित्पुण्यविशेषेण वतहीनोऽपि यः पुमान्। जागरं कुरुते तत्र स रुद्रसमतां वजेत्। इति। आद्यवाक्ये शिवरात्रिशन्दो न तिथिपरः। तद्वच्छेदेन पूजाजागरणविध्यभावेन तैस्तन्नयनस्या-संभवात्। किंतु वतपरः। तस्य विषयनिर्वाह्यत्वेन विषयभूते-र्नयनोक्तिसंभवात्। मध्यमवाक्ये कण्ठरवेणैव वतराब्द्सरणा-दुपवासमात्रसंकल्पविधिः। तृतीयवाक्ये तु पुण्यविशेषशब्देन जागरमात्रसंकल्पः। वतहीनशब्देन च त्रितयहीनसंकल्पत्वमुक्त-मिति बोध्यम्। अतश्च मुख्यानुकल्पगोचरसकलवाक्यपर्यालो-चनया संकल्परूपवतस्येव प्राधान्यप्रतीतेस्तद्विषयेषु प्राधान्योक्तिः प्राचामदूरविप्रकर्षेण व्याख्येया । अस्य वतस्य काम्यत्वेऽपि नित्यत्वमविष्डम्। अग्निहोत्रवत्काम्यत्वसाधकं प्रागुक्तफलथ-वणमस्तिचान्यत् स्कान्दे—मम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिमु-पोषकः। गणत्वमक्षयं दिव्यमक्षयं शिवशासनम्। सर्वान्भुक्तवा महाभोगानन्ते मोक्षमवायुयात्। इति । इशानसंहितायाम्-द्वादशाब्दिकमेतत्स्याचतुर्विशाब्दिकं तु वा। इति काम्यत्वाभि-प्रायेणैवोक्तम्। नित्यत्वसाधकं वीप्साश्रवणं नित्यपदमकरणे प्रत्यवायश्च । माधवीये - वर्षे वर्षे महादेवि नरो नारी पति-वता। शिवरात्री महादेवं नित्यं भक्या प्रपूजयेत्। इति। गरात्परतरं नास्ति शिवरात्रिः परात्परे। न पूजयति भत्तयेशं रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम् । जन्तुर्जन्मसहस्रेषु अमते नात्र संशयः । इति । अत्रैव रविवारादियोगेऽतिप्राशस्त्यमुक्तं मदनरत्ने स्का-न्दे—माघकृष्णचतुर्दश्यां रिववारो यदा भवेत्। भौमो वापि भवेदेवि कर्तव्यं वतमुत्तमम्। शिवयोगस्य योगो वै तद्भवेदुत्तमो-समम्। त्रयोदशी कलाप्येका मध्ये चैव चतुर्दशी। अन्ते चैव सिनीवाली त्रिस्पृद्यां शिवमर्चयेत्। इति। अत्र तिथिवैधेऽर्ध-रात्रव्यास्या ग्राह्यत्वनिर्णयः। अर्धरात्राद्धश्चेरंर्वे युक्ता यत्र चतु-र्देशी। तत्तिथावेव कुर्वात शिवरात्रिवतं वती। अर्घरात्रयुता यत्र

वचःसहकृतेन संकल्पकालन्याप्तिसहकृतेन च परा प्राप्यते।
तथा—उपोषणं चतुर्द्दशं चतुर्द्दशं च पारणम्। कृतैः सुकृतलक्षेश्च लभ्यते वाथता नवा। ब्रह्माण्डोदरमध्ये तु यानि तीथानि सन्ति वै। संस्थितानि भवन्तीह भृतायां पारणे कृते।
इति सार्थवादकाम्यगुणविधिना कृष्णपक्षेऽष्टमी चैवेति शास्त्रसहकृतेन—रुद्रवतेषु सर्वेषु कर्तव्या संमुखी तिथिः। इति वचःसहकृतेन च पूर्वा प्राप्तोतीत्यनियमे प्राप्ते पूर्वविद्याविधीनां परविद्यानिषेषस्य च नियमविधित्वं लभ्यते। युक्तं चैतत्। उपांशु यजुषेत्यस्य निगद्मिन्नात्रीषोमीयपशुप्राग्माविपदार्थानां यज्जविषयतया
संकोचसाधकन्यायात्। यदा तु पूर्वदिने निशीयापरपर्यायार्थरात्रैकदेशव्याप्तिः परिदेने च संपूर्णतद्याप्तिस्तदा परेव ब्राह्या।—
पूर्वेद्युरपरेशुर्वा महानिशि चतुर्दशी। व्याप्ता सा दश्यते यस्यां तस्यां
कुर्याद्रतं नरः। इतीशानसंहितावचनात्। एकदेशव्याप्तेर्दश्यत इत्येतावतैवालामे कृतस्वव्याप्तिप्रापकत्वेनेच व्याप्तेतिपदसाफल्यात्।

अथ शिवराभिव्रतप्रयोगः। त्रयोद्श्यां कृतैकभक्तश्च-तुर्दश्यां कृतनित्यिकियो धृतित्रिपुण्ड्रहद्राक्षो गृहीत्वोदुम्बरं पात्र-मित्युक्तविधिना मन्त्रण प्रातः संकल्पं कुर्यात्।—विना भस-त्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया। पूजितोपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः। इति लैङ्गचचनात्। मन्त्रः—शिवरात्रिवतं होतत्क-रिष्येऽहं महाफलम्। निर्विध्नमत्तु मे चात्र त्वत्यसादाज्ञगत्पते। चतुर्दश्यां निराहारो भूत्वा शंभो परेहनि। भोक्षेऽहं भुक्तिमु-त्तयर्थं शरणं मे भवेश्वर। इति सर्ववर्णानामेतौ मन्त्रौ। ब्राह्य-णखु रात्रीं प्रपद्येजननीमित्यचावपि पठित्वा जलमुत्स्जेत्। गृह्णीयाद्राह्मणस्त्वेवं नियमं वेद्विद्विभो। इति मदनरते स्का-न्दवचनात्। ततः कर्तव्यं तत्रैव—शिविषण् गुहं हण्या स्वा-चान्तः शुचिरात्मवान् । संकल्प्यैवं व्रतं कुर्यात्पूर्वेद्यः प्रातरेव च। ततोऽह्रस्तुर्यभागे तु स्वगायञ्या ह्यतिन्द्रतः। स्नानं कृष्ण-तिलैः कुर्याद्वहे वाथ जलाशये। रम्यं निशामुखे गच्छेच्छिव-स्यायतनं वती। इति। ततः प्रक्षािकतपादः स्वाचान्तः देश-कालो संकीत्यं शिवरात्रो प्रथमयामपूजां करिष्य इति संकल्प्य

१ गुरुं दृष्ट्या । २ पारणादिनात्।

भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठामानसपूजाः रुत्वा आवाहनाद्यलंकारान्तो-पचारान्वेदिकमन्त्रेण पौराणेन वा नाममन्त्रेण वा कुर्यात्। तत्र ॐ हों ईशानाय नम इति प्रथमयामे दुग्धेन कापनम्। ॐ हों अघोरायनम इति द्वितीययामे द्धा । ॐ हों वामदेवायनम इति तृतीययामे घृतेन । ॐ हाँ सद्योजातायनम इति चतुर्थ मधुना। ततः शतरुद्रियेण त्रयाणां वर्णानामभिषेकः। चतु-र्थस तु पौराणस्तोत्राद्नि । यद्दा प्रतियाममभ्यक्षपञ्चाम्दतशु-दोदकाभिषेकाः कार्याः। तत्परिमाणं हेमाद्रौ शिवधर्मे महा-पूजाप्रकरणे—पयोद्धिघृतक्षोद्रशर्कराद्येरनुकमात् । ईशोदि-मन्त्रेः संकाप्य शिवलोकमवागुयात् । यः पुमांस्तिलतेलेन कर-यकोद्भवेन च । शिवाभिषेकं कुरुते स शैवं पदमामुयात् । कानं पलरातं शेयमभ्यङ्गः पद्मविंशतिः। तैलशोधनार्थकानी-यजलपरिमाणमेतत्।—पलानां हे सहस्रे तु महास्नानं प्रकी-तितम्। तत्रेव पुराणान्तरे—पञ्चविद्यात्पलेनेव अभ्यक्तं कारये-द्थ। शिवस्य सर्पिषा कानं प्रोक्तं पलशतेन वै। पलानां द्विस-हस्रेण महास्नानं विधीयते। तावता मधुना चैव द्धा चैव पुनः पुनः । तावतेव हि सीरेण गव्येनेव भवसतः। भूयः सार्घसहस्रेण पलानामेक्षवेण तु । रसेन कारयेत्कानं भक्तया चोष्णाम्बुना ततः। पुनः शीताम्बुना दस्वा वस्त्रपूतेन मक्वित्। कापयेद्धिततो भूपो गन्धपात्रस्थितेन तु। अभिषेकान्ते तर्पणं कुर्यात्। भवंदेवं तर्पयामि। शर्वं देवं त०। ईशानं देवं त०। पशुपतिदेवं त०। रुद्रदेवं त०। उप्रदेवं त०। भीमंदेवं त०। महान्तंदेवं त०। तत आचमनादि। अनुलेपनादी विशेषी हेमाद्रौ-विधिना साप्य चानेन गोरोचनया लिम्पेत्। कृष्णा-कुङ्कमकर्प्रचन्दनागरुयुक्तया। कृष्णा कस्तूरी। लेपयित्वा ततो लिङ्गमापीडेन घनं शुभम्। नीलोत्पलसहस्रेण मालां बद्धा प्रपू-जयेत्। अलाभे तु सहस्राणामधीर्धेनैव पूजयेत्। उत्पलानाम-लाभे तु पत्रेश्च श्रीतरोर्यजेत्। श्रीतरोर्धित्वस्य । अर्धद्वयेऽपि मालां बहुत्यनुषङ्गः । अनुलेपनपरिमाणं लेङ्गे—अनुलिम्पेष तत्सर्वे पश्चविंशत्पलेन वा। इति। आद्ययामे शिवायनम इति

१ ईशानादिमन्त्रैः।

गन्धादिदानं । द्वितीये शंकरायनम इति । तृतीये महेश्वरायनम इति । चतुर्थे रुद्रायनम इति । धत्त्रसुमैर्बिरुवपत्रेश्च पूजन-मतिप्रशस्तम्। —धत्त्रकेश्च यो छिङ्गं सक्त्यूजयते नरः। स गोलक्षफलं प्राप्य शिवलोके महीयते। इति भविष्यादिव-चोभ्यः। नैवेद्यपरिमाणं हेमाद्रो—दशद्रोणेस्तु नैवेद्यम-एड़ोणैरथापि वा । शतद्रोणसमं पुण्यमाहकेन विधीयते । वित्तहीनस्य मर्त्यस्य नाम कार्या विचारणा । द्रोणादिस्वरूपं स्मृत्यर्थसारे—शाणं हस्ततलं मानं कुडवं प्रस्थमादकम्। द्रोणं च खारिका चेति पूर्वपूर्वाचतुर्गुणम्। इति। नैवेद्यान्ते—वाण-रावणचण्डीरानन्दीभृद्गीरिटाद्यः। सदाशिवप्रसादोयं सर्वे गृह्वं तु शांभवाः। चण्डभागं द्रवा करोद्धर्तनं द्रवाक्षी शेषान्नेन भवा-द्युक्तनामभिश्चतुर्थन्तैरष्टाहुतीहुत्वा तदसंभवे पूर्ववद्दिस्तर्पणं कुर्यात्। इदंफलिमिति फलं समर्प्य नीराज्य भवाद्यक्तमन्त्रेस्तत्स-मसंख्यानपुष्पाञ्जलीन्द्त्वा ताम्बूलमुखवासौ द्द्यात्। तल्लक्षणं हुमाद्रौ रत्नकोशे—महापिप्पलपत्राणि ऋमुकस्य फलानि च। श्चितिक्षारेण संयुक्तं ताम्बूलिमिति संज्ञितम्। श्वेतपत्रं च चूर्ण च अमुकस्य फलानि च। नारिकेलफलोपेतं मातुलिङ्गसमायु-तम्। एलाकङ्कोलकपूरिर्मुखवासं प्रचक्षते। एतेषामप्यलाभे तु तत्तद्रवां स्मरेहुधः। इति। ततः—चन्द्रादित्यौ च धरणिर्विद्य-द्शिस्तथेव च। त्वमेव सर्वज्योतीं वि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्। इति पुनर्नीराजयेत्। तत्र विशेषो हेमाद्रौ—शालिपिष्टोद्भवैः सिद्धेर्घृतपूर्णेः समुज्वलैः। ततो नीराजनं दीपैः षड्डिशत्या तु कारयेत्। सर्वपैर्धियुक्तेश्च दुर्वागोरोचनाक्षतैः। शातकुम्मं ततः पद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्। ध्यात्वा निवेद्येनमूर्धि लिङ्गस्य कुसुमैः सह। सूक्ष्मवस्त्रयुगं पीतं भ्वेतं वा पद्मसंनिभम्। चामरं दर्पणं चैव दीपवर्ति प्रदापयेत्। वितानकध्वजौ दद्यारिकङ्किणीस्तवकान्वितौ। अथाष्ट्रिसः क्षितिः पीड्या अङ्गर्भत्तया तु दण्डवत् । तत उचैः पठेत्स्तोत्रं शांकरं च शिविधियम्। प्रदक्षिणं ततो गच्छेच्छनै-र्निर्माल्यवर्जितः। प्रदक्षिणासमये निर्माल्यलङ्घनं न कुर्यादित्यर्थः। तत्रैव कालोत्तरे तु शिवरात्रि प्रकृत्य—रात्रौ विशेषपूजा

१ नागवलीपत्राणि।

पार्थिवलिङ्गे शिवपुजाचिकीषीयां तहिधिरुच्यते । देवीपुराणे--मद्राहरणसंघद्टमतिष्ठाह्वानमेव च। कापनं पूजनं चैव। विसर्जनमतः परम्। हरो महेश्वरश्चेव शूलपाणिः पिना-कध्क्। शिवः पशुपतिश्वेव महादेव इति कमात्। इति। ततश्च स्दाहरणाद्यः सप्त पदार्थाः प्रणवादिचतुर्थन्तेनीमोन्तेहरादि-नामभिः कर्तव्याः । अन्ये तूपचाराः पञ्चाक्षरेण षडक्षरेण वा मञ्जेण कार्याः। —गोभूहिरण्यवस्त्रादिवलिपुष्पनिवेदने। क्षेयो नमःशिवायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । सर्वमन्त्राधिकश्चायमोंका-राद्यः (ढ्यः) षडक्षरः । इति निन्दिपुराणात् । अत्रायमनुष्ठान-क्रमः-अद्यामुकफलकामः शिवपूजां करिष्य इति संकल्प्य। ॐ हरायनम इति मृद्माहत्य । केशकीटाद्यपनयनेन शोधि-तायां तस्यां शुचिजलप्रक्षेपेण ॐ महेश्वरायनम इति संघट्टनं क्टत्वा तेन पिण्डेन-अक्षाद्रपपरीमाणं न लिक्कं कुत्रचित्ररः। कुर्वाताङ्ग्रहतो इस्वं न कदाचित्समाचरेत्। इतिचचनाद्शीति-रिककामिताद्शाद्धिकपरिमाणमङ्गुलोखं लिक्नं कृत्वा। ॐ शूल-पाणये नमः। शिव इह सुप्रतिष्ठितो भवेति प्रतिष्ठाप्य । ध्यायेत्रित्यं महेशं रजतिगिरिनिमं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो-ज्वलाङ्गं परग्रम्गवराभीतिहस्तं प्रसन्म् । पद्मासीनं समन्ता-त्ख्तममरगणेर्व्याघरुति वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभय-हरं पञ्चवकं त्रिनेत्रम्। इति ध्यात्वा। ॐ पिनाकधूषे नमः शिव इहागच्छेति आवाहनं कत्वा। ॐ पद्यपतयेनम इति दुद्धोद्केन संसाप्यान्यांश्च सर्वान्सपनपूर्वभाविनस्तदुत्तरभाविनश्च पाद्या-ध्यंवस्त्रगन्धादीनुपचारान्नमः शिवायेति मन्त्रेण कुर्यात् । अस्याः पूजायाः शिवरात्रिपूजया सहानुष्ठाने यथासंभवं पञ्चामृताभि-वेकाद्यपि कार्यम्। ततो—मूर्तयोष्टो शिवस्यताः पूर्वादिकमयो-गतः। आश्चेय्यन्ताः प्रपूज्यास्तु वेद्यां लिङ्गे शिवं यजेत्। इति भविष्यपुराणोक्तमप्रमृतिपूजनं कुर्यात् । तच न प्राचीमग्रतः शंभोरिति रुद्रयामले निषेधात्—देवाग्रे खस्य चाप्यग्रे प्राची प्रोक्ता गुरुकमेः। इत्यागिमकीं प्राचीमनाहत्य प्राच्येशान्यादि-क्रमेणाग्नेयीपर्यन्तं वामावर्तेन कुर्यात् । तद्यथा । ॐ दार्वाय क्षि-तिमूर्तये नम इति प्राच्यां । ॐ भवाय जलमूर्तयेनम इति

तु महास्नपनसंमिता। महादीपइयं देयं शतमष्टीत्तरं पुनः। इति। महास्मपनेति महापूजाप्रकरणोक्तस्मपनाद्धिमोपितेत्यर्थः। युजारम्भप्रभृति संतत एको दीपः अपरो धूपानन्तरः शतमधे-त्तरं दीपास्तु पूजान्ते समर्पणीया इति बोध्यम्। प्रतियामं पूजासमर्पणं कार्यम्। तचा नमो यज्ञ जगन्नाथ नमिलिभुवने-श्वर। पूजां गृह मया दत्तां महेश प्रथमे पदे। इति। प्रथमे पदे प्रथमयामे । पूर्वे नन्दीमहाकाली गणभूकी च दक्षिणे। चृषस्कन्दो पश्चिमे च देशकाली तथीत्तरे। गङ्गा च यमुना पार्थे पूजां गृह्व नमोस्तु ते। इति हितीये। नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय नमस्ते त्रिपुरान्तक। पूजां गृहाण देवेश यथाशत्त्युपपादिताम्। इति तृतीये। बद्धोऽहं विविधेः पारोः संसारभयबन्धनेः। पतितं मोहजाले मां त्वं समुद्धर शंकर। इति चतुर्थे। ततः प्रतियामं पुष्पचन्दनाक्षतद्वीकुराफलयुतमध्यं द्दात् । नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। शिवरात्री मया दत्तं गृहाणार्घिमदं मभो। इति प्रथमे। मया इतान्यनेकानि पातकानि च शंकर। गृहाणार्घमुमाकान्त शिवरात्रौ प्रसीद् मे। इति द्वितीये। दुःख-दारिद्राभारेश्व दग्धोऽहं पार्वतीपते। मां त्वं त्राहि महादेव गृहाणाध्यं नमोखते। इति तृतीये। किं न जानासि देवेश तावद्गिक प्रयच्छ मे। खपादाप्रतले देव दास्यं देहि जगत्पते। इति चतुर्थे। सर्वान्ते प्रार्थयेत्। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यत्कृतं तु मया शिव। तत्सर्वे परमेशान सया तुभ्यं समिपितम्। इति । यद्वा प्रतियामं वश्यमाणमन्नेरर्घदानं कुर्यात् । शिवरात्रि-वतं देव पूजाजपपरायणः। करोमि विधिवद्तं गृहाणाः नमो-स्तुते। इति प्रथमयामे। नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। शिवरात्रों ददाम्यध्यं प्रसीद् उमया सह। इति द्वितीये। दुःखदारिद्यशोकेन दग्धोऽहं पार्वतीपते । शिवरात्रौ द्दाग्यर्ध-मुमाकान्त गृहाण मे। इति तृतीये। मया कृतान्यनेकानि पापानि हर शंकर। शिवरात्रौ ददास्यर्धमुमाकान्त गृहाण मे। इति चतुर्थे। प्रहरचतुर्थेऽपि तन्मन्नजपतत्कथाश्रवणादिभिजी-गरणं कार्यम् । तस्यानं तजापः पूजा तत्कथाश्रवणादि च । उपवासकतां होते गुणाः प्रोक्ता मनीविभिः। इति वचनात्।

पार्थिवलिङ्गे शिवपुजाचिकीषायां तदिधिरुच्यते । देवीपुराणे--मृद्राहरणसंघद्दप्रतिष्ठाह्यानमेव च। खपनं पूजनं चैव। विसर्जनमतः परम्। हरो महेश्वरश्चेव शूलपाणिः पिना-कध्क्। शिवः पशुपतिश्चेव महादेव इति कमात्। इति। ततश्च मृदाहरणाद्यः सप्त पदार्थाः प्रणवादिचतुर्थन्तेनमोन्तेहरादि-नामभिः कर्तव्याः। अन्ये तूपचाराः पञ्चाक्षरेण षडक्षरेण वा मन्नेण कार्याः। -गोसृहिरण्यवकादिवलिपुष्पनिवेदने। क्षेयो नमःशिवायेति मनाः सर्वार्थसाधकः । सर्वमनाधिकश्चायमोंका-राद्यः (द्यः) षडक्षरः । इति निद्पुराणात् । अत्रायमनुष्ठान-क्रमः-अद्यामुकफलकामः शिवपूजां करिष्य इति संकल्पा। ॐ हरायनम इति सृद्माहत्य । केशकीटाद्यपनयनेन शोधि-तायां तस्यां युचिजलप्रक्षेपेण ॐ महेश्वरायनम इति संघहनं कृत्वा तेन पिण्डेन-अक्षाद्रपपरीमाणं न लिक्नं कुत्रचित्ररः। कुर्वाताङ्ग्रुष्टतो इस्वं न कदाचित्समाचरेत्। इतिवचनाद्रीति-रिककामिताद्शाद्धिकपरिमाणमङ्गुलोखं लिक्नं कृत्वा। ॐ शूल-पाणये नमः। शिव इह सुप्रतिष्ठितो भवेति प्रतिष्ठाप्य ध्यायेत्रित्यं महेशं रजतिगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो-डवलाइं परशुम्गवराभीतिहस्तं प्रसन्तम् । पद्मासीनं समन्ता-त्तुतममरगणेर्व्याघरुत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभय-हरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्। इति ध्यात्वा। ॐ पिनाकधूषे नमः शिव इहागच्छेति आवाहनं कृत्वा। ॐ पशुपतयेनम इति शुद्धोद्केन संसाप्यान्यांश्च सर्वान्सपनपूर्वभाविनस्तदुत्तरभाविनश्च पाद्या-र्घवस्त्रगन्धादी जुपचारान्तमः शिवायेति मन्त्रेणं कुर्यात्। अस्याः पुजायाः शिवरात्रिपूजया सहानुष्टाने यथासंभवं पञ्चामृताभि-वेकाद्यपि कार्यम्। ततो—मूर्तयोष्टो शिवस्यैताः पूर्वादिकमयो-गतः। आग्नेरयन्ताः प्रपूज्यास्तु वेद्यां लिक्के शिवं यजेत्। इति भविष्यपुराणोक्तमप्रमृतिपूजनं कुर्यात् । तच न प्राचीमग्रतः शंभोरिति रुद्रयामले निषेधात्—देवाग्रे खस्य चाप्यग्रे प्राची प्रोक्ता गुरुकमैः। इत्यागिमकीं प्राचीमनाहत्य प्राच्येशान्यादि-क्रमेणाञ्चेयीपर्यन्तं वामावर्तेन कुर्यात् । तद्यथा । ॐ रार्वाय क्षि-तिमूर्तये नम इति प्राच्यां । ॐ भवाय जलमूर्तयेनम इति

ईश्वर उवाच । यैः शिवं समुपास्येव लिङ्गे प्राप्तो मनोरथः । तत्त्रमाणं तु सोवर्णं यथारात्तयाथवा सुधीः। रोप्यं ताम्रमथापि स्याद्ष्म्यां च यथोक्ततः । चतुर्द्यामभद्रायां सोमे चाथ प्र-योजयेत्। मण्डले लिङ्गतोभद्रे कलशं तत्र विन्यसंत्। उपोष्य अथमे चाह्नि संपूज्य परमेश्वरम्। गीतवादिन निर्वोषेजीगरं तत्र कारयेत्। स्तोत्रेश्च विविधेः सुक्तेः पूजयेत्परमेश्वरम्। चतुर्दशी दर्शयता अप्टमी नवमीयुता। पारणं तत्र कर्तव्यं रोद्रयुक्ते पुन-र्वलो । पश्चेकद्रा वा द्वाभ्यामधिका विरातिः परा । चत्वारि-द्राचतुर्भिश्च ब्राह्मणाल्मोजयेत्ततः। आचार्यं प्रथमं पूज्य ब्राह्मणांश्च ततः परम्। गणेरां च दिगीशांश्च पूजयेत् विधानतः। वहीश्च द्क्षिणाभिश्च पूजयेच्छिवतत्परान् । सृत्युंजयेन मन्नेण अशो हुत्वाथ पायसम् । दशांशतत्तर्पणं स्वात्तद्यांशेन मार्जनम् । लिङ्गं तत्पूजया युक्तं बाह्मणाय निवेद्येत् । शिवशत्तयात्मकं यसाजगदेतचराचरम् । तसादेतेन मे सर्व करोतु भगवा-न्शिवः। कैलासवासी गौरीशो भगवान्भगनेत्रभित्। चराचरा-त्मको लिङ्गरूपी दिरात वाञ्छितम्। ततश्च दक्षिणां दत्ता नम-रकुर्यात्पुनःपुनः । सोद्यापनं वतं कृत्वा प्रायुवात्परमं पद्म् । शिवलोकं समासाद्य तत्रेव रमते ध्रवम्। मृत्युंजयेति मन्नेण अयो हुत्वा स्वराक्तितः। इति कचित्पाठः। तद्बुसरणे सहस्र-संख्यः रातसंख्यो वा होमः कार्यः । तह्राांरोन तर्पणादि । इति पार्थिविकिङ्गोद्यापनम्।

अय शिवनिर्माल्यग्रहणाग्रहणविचारः। स्कान्दे। शिव-उवाच। अनर्दे मम नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फळं जळम्। शालग्रामशि-ठालग्नं सर्व याति पवित्रताम्। नैवेद्यं मे नरो सुक्त्वा शुध्ये चान्द्रायणं चरेत्। इति। एतद्पवादः। शिवनारदसंवादे— वागिलिङ्गे स्वयंभूते चन्द्रकान्ते हृदि स्थिते। चाद्रायणसमं क्षेयं शंभोनैवेद्यभक्षणम्। इति। तथा काशीखण्डे—जळस्य धारणं मृश्चि विश्वेशस्तानजन्मनः। इत्युपक्रम्य—स्नापित्या विधानेन यो लिङ्गस्तपनोद्कम्। त्रिः पिवेज्ञिविधं पापं तस्येहाशु विन-श्यति। लिङ्गस्तपनवार्भियः कुर्यान्मुर्शाभिषचनम्। गङ्गास्नानफळं तस्य जायतेऽत्र विपाप्मनः। इति। अत्र च मञ्चणप्रतिप्रसवः प्रामाण्यसाधकत्वे काचिदूनतास्ति । ताहरापारणविषयं च मद्-नरताद्यदाहृतमपरं स्कान्दवचः ।—उपोपणं चतुर्द्श्यां चतु-र्द्श्यां च पारणम् । छतेः सुकृतलक्षेश्च लभ्यते वाथवा नवा । ब्रह्मा स्वयं चतुर्वक्रैः पञ्चवक्रेस्तथा द्यहम् । सिक्थे सिक्थे फलं तस्य वक्तं राक्तो न पार्वति । ब्रह्माण्डोदरमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वै । संस्थितानि भवन्तीह भूतायां पारणे छते । इति ।

अथ कथा हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे। सूत उवाच। केलासशिख-रासीनं देवदेवं जगहुरुम्। पञ्चवकं दशभुजं त्रिनेत्रं शूलपा-णिनम् १ कपालखट्राङ्गधरं खङ्गखेटकधारिणम्। कपालधारिणं भीमं वरदं चाभयप्रदम् २ कपालमालाधारिणमित्यर्थः । भसाङ्गव्यालशोभाढ्यं शशाङ्गकृतशेखरम् । नीलजीमृतसंकाशं सूर्यकोटिसमप्रमम् ३ दृष्ट्वा तं देवदेवेशं प्रहस्योत्फु छलोचनम् । देवी पप्रच्छ भर्तारं शंकरं लोकशंकरम् ४ देव्युवाच। कथ-यस्व प्रसादेन यद्गोप्यं वतमुत्तमम्। यत्कृत्वा देवदेवेश पाप-हानिः प्रजायते ५ श्रुतानि देवदेवेश वतानि तिथिनिर्णयाः। द्वानधर्माण्यनेकानि त्वत्तस्तीर्थान्यनेकदाः ६ नास्ति मे निश्चयो देव आमिताऽहं पुनःपुनः। तसाद्भद्ख देवेश एकं निःसंशयं वतम् ७ भुक्तिमुक्तिप्रदं चापि सर्वपापक्षयं परम्। तद्दं श्रोतु-मिच्छामि कथयस्य मम प्रभो ८ ईश्वर उवाच । शृणु देवि परं गुह्यं वतानामुत्तमं वतम् । कस्यचित्र मयाख्यातं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम् ९ यस्य अवणमात्रेण पातकं विलयं वजेत्। तद्दं कीर्त-यिष्यामि श्रणुष्वैकमनाः त्रिये १० माघान्ते बहुले पक्षे सदा कार्या चतुर्दशी। शिवरात्रिस्तु सा शेया सर्वयशोत्तमोत्तमा ११ दानैर्य-मेस्तपोभिश्च वतेर्बहुविधेरिप। तीर्थेश्चापिन तत्पुण्यं यत्पुण्यं शिवरात्रितः १२ शिवरात्रिसमं नास्ति वतं पापविनाशकत्। अशानाज्ज्ञानतो वापि छत्वा मुक्तिमवामुयात् १३ सर्वमाङ्गल्यक-रणी सर्वाशुभविनाशिनी। मृतास्ते नरकं यान्ति यैरेषा न कृता कलौ १४ सर्वमङ्गलशीला च स्वर्गलोकप्रदायिनी। भुक्तिमुक्ति-मदा चैषा सत्यं सत्यं वरानने १५ पार्वत्युवाच। कथं यमपुरा-ध्वानं त्यक्त्वा दिवं वजेन्नरः। एतन्मे महदाश्चर्यं प्रत्ययं कुरु शंकर १६ शिव उवाच । शृणु देवि यथावृत्तां कथां पौरा-

णिकीं गुमाम् । यमशासनहत्रीं च शिवशासनदायिनीम् १७ कश्चिदासीत्पुरा कल्पे निषाद्श्वामिषप्रियः। प्रत्यन्तदेशवासी च भूघरासमभूचरः १८ सीमान्ते स सदा तिष्टन्कुडुम्बपरिपा-लकः। तन्वा पीनो धनुधारी इयामाङ्गः कृष्णकञ्चकः १९ बद्ध-गोधाङ्गलित्राणः सदेव सृगयारतः। पवंविधो निषादोऽसो चतु-र्द्यां दिनोद्ये २० स्वद्रव्यार्थे विणिभिः स देवतामे निरु-न्थितः। तेनापि देवता हृष्टा जनानां वचनं श्रुतम् २१ उपवाः सरतानां च जल्पतां शिवशिवेति च । दिनान्ते स तदा मुकः प्रातर्द्रव्यं प्रदीयताम् २२ ततोऽसी धनुरादाय दक्षिणेन गतः खयम्। जगाम च बनोहेरां जनहासं चकार ह २३ शिवः शिवः किमेतहे वदन्ति नगरे जनाः । वनेचरानिरीक्षन्स चतुर्दिश्च ततस्ततः २४ पदं च पद्मार्गे च स्गसूकरचित्तलान् । धावत-स्तरम सर्वासु दिशु वे लब्धचेतसः २५ वनं सपर्वतं सर्वे अम-तख दिनं गतम् । अप्राप्ता एव गच्छन्ति सकला स्गजातयः २६ स खल्पमिप चापश्यन्न सृगं नच चित्तलम् । निराशो छ-व्यको यावत्तावद्त्तं गतो रविः २७ चिन्तयित्वा जलोपान्ते जागरं सुगघातनम्। स विधास्यास्यहं रात्री निश्चितं सम जी-वितम् २८ तडागसंनिधौ गत्वा तत्तीरे जालमध्यतः। निलर्ष कर्तुमारब्धमात्मार्थे गुप्तिकारणम् २९ जालमध्ये महालिङ्गमस्ति स्वायं अवं शुभम् । ततो विल्वस्य पत्राणि कोटित्वा मार्गशोधने ३० क्षिप्तानि दक्षिणे भागे गतानि लिङ्गमूर्धनि । न दिवा भो-जनं जातं संरुद्धय प्रभावतः ३१ मृगानिरीक्षतस्तस्य निद्राना-शोऽप्यजायत । जालमध्यगतस्यापि प्रथमः प्रहरो गतः ३२ ततो जलार्थमायाता हरिणी गर्भसंयुता । निरीक्षन्ती दिशः सर्वा उत्फुल्लनयना भृशम् ३३ छुन्धकेनाथ सा दृश बाणगीच-रतां गता। इतं च बाणसंधानं तेनेकात्रेण चेतसा ३४ त्रोटित्वा बिल्वपत्राणि प्रक्षिप्तानि शिवोपरि। स्मरन् शिवेति वादं च शी-तेन परिपीडितः ३५ बिल्वमध्ये स्थितो दृष्टी हरिण्या छुन्धक-स्तदा। जुन्धकः स स्वरूपेण इतान्त इव तिष्ठति ३६ दष्ट्वा च तस्य संधानं यमदंष्ट्रासमप्रभम्। सा मृगी दिव्यया वाचा छ-न्धकं वाक्यमब्रवीत् ३७ मृग्युवाच । श्थिरो भव महाव्याध

सर्वजीवनिक्रन्तन । किमर्थ मारयसि मां कथयस्व मम प्रभो ३८ शिव उवाच । तस्यास्तह्रचनं श्रुत्वा खुब्धकः प्राह तां सु-गीम्। सभात्कं कुटुम्बं मे सुधया पीड्यते स्राम्। धनं च सहहे नास्ति तेन त्वां हिन्म शोभने ३९ शिव उवाच। जात-पूजाशभावेण जागरोपोषणेन च। चतुर्थारोन पापेन विमुक्तो छ-न्धकस्तदा ४० विसयोत्फुह्धनयनो मृगीवाक्येन पार्वति। उवाच यचनं तां वै धर्मयुक्तमसंशयम् ४१ मया हि घातिता देवि उ-त्तमाधममध्यमाः। न श्रुता त्वीहरी वाणी श्वापद्गनां कथंचन धर किसन्देशे त्वमुत्पन्ना कस्मात्स्थानादिहागता । कथय त्वं प्रयत्नेन परं कौतूहळं प्रिये ४३ सृग्युवाच । ऋणु त्वं लुब्धक-श्रेष्ठ कथयामि तवाखिलम्। आसं पूर्वमहं रम्भा खगँ राऋख चाप्सराः ४४ अनेकरूपलावण्यसौभाग्येन च गविता। सोभाग्य-मद्संयुक्तो दानवो मद्गार्वितः ४५ मयेव स इतो भर्ता हिर-ण्याक्षो महासुरः। तेन सार्धं चिरं कालं मया भुक्तं यथेप्सितम् ३६ अन्यसिन्दिवसे व्याघ कीडितं मेऽसुरेण च। गतो वहुतरः कालो महादेवस्य कोपकृत् ४७ प्रसाहं प्रेक्षणं नृत्यं शंकर-यात्रतश्चरे। यावद्रच्छाम्यहं तत्र तावद्द्रोऽव्यवीत्रभुवा ४८ हे रम्भे क गतासि त्वं केन वा संगताऽग्रुभे । सोभाग्यमद्गर्वण नागता मम मन्दिरम् ४९ सत्यं कथय दीघं तवं नोचेच्छापं द्दामि ते। शापभीत्या मया तत्र सत्यमुक्तं शिवायतः ५० ऋणु द्व प्रवध्यामि शापानुष्रहकारक। मम सर्ता समः प्राणैर्दा-नवो बलद्पितः ५१ तेन सार्ध मया देव क्रीडितं निजमन्दिरे ५२ तस्य भोगेन लुब्धाहं शयनादेव नोत्थिता। तेनाहं नागता शीघं सृष्टिसंहारकारक ५३ रद्रस्तद्वचनं श्रुत्वा सकोपो वाक्य-मववीत् । मृगः कामातुरो नित्यं हिरण्याक्षो भविष्यति ५४ रवं मृगी तस्य भार्या वै भविष्यसि न संशयः । यसात्य-कत्वा सर्वदेवान्दानवं भोक्तिमच्छिस ५५ तसासु निर्जले देशे सृणाहारा भविष्यसि । द्वाद्शाब्दानि भद्रं ते भावी श्वापद्-संगमः ५६ परस्परस्य शोकेन शापान्तोऽपि भविष्यति । कृत-स्त्वनुग्रहो व्याध शंकरेण यहच्छया ५७ यदा कश्चिद्याधवरो नम सानिध्यमाथितः। वाणात्रे तस्य संप्राप्ता पूर्वजन्म सारि-

परपेशुन्यसक्तेऽपि कन्याविश्वयकारके। परापवादसंदुष्टे सर्वधर्म-बहिण्हते ८० चुपलीपती च यत्पापं मातापित्रोरपोषके । हेतुके वक वृत्ती च श्रान्द्रतीर्थ विवक्तिते ८१ एतेषां पातकं महां नाग-च्छामि पुनर्यदि । यत्पापं ब्रह्महत्यायां पितृमातृवधे तथा ८२ यत्पापं छुन्धकानां तु गोचोरिवषद्यातिनां। तेन पापेन लिप्यामि यद्यहं नागमे पुनः ८३ दिभार्यः पुरुषो यत्त समदृष्ट्या न पश्यति । यस्त्रीन्हले वलीवदीन्विषमान्वाहरेश्वरः । तेन पापेन० ८४ सरुइत्वा तु यः कन्यां दितीये दातुमिच्छति। तेन पापेन० ८५ यस्य संग्रहणी भार्या बाह्मणी च विशेषतः। एकाकी मिष्ट-मशाति भार्यापुत्रविवार्जितः ८६ आत्मज्ञां गुणसपन्नां समाने सहरो वरे। न द्दाति च यः कन्यां नरो वे ज्ञानदुर्वलः। तेन पापेन लि० ८७ मृगीवाक्यं ततः श्रुट्या लुब्धको हृष्टमा-नसः। मुमोच हरिणीं सद्यो मुक्त्वा वाणं धनुस्ततः ८८ तस्या उक्तिप्रभावेण लिङ्गाचाकरणेस च। तत्पातकचतुर्थाशान्मुकोऽसौ तत्क्षणाद्भवम् ८९ इतिये प्रहरे प्राप्ते अर्घातत्रे वरानने । सार-निश्चिशिवं वाक्यं न निद्रां छब्धवाँस्तथा ९० द्वितीयाथ ततः प्राप्ता कामार्ता स्गासुन्दरी। संत्रस्ता भ्यवित्रस्ता पतिमन्वेषती तदा ९१ जालमध्ये स्थितेनाथ दृश सा लुब्धकेन च ९२ पुन-र्विल्वस्य पत्राणि जोटितानि करेण तु । क्षिप्तानि दक्षिणे भागे लिङ्गस्योपिर पार्वति ९३ तस्या वधार्थं व्याधोऽपि वाणं धनुषि संद्धे। हर्पपूर्णेन मनसा कुरुम्वार्थे भृशं प्रिये ९४ निरीक्ष्य लुब्धको यावत्तस्यां वाणं विमुश्चति । तावन्यगी सुसंत्रस्ता व्याधं वचनमबवीत् ९५ धनुर्धर २७ व्याध सर्वसत्त्वमयंकर। देहि मे चचनं होकं पश्चान्मां विनिपातय ९६ आगता हरिणी चैका मार्गेणानेन लुब्धक। दृ । द्याथया नैव सत्यं कथय सुवत ९७ तद्वो लुब्धकः श्रुत्वा विसितस्तत्क्षणादभूत्। तस्यास्तु यादशी वाणी अमुख्या अपि ताहरी। सैवयमागता नुनैप्रतिशापालनाय वै ९८ अथवान्या समायाता या तया कथिता पुरा। एवं संचिन्त्य मनसा लुब्धको वाक्यमग्रवीत् ९९ ऋणु त्वं सृगि मे बाक्यं गता सा निजमन्दिरम्। त्वं दत्ता मम नूनं हि सा भवेत्सत्य-वागिप १०० अहोरात्रं कृतं कएं कुरुम्बार्थं सृगाङ्गते। अधुना

त्वां हिनिष्यामि देवतासारणं कुरु १०१ व्याघोक्तं वचनं श्रुत्वा हरिणी दुः खिता भृशम्। व्याघं प्राह रुद्तिवा सा मां गांध निपातय १०२ नास्ति मांसं तथा मेदः शरीरे रुधिरं मम। तेजो बलं मे सकलं निर्धं विरहाशिना १०३ अहं प्राणैर्वियु-ज्यामि भोजनं ते न जायते । बळवान्सुमहातेजा मेदोमांसपरि-श्वतः १०४ अत्यन्तस्थूलपीनाङ्गो सृगो हात्रागमिष्यति । तं हत्वा सुखभागी त्वं तृप्तश्चेव भविष्यसि १०५ तयोक्तं खुष्यकः श्रुत्वा कि करोमीत्यचिन्तयत् । सृगी चूते हासंदिग्धं निश्चयोऽयं परं मम १०६ चिन्तयित्वेति स शह मृगीं कामातुरां तदा। कुरु प्रतिज्ञां सत्यां त्वं निश्चयो मे यथा भवेत् १०७ तद्याधवचनं श्रुत्वा सृगी शोकसमाकुला। सत्यां प्रतिशां विद्धे व्याधसाप्रे पुनः पुनः १०८ मृग्युवाच । क्षत्रियख रणं हृष्टा संप्रामाद्यो निवर्तते। तेन पापेन छिप्यामि यद्येतद्नृतं वदे १०९ परद्रव्य-रता नित्यं मायाचन्तोऽभ्यसूयकाः। भेद्यन्ति तडागानि वापीनां च गवामपि ११० मार्गे स्थानं च ये झन्ति सर्वसत्त्वभयंकराः। परित्यजन्ति सन्मार्ग पर्रान्धृत्यांस्तथैव च १११ ब्राह्मणानिन्द्ये-द्यश्च तथेवाश्रमनिन्दकः। तेन पापेन लिप्यामि यदेतद्नृतं वदे ११२ आकर्ण्येत्थं वचस्तेन मुक्ता सा तत्क्षणात्त्रिये। जलं पीत्वा तु बहुशो गता सद्यो यथागतम् ११३ जालमध्ये स्थितः सोऽपि द्वितीयः प्रहरो गतः ११४ पीडितस्तीवशीतेन ध्यथया परिपी-डितः। शिवं शिवं प्रजल्पन्वे न निद्रामुपलम्यवान् ११५ हतं शिवार्चनं तेन द्वितीये प्रहरेऽपि च । वीक्षते स दिशः सर्वा जीवनार्थं वरानने ११६ सोभाग्यबलद्पीद्यो सृगस्तावत्समा-गतः । वाणं गृहीत्वा तं हृष्ट्रा मीव्यामाशु न्ययोजयत् ११७ आकर्णान्तं धनुर्नस्य हष्टतुष्टेन चेतसा । यावन्मुञ्जति बाणं स ताबहृष्टो सृगेण वै ११८ कालरूपं तु तं हृष्टा सृगिश्चिन्तां परां ययौ। निश्चितं भविता मृत्युर्यदि पादो विचाल्यते ११९ भार्या प्राणसमा चैव व्याधेनैव निपातिता। तया विरहितस्यापि मम मृत्युर्भविष्यति १२० हा कालविकृतं पापं मन्द्रार्थादुः खमाग-तम्। नहि भाषीसमं सौख्यं गृहे वापि वनेऽपि वा। तया विना न धर्मो हि नार्थकामो विदोषतः १२१ वृक्षमूलेऽपि द्यिता यत्र'

थैरतियि जितः अस्या ऋतुप्रदानाय पुनः सन्तानहितवे १८१ ऋतुमतीं तु यो भार्या नेव सेवेत मोहितः। अणहत्या भवेत्तस्य धर्मश्चेव निरर्थकः १८२ सन्तानात्स्वर्गमामोति इह कीर्तिश्च शाभ्वती । सन्ततिर्थलतः पाल्या स्वर्गसौख्यप्रदायिका १८३ अपुत्रस्य गतिनीस्ति स्वगीं नैच च नैव च । येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पाद्येत्पुमान् १८४ मया तत्रेव गन्तव्यं यत्र व्याधस मन्दिरम् । सत्यं तत्पालनीयं स्यात्सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः १८५ प्तच्छ्रत्वा नाथवाक्यं ऋजुवर्णसुखान्वितम् । वयमप्यागमिष्या-मस्त्वया सार्ध मुगोत्तम १८६ असाकं मरणं श्वाच्यं भन्नी सह सदा श्रभो। वयं ते विशियं कान्त न सरामोऽथ किंचन १८७ पुष्पितेषु वनान्तेषु नदीनां सङ्गमेषु च । कन्दरेषु च शैलानां भवता रिमता वयम् १८८ न कार्यमर्थतः कान्त जीवितेन विना त्वया । दीनानां पतिहीनानां जीवितं निष्प्रयोजनम् १८९. मितं द्दाति हि पिता मितं आता मितं खुतः । अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत् १९० अपि द्रव्ययुता नारी बहु-पुत्रसुदृदृता। शोच्या सा बन्धुवर्गस्य पतिहीना कुरङ्गम १९१ वैधव्यसदृशं दुः खं खीणामन्यन्न विद्यते । धन्यास्ता योषितो यास्तु म्रियन्ते भर्तुरम्रतः १९२ नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वाद्यते रथः । नापतिः पूज्यते नारी अपि पुत्रशतेर्नृता १९३ निधनो व्यसनी वृद्धो व्याधिना विकलस्तथा। पतितः कृपणो वापि भर्ता स्त्रीणां सदा गतिः १९४ नास्ति भन्नी समो धर्मी नास्ति भर्त्रा समः सुहत्। नास्ति भर्त्रा समो नाथः स्त्रीणां भर्त्रा गतिः परा १९५ एवं चिलप्य ताः सर्वा मरणे कृतनिश्चयाः। बालकैस्ताः समायुक्ता भर्तशोकेन पीडिताः १९६ तासां वाक्यं मृगः श्रुत्वा हृदि चिन्तापरोऽभवत् । सर्वथापि हि गन्तव्यं मया व्याधस्य संनिधी १९७ एकतः सत्यसंरक्षां कुदुम्बस्य ततोऽन्यतः। यदि गच्छामि तत्राहं कुहुम्बस्य क्षयो भवेत् १९८ नो वा प्रयामि तत्राहं मम सत्यं वजेत्पुनः। वरं पुत्रस्य मरणं भार्याया आत्मनस्तथा १९९ सत्यलोपान्नरो नूनं सृष्ट्यन्तं नरकं वजेत् । तसात्सत्यं पालनीयं नरैः श्रेयोधिभिः सदा २०० सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रिवः। सत्येन वायवी वान्ति

सर्वे सर्थे प्रतिष्ठितम् २०१ एवं संचिन्ता स स्गो धर्मान्हिंद् मनोहरान् । ताभिः सह कुरङ्गीभराश्रमात्तत्थणं ययो २०२ तिसन्सरिस स सात्वा कर्मन्यासं चकार ह। तच किङ्गं नम-स्कृत्य हिद् ध्यायन्सदाशिवम् २०३ खानं दानं परित्यज्य मे-थ्नं भोगमेव च। कामं कोधं तथा लोभं भायां मायाविनाशि-नीम् २०४ खाद्यपेयादिकं न्यस्य छुन्धकाभिमुखो ययौ। तस्य भायीस्तथा पुत्राः पृष्ठलया वजन्ति वै। अनाराकं परं गृह्य मरणे कृतिश्चियाः २०५ भायापुत्रैः परिवृतो स्गस्तं देशमागतः। धुधितो वालकेर्युक्तो लुब्धको यत्र तिष्ठति २०६ स्गस्तं देश-मागत्य कुरुम्बेन समिन्वतः । पारुयन्सत्यवाक्यानि छुन्धकं वाक्यमववीत् २०७ सृग उवाच । हन मां प्रथमं व्याघ पश्चा-द्वार्याः क्रमेण तु । बालकांश्च ततः पश्चाहध्यतां मा विलम्बय २०८ मृगाणां मक्षणाद्याध न ते दोषोऽस्ति कश्चन । यास्यामः खार्ग वे सर्वे राखपूता न संरायः २०९ तवापि सकुदुम्बस्य प्राणयात्रा भविष्यति २१० एतच्च्रत्वा तु वचनं स्गोक्तं छुन्ध-कस्तद्रा। आत्मानं निन्दियित्वा तु हरिणं वाषयमञ्जवीत् २११ व्याध उवाच। अहो स्ग महासत्त्व गच्छ गच्छ स्वमालयम्। आमिषेण न मे कार्य यद्घाव्यं तद्भविष्यति २१२ सस्वानां हि चिशात्पापं तर्जने बन्धने तथा। नैन पापं करिष्यामि कुटुम्बार्थे कथंचन २१३ धर्माणां च द्या मूळं सत्यं शाखा फळं द्मः। त्वं गुरुः सर्वधर्माणामुपदेश हि सांप्रतम् २१४ गच्छ गच्छ क्राङ्ग त्वं कुटुम्बेन समन्वितः। मयाः स्वकानि शस्त्राणि सस्य-'यमेः समाथितः २१५ तथा तद्भमं श्रुत्वा हरिणः प्राह तं पुनः। कर्मन्यासमहं कृत्वा त्वत्सकाशिमहागतः २१६ हन्यतां हन्यतां शीघं न ते पापं भविष्यति । मया दत्ता पुरा वाचा तया वड़ो न याम्यहम् २१७ मया मम कुरुम्बेन त्यको मोहो वबीमि ते। एतकूत्वा च वचनं छुब्धको वाक्यमववीत् २१८ त्वं गुरु-स्तवं पिता माता तवं मे वन्धः सखा सहत्। मया त्याज्यानि शस्त्राणि त्याज्यं मायादिकं फलम् २१९ कस्य भायां सुतः कस्य कुदुम्बं कस्य हे मृग। तैस्तैः स्वकर्म भोक्तव्यं मृग गच्छ यथा-सुखम् २२० इत्युक्तवा लुब्धकस्तूर्णं सत्यालापं रारैः सह। ४३ स्मृ० की०

मुगानप्रदक्षिणीष्टरय नमस्हत्वा क्षमापयत् २२१ प्रोचुच्योघं ततस्ते च वचः पीयूषसंनिभम्। एतसिन्नन्तरे नेदुईवदुन्दुभयो दिवि २२२ आकाशात्पुष्पवृष्टिश्च वभूव सुमनोहरा। देवदृताः समायाता विमानं गृह्य शोभनम् २२३ देवद्ता ऊचुः। अहो व्याध महासत्त्व सर्वसत्त्वभयंकर । विमानवरमारु सदेहिख-दिवं वज २२४ शिवरात्रिप्रभावेण पातकं त्वत्क्षयं गतम्। उप-वासश्च संजातस्तथा वै निशि जागरः २२५ यामे यामे इता पुजा अज्ञानेन शिवस्य च। सर्वपापिविनिर्मुको गच्छ त्वं छह-मन्दिरम् २२६ सगराज महासत्त्व सर्वापत्यसमन्वितः। भार्या-त्रितयसंयुक्तो नाक्षत्रं पदमायुद्दि । तव नाम्ना त्विद् ऋक्षं लोके ख्याति गमिष्यति २२७ एतच्छ्रत्वा च वचनं लुब्धकोऽथ सृग स्तथा। विमानानि समारु नाक्षत्रं पद्मागताः २२८ हरिणी-इयमार्गस्तु दृश्यतेऽद्यापि पार्वति । यदेतत्पृष्ठताराणां द्वितयं मणिसंनिभम् २२९ ऋशं तु लुब्धकं चात्र हर्यते द्योतनं शु-भम्। तारात्रितयसंयुक्तं सृगशीर्षे तदुच्यते २३० बालकद्वितयं चामे तृतीयं पृष्ठतो सृगी । पृष्ठतस्तम संमाता सृगरीर्षस्य सं निधो २३१ सगराह् हर्यतेऽद्यापि ऋक्षं व्योगगमुत्तमम् अकामाज्ञागरं रात्रौ तथोपोषणपूजनम् २३२ जातं छुच्धकरा-जस्य तत्फलं परिवर्णितम्। ये नरा भक्तिभावेन शिवरात्रिवर्त शुभम् २३३ सोपवासं करिष्यन्ति जागरेण समन्वितम्। तेषां फलं हि वे वक्तं ब्रह्मापि च जडायते २३४ शिवरात्रिसमं नास्ति वतं पापभयापहम् । यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः २३५ यत्फलं माघमासे वै प्रयागे भजतां नृणाम् । वैशाखे द्वारकायां तु तपस्याषाढसेवनात् २३६ गयायां पिण्डदानेम कार्तिके माधवायतः । तत्फलं जायते नूनं श्रवणादेव पार्वति २३७ इति श्रीलिङ्गपुराणे उमामहेश्वरसंवादे शिवरात्रिवत-कथा समाप्ता ॥

अथोद्यापनं हेमाद्रौ कालोत्तरे—फाल्गुने चैव भूतार्या तसाद्ध्वपति यजेत्। अष्टम्यां च चतुर्द्द्यां व्रतान्युक्तानि सर्वेशः। तानि सर्वाणि तेनैव व्रतान्येव कृतानि तु। स्कन्द उवाच। व्रतसोद्यापनं कर्म कि कर्तव्यं च मानवैः। को विधिः रजस्तमोवृतम् । शृह्वला पिङ्गला वापी अर्ध्व पीतेन पूरयेत् । वापी पीतान्तराले तु रक्तवर्णेन पूरयेत् । एतद्वादर्शाभिलिङ्गेर्ह-रिहरमण्डलम् । इति द्वादशिक्षोद्धवं हरिहरमण्डलिमित ।

अथ चतुर्लिगोद्भवप्रकारः कथ्यते । रेखास्त्वष्टाद्द् प्रोक्ताश्चतुर्लिङ्गसमुद्भवे । कोणेन्दुस्त्रिपदः श्वेतस्त्रिपदैः कृष्णश्च-द्धलाः । वल्ली सप्तपदा नीला भद्रं रक्तचतुष्पदम् । भद्रपार्श्वे महारुद्रं कृष्णमष्टादशैः पदैः । शिवस्य पार्श्वतो वापीं कुर्यात्प-श्चपदां सिताम् । पदमेकं तथा पीतं भद्रं वाप्योस्तु मध्यतः । शिरसि शृङ्खलाश्चेव कुर्यात्पीतं पदत्रयम् । लिङ्गानां स्कन्धतः कोष्ठा विश्वती रक्तवर्णकाः । परिधिः पीतवर्णेस्तु पदैः षोडशिमः स्मृतः । पदैस्तु नविभः पश्चाद्वकं वर्णं सक्तिषकम् । इति चतु-लिङ्गोद्धवं मण्डलम् ।

ततः कर्तव्यं तत्रैव — आचार्यं वरयेत्तत्र ऋत्विग्भः सहितं शुचिः। शिवरूपास्तथा विमाः पूज्याश्चन्द्नपुष्पकैः। अनुज्ञातश्च तैर्वित्रेः शिवपूजां समारभेत्। अवणं सजलं कुम्भं तस्योपरि तु विन्यसेत्। सौवर्ण राजतं ताम्रं सृन्मयं वापि कारयेत्। कुम्भो-परि न्यसेद्वमुमया सहितं शिवम्। सीवर्णेऽप्यथवा रोप्ये वृ-पभे संस्थितं शुभे। रत्नालंकरणैहैं मेरलंहत्य प्रपूजयेत्। वस्त्यु-ग्मेन संवेष्ट्य विख्वपत्रैः प्रपूजयेत्। पलेन वा तद्धेन तद्धेना-थवा पुनः। उमामहेश्वरीं मूर्ति पूजयेद्धवमे स्थिताम्। आगच्छ देवदेवेश मर्खलोकहितेच्छया। पूजयामि विधानेन प्रसन्नः सु मुखो भव। आवाहनमन्त्रः। पादासनं कुरु प्राज्ञ निर्मलं स्वर्ण निर्मितम् । भूषितं विविधे रहेः कुरु त्वं पादुकासनम्। आ सनं। हिद्शं चिन्तयेहेवं शुद्धस्फिटिकसंनिभम्। व्याघ्रचमेपरी-धानं चिन्तयेद्व्ययं हृदि । गङ्गोद्केन पुष्पेण चन्द्नेन सुग-निधना । अर्घ गृहाण देवेरा भक्ति मे हाचलां कुरु। अर्घ। आचमनीयं । अभिषेकः । वस्त्रं सूक्ष्मं दुक्लं च देवानामपि दुर्छभम्। गृहाण त्वमुमाकान्त प्रसन्नश्च सदा भव। वस्त्रं। य-शोपवीतं सहजं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। आयुष्यं शुभवर्चस्यमुप-वीतं गृहाण मे । उपवीतं । श्रीखण्डं चन्द्नं दिव्यं मलयाचलः संभवम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ गृहाण परमेश्वर। चन्द्नं। माल्या-

दीनि सुगन्धीनि । पुष्पाणि । वनस्पतिरसी । धूपं । आज्यं च वर्तिसंयुक्तं । दीपं । नैवेद्यं गृह्यतां देव । नैवेद्यं । पूगीफ लिमिति ताम्बूलं। इदं फलिमिति फलं। हिरण्यगर्भगर्भस्थिमिति दक्षिणां। नमस्कारप्रदक्षिणापुष्पाञ्चालं समप्यं प्रार्थनाद्यन्ते-सोमं च सगणं चैव पूजियत्वा महेश्वरम्। होमं कुर्यात्प्रयत्वेन रोद्रमञ्जे-र्यथाविधि। ब्राह्मणान्यूजयंद्भत्या भोजयेच चतुर्शा आचार्य च सपलीकं वसालङ्कारभूषणेः। यशोपवीतवसादि द्यात्तेभ्यः पृथक्ष्यक्। गां सवत्सां सवसनां नानालङ्कारभूषिताम्। द्दा-दाचार्यचर्याय शिवो मे श्रीयतामिति। ततः सकुम्भां तां मूर्ति सवस्रां चुषमिध्यताम्। सर्वालङ्कारसिहतामाचार्याय निवेद्येत्। व्रतमेतत्कृतं यन्मे पूर्णं वाऽपूर्णमेव वा । सर्वे संपूर्णतां यातु असादाद्भवतां मम। इति संप्रार्थं तान्विप्रान्प्रणस्य च पुनःपुनः। नाममञ्जेस्ततस्तेभ्यो द्यात्कुम्भान्पृथक् पृथक् । अजैकपाद्हि-र्बुध्यो भवः शर्व उमापतिः। रुद्रः पशुपतिः शंभुवेरदः शिव-ईश्वरः । महादेवो हरो भीमो नामान्येवं चतुर्वा । इति वार्षिकवतम्।

अथ प्रयोगः। संकलपपूर्वकं नान्दीश्राद्धान्तं कृत्वा आचा-र्थस्य चतुर्दश ऋत्विजां च वरणम्। यथाशक्ति तेषां पूजनं च। सायं स्नात आचार्यश्चतुर्शिलेङ्गेनिन्द्ना च सहोमामहेश्वरप्रति-माया अरयुत्तारणं कुर्यात् । ततो मण्डपमध्ये लिङ्गतोभद्रे सर्वतो-भद्रे वा अनन्तवतोद्यापनप्रकरणोक्ता देवता मण्डलसंबन्धिनी-रावाह्य संपूज्य मण्डलमध्ये एकं पूर्वादिदिशु प्रत्येकं त्रीक्शिन्म-ज्यकलराद्क्षिणोत्तरयोद्घीवित्येवं चतुर्दरा महीद्यौरित्यादि कल-शास्थापनविधिना आसाद्य वरुणपूजान्तं कुर्यात्। ततो मध्यक-छशे नन्दिनं तसिन्नुमामहेश्वरो च स्थापियत्वा। चतुर्दशकल-देशि लिङ्गानि स्थापयेत्। मध्यकलरास्थमतिमायामुक्तपौराणम-म्बेवैदिकमन्त्रसिहतैर्यथासंभवं पोडशोपचारैः पूजनं कुर्यात्। इतरकलरोषु प्रादक्षिण्येनाजायैकपदेनमः। अहयेबुध्यायनमः। इत्येवं नाममन्नैः पूजां कुर्यात् । तत्रासंभवे आवृत्तिः । पुष्पनि-वेद्नान्ते आहिकप्रकरणस्थिशिवपुजायामुक्तावरणगणः पुज्यः।

१ पश्चदश इत्यपेक्षितम्।

अथ मासिशिवराजिव्रतम् । तद्विधिईमाद्रौ-आद्रौ मार्गिशिरे मासि दीपोत्सवदिनेऽपि वा। गृह्वीयान्माघमासे वा द्वादशैवमुपोषयेत्। निशि जागरणं कृत्वा दीपोद्योतितदिङ्युखः। गीतवाद्यविनोदेन पूजाजाप्यैः शिवे रतः । एवं द्वाद्शवर्षे तु द्वादशैव तपोधनात् । आचार्य शिवशास्त्रज्ञं ब्राह्मणं च विशे-वतः। आमत्र्य पर्या भत्तया गृहं गत्वा तपोधनात्। आचार्यं वरियत्वा तु गृतीयाश्वरणद्वयम्। आगच्छ मे गृहं तात कृतकृत्यं गृहं कुरु। आमन्य निशि तानेवं प्रभाते विमले पुनः। गृही-त्वोभय हिङ्गं तु स्थावरं जङ्गमं पुनः । पञ्चासृतेन दियेन स्नाप्य चोइर्तनादिभिः । खापयेद्वारिकुम्भानां सहस्रेण रातेन वा। पञ्चाराता तर्धेन सापयेच्छीतलेन तु । चन्द्नेन विलिप्याथ स्थावरं जङ्गमं तथा। शतपत्रेजीतिपुष्पैरर्चयेद्विल्वपत्रकैः। दीपा-निद्धु च सर्वासु प्रज्वाल्य सघनांस्तथा । सघनान्सकर्पूरान् । नैवेद्यमिप भक्ष्यांश्च क्षीरखण्डसमण्डकान्। गुडाढ्यं ळडूकांश्चेव अन्नं च रुचिरं बहु । निवेद्येत्तथैवापि गुरुदेवतपिःवनाम् । दे-वागे तु गुरं पूज्य कृत्वा मण्डलकं शुभम्। सुसूक्ष्माणि च व-स्राणि शय्यां सोपस्करां तथा। द्वाद्शेव तु गा द्वात्परिधा-नादिकं तथा। अथवा दक्षिणामेव प्रद्याज्ञहुयातिलान्। द्त्वैवं भोजयेत्सर्वान् गुरुं चैव तपस्विनः। पश्चातक्षमापयेद्देवं भीयतां मे महेश्वरः। सर्वे चैव तथाचार्ये शिववतपरायणे। अत्र द्वाद्-द्यानां मध्ये एक आचार्यः । तस्मिन् शिववतपरायणत्वं विशेष इत्येव विविधितम् । द्वाद्शैव तु गा द्चादिति लिङ्गात्।— गन्धादिविविधैः सर्वानन्यांस्तत्र समागतान्। दक्षिणाभिश्च कु-म्भेश्च नवाशेश्च प्रपूज्येत् । एवं कृत्वा महादेवि न भूयो देह-मायुयात्। यदासौ भ्रियते देवि शिवलोकं व्रजेनरः । तसान च्यवते स्थानात्कलपकोटिशतैरिप । इति । अत्र च बहुरात्रव्या-पिनी तिथिर्पाद्या। साम्ये तु पूर्वेति प्राश्चः। नव्याख हेमाद्रो कालोत्तरे—सर्वकामप्रदं रुष्णचतुर्दश्यां शिववतम् । इत्युप-क्रम्य—चतुर्वशाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रिवतं शुभम्। इति शिव-रात्रिशब्द प्रयोगान्मासमिश्वहोत्रं जुहोतीत्यत्र च नामातिदेशात्य-दोषनिशीश्मयव्याध्येव निर्णय इत्याहः । वस्त्रतस्तु कालोत्तर सदा । इति । येनाजितानि० ॥ १ ॥ योनन्तदेवद्यतमन्थन० माघाख्यदीधितिरियं स्मृतिकोस्तुभस्य ॥ २॥ इति माघकृत्यम्।

अथ फाल्युनकृत्यं निर्णयास्ते—फाल्युने नीहयो गानो वसं कृष्णाजिनान्वितम्। गोविन्द्शीणनार्थाय दातव्यं पुरुषपेम। इति । अथ फाल्युनशुक्तप्रतिपद्मारभ्य द्वाद्शद्निपर्यन्तं प्यो-व्रतम्। श्रीभागवते अदितिरवाच। केनाहं विधिना ब्रह्मचु-पखास्ये जगत्पतिम् । यथा मे सत्यसंकल्पो विद्ध्यात्स मनो-रथम्। आदिश त्वं हिजशेष्ठ विधि तदुपथावनम्। आशु त्-व्यति मे देवः सीद्न्याः सह पुत्रकैः । कश्यप उवाच । एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः । यदाह ते प्रवस्यामि व्रतं केशवतोषणम्। फाल्युनस्यामले पक्षे द्वाद्शाब्दं पयोवतम्। अर्व-येद्रिवन्दाक्षं भत्तया परमयान्वितः । सिनीवाल्यां मृदािलप्य स्त्रायात्कोडिबिदीर्णया । यदि लभ्येत वै स्रोतस्पेतं मन्त्रमुद्दीर-येत्। त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानिमच्छता। उद्भृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय । निर्वतितात्मनियमो देवमर्चेत्स-माहितः। अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले वहाँ गुरावि । नमसुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे। सर्वभूतिनवासाय वासुदेवाय सा-क्षिणे। नमोऽव्यक्ताय स्थ्माय प्रधानपुरुषाय च। चतुर्विराद्ग-णशाय गुणसंख्यानहेतचे । नमो हिशीष्णे त्रिपदे चतुः शङ्काय तन्तवे । सप्तहस्ताय यशाय त्रयीविद्यात्मने नमः । नमः शिवाय रुद्राय नमः शकिधराय च । सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदातमने। योगेश्वर्यश्री-राय नमस्ते योगहेतवे । नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। नमो मरकतइया-मवपुषेऽधिगतश्रिये। केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे। त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्यो वरदर्भ । अतस्ते श्रेयसे धीराः पाद्रेणुमुपासते । अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च यत्पाद्पद्मयोः । रपृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीद्ताम्। एतैर्मन्त्रेहिषीकेशमा-वाहनपुरस्कृतम् । अर्चयेच्छ्रद्या युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः। अर्चित्वा गन्धमाल्याद्येः पयसा खापयेद्विसुम्। वस्रोपवीताभ-रणैः पाद्योपस्पर्शनैस्ततः । गन्धपुष्पादिभिश्चार्चेद्वादशाक्षरिव-

द्यया। शृतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सिति। ससिपः स-गुडं दस्वा जुहुयानमूलविद्या। निवेदितं तद्धकाय द्याद्धश्रीत वा स्वयम्। द्रवाचमनमर्चित्वा ताम्बूळं च निवेद्येत्। जपेद्-ष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम् । कृत्वा प्रदक्षिणं भूमी प्रणमेद्द्य वन्मुद्। कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवसुद्धासयेत्ततः। द्यवरान्भोजयेद्विप्रान्पायसेन यथोचितम् । सुक्षीत तैरनुकातः रोषं सेष्टः समाहितः। ब्रह्मचार्यथ तद्भाज्यां भ्वोभूते प्रथमेऽहनि। स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । पयसा स्नापयि-त्वार्चेद्यावद्वतसमापनम् । पयोभक्षो वतिमिदं चरेद्विष्णवर्चना-इतः। पूर्ववज्ञाहुयाद्धि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्। एवं त्वहरहः कुर्याद्वाहं पयोवतः। हरेराराधनं होममहणं द्विजतर्पणम्। प्रतिपद्दिनमारभ्य यावच्छुक्षत्रयोद्शी । ब्रह्मचर्यमधःस्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्। वर्जयेद्सदालापं भोगानुचावचांस्तथा। अहिंसः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः । त्रयोद्दयामधो विष्णोः स्नपनं पञ्चकैर्विमो । कारयेच्छास्त्रहष्टेन विधिना विधिकोविदैः । पूर्जा च महतीं कुर्याद्वित्तशाख्यविवर्जितः। चहं निरूप पयसि शि-पिविष्टाय विष्णवे । शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । नै-वेद्यं चातिगुणवह्दात्पुरुषतुष्टिद्म्। आचार्यं श्वानसंपन्नं वस्ता-भरणधेनुभिः। तोषयेद्दत्विजश्चीव तद्विद्ध्याराधनं हरेः। भोज-येत्तानगुणवता सद्द्रेन शुचिसिते। अन्यांश्च ब्राह्मणान्शत्तया ये च तत्र समागताः। दक्षिणां गुरवे दद्यादृ त्विग्भ्यश्च यथार्दतः। अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दी-नान्धक्रपणादिषु। विष्णोस्तत्त्रीणनं विद्यान्भुक्षीत सह बन्धुभिः। नृ-त्यवादित्रगीतैश्च लुतिभिः स्वस्तिवाचकैः। कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्। एतत्पयोवतं नाम पुरुषाराधनं परम्। पिताम-हेनाभिहितं मया ते समुदाहतम्। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केरावम्। आत्मना युद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। अयं वै सर्वयशाख्यः सर्ववतिमिति स्मृतम् । तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्। त एव नियमाः साक्षास एव च यमोत्तमाः। तपो दानं वतं यशो येन तुष्यत्यधोक्षजः। तसादेतद्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर। भगवान्परितुष्टस्ते वरानाग्रु विधास्पति। इति।

द्वादशाहवताङ्गत्वेन पूर्वदिनकृत्यमाह । सिनीवाल्यामित्या-दिना तद्राज्यामित्यन्तेन । अतएव प्रतिपद्वेधे प्रथमदिनममा-विद्धा प्रतिपत् । कोडविदीर्णयारण्यवराहोत्वातया। आले-पने त्वं देवीति मन्त्रः करणम् । गुर्वन्तानां पूजास्थानानां विक्-ल्पेप्यपिशब्दोऽन्वाचयार्थः। एतेरिति स्होके संग्रहेणोक्तं प्रयोग-विधि विवृणोति अर्चित्वेत्यादिना। आवाहनपुरस्कृतमित्यनेनो-कमावाहनेन समन्वितमित्यर्थं विवृणोति अर्चित्वेत्यर्थेन । अत-श्चावाह्नासनगन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्याचमनीयपयः स्वपनरूपनवप-दार्थेषु नव मन्त्रा विहिता भवन्ति । अर्वयेदित्यधिविहितं पाद्या-द्यर्णमनूद्य मन्त्रान्तरविधानायाह वस्नत्यादिना। छन्दोनुरोधिनि ब्रन्द्रे न पदार्थक्रमो विवक्षितः । नैवेद्ये विद्यापविधिमाह शृतिमिति । मुलविद्यया द्वाद्शाक्षरेण। द्वादिति द्वाद्शदिनेषु । अअतिति तत्पूर्वदिने । एवं व्यवस्थितविकल्पो बोध्यः । आच-मनानन्तरं अर्चनं करोद्धतनार्पणम् । चकारः फलद्क्षिणासमुख-यार्थः। यथोचितमिति पायसं नियम्यते शाकादिष्वनियम इ-त्यर्थः। तद्राज्यां पूर्वदिनस्य अर्चयेत्। अत्र विधिनेत्यस्यान्वयः। तत एव पयः खपने प्राप्ते पुनः सङ्घीर्तनं तस्येव पयसोऽधिकृतत्वेन पयोभक्ष इत्यत्र त्रहणार्थम्। पूजाहोमब्राह्मणभोजनानां समप्राधा-न्येन वतस्य ज्यात्मकत्वं दुर्शियतुं पुनरुपन्यासः। अतप्व हरे-राराधनस्य ज्यात्मकत्वमनन्तरोक्तम्। उक्तवतानुवादेन पयोवत-ब्रह्मचर्यादीनां फिलिसंस्कारित्वं दर्शियतुमाह एविमिति। प्रतिप-दितितिथ्योरवधित्वेन संकीर्तनाचान्द्रदिनानामेव द्वाद्शत्वं न सावनानामिति स्चितम्। वासुदेवपरायण इति शिष्टकालस्य वश्यमाणनृत्यादिभिरिति वादनं संगृह्यते । अथेतियोग्यतया गणपतिपूजनाद्यत्विग्वरणान्तं कर्मानन्तर्थमुच्यते। पञ्चकैः पञ्चा-मृतैः । कोविदैः ऋत्विग्भः । शिपीति ततश्चेदृशचतुर्थन्ताभ्यां निर्वापादिसंस्कारो होमश्चेति सिद्धम्। होमोत्तरं पूजायां विशे-षमाह नैवेद्यमिति । तद्विध्येति तेन विना नैवाराधनसिद्धिरिति भावः। अतएव आतिः—यज्ञ आयुष्मान्स दक्षिणाभिरायुष्मा-निति । हरिवंशे च-आयुष्मांश्चासि धन्यश्च दक्षिणाभिः सहैव तु। इति। तानाचार्यऋत्विजः। ब्राह्मणभोजनाङ्गत्वेन पुनर्दिश-

शान्त्रीसी: । तमान्न निः परित्रस्य गायत्त् व हसन्त हा । जल्पन्तु खेच्छया छोका निःशङ्का यस्य यन्मनः । तेन श्रान्त सा पापा होमेन च निराहता। अहिंशाते (ीडिंगानां राखनी क्षयमेष्यति । सर्वेड् द्यपद्यो होमः सर्वरोगोपरास्तिदः । कियते-इसां हिने: पार्थ तेन सा होिलना स्यता । असां निद्यानाते पार्थ संरक्ष्याः शिशवो गृहे । गोमयेनोपितिसे च स्वत्वेत गृ-हाइणे। आकारयेहिङ्ग्रायान् वज्ञायक्रयाचरान्। ते व्यक्ष खाँतः संस्पृश्य शब्देहांस्यकरेः शिश्न्य । अस्य तु तेपा द्वत्वर्ष गुडपकाश्मेव च। एवं दुण्टानिपातस्य स द्रिपः मरामं बजेत्। इति । उपछाः शुक्तकरीप्रिपिण्डाः । बुद्धेति वोश्विरित्वा प्रदीप्ये-स्यर्थः। प्रदीपानन्तरं च होलिकाचे नम हति मनेपा प्रचाद्रव्यप्र-क्षेपात्मको होमः कार्यः। यथोक्तं पृथ्वीचन्द्रोद्ये दुवीसोवदः।--निशागमे तु पूज्येयं हो लिका सर्वती मुखेः । इति । के चित् हुत्वा रक्षोभिरिति पउन्तो रक्षोभमञेहाँममप्याहः । ज्यत्वे सुचतुरसे । शिशवो बहवो येषु ते शिसुमायाः । ते काष्ट्रित शिशुभिन्नविषयो विधिः। अत्र च प्रदोषव्यापिपूर्णमासी भद्रार-हिता शहा । प्रदोषयापिनी शहा पूर्णिमा फाल्युनी सदा । मुखे पश्च गले त्वेका वसस्येकाद्श स्मृताः। नाभौ चतस्यः पर् ओणो तिसः पुच्छाच्यनाडिकाः। इति नारदोक्तं। तस्यां भद्रा-मुखं त्यक्तवा पूज्या होला निशामुखे। इति नारदीयवचनात्। पुजामहणं तस्याः प्राधान्यद्योतनाथं प्रधानकालो हाङेषु न्यायत एव सिद्धतीति प्रसिद्धम् । पूजामग्रश्च—असाभिर्भयसं-त्रस्तेः कृता त्वं होलिके यतः । अतस्त्वां पूजियव्यामो भूते भू-तिप्रदा भव। इति । दिनद्वये प्रदोषन्यातौ परिदेने प्रदोषेकदे-श्राच्याप्तिलाभे वा पूर्वदिने भद्रादोपादेव परैव शाह्या। परिदेने प्रदोषस्पर्शाभावे पूर्वदिने प्रदोषे मद्रासत्वे तु यदि पौर्णमासी परिदने सार्धत्रियामा ततोऽधिका वा तत्परिदने प्रतिपच वृद्धि-गामिनी तदा पूर्वदिनं परित्यज्य परिदेने प्रदोपव्यापिन्यां प्रति-पद्येव होलिका पूज्या।—सार्धयामत्रयं पूर्णा हितीये दिवसे यद्।। प्रतिपद्धर्भमाना तु तद्। सा हो छिका समृता। इति निर्ण-यामृते भविष्योत्तरवचनात्। तदा हितीयदिने सा अतिपत्।

४४ स्मृ० की ०

मतिपद्यदिते रवौ । इत्यपपाठः । निर्णयामृते धृतपाठेन तत्कृत-निर्णयेन न्यायसद् चारसंवादिना विरोधात्। सन्वा पाठः पूर्ण-मासीविद्यप्रतिपदि पूर्वोक्तहोलिकाभिप्रायो बोध्यः।

कुत्यान्तरं तत्रैव युधिष्ठिरं प्रति कृष्ण आह—यत्पिबन्ति वस-स्ताद्ये भृतये पुष्पचन्दनम्। सत्यं हृत्थस्य कामस्य पूजनं कि-यते जनैः। इति। पुष्पं चाम्रस्य।—वृत्ते तुषारसमये सितप-आद्रयां प्रातवेसन्तसमये समुपि थते च। संप्राप्य चूतकुसुमं सह चन्द्रनेन सत्यं हि पार्थ पुरुषोऽध समां सुकी स्वात्। इति वाक्यरोषात्। प्राहानप्रकारश्च-गोमयेनोपिलते च चतुरसे गृहाङ्गणे गुक्रवस्त्रोत्तरच्छदे गुभ आसने प्राद्ध्य उपविष्टो ब्राह्म-णैः कृतस्वस्त्ययनः सुलक्षणया सुवासिन्या कृतचन्द्नतिलक्नी-राजनादिमङ्गलः सचन्दनमामकुसुमं मन्नेण प्राश्रीयात्। चूत-भाग्यं वसन्तस्य माकन्द् कुसुमं तव । सचन्द्नं पिवाम्यद्य सर्व-कामार्थसिद्धये इति।

अथ राजानंप्रति द्वितीयादिक्रत्यं तत्रैव—ततः प्रातद्विती-यायां पुत्रमित्रादिसंयुतः। नृपतिर्वितते देशे वितानवरशोभिते। सर्वतश्च समास्तीणें रत्नकम्बलशोभिते। उपविश्यासने रम्ये पौरजानपर्ः सद्द । सिन्दूरजयमशोदपट्टवासैः सचन्दनैः। वि-कीर्य लोकांत्ताम्बूलैः संमान्य च पृथक् पृथक् । नृत्यगीतिवनो-देश्च कुर्यात्काममहोत्सवम् । एवं कुर्वन्नवामोति यावत्संवत्सरं शुभम् । इति । विकीर्येति छोकेश्य एतानि दत्त्वेत्यर्थः । इति होलिकोत्सवः।

उक्तप्रतिपदि तैलाभ्यक आवश्यकः। वत्सरादौ वसन्तादा-विति पूर्वोदाहृतवचने वसन्तादिग्रहणस्यानन्यार्थत्वात्। ब्राह्मे-नरो दोलागतं रष्ट्रा गोविन्दं पुरुषोत्तमम् । फाल्युन्यां संयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुरं वजेत्। इति। अत्र फाल्युन्यामिति फ-च्युनीविद्वप्रतिपञ्चाभार्थम्। —वत्सरादौ वसन्तादौ बिलराज्ये तथैव च। पूर्वविद्धेव कर्तव्या प्रतिपत्सर्वदा बुधैः। इति बृहद्वसि-ष्टाद्विचः संवादात्। दोलोत्सवप्रकारश्च पूर्ववदेव बोध्यः। येना-र्जितानि०॥१॥ योऽनन्तदेवकृतमन्थनसंनिबन्धक्षीराव्धिजो०। तापस्यदीधितिरियं स्मृतिकौत्तुभस्य ॥ २॥ इति फाल्गुनकृत्यम् ।

तिवेचिन्यावलम्बनेन ज्योतिर्वित्यसिद्धेन मानेन त्रिशत्ममासा-द्वांगप्यधिमासद्शीनात्। अतएच—चिरात्वर्त्रिशन्मासस्य वा-द्याभ्यन्तरयोईयोः। अधिमासो विकल्पेन वाद्रायणकीर्तितः इति उद्योतिःसागरवचनात्। निरात्तमान्मासादू ध्वं षट् निरान्मासारपूर्वे त्रयोद्शो मासो भवतीति नियम इति निर्णयासृतौकं चिन्त्यम्। यतु मध्यममानानुसारिवचनं सिद्धान्ते उक्तं—हात्रिशिद्धिर्गते-मसिदिनैः पोडराभिस्तथा। घटिकानां चतुक्केण संपतत्यिमा-सकः। इति। यद्यपि तद्नुस्तं प्राचीनैस्तथापि नैतत्तास्विकम्। एतावता समयेनाधिमासोत्पत्तिपयीतचान्द्रितसंभवप्रद्रीनार्थ-त्वात्। अन्यथा रूष्णहितीयायां घरिकाचतुर्योपर्यधिमासप्ररू-त्यापतेः। नचेतिदिष्टम्।—इन्द्राञ्ची यत्र ह्येते मासादिः परि-कीर्तितः। अशीषोमौ स्थितौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ। तम-तिकस्य तु यदा रिवर्गच्छेत्कदाचन । आद्यो मिलस्लुचो शेयो दितीयः प्राकृतः स्मृतः। इति लघुहारीतवचनेन गुक्रुप्रतिप-दादित्वस्य दर्शान्तत्वस्य च नियमप्रतीतेः शुक्करूणप्रतिपदीष्ट्यो-रमायां कार्ये च पितृयक्षे तिसृणामुक्तद्वतानां सत्वात्। कदा-चिद्त्युत्तया यद्यपि क्षये सर्वथेव नियमाभावः प्रतीयते तथापि काद्गचित्किनियतावध्यभिप्रायमेव बोध्यम्।

तथाच माधवीये सिद्धान्तिशिरोमिणवचः—गतेऽव्ध्यद्भिन-न्देभिते शांककाले तिथीशैभीविष्यत्यथाङ्गाक्षसूर्यैः। गजाद्यशिभू-भिस्तथा प्रायशोऽयं कुवेदेन्द्रभिः स्यात्कचिद्रोक्तभिश्च । इति । एवमेति इवृतं तत्रेव—शकसम्बन्धिनि कालेरियद्भिवेषें भिते गते कश्चित्क्षयमासो गतः कश्चिद्धविष्यतीति स्होकार्थः। तृतीया-न्तानि संख्यापराणि । तथाहि अब्धयश्चत्वारः । अद्भः सप्त । नन्दा नव । अङ्गानां वामतो गतिरितिरीत्याङ्ग्रक्षेपे चतुःसप्तत्य-धिकनवरातसंख्यैरित्यर्थः। तिथयः पश्चद्रा। ईशा एकाद्रा। ततश्च पश्चद्शाधिकैकशतयुक्तसहस्रसंख्यैरित्यर्थः । अङ्गानि षर्। अक्षाणीन्द्रियाणि पञ्च। सूर्यो द्वाद्श। षर्पञ्चाराद्धिकरा-तद्वययुक्तः। गजा अष्टो । अद्भयः सप्त । अद्भयस्त्रयः। भू-रेका । अष्टसतत्यधिक रातत्रयोपेतसहस्र संख्येरित्यर्थः । कुरे-का। वेदाश्चत्वारः। इन्दुरेकः। एकचत्वारिंशद्धिकशतसंख्ये-

रित्यर्थः। गोराब्देन नवसंख्योच्यते। ऋत्हवर्जितेषु स्वरेष्वोकारस्य नवमत्वात्। कुरेका। ततश्चेकोनविद्यतिसंख्येरित्यर्थः। एवम-संज्ञान्तद्विसंज्ञान्तात्मकमलमासद्वेविध्ये प्रथम उत्तरमासपूर्वार्धः तया तत्संशो भवति।—षष्ट्या तु दिवसेमांसः कथितो बाद-रायणै:। पूर्वमधं परित्यज्य कर्तव्या उत्तरे किया। इति ज्यो-तिःपितामहवचनात् । — मेपादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्वते चान्द्रः। चैत्राद्यः स श्रेयः पूर्तिद्वित्वेऽधिमासोऽन्यः। इति ज्योतिःशास्त्रवचने पाद्त्रयस्य शुद्धमासविषयत्वेन तदु-क्तचैत्रादिलक्षणाविषयेऽधिकोऽन्त्य इति पदेन चतुर्थपादिष्यतेना-न्यमाससंशाया विधानाच । द्विसंकान्तो यत्र वर्षे भवति तत्र तत्पूर्वोऽसंकान्तः संसर्पः। तस्य ग्रुइत्वेन कर्मसु सम्यक्सर्प-णात्। हिसंकान्तस्त्र मकरस्थे समाप्तश्चेत्पौषोऽसौ धनुस्यसमा-तिनिमित्तमार्गशिषंस्तु लुप्त इत्येवं पूर्वमासत्रासित्वादंहसः पा-पस्य पतिरित्यंहस्पतिरित्युच्यते । तदुत्तरोऽसंकान्तोऽधिमासः । नचैवमेकवर्षेऽसंक्रान्तद्वयेन चतुर्दशमासात्मकत्वापत्तिः। त्रयो-दशं तु श्वितराह मासं चतुर्दशः कापि न चैव दृष्टः । इति शास्त्रविरुद्धा च सेति वाच्यम्। पूर्वस्य शुद्धत्वात् । तथापि ससंकान्तीनामेकाद्शद्वाद्शमासाः संवत्सर इति ससंकान्तिक-द्वाद्शमासात्मकत्वनित्यवच्छृतिविरोध इति चेत् । सत्यम्। क्षयमासगतपूर्वसंकान्तेः पूर्वासंकान्ते चालनसंस्काराङ्गीकारे त-माद्यिव द्वाद्शसंख्योपपत्तेः। चालनाभावे तु क्षयमास एव मासद्धयात्मको श्रेयः। —यदि न चलति वै मासयुगमं विचिन्त्य-मिति माधवीये वदेश्वरसिद्धान्तोकेः।—तिश्यधं प्रथमे पूर्वो दितीयेघें तदुत्तरः। मासाविति बुघेश्चिन्यौ क्षयमासस्य मध्यगौ। इति स्मृतेश्चेति प्राश्चः। नव्यास्तु मेषादिस्य इति चैत्रादिलक्ष-णस्य चैत्रादिसं शेऽप्यधिमासे व्यापकत्वात्, पूर्ति द्वित्वेऽधिमा-सोऽन्त्य इति पूर्वसंश्रत्वस्य प्रतीयमानस्य स्मृतिविरुद्धत्वानेदं लक्षणं तात्विकम् । उपलक्षणं त्वेतद्वासोक्तलक्षणान्तरस्य । —मीनादिस्थे रविर्येषामारम्भप्रथमक्षणे । भवेतेष्दे चान्द्रमासा-श्रीत्राद्या द्वाद्रा स्मृताः । इति । व्यापकं चैतद्धिमासतदुत्तरा-र्धभूतशुद्धयोर्द्रयोरिप प्रथमद्दों मीनसंक्रान्तः सन् द्वितीयद्दों-

त्तरशुक्रप्रतिपदि मेषसंकान्तश्चेतदा इयोरिप शुक्रप्रतिपदोराद्य-क्षणे मीनश्य एव सूर्य इति संभवत्युत्तरस्येव पूर्वस्यापि चैत्रसं-श्रत्वम् । नचैवं क्षयमासे मासद्यव्यवहारानुपपत्तिः। तदीयशुक्त-श्रतिपदाद्यक्षणे राशिद्वयिथतेरसंभवादिति वाच्यम्। इष्टापत्तेः। तिध्यधे प्रथमे पूर्वे इति वचस्तु क्षयाहवधीपननिर्णयमात्रपर-मिति हेमाद्रिणा खीक्टतिमिति न तद्वरोन मासद्वयातमकत्वसि-दिः। नन्वेवमपि यत्र वर्षे तुलासंकान्तियुक्तद्शांत्तरं द्शमिति-कम्य शुक्रमतिपदि वृश्चिकसंक्रान्तिसदुत्तरद्शें धनुःसंक्रान्तिः तदुत्तरदशौत्तरशुक्रप्रतिपदि च मकरसंक्रान्तिस्तत्राद्योत्तरावसं-कान्ती मासौ तावत्तुलास्थधनुस्थरवियुक्ताद्यक्षणवत्त्वात्कार्तिक-पौषौ। मध्यस्यो द्विसंकान्त औचित्येन मार्गशीषो वाच्यः। नच तत्र वृश्चिकस्य इति रिवयुक्ता यक्षणत्वं तह्यक्षणमस्तीत्य व्यापिरिति चेत्र। तत्तद्राशिखरवियोगयोग्याद्यक्षणवत्त्वस्य लक्षणघटकत्वात्। यां तिथि समनुप्राप्य तुलां गच्छति भास्करः। तयैव सर्वसंका-नितर्यावनमेषं तु गच्छति । इति वचनेनोक्त एछे द्रीसोव वृश्चि-कयोग्यत्वेन तत्थरवियोगयोग्याद्यक्षणवत्त्वरूपलक्षणस्य द्विसं-कान्ते संभवात्। एवं सति सत्यामेव तिथौ सूर्योदयस्पर्शाभावेन क्षयव्यवहारवत्सत्येव मासे तद्वचितराशिखरवियुक्ताद्यक्षणाभा-वात्क्षयव्यवहारो नतु कस्यचिन्मासस्य क्षय इत्याहुः। इति म-लमासखरूपनिर्णयः।

अथ तत्रत्यकायोकार्यनिर्णयः । तत्र यद्यपि—नित्यनैमित्तिके कुर्यात्प्रयतः सन्मिलम्ञुचे । इति बृहस्पितवचनात् ,
इष्ट्यादिसर्वकाम्यं तु मलमासे विवर्जयेत् । इति माधवोदाहृतस्मृतिवचनाच काम्यानां सर्वेषामकर्तव्यता नित्यनैमित्तिकानां
च सर्वेषां कर्तव्यता प्रतीयते, तथापि यत्कमं मलमासे कर्तव्यतया प्रसक्तमिप तदुत्तरशुद्धे कृतिमिष्टप्राःया अकरणनिमित्तानिप्रनिवृत्येव प्रभवति तित्रविधमिप न कार्यं यथा ज्योतिष्टोमजातेष्टिपुत्रकामेष्ट्यादि । यत्तु मलमास एव कृतं ताभ्यां प्रभवति
तित्रविधमिप न कार्यं यथाग्निहोत्रप्रहणस्नानकारीर्यादि । शुष्यतस्त्रसंजीवनार्था हि कारीरिष्टिः । नच तत्र कालप्रतीक्षा घटते ।
एवं रक्षोगृहीतस्य वालस्य जीवनार्था रक्षोग्नीष्टिः अग्नयेरक्षोन्ने

सिंशदप्पकान् । अधिमाले तु संप्राप्ते नयसिंशत्त् देवताः। उद्दियापुपदानेन पृथ्वीदानफलं लभेत्। मालाधिके तु संगाते यावत्सर्वानपूपकान् । तावहर्षमवामोति विष्णुलोकं सनातनम् । त्रयस्त्रिराद्प्पानं कांखपाने निधाय च । सघृतं सहिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेद्येत्। प्रत्यहमसंभवे कचिदेकसिन्दिने कार्यमि-त्यारायेनेव विधिः। अन्यथा सघुतिमत्यस्य वैयथ्यपितेः, धात्व-थां चवादेन कां स्पहिरण्यविशो वाक्यभेदापतेश्च। नच निधाये-यत्र सद्तिमियादिकमीन्वयः । प्रथमजकारसालयतापतेः । दानमञास्त्रेव-विष्णुरूपी सहस्रांशः सर्वपापप्रणाशनः। अ-पुपान्नमर्गिन मस पापं व्यपोहतु । नारायण जगद्वीज सास्कर-प्रतिरूपधुक्। वतेनानेन पुत्रांश्च संपदं चाभिवधेय। यस्य हस्ते गदाचके गरडो यस वाहनम्। शहुः करतले यस स मे विष्णुः असीदतु । कलाकाष्टादिक्षेण निमेषघरिकादिना । यो वश्चयति भूतानि तसे कालात्मने नमः । कुरुक्षेत्रमयो देशः कालः पर्व ब्रिजो हिरे: । पृथ्वीसमिस् दानं गृहाण पुरुषोत्तम । मलानां च विशुद्धार्थं पापप्रश्मनाय च । पुत्रपोत्राभिवृद्धार्थं तव दास्पामि भास्कर। इति।

तथा मलमासस्तानां यदा कदाचित्तसिनेव मिलेने सति तत्रेव वार्षिकशाइं कार्यम्—मलमासस्तानां तु शाइं यत्प्रति-वत्सरम्। मलमासे तु तत्कार्यं नान्येषां तु कदाचन। इति भ्र-गुक्तेः। नान्येषामिति शुद्धमासस्तानां द्वितीयाद्यान्दिकविषयो निषेधः। तदीयमपि प्रथमान्दिकं तु मिलने पन कार्यम्।— असंकान्ते हि कर्तव्यमान्दिकं प्रथमं हिजेः । इति माधवीये हारीतोक्तेः। अत्र प्रथमाब्दिकमिति प्रथममासारम्भे कर्तव्यतया श्रासं मासिकमिवाब्दिकमपि आद्धमाद्यमेकाद्रोहिन उत्रुष्टमेका-द्शेहिन कर्तव्यं तदुच्यते । सिपण्डीकरणोत्तरं संवरसरान्ते क-र्तव्यं तु द्वितीयाब्दिकत्वाक्षिपेशविषय इति केचित्। तद्सत्। सांवत्सरिकश्राद्धय वत्सरान्ते कर्तव्यतयोत्पन्नस्य वत्सराद्यमृत-तिथो प्राप्तरेवासावात्। तथाच हेमाद्रौ प्रभासखण्डे— मृता-हिन पितुर्यस्त न कुर्याच्छा इमाद्रात्। मातुश्चेन वरारोहे वत्स-रान्ते स्तेऽहिन । नाहं तस्य महादेवि पूजां गृहामि नो हिरः।

इति । भविष्येपि—मृता(?) मातुश्च खगरााई लवरस नाहं तस्य खगशेष्ठ पूजां । इति । व्याख्यातं चैत द्वेमाद्रिणा । अत्र मृता-हराब्देन मरणाहवितिनी तिथिविविक्षिता । संवत्सराव्ते मुख्य-मृताहस्यासंभवादिति । एवंच मासिक तुल्यता नाब्दिक इति स्पष्टमेव दिश्वितम् । अत्तु वा तत्र प्राप्तिकत्कर्षभौकादरोऽहिने, तथाप्यसंत्राव्ते कर्तव्यता नवश्चाद्धत्वादेव वश्यमाणवचनाद्भवेत् । नतु तहिषयत्वम् । हारीतोक्तेः—प्रत्यव्दं द्वादरो मासि कार्या पिण्डिकिया सुतैः । कवित्रयोदरोऽपि स्यादाद्यं मुक्तवा तु वत्स-रम् । इति हेमाद्रिमाधवोदाहतल सुहारीतोक्तिविरोधात्, द्वा-द्वरो मासि पूर्णे सतीति पूर्वेषां व्याख्यानोचित्यप्रसङ्गाद्य,—अथ मृतियुद्धासाद्दिषट्कीपरः स स्याचेन्मलमास पव तनुयादाद्या-विदक्षमिति दीपिकाविरोधात् । मासादिति व्यव्लोपे पञ्चमी तन्मारभ्येत्थर्थः । षण्णां समाहारः षट्की । तेच तेच षट्को च ताभ्यां परस्रयोद्द्या इति व्याख्यातं तत्तिहवर्णे ।

अथोत्तरमास्येव कर्तव्यानि ज्योतिःपितामहः - मासः क-न्यागते भानावसंक्रान्तो भवेद्यदि। दैवं पित्र्यं तदा कर्म तुलास्रे कर्तुरक्षयम्। इति।—उपाकमं तथोत्सर्गं काम्यमुत्सवमष्टकाः। मासवृद्धौ पराः कार्या वर्जियित्वा तु पैतृकम् । इति । तथा पूर्व-मासे निषेधाद्पि केषांचिद्वत्तरत्र कर्तव्यता लभ्यते । ज्योति:-शासेऽसंकान्तं प्रकृत्य-न यात्रां न विवाहं तु न च वासुनि-वेशनम्। न प्रतिष्ठां च देवानां प्रासाद्त्रामभूरुहाम्। न हिरण्यं न वासांसि धारयेदिति निश्चयः। इति । माधवीये स्मृत्यन्त-रेपि—वापीकुपतडागादिप्रतिष्ठां यश्वकर्म च। न कुर्यान्मलमासे हि महादानवतानि च। इति। महादानानि तुलापुरुषादीनि। कालादरों—अझ्याधानाध्वरापूर्वतीर्थयात्रामरेक्षणम्। देवारा-मतडागादिप्रतिष्ठा मोजिबन्धनम्। आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषो-त्सर्गश्च निष्क्रमः। राजाभिषेकः प्रथमश्च्रहाकर्म वतानि च। अन्नप्राश्चनमारम्भो गृहाणां च प्रवेशनम् । स्नानं विवाहो नामा-तिपन्नं देवमहोत्सवम्। तथारम्भसमाप्ती च काम्यानामथ पा-प्मनः। प्रायश्चित्तं तु सर्वस्य मलमासे विवर्जयेत्। उपाकर्मो-त्सर्जनं च पवित्रद्मनार्पणम् । अवरोहश्च हैमन्तः सपीणां बलि-

रष्टकाः। ईशानस्य बिलिविणोः शयनं परिवर्तनम्। दुर्गेन्द्रस्था-पनोत्थाने ध्वजोत्थानं च वजिणः। पूर्वत्र प्रतिषिद्धानि परत्रैव तु कारयेत्। इति । स्नानं समावतेनम् । तृतीये प्रकारेऽपि है-विध्यं निमित्तवशात्कदाचितपूर्वत्र कदाचितपरत्रेत्येवमुभयत्र क-र्तव्यं किचित् किचिदावृत्येति । तत्राद्यं यथा यमः -गेर्भे वार्धु-षिके स्त्ये श्राद्धकर्मणि मासिके। सपिण्डीकरणे नित्ये नाधि-मासं विवर्जयेत्। तीर्थकानं जपो होमो यववीहितिलादिभिः। जातकर्मान्यकर्माणि नवश्राद्धं तथैव च । मघात्रयोदशीश्राद्धं आद्वान्यपि च षोडरा। चन्द्रसूर्यग्रहे खानं आद्वदानजपादिकम्। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा। इति। गर्भे गर्भा-धाने। वार्चिषके द्रव्यप्रयोगप्रयुक्तद्रव्यदाने। मृत्ये सेवाप्रयुक्त-धनप्रहणे। मासिकपदेनामावास्याश्राद्धमिति माधवः वोड-राश्राद्धानां पृथगुपाद्गनादिति तद्रायाः । वस्तुतस्तु सपिण्डी-करणात्यागूर्ध्व कर्तव्यानां मासिकानां भेदाभिप्रायो द्विःपाठोऽ-मावास्याश्राद्धस्य नित्यपदेनैव लाभादिति वोध्यम्। नवश्राद्धश्र-हणेन सपिण्डीकरणसंग्रहसंभवेऽपि पृथग्ग्रहणं तस्यानेककालसं-भवेऽपि नाधिमासभयाद्विप्ररूष्टकालप्रतीक्षोचितेत्येवमर्थम् । ती-र्थकानं दितीयादि । न यात्रामिति प्रथमयात्राया निषेधेन या-त्रोद्देश्यकानादेः सुतरां निषेधात्। जप इति गायत्रीजपेन संध्या-वन्दनं लक्ष्यते । होम औपासनादिः । अन्यकर्माणि दाहाञ्जलि-दानादीनि। मघेत्यलभ्ययोगमात्रोपलक्षणम्।—रोगे चालभ्य-योगे च सीमन्ते पुंसवेऽपि च। यहदाति समुद्दिष्टं पूर्वत्रापि न दुष्यति। इति मरीचिवचनात्। एतद्रारायमेव द्राहरासु नो-त्कर्ष इत्यपि। चन्द्रेत्यर्धेन ग्रहणिनिमित्तमेवोच्यते। तथा ताह-रामित्यर्थः। मरीचिवचनेऽपि यस्य सीमन्तोन्नयनादेः षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्त इत्येवमनेककालविधो सत्यपि केनापि हेतुनाधिमा-साद्चत्रागुष्ठानासंभवस्तनमलमासेऽपि कर्तव्यमित्यारायेनेदम्। अनन्यगतिकप्रपञ्चनार्थत्वात् । जातकर्मादिकमपि विहितकाले चेत्त्रियते तद्वाधिमासप्रयुक्तद्रोपाभावः । स्वकालाद्तिपनं तु न तत्र कार्यम् । अतएव नामातिपन्नमित्यतिपन्ननामकरणस्या-

१ गर्भे वा वार्षिके भृत्ये।

षट् त्रिसंख्या उपस्थाप्यन्ते । गणकप्रसिद्ध्यनुसारेणाङ्कसेषे सित मातुलपदोपस्थापितपञ्चषष्ट्यधिकदातत्रयसंख्येरहोभिः सोरस्य समाप्तिरिति । प्वमप्रेऽपि पातालदाब्दोक्तेकषष्ट्यधिकदातत्रय-संख्येवहिस्पत्यस्य । अतुलदाब्दोक्तषप्रयुत्तरदातत्रयसंख्येः साव-नस्य । विमलदाब्दोक्तचतुःपञ्चादाद्धिकदातत्रयसंख्येश्चानद्रस्य । वराङ्गदाब्दोक्तचतुर्विद्यात्यक्षिकदातत्रयसंख्येनीक्षत्रस्येति ।

अथ द्वाद्शसौरमासोपकमभूतसंकान्तिकृत्यं नागरखण्डे— रवेः संक्रमणं राशो संक्रान्तिरिति कथ्यते। स्नानदानतपः श्राद्ध-होमादिषु महाफला। इति । अत्र पृथिव्यादिनववाचिनोऽपि द्रव्यशब्दस्य द्रव्यवानेष इत्यादौ यथा सुवर्णादिपरत्वं सुवर्णादे-र्महाफलत्वात् वृद्धेस्तत्परकथनाच, तथा सर्वेत्रहाणां रार्यन्तर-संक्रमणवाचिनो'ऽपि संकान्तिराद्य-संकान्तेः पुण्यकालख षोडशोभयतः कला इत्यादिशास्त्रे रिवसंक्रमणमात्रपरत्वम्। तथैव निबन्द्रभिलाँकिकेश कथनात्, रविसंक्रमगस्यैव महाफ-लत्वाचेति वक्तं पुना रविशब्दस्य न पाटः। कथ्यत इति पद्-मुत्तराधें च संबध्यते । तत्र संज्ञाभेद्माह व्सिष्ठः — झपकर्कर-संकान्ती हे उद्ग्दक्षिणायने। विषुवती तुलामेषी तयोर्भध्ये ततो-ऽपराः । वृषवृश्चिककुम्मेषु सिंहे चैव यदा रिवः । एतिहण्णुपदं नाम विषुवाद्धिकं फलम्। कन्यायां मिथुने मीने धनुष्यपि रवेर्गतिः। षडशीतिमुखी प्रोक्ता पडशीतिगुणा फलैः। इति। तयोरित्यस्य वीप्सा वोध्या । इयोईयोरयनविषुवतोर्भध्ये एकं विष्णुपद्मपराशीतिरित्येवं सतां चतुणां द्विकानामाद्याश्चतस्रो विष्णुपदोऽपराश्चतस्रः पडशीतय इति प्रदर्शनार्थे वृपादीनां पूर्वपाठः । रविग्रहणेन नैता अपि संशा ग्रहान्तरसंक्रमणविषया इति कथ्यते ।

अत्र फलतारतम्यं वृद्धवसिष्ठः—अयने कोटिपुण्यं च लक्षं विष्णुपदीफलम् । षडशीतिसहस्रं तु पडशीत्याः स्मृतं बुधैः । शतिमन्दुक्षये दानं सहस्रं तु दिनक्षये । विषुवे शतसा-हस्रं व्यतीपाते त्वनन्तकम् । इति । संक्रान्तिसमयस्य दुर्शेय-त्वात्तत्संबन्धी कः कालः कियांश्च पुण्य इत्यपेक्षायां देवलः— संक्रान्तिसमयः स्क्ष्मो दुर्शेयः पिशितेक्षणैः । तद्योगाचाप्यध- श्चोर्ध्व त्रिंशन्नाड्यः पवित्रता । इति । प्राम्पश्चर्शोर्ध्वं च पश्चद्रोत्येवं त्रिंशदिति व्याख्येयम् । अतीतानागतो भोगो नाड्यः
पश्चर्श स्मृताः । इति द्वीपुराणसंवादळामात् । शातानपः—
अर्वाक् षोडश विश्वेया नाड्यः पश्चाद्य षोडश । काळः पुण्योऽर्कसंत्रान्तेः । इति । अत्र च गतिवैचित्र्यवशेन रविकेन्द्रपूर्वीचरमागयोश्चरराशिचत्रप्रवेशः कदाचित्पश्चद्शिमः कदाचित्योडशिममंवतीति तद्गुसारेण पुण्यकाळव्यवस्था बोध्या ।
यत्तु स्कान्दे—पुण्यकाळो विष्णुपद्याः प्राक्पश्चाद्पि षोडश ।
इति । न तद्दशेनोक्तसामान्यवाक्योपसंद्दारः शङ्काः ।—अयनादौ सदा देयं द्रव्यिमष्टं प्रदेषु यत् । इत्युपत्रमस्थविष्यनुसारेणोपसंद्दारगतेऽर्थवादेऽस्मिन्विष्णुपदीग्रहणस्योपळक्षणत्वात् ।

उक्तः संक्रान्तिसामान्यपुण्यकालः । संक्रान्तिविदोषे विद्यो-षोऽपि स्पर्यते । बसिष्टः—मध्ये तु विषुवं पुण्यं प्राग्विष्णो द-क्षिणायने। षडशीतिमुखेऽतीते अतीते चोत्तरायणे। इति। मध्ये उभयत इत्यर्थः। विष्णौ विष्णुपदे। पुण्यमित्यस्य चतुर्वप्यनु-षड्गः। प्रागित्यस्य दक्षिणायन इत्यनन्तरमपि विषुवे सामान्यप्रा-प्तानुवादः परख्तयर्थः। न तूपसंहार एषोऽपि। उक्तस्कान्दवाक्ये निरालम्बनत्वप्रसङ्गात्। एवं विष्णुपदादिष्वपि प्रागेवेत्यतीत ए-वेति न कालान्तरपुण्यत्वपरिसंख्या क्रियते तस्यां दोषत्रयात्, स्कान्दवाक्ये निरालम्बनत्वापत्तेश्च । किंतु प्रागादिकाले पुण्य-तरत्वं विधीयते । षडशीतिमुखेऽतीते तथोदगयनेऽपि च भूरि-फलिमिति ज्योतिःशास्त्रसंवादलाभात्। बौधायनः—पुण्यं वि-षुवति श्रोक्तं दश पूर्वास्तथा पराः। इति। वसिष्ठः—त्रिंशत्क-कारके पूर्वा मकरे विश्वतिः पराः। इति। ब्रह्मवेवर्ते मकरे तु दशाधिकाः इति पाठः । अत्र विषुववाक्ये सामान्यप्राप्तसंख्या-मध्ये दशानां पुण्यतरत्वं प्राप्यते । अयनवाक्ये तु दशाधिकानां संक्रमव्यवहितानां न्यूनपुण्यजनकत्वे तात्पर्यम्। माधवीये वृ-द्भवसिष्टः-पद्मशित्यामतीतायां षष्टिरुक्तास्तु नाडिकाः। इति। तत्र प्रत्येकं गञ्चदशेत्येवं मिलित्वा षष्टिरिति हेमाद्रिणा व्याख्या-तम्। अन्येस्त्विष्टिरिति पाठमवलम्बय तच्छन्द्सः षोडशाक्षरपा-दत्वात्प्रत्येकं षोडशेत्यर्थ इत्युक्तम् । व्याख्याद्वयेऽपि सामान्यप्रा-

पुण्यताविधो न संकोचकमत्तीति निःसन्देहं कात्ह्रयंप्राप्तेः। भवतूपक्रमेप्युपसंहारवलाहितीयतृतीययोदिनान्तरगतसंध्याभा-गविषयत्वं ताहरालक्षणविषयत्वं कुतो लभ्यत इति चेच्छुणु-याग्विष्णो दक्षिणायने । षडशीतिमुखेऽतीते अतीते चोत्त-रायण इति तत्तत्संकान्तेः कृतस्वभावानुसारिणि दिनान्तर्गते खल्पेऽपि पुण्यकाले संभवति तद्विपरीतपुण्यत्वं विधेरपूर्व-विधित्वमापद्यते । एवं राज्यन्तर्गतसन्ध्याभागस्यायनयोस्तत्स्व-भावविपरीतपुण्यत्वविधरपि-यदास्तमयवेळायां मकरं याति भास्तरः । प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहिन । अर्धरात्रे तदू ध्वें वा संक्रान्तों दक्षिणायने । पूर्वमेव दिनं श्राह्यं यावशोद्यते रविः। इत्यनेकनिबन्धलिखितवृद्धविष्ठवचोबा-धमन्तरेणाप्रवृत्तेः। आपद्यते चात्रत्ययोरस्तमयोद्यप्रहणयोरान-नर्थक्यमस्ताव्यवहितपूर्वक्षणवर्तिनि मकरे । उद्याव्यवहितोत्त-रक्षणवर्तिनि कर्के तु यद्दिने संक्रमणं तद्दिनं पुण्यमिति निय-मानुरोधे ततः स्वभावो वा बाध्यतां स्वभावानुरोधेन नियमो वेत्याकाङ्कायां स्वभाववाधेन नियमानुसरणं नियम्यते। आका-द्वितसमर्पणलाभात्, नियमविधित्वे लाघवात्, उपक्रमोपसंहा-रयोरर्थवत्वात् कस्याप्यानर्थक्याप्रसङ्गाच । स्वीकृतश्चेहराविषये सामान्यप्रवृत्तस्यापि शास्त्रस्य विशेषविषये संकोचो जैमिनीये— उपांशु यजुषा पत्नीसंयाजान्तान्यहानि सन्तिष्ठते इत्यादौ । नच संध्यान्तर्गतक्षणविशेषमात्रगोचरिनयमचिकीर्षायां संध्यालक्षणो-पन्यासस्य निस्तात्पर्यापत्तिः—दिवासंध्यासु कर्णस्थबहासूत्र उद-क्युखः। कुर्यान्मूत्रपुरीपे च रात्रो चेह्किणामुखः। इत्यादौ संध्यायाः पृथङ्विरोन न तस्या दिनराज्यन्तर्गतत्वमिति पूर्वो-त्तरभागगतसंक्रमयोदिनरात्रिसंक्रमान्तर्गतत्वमङ्गीकृत्य निर्णयोऽ-नुचित इति राङ्गापनयनार्थत्वात्। याज्ञवल्कयवनने हि संध्या-राब्दोऽधोंदितास्तमितपरः। तथैव व्याख्यातं विज्ञानेश्वरेण। इह्तु पूर्वोत्तरभागपरोऽपि। तौ च दिनराज्यन्तर्गताविति संभ-वति तथा निर्णय इति तात्पर्यम् । अधीवम्बक्षणे तु सन्देहा-द्ख द्निसंक्रमणानिधारणेऽपि वाचिको नियमः। संगच्छतेचैवं मद्नरत्नग्रन्थोऽपि-अस्तमयवेळायां तदुत्तरकाळे तत्संनिहित इति । एवंच षष्ठकोके विष्णुपदे अशीत्यां च पूर्वचिद्रपर्ययादि-तिपदाभ्यां शास्त्रान्तराविरोधेनोक्तस्यगत्ततत्तत्तंक्रमणिनिमित्तः स्वभावविपययो नियम्यत इति लाघवम् ।

यत्य-राहुद्दोनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । सानदाना-दिकं कार्यं निशि काम्यवतेषु च। इति वृद्धयाश्चरक्यवचनं तत् मुक्तवा मकरककंटाविति पर्युद्राखळाद्यनविषयमेवेति साधवः। तरवं तु उदाहतवचनैः सर्वसंकान्तिष्वविशेषेण दिना-धेपुण्यत्वविधिवशेन रात्रिपुण्यत्वनिषेधे सत्ययने विशेषहेत्वभा-वात्। अतः सर्वसंकान्तिषु दिने वा रात्रो वा पुण्यकालो देशा-चारवरोन व्यवस्थित इति प्रापकं, तिद्वासंक्रमणिनिमित्तकाना-द्यसंभवे गौणत्वेन रात्रिप्रापकं च। प्रतिपत्सद्वितीयेत्येतत्रुष्ण-प्रतिपदि मुख्यत्वेन शुक्कायां गौणत्वेन प्रापकामिति साधवोक्त-रीत्येति मन्तव्यम्। यत् हेमाद्रौ देवीपुराणे—मन्दा मन्दाकिनी ध्वाङ्की घोरा चैव महोद्री। राक्षसी मिश्रिता प्रोक्ता संक्रान्तिः सप्तथा नृप। सुर्ये घोरा विधो ध्वाह्वी भौमवारे महोदरी। बुधे मन्दाकिनी नाम मन्दा सुरपुरोहिते। मिश्रिता शुक्रवारे साद्दा-ससी च रानैश्वरे। मन्दा ध्रवेषु विशेया सदी मन्दाकिनी तथा। क्षिप्रैध्वीङ्की विज्ञानीयादुशेवीरा प्रकीतिता। चरेर्महोद्री शेया अरेश्रेड्सेस्तु राक्षसी। मिश्रिता चैव निर्दिश मिश्रितसेंस्तु सं-कमे । त्रिचतुःपञ्चसप्ताष्टनवद्धाद्रा एव च। क्रमेण घटिका होतास्तत्पुण्यं पारमाधिकम्। इति।

तत्र ध्रुवादीनि नक्षत्राणि हेमाद्रिणैव व्याख्यातानि । ध्रुवाण्युत्तरात्रयं रोहिणी च । मृदूनि अनुराधाचित्रारेवतीमृगशीपाणि । क्षिप्राणि अभिजिद्धस्ताश्विनीपुष्याः । उप्राणि पूर्वात्रयं
भरणी मघा च । चराणि पुनर्वसुश्रवणधनिष्ठास्त्रातीशतिभणाः ।
ऋराणि मृद्युव्येष्ठाद्राश्चेषाः । मिश्चे कृत्तिका विशासा चेति ।
एवं सप्तविधसंत्रान्तीनां तत्तज्ञातीयान्प्रति व्यवस्थितं शान्तिकपौष्टिकोपयोगित्वमपि तत्रैवोक्तम् ।—मन्दा विप्रजने शस्ता
मन्दाकिन्यथ राजि । ध्वाङ्की वैश्येषु विश्वेया घोरा शुद्धे शुभप्रदा । महोद्री तु चोराणां शौण्डिकानां जयावहा । राक्षसीति
विशेषः । चण्डाळपुरुकसानां च ये चान्ये क्रुरकर्मिणः । सर्वेषां

कारकाणां च मिश्रिता वृद्धिवर्धिनी। इति। उक्तं चैतद्याख्यातं हेमाद्रिणा। एवंच या यस्य जयावहा स तस्यामभ्युद्यसाध-नानि कर्माणि कुर्यात्। यस्याऽजयावहा स दोषनिवृत्त्यर्थे शा-नितकानि कुर्यादिति। अतो ब्राह्मणादिजातीयेन मन्दादिघटित-देशकालोखारणान्ते त्रिघटिकादिमितकाले तुलादानादिकाम्यं ब्रह्मदोषनिवृत्त्यर्थे वक्ष्यमाणस्नानादि च कार्यमित्येतद्थे त्रिचतु-रादिपुण्यत्वस्मरणमिति न सामान्यशास्त्रप्राप्तषोडशादिमध्यन्यू-नानां पुण्यतमत्वार्थमेतदिति विद्वद्भिक्मुचितम्। उक्तरीत्या वैयर्थ्यापत्तेश्चेत्यलम्।

अत्र स्नानं नित्यम् । —रविसंक्रमणे प्राप्ते न स्नायाद्यस्तु मानवः । सप्तजन्मिन रोगी स्यानिधनश्चेव जायते । इति है-माद्रौ द्यातातपोक्तेः। मानव इति मनुष्यमात्राधिकारित्वं ज्ञा-प्यते। तज्ञैव-संक्रान्तौ यानि इत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः। तानि नित्यं द्दात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि । इति । भरद्वाजः-षडशीत्यां तु यद्त्तं यद्त्तं विषुवद्वये । दश्यते सागरस्यान्तस्त-स्यान्तो नैव दृश्यते। तत्रैव विश्वामित्रः—मेषसंक्रमणे भानो-मेंषदानं महाफलम् । वृषसंक्रमणे दानं गवां श्रोक्तं तथेवच । वस्रान्नपानदानानि मिथुने विहितानि तु। घृतघेनुप्रदानं तु कर्कटे परिशस्पते। ससुवर्णे मञ्चदानं सिंहे च विहितं सदा। कन्याप्रवेशे वस्त्राणां सुरभीणां तथेव च । तुलाप्रवेशे धान्यानां वीजानामेव चोत्तमम् । कीरप्रवेशे वस्त्राणां वेश्मनां दानमेव च। कीटो वृश्चिकः। धनुःप्रवेशे वस्त्राणां यानानां च महाफ-लम्। झपप्रवेशे दारूणां दानमशेस्तथैव च। कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामम्बुतृणस्य च । मीनप्रवेशे ह्यम्लानां माल्यानामपि चो-त्तमम्। दानान्यथैतानि मया द्विजेन्द्राः प्रोक्तानि काले तु नरः प्रदाय। प्राप्नोति कामं मनसस्त्वभीष्टं तस्मात्प्रशंसन्ति हि का-लमुख्यम् । इति । वीजानामेवेति बीजभावयोग्यानामित्यर्थः ।-तुलां प्रत्यागते सूर्ये विषुवे दिवसे सति। ब्राह्मणेभ्यः प्रदेयानि सस्यान्यभिनवानि च। इति ज्ञाह्योक्तेः।

मकरे कर्तच्यं तत्रेव कालिकापुराणे—कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्। एतानि पञ्चरत्नानि न्यसेद्देवस्य दोहमात्रं स्थित्वा पटेत्। नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूते सनाति। पितामहेन देवि त्वं निर्मिता परमेष्ठिना। त्वया घृतं जगत्सर्वं सह स्थावरजंगमम् । सर्वभूतात्मभूतस्थे नमस्ते सर्वधारिणि। ततोऽवतीर्य देशकालोचारणपूर्वकं अर्ध पादं वा आचार्याय द्वात्। सच स्वस्तीत्युक्त्वा सावित्रं पठित्वा स्वशाखोक्तां कामस्तुतिं पठेत्। तत आचार्याय हिरण्यद्क्षिणादानं ततो नानानामगोत्रेभ्योऽविशष्टं द्वात्। भूयसीं दक्षिणां च। ततो यथान्वाक्तिव्राह्मणभोजनसंकल्पः प्रतिमानां विसर्जनमाचार्यहस्ते सम्पणं परमेश्वरार्पणं चेति घृतादितुलादानविधिः।

स्कान्दे—धेनुं तिलमयीं राजन्दद्याद्यश्चोत्तरायणे। सर्वा-न्कामानवामोति विन्दते परमं सुखम्। इति। विष्णुधर्मोत्तरे— उत्तरे त्वयने विभान्वस्त्रदानं महाफलम्। तिलपूर्वमनङ्गाहं दत्त्वा रोगैः प्रमुच्यते। तिलपात्रदानादि तु माघकृत्य एवोक्तम्।

सर्वसंक्रान्तिष्वपिण्डं आहं कर्तव्यम्-अयनहितये आहं विषुवद्वितये तथा। संक्रान्तिषु च कर्तव्यं पिण्डनिवेपणाहते। इति मात्सात्। अयनादेः पृथग्त्रहणं फलातिशयद्योतनार्थम्। बृहच्छातातपः--पिण्डनिर्वापरिहतं यस् आदं विधीयते। स्व-धावाचनलोपोऽत्र विकिरस्तु न लुप्यते । इति । ब्राह्मे--युक्क-पक्षे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रिवः। महाजया तदा सा वै स-समी भास्करिया । यस्तस्यां मानवो भक्तया घृतेन स्नापयेद्र-विम्। सोऽश्वमेधफलं प्राप्य ततः सूर्यपुरं वजेत्। पयसा सा-पयेचस्तु भास्करं भक्तिमान्नरः । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो याति सूर्यसलोकताम् । मयेषा कथिता पुण्या सप्तमी त्रिपुरान्तक । यामुपोष्य नरो भत्तया अचलान्मङ्गलाँ हाभेत्। आपस्तम्बः--अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। अहोरात्रोपितः स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । सर्वोऽप्युपवासिवधिः पुत्रगृहिव्यति-रिक्तविषयः।—आद्तिरेऽहानि संकान्तौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। उपवासो न कर्तव्यो गृहिणा पुत्रिणा सदा। इति निषेधात्। यश्च यस्यां संकान्तौ दानादीनां पुण्यकालः स एव संकान्तौ यात्रादीनां वर्जनकालः। -यात्रानिषेधा अपि सूक्ष्मकाले पदं स्थि-रीकर्तुमशक्रुवन्तः। आलोच्य यत्तुल्यतयोपिद्धं भवन्ति नित्यं परिपूर्णकामाः। इति लीगाक्षिवचनात्।

संकाल्तायमध्यायः हेमाद्री-अहि चेद्रात्रियुगं सा-द्वात्रों चेद्वासरद्वयम् । संकान्तिः पश्चिणी शेया दानाध्ययनक-भेखु। इति । अत्र दानमध्यापनसंकान्तिरित्ययनविष्वयोरेव शहणम्।—निशाद्वयं दिवारात्रों संत्रमे वासरद्वयम्। अनध्यायं प्रक्रवीत अयने विष्रवे तथा। इति शास्त्रान्तरसंवादात् संक्रम इति दिवेत्यनेनान्वितम्। रवे राशिसंकमवन्नक्षत्रसंकमेऽपि प्-ण्यकालो बोद्धयः । नक्षत्रराश्यो रिवसंक्रमे स्युरविषपरत्रापि रसेन्द्रनाड्यः। पुण्या इति जैमिनिस्तृतेः। रसेन्द्रनाड्यः षोडरा घटिका इत्यर्थः। अन्येषां प्रहाणामपि संक्रमे पुण्यकालं स प-वाह—तथेव चेन्दोकिधरापलेयुंगे पकैकनाडी मुनिभिः शुमोक्ता। नाड्यश्चतसः सपलाः कुजस्य बुधस्य तिस्रो मनवः पलानि । सार्घाभतसः पलसप्तयुक्ता गुरोभ राकस्य पलाध-तसः। दिनागनाड्यः परुसायुक्ता शनैश्वरसापि हिताः सु-पुण्याः। आद्यन्तमध्ये जपहोमदानं कुर्वन्नवामोति खरेन्द्रधाम। इति । इन्दोरित्यादिषध्यन्तानन्तरं रिवपद्स्युःपद्रहितं नक्षत्रे-खादि परत्रापीत्यन्तमनुषज्यते । त्रिधरापलैक्सयोद्शपलैः । स-पछा एकपलयुक्ताः। मनवश्चतुर्दरा। हिनागाः षोडरा। रात्रो ग्रहान्तरसंत्रमे रात्रावेव पुण्यकालः । तत्रापवादामावात्। काम्यं चात्र सानादि । नित्यत्वबोधकाभावात् ।

अथ सर्वसंक्रान्तिषु ग्रह्णीडापहारकाणि खानानि हेमाद्रौ देवीपुराणे—कुड्कुमं रोचनामीशा मुराचन्दनबालकम् ।
हरिद्रासहसंयुक्तं मेषे खानं ग्रहापहम् । रोचना गोरोचना ।
प्रहाणहं ग्रहदोषाणहम् । प्रियङ्कुः सप्तकं कुष्ठं त्वचमीशा निशाकरम् । रोचनागरुसंयुक्तं वृषे खानं महाफलम् । प्रियङ्कुः फलिनी । निशाकरं कर्पूरम् । उशीरं पद्मकं कुष्ठं रोचना ग्रन्थिपणकम् । कुड्कुमागरुसंयुक्तं मिथुने राज्यदं महत् । उशीरं वालकम् । रोचना वालकं मुस्ता मुरा शैलेयचन्दनम् । हरिद्राकुष्ठसंयुक्तं कर्कसंक्रमणे मतम् । मुरा मुलहरी । शैलेयं शिलारसः । पत्रकं रोचना मुस्ता मुरा मांसी च चन्दनम् । सिंहे
खानं सुराध्यक्ष राज्यायुःपुत्रवर्धनम् । हरिद्रा वालकं कुष्ठं
मांसी चन्दनरोचना । कन्ये खानं प्रकर्तव्यं सन्तानरिवर्धनम् ।

रांचना तगरं कुष्टं पत्रकाशीरपत्रकम् । हरिद्रावालसंयुक्तं तुले दुष्कृतनाशनम् । प्रियङ्गः स्फिटिकं मांसी पद्मकं रोचनागरू । मुस्ताकुष्ठसमोपेतं वृश्चिके राज्यदं मतम् । प्रवालं रोचनाकुष्टे मौक्तिकं घनपद्मकम् । मुरामांसीसमोपेतं धनुःसंक्रमणे ग्रुभम् । घनो मुस्ता । रोचना दारुकं कुष्टं चन्दनागरः कुङ्कुमम् । उशी-रपद्मकेयुक्तं मकरे सर्वसौख्यदम् । प्रन्थिपणं चचा वाला केसरं जातिपत्रकम् । रोचनासहसंयुक्तं कुम्मे पुत्रायुराज्यदम् । केसरं नागकेसरम् । कर्पूरफलमुस्ता च मांसी चन्दनपद्मकम् । वालकं सघनोशीरं वचा मीने शुभावहम् ।

अथेतरग्रहसंक्रमेषु तत्तद्रहस्चितपीडानिवृत्यर्थं स्ना-नानि विष्णुधर्मात्तरे-मिश्रिष्टा मद्मातङ्गं कुङ्गं रक्तवन्द्नम्। पूर्णकुरमे इतं ताम्रे सूर्यसानं विधीयते। मद्मातङ्गं गजमदः। उशीरं च शिरीषं च कुङ्गमं रक्तचन्द्नम्। शङ्घन्यस्तमिदं स्नानं चन्द्रदोषविनारानम्। खदिरं देवदाहं च तिलानामलकानि च। पूर्णकुरभे कृतं रोष्ये भौमपीडाविनाद्यनम् । नदीसंगमतोयानि तन्मृदा सहितानि च। न्यस्तानि कुम्भे माहेये वुधपीडाविना-शनम्। माहेये स्नमये । ओदुम्वरं तथा विखं वरमामलकं तथा। न्यस्तं तु कुम्भे सोवर्णे जीवपीडाविनाशनम्। आमल-कान्तानि फलानि । गोरोचना नागमदः रातपुष्पा रातावरी । विन्यस्ता राजते कुम्भे शुक्रपीडाविनाशनम्। तिलान्मापान्प्र-यङ्कं च गन्धपुष्पे तथेव च। न्यस्तं काष्णीयसे कुम्भे सौरिपी-डाविनाशनम्। गुगगुलं हिङ्गुलं तालं शुभां चैव मनःशिलाम्। श्रङ्गे च माहिषे न्यस्तं राहुपीडाविनाशनम्। ताळं हरितालम्। वराहिवहितं राजन्पर्वतायभृतं तथा। छागक्षीरं खङ्गपात्रे केतु-पीडाविनारानम्। प्रहस्नानमिद्ं प्रोक्तं सर्वपीडाविनाराम्। इति।

अथ यावद्वहर्षेष्ठ्यं रत्नधारणं जातकाभरणे—माणिक्यं तरणेः सुजातममळं मुक्ताफळं शीतगोमिहियस्य च विद्रुमं मर-कतं सौम्यस्य गारुत्मतम् । देवेज्यस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वज्रं शनेनींळं निर्मळमन्ययोश्च गदिते गोमेदवेह्र्यके ।

अथ ग्रह्मीत्यथानि दानानि। तत्रैव-माणिक्यगोधूमस-वत्सधेनुकोसुम्भवासोगुडहेमताझम्। आरक्तकं चन्द्नमञ्चुजं च वद्नित दानं हि विरोचनाय १ सहंग्रापात्रिश्वततण्डु-लांध कर्रमुक्ताफलगुधवलम् । युग्योपयुक्तं वृषमं च सौम्यं चन्द्राय द्वादृतपूर्णकुरमम् २ प्रवालगोधूममसूरिकाश्च वृषो-ऽरुणश्चापि गुडः सुनर्णम् । आरक्तवसं करवीरपुष्पं ताम्रं च भौमाय वद्नित दानम् ३ चैलं च नीलं कलघौतकांसं मुद्रांश्च गारुत्मतसर्वपुष्पम्। दासी च दन्तो दिरद्स्य नृतं व-द्गित दानं विधुनन्द्नाय ४ शर्करा च रजनी तुरङ्गमः पी-तधान्यमपि पीतमम्बरम्। पुष्परागळवणं सकाश्चनं प्रीतये सुर-गुरोः प्रदीयते ५ चित्राम्बरं शुस्रतरस्तुरङ्गमो धेनुश्च वर्ष रजतं सुवर्णम्। सुतण्डुलाश्चोत्तमगन्ययुक्ता वद्नित द्वनं सृगु-नन्दनाय ६ माषाश्च तेलं विमलेन्द्रनीलं तिलाः कुलित्था महिषी च लोहम्। रुष्णा च धेनुः प्रवद्नित त्नं दुष्टाय दातं रविनन्दनाय ७ गोमेदरलं च तुरङ्गमश्च सुनीलचेलामलक-म्बलोऽग्यः । तिलाश्च तैलं खलु लोहिमिशं स्वभीनवे दानिमेद् वद्नित ८ वेड्रयरलं सतिलं च तैलं सुकम्बल्आपि मदो मृगस्य । शक्षं च केतोः परितोषहेतो इछा गस्य दानं कथितं मुनीन्द्रैः ९ इति ।

अथ ग्रहकर्मकदानानि ब्रह्माण्डे-ग्रहदानकमं वश्ये सर्वसिद्धिकरं परम् । सर्वशान्तिकरं दृणां सर्वपापप्रणाशनम् ।
विषुवत्ययने राहुग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । जन्मस्नें सौरवारे च पञ्चदश्यां तथेव च । ग्रहदानं तु कर्तव्यं नित्यं श्रेयोऽभिकाङ्क्षया ।
हस्तमात्रं द्विहस्तं वा त्रिहस्तं वाथ नारद् । चतुरस्नां समां भूमिं
गोमयेनोपलेपयेत् । रेखाः प्राच्य उदीच्यश्च चतस्रस्तास्तथा
समाः । नवकोष्ठेषु पद्मानि विन्यसेच्छ्वेततण्डुलैः । आदित्यश्चद्रमा भौमो वुधजीवसितार्कजाः । राहुः केतुरिति श्रोक्ता ग्रहा
लोकसुखावहाः । एषां हिरण्यक्तपाणि कारियत्वा यथाविधि ।
त्रिनिष्केणाथवा कुर्याद्यथाशिक पृथक्पृथक् । आदित्यं मध्यमे
कोष्ठे दक्षिणेऽङ्कारकं न्यसेत् । उत्तरे तु गुरुं विद्याद्वधमुत्तरप्वंके । भागवं पूर्वतो न्यस्य सोमं दक्षिणपूर्वके । पश्चिमेऽकंसुतं
न्यस्य राहुं दक्षिणपश्चिमे । पश्चिमोत्तरतः केतुः संनिवेश्यो यथाविधि । तद्वर्णपुष्पगन्धाद्यैरव्वयेत्स्वस्थमम्बकैः । दानं शुद्रोऽ-

थवा कुर्यात्की वा तत्र तु नारद् । भूलेपनादि यत्कार्य सर्व विशेण कारयेत्। सानकाले तु संप्राप्ते सात्वा कुरातिलोद्केः। प्रयतो यजमानस्य धौतवसः प्रसन्धिः। अचीयत्वा स्वयं द्द्या-दहस्करमुखान्महान्। प्रत्येकमकं विप्रोसौ स्ववर्णं मन्त्रमीरयेत्। —पद्मासनः पद्मकरो दिवाहः पद्मश्रुतिः सप्ततुरङ्गवाहः । दिवा-करो लोकगुरुः किरीटी मिय प्रसादं विद्धात देवः १ अवे-ताम्बरः श्वेतिविभूषणश्च श्वेतद्यतिर्पडकरो दिवाहः। चन्द्रोऽ-गृतातमा वरदः किरीटी भेषांसि महां प्रद्रातु देवः २ रक्ता-म्बरो रक्तवपुः किरीटी चतुर्भुजो मोबगतो गर्मस्त्। घरासुतः राकिथरश्च शूली सदा मम स्याहरदः प्रशान्तः ३ पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हारी। चर्मासिध्वसो-मस्तः सदा में सिंहाधिरू वरदो सुधोऽस ४ पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो देवगुरुः प्रशान्तः। द्धाति द्ण्डं च कमण्डलुं च तथाक्षसूत्रं वरदोलु महाम् ५ भ्वेताम्बरः भ्वेतवपुः किरीटी चतुर्भेजो दैलागुरुः प्रशान्तः। तथाक्षसूत्रं च कमण्डलुं च जयं च विभद्ररदोऽस्तु महाम् ६ नीलद्यतिः द्य-लघरः किरीटी गृष्टास्थितसासकरो धनुष्मान्। चतुर्भेजः सूर्य-सुतः प्रशान्तः स चास्तु मधं वरमन्द्गामी ७ नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी करालवकः करवालशूली। चतुर्भुजश्चमधरश्च राहुः सिंहासनस्थो वरदोऽस्तु मह्यम् ८ धूम्रो हिवाहुर्वरदो गव्यस्त्रधासनस्यो विकृतानन्छ । किरीटकेयूरविभूषिताङ्गः स-दास्तु में केतुगणः प्रशान्तः ९ इत्युक्तवा दापयेत्सर्वानादि-त्यादिनवप्रहान्। पुरुषो वाथ नारी वा यथोक्तं फलमामुयात्। अपरं गुरवे दद्याद्न्यसे वा प्रदापयेत्। अत्र वा दक्षिणा देया सुवर्ण वाससी द्यमे। इत्याह भगवान्त्रह्मा नारदाय महात्मने। इति। तद्वर्णेति कृतोपकाराभ्यामाज्यभागाभ्यां गृहमेधीयस्थेवास्य कर्मणोऽपूर्वत्वार्थं क्रुप्तोपकाराणां गन्धाद्यर्चनमञ्जाणां विधानम्। दानीमत्यर्धे यदीत्यध्याहारेण स्वीश्रद्भकर्वकदानानुवादेनोत्तरा-र्घार्थी विधीयते। प्रतीति एकमेकं प्रदं प्रति। स्ववर्णे स्ववर्णी-नुसारिणं समणविमत्यर्थः। अतएव विम इति हिजोपलक्षणम्।

१ तद्वर्णगन्धमाल्याधैरिखस्य व्याख्या । २ दानं राहोऽथवेलस्य व्याख्या ।

असो यजमानः स्वयं द्विजश्चेन्मज्ञमुदीरयेत्। इत्युक्त्वेति। पु-रुषः शूद्रः प्रक्रमानुसारात् । अतएव पूर्वाधे विप्र इत्यध्याहारः । अपरं पूजोपस्करादि । गुरवे पूजादिकर्ते । अन्यसे ग्रहप्रतिमा-त्रहीत्रे सुवर्णे वाससी वेत्यन्वयः । इति नवत्रहदानम्। एवं सूर्येतरग्रहसंकान्तिषु कर्तव्यमुक्तम्। यथाच सूर्यसंकान्तौ दाना-दिकर्तव्यं तथाऽयनांशायवृत्ताविप तत्तत्संकान्तिसंबन्धिन्यां तद्ध-देव पूर्वत्रोत्तरत्र वा षोडराघाटिकापरिमितकाले दानादि कर्त-व्यम्। यथोक्तं हेमाद्रौ-अयनांशकतुल्येन कालेनेव स्फुटं भ-वेत्। सगकर्कादके सूर्ये याम्योद्गयने सति । तदा संक्रान्ति-कालाः स्युरुक्ता विषुवदादयः। इति। व्याख्यातं चैतत्तत्रेव--राशि प्रति त्रिंशदंशा भवन्ति। स्यात्र प्रतिदिनमेकैकमंशं सुङ्के। ततश्च द्वादशिभरंशैरयनच्युतिभवति। तत्र भाविन्याः संकान्ते-द्धादशिभिदिंनैरवाकपुण्यकालो भवति तस्मिन्संकान्तिनिमित्तं दा-नादि विधेयम् । एवं न्यूनातिरिक्तेऽपि बोद्धव्यमिति । अनेन च पूर्वोदाहतसार्धस्ठोके प्रथमेऽर्घे पुण्यकालो भवेदित्यध्याहारेण व्याख्यातम्। द्वितीये सूर्ये सति पुण्यकालौ स्यातामिति। तृतीये तदेति प्रथमार्धगतकालपरामर्श इति। द्वाद्शेति हेमाद्विनिबन्ध-निर्माणकाले ताविहनैरयनच्युतिरासीदित्यभिप्रायम्। अतएवो-पसंहतमेवमिति। ततश्चेदानीमष्टादशदिनैरविषसंक्रान्तितुल्यः पु-ण्यकाल इति सिद्धम्। येनार्जितानि०॥१॥ योऽनन्तदेवकृत० सं-कान्तिदीधितिरियं स्मृतिकोस्तुभस्य॥२॥ इति संक्रान्तिनिर्णयः।

अथर्तुनिर्णयः । यथाच चैत्रादिपद्वाच्यानां चित्रादिद्विनक्ष-त्रयुतपूर्णमासीमध्यशुक्कादिकृष्णान्तचान्द्रमासानां द्वाभ्यां द्वाभ्यां मासाभ्यां वसन्ताद्युतवो भवन्ति । तथा भीनादीनां मेपादीनां सूर्येण भोगे संजाताभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यां सौरमासाभ्यां सौरा अपि भवन्ति । सौरश्चान्द्र इति द्विमासज ऋतुर्द्वेधेति द्वीपिकोकेः । नच चैत्रादिपद्वाच्यत्वं सौराणामपि कृतो न स्यादिति शङ्क्यम् । चान्द्रेषु प्रसिद्धिबाहुल्येन नक्षत्रेण युक्तः कालः सास्मिन्पोर्णमा-सीति तिथिघटितव्युत्पाद्वपरपाणिनीयस्मरणेन च चान्द्रेष्वेव तद्वाच्यत्वस्य हेमाद्रिप्रभृतिभिः स्वीकरणात् । तथापि कृष्णा-दिशुक्कान्तचान्द्रेषु तद्वाच्यत्वं कृतो न स्यादिति चेत् । शुक्कादि- प्वेव सर्वदेशस्प्रमिसिदाहुल्यात्, सर्वमुनिसंमतत्वाच । तथाच त्रिकाण्डमण्डमः—चान्द्रोऽपि युक्कपक्षादिः कृष्णादिवेति च दिधा। रुष्णपक्षादिकं मासं नाङ्गोकुर्वन्ति केचन । येऽपीच्छ-न्ति न तेषामपीष्टो विन्ध्यस्य दक्षिणे। इति । नचैवमपि चैत्रा-दिपदानां च्युत्पत्तौ चित्राचेकैकनक्षत्रनिमित्ततायाः स्फुटत्वाहि-वेत्ययुक्तम् । व्युत्पत्तौ चित्रादेः प्रत्यासन्ननक्षत्रान्तरोपलक्षण-त्वात्। तथाच संकर्षकाण्डे—हे हे चित्रादिताराणां परिपूर्णे-न्दुसंगते । मासाश्चेत्राद्यो शेयास्त्रिकैः पष्टान्यसप्तमाः । इति । पूर्वार्धे चेदित्यध्याहारः । श्रावणपर्यन्तपश्चसंज्ञासु चित्रादिद्ध-न्द्रानि प्रयोजकानि । एवं कार्तिकादिमाघान्तानां कृत्तिकादि-द्रन्द्रानि । भाद्रपद्राश्चिनफाल्गुनेषु शततारकादिरेवत्यादिपूर्वा-फल्गुन्यादित्रिका इत्यर्थः। नचैवमपि द्वाभ्यां मासाभ्यामित्ययु-क्तम् । सत्यिधमासे वसन्ताचृतोर्मासत्रयात्मकत्वापातादिति राक्यम्। तत्रोक्तरीत्या परिदिनात्मकैकमासाङ्गीकारेण द्यातम-त्वाविघातात्। नचैवं सितादिपक्षयुगत इति चान्द्रछक्षणमच्या-तम्। तत्र ससंकान्तिकानामेव लक्ष्यत्वात्। नच वसन्तादि-राब्दा अपि चान्द्रर्तुष्वेव मुख्याः स्यु:-मधुश्च माधवश्च वास-न्तिकावृतू इति श्रुतौ चैत्रादिपर्यायश्रवणादिति वाच्यम्। मीन-मेषयोर्भेषवृषभयोर्वसन्त इत्यपि अवणात्। नच चिकाण्डमण्ड-नेन-श्रीतसार्तिकयाः सर्वाः कुर्याचान्द्रेषु चर्तुषु । तद्लाभे तु सौरर्तु ज्विति ज्योति चिंदां मतम्। इति गौणत्वेन सौरविधा-नात्कथं चान्द्रसमत्विमिति वाच्यम्। कर्मणि मुख्यगौणयोरिप वसन्तादिपद्वाच्यतायां वाधकाभावात् । प्रत्युतात्रैवर्तुपद्स्यो-भयत्र योगेन तद्विरोपवसन्ताद्यात्मकताहढीकरणात्सत्यप्येवं व-चनात्सौरादेरेव मानस्य कचित्स्वीकरणमविरुद्धम्। यथाह ज्यो-तिर्गार्थः — सौरो मासो विवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्मृतः । आब्दिके पितृकार्ये च चान्द्रो मासः प्रशस्यते। यशोऽत्र सायन-मानसाध्यं गवामयनादि । वितृकार्यं पाणमासिकादि । विवा-हादाधित्यादिपदेनाभ्युद्यफलकानि माङ्गलिककर्माणि गृह्यन्ते। यज्ञादावित्यत्र सान्तपनादिक्षच्छाः । द्वितीयार्थे सप्तम्यन्तद्वयं पितृकार्यमात्रसंग्रहार्थम्। रवेरभ्युद्ये मानं चन्द्रस्य पितृकर्भणि।

यही सावनमिलाह ऋक्षं सर्ववतादिषु । इति वृहस्पतिवचनात् वतानि नक्षत्रसाध्यानि । आदिपदेन नक्षत्रसत्रसंग्रहः -- नक्षत्र-सत्राण्ययनानि चेन्द्रोमनिन कुर्याद्भगणात्मकेन इति विष्णुधर्मो-तरोक्तेः। तत्रच नक्षत्राणां दिनद्वयगामित्वे निर्णयो मत्हते नक्षत्रसत्रयोगे बोद्धयः। तथाच ब्राह्मसिद्धान्ते—अमावा-स्यापरिच्छिन्नो मासः स्याद्वाह्मणस्य तु । संकान्तिपौर्णमासाभ्यां तथेव नृपवैद्ययोः। इति। नन्वेवमेकम विन्ध्यदक्षिणदेशवर्ति-वैश्यविवाहकर्मणि ज्योतिगांग्यंबचनात्सोत्स, मण्डनवचना-च्छुक्वादेश्चान्द्रया, ब्रह्मसिद्धान्तवचनारक्षणादेश्च मासी विकल्पा-पत्तिरिति चेन्न। भिन्नविषयत्वात्। मण्डनवचनं ताबदाचारा-नुसारेण विन्ध्यद्क्षिणदेशे कर्मसंकल्पाङ्गभूते अङ्गानङ्गसाधारणा-धिकरणीभृतदेशकालमात्रविषयोही शुक्कादेरेव मासस्योहीखः कार्यों न कृष्णादेः, विन्ध्यतदुत्तरदेशयोस्तु कृष्णादेरपीति व्यव-स्थापरम्। येऽपीच्छन्तीति वाक्यं हि दक्षिणे देशे कृष्णादिनि-वेधमुखेन शुक्कादेः प्राप्तिपरम्। अर्थात्कृष्णादेरितरत्र प्रापकं च प्रतीयते । इष्ट इतिच्छोपन्यासाद्य तन्मूलकाचारवदोन व्यवस्था-प्यत इति युक्तम् । नच प्रयोगारम्भेऽक्रभूतमासाद्यन्तसंघानस्य प्रयोगविध्यपेक्षितत्वादुह्धेखस्य तन्मात्रविषयत्वमेवोचितमिति वा-च्यम्। मासपक्षतिथीनां च निमित्तानां च सर्वशः। उद्घेखन-मकुर्वाणो न तत्फङमवायुयात्। इति वचनेऽनक्रभूतिनिमित्त-स्यापि संकीतेनेन सर्वश इति पदोपादानेन बोहेबस्याङ्गानङ्ग-साधारण्यावधारणात्। आरुण्यादेरेकहायन्यादिद्रव्योपादानका-छीनपरिच्छेदे यथापेक्षा तथा अयोगारम्भात्पूर्वमुचितकालप्रती-क्षाकालीनतत्परिच्छेदेऽङ्गभूतमासाद्यनुसन्धानापेक्षायाः अपि संकल्पाल्यारम्मात्पूर्वमुहोखमूलभूतेनावद्यंभाविना तद्तु-संघानेनेव निवृत्तो उछेखजपावुसंघानस्य ताद्रध्यसिभवेनादृष्टा-र्थत्वाच । उक्तं हि मन्त्रप्रतिनिधिनिराकरणाय भाष्टेः प्रतिनि-ध्यपादानार्थमवर्यं मन्त्रार्थसारणे सति तेनेव कार्यसिद्धेनं प्रति-निधेः फलमिति। इतरे अपि शाखे शाखान्तरमूलकाव्यवस्था-मातो व्यवस्थापरे नत्वपूर्वार्थविधातृणी । उपांशुयञ्चषा पतीसं-याजान्तान्यहानि सन्तिष्ठत इत्यादावुक्तन्यायेन नियमविधित्वाद्- पूर्वविधित्वस्यान्याय्यत्वात् । तथाहि सन्ति तावाँद्रवाहे सौर-मासविषयाणि विधिनिषेषयाखाणि। विधिसावदाश्वलायनेनो-कः-उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौलकमोपनयन-गोदानविवाहाः इति । निषेधमाह वृद्धार्थः—मीने धनुषि सिंहे च शिते सलतुरहमे। शोरं यात्रां न कुर्वात विवाहं गृह-कर्म च । इति । तथा चान्द्रविषयाण्यपि । विधिस्तावत् व्या-सेनोक्तः—माधमासे भवेट्ढा कन्या सीभाग्यसंयुता। फाल्युनोढा भवेत्साध्वी वैशाखे पुनिणी भवेत्। धर्मयुक्ता भवेज्येष्ठ धितनी कार्तिके भवेत्। देवपूजारता नित्यं मासे स्यात्सोमदेवते । इति । सोमद्वते मार्गशीर्षे । निषेधश्च उयोतिःशास्त्रे—न मा-द्रमासे नच चैत्रपोषे क्षोरं विवाहो नच कर्णवेधः। इति। अत्रच उद्गयनशब्स सौरमासवाचित्वाचेत्रादिशब्सनां चन्द्र-वाचित्वादिनार्थकराखम्ळत्वेनाभिन्नश्रुतिकल्पनायां सत्यामुभ-योपसंहारासंभवे कदाचिद्यान्द्रस्य कदाचित्सोरस्योपादानमित्य-व्यवस्थाप्रसक्तौ ज्योतिर्गार्थवाक्येन चैत्रादिशब्दानामदूरविप्र-कर्षण मूलश्रुत्येषयलाघवेन च सौरपद्त्वमापाद्य सौरमास प्वो-पादेयो विवाह इति नियम्यते । तथा आदिपदोपात्त उपनयना-दौ-कुले ऋतुत्रयाद्वां खण्डनाम तु मुण्डनम्। इति चौलो-पनयनविषयशास्त्रवशेनाव्यवस्थाया द्विविधर्त्रनिषेधप्रसक्तौ सी-रनिषेधो नियम्यते । असिद्धाश्चाधानोपनयनयोर्वर्णविशेषपुर-स्कारेण वसन्तादिविधयः-वसन्ते ब्राह्मणोऽश्वीनाद्धीत वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीतेत्याद्यः। वसन्तादिशब्दे उभयविधमासानाम-व्यथ्यया प्राप्तो च ब्रह्मसिद्धान्तवाक्येन व्यवस्था कियते - ब्राह्म-णसामावासापरिच्छिनो, नृपसा संक्रान्तिपरिच्छिनो, वैश्यस पूर्णमासीपरिच्छिन्नः स्यादिति । मासपदं तु हीषिति वृष्टिका-माय निधनं कुर्यादित्यत्र निधनपद्मनुवादः। तथाहि वृष्टिका-मसंबन्धित्वेनानियमप्राप्तं हीषित्येति त्रिधनत्वेनेव प्राप्तिनिति निय-स्यमानं तत्स्थान एव विनिविदात इति निधनपद्मगुवादः। यवं ब्राह्मणादिसंबन्धित्वेनाधानादिवाक्याद्नियमप्राप्तममावास्या-परिच्छिन्नादिरूपं मासात्मनेव प्राप्तमिति मासपद्मनुवादः । पव-मन्यविषयेष्विष व्यवस्थोद्या। यत्र तु न सीरप्रापकं संवादिवाक्यं स्करीं पृष्ठे प्रभादीतियशस्करीम्। आज्ञां सर्वत्रगां देव मम देहि नमोस्तु ते। पूज्येवं कुङ्कुमेनाथ द्द्याद्विप्राय भोजनम्। उद्यापने तु चण्डांशुं सौवर्णं सरधं तथा। एकचकं च सप्ताश्वमरुणेन समन्वितम्। द्यादित्यनुषङ्कः। यः कुर्याद्विधिनानेन आज्ञासं-क्रान्तिमुत्तमम्। अप्याज्ञाऽस्खिलता लोके सूर्यवत्तस्य जायते। रिपवः संक्षयं यान्ति सुखमाप्तोत्यनुत्तमम्। इति । इत्याज्ञासं-क्रान्तिवतम्। येनाजितानि०॥१॥ योऽनन्तदेवकृत०। सौ-राब्ददीधितिरियं स्मृतिकोस्तुभस्य॥२॥इति सौरवत्सरकृत्यम्।

अथ सावनमासक्तम् । तत्रोद्यादुद्यं षष्टिनाडोमितो वासरपदाभिधेयः सावनो दिवसः। सवादित्यादितः सप्तग्रह-संविध्या सत्रविधः प्रसिद्धः। तस्य च सद्वैकरूपान्न तिथ्या-दिवन्निर्णयापेक्षा। तत्कार्यमुच्यते विष्णुधर्मोत्तरे—आरोग्यमथ सोभाग्यं समरे विजयं तथा। सर्वान्कामांस्तथा विद्यां धनं जी-वितमेव च। आदित्यादिदिनेष्वेवं श्राद्धं कुर्वन्सदा नरः। ऋमे-णैतद्वामोति नान कार्या विचारणा। इति। तिथिनस्त्राद्यन-पेक्षार्थं सद्ति न नित्यत्वार्थम्। काम्यश्रादेषु हेमादिप्रभृति-भिरतदुदाहरणात्। मार्कण्डेयः-अपुष्टिः कान्तिरल्पायुर्धनी सोभाग्यवर्जितः । निर्धनो नुपतिश्चेव वारेष्वभ्यङ्गद्धनरः । इति । एतद्पवादं बौधायनः-अष्टस्यां च चतुर्द्यां नवस्यां च वि-शेपतः। शिरोभ्यक्नं वर्जयेतु पर्वण्यपि तथैव च । इति। तथाच यर्तिनित्सेहसाधनकशिरोभ्यङ्गं विहितवासरेष्वप्यष्टभ्यादिवर्ज कुर्यात्। यानि तु वचनान्तराणि—षष्ट्यां तेलमनायुष्यं चतु-र्विप च पर्वसु । सप्तस्यां न स्पृशेतेलं नवस्यां प्रतिपद्यपि । अष्टम्यां च चतुर्द्याममावास्यां विशेषतः। इति। तथा—उ-पोषितस्य वतिनः क्रुप्तकेशस्य नापितैः। तावच्छीस्तिष्ठति श्रीता यावत्तेलं न संस्पृरोत्। इति । तानि तिलविकारेण यतिकचिद्-इस्यञ्जनविषयाणि । एतद्पवादं प्रचेताः — सार्षपं गन्धतेलं च यत्तैलं पुष्पवासितम्। अन्यद्रव्ययुतं तेलं न दुष्यति कदाचन। यमः — चृते च सार्पपे तेले तथा पुष्पेश्च वासिते । न दोषः पकतेलेषु तेलाभ्यङ्गेषु नित्यशः। कात्यायनः—माङ्गल्यं विद्यते सानं वृद्धिपर्वोत्सनेषु च । सेहमात्रसमायुक्तं मध्याहास्र विशि-

व्यते। इति। तथा उचोतिः शाले—जीणं रवें। सततमम्बुभि-राद्रिभिन्दों भोमे शुचे बुधदिने च भवेद्धनाय। ज्ञानाय मिन्निणि भूगों प्रियसंगमाय मन्दे मलाय च नवास्वरधारणं स्वात्। इति।

हेमाद्री यवियो देवाः पिपपलाद्स्यः —ततो मन्य दिवसे सानमभ्यङ्गपूर्वकम् । कार्यं देयं च विप्राय तेलमभ्यङ्ग-हेतवे। यत् संवत्सरं यावत्याप्ते रानिदिने नरः। तेलं द्दाति विप्रेयः खशक्याऽलादिनेऽपि वा। ततः संवत्सरसान्ते प्राप्ते तस्य दिने युनः । लोहं घण्टापितं सोरिं तेलकुरमे विनिद्यपेत् । लोहे वा स्नाये चापि इष्णवस्ययुगान्वितम् । इष्णगोर्सिणा-युक्तं कृष्णकम्बळशाळिनम्। सात्वाभ्यक्तेन च स्वयं कृष्णपुष्ते-स्तमचेयेत्। सुगन्धिगन्धपुष्येश इसराज्ञेस्तिकौद्नैः। पूजियत्वा सूर्यपुत्रं क्षमखेति पुनःपुनः। रूष्णाय दिजमुख्याय तद्लामे प-राय च। देयः शनैश्वरो भत्तया मन्त्रणानेन वे दिज। शनोहे-वीति विप्राणामितरेषां शृण्व यः ।—क्रावलोकनवराद्भवनं क्केरायति यो ग्रहो रुष्टः । तुष्टो धनकनकसुखं द्दाति सोऽसान् शनैश्चरः पातु । यः पुनर्नष्टराज्याय नळाय परितोषितः । स्वमे द्दों निजं राज्यं सा में सोरिः प्रसीद्तु । कोणं नीलाञ्चनप्रख्यं मन्द्वेष्टाप्रसारिणम् । छायामार्तण्डसंभूतं नमस्यामि रानैश्चरम् । नमोऽकंपुत्राय रानैश्चराय नीहारवणिञ्जनमेचकाय। शुत्वा रहस्यं भवकामद्स्त्वं फलप्रदो भे भव सूर्यपुत्र । नमोख प्रेतराजाय क्रशदेहाय वे पुनः। शनेश्वराय क्राय शुद्धविद्यदायिने। य एभिनीमिभः स्तौति तस्य तुष्टो ददात्यसौ। तदीयं तु भयं तस्य स्वमेऽपि न भविष्यति । इत्यनेन विधानेन शनि द्त्वा विसर्ज-येत्। एवमेतद्रतं विप्र ये चरिष्यन्ति मानवाः। वासरे वासरे प्राप्ते चत्सरं यावद्व तु । तेवां रानै अरी पीडा देरोऽपि न भवि-ष्यति । मद्नरते स्कान्दे आवणे मासि संजाते शोभने श-निवासरे। लोहरूपं शांने कृत्वा खाप्य पश्चामृतेन वै। पुष्पैर-ष्ट्रविधेर्युपैः फलेश्चेव विशेषतः। नामिः पूजयेद्तैः क्रमेण ग्रह-सत्तमम्। कोणश्यः पिङ्गलो वश्रः रुष्णो रोहोऽन्तको यमः। सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पळादेन संस्तुतः। शक्नोदेवीति मन्त्रेण वैदिकेन च पूजयेत्। पूजियत्वा च नैवेद्यं ततः कुर्यात्क-

मेण तु । समाषभक्तं प्रथमे द्वितीये पायसं शुभम् । तृतीये त्व-ि स्विली कार्या चतुर्थे पूरिका शुभा । प्रथमादिशब्दैः शिनवा-सराः शुक्कादिकृष्णान्तश्रावणगता उच्यन्ते । समापभक्तिति लिङ्गात्तत्सिहितौदननिवेदनं विधेयम् । तक्रतण्डुलिपकृता यवागूरिम्बली ।

अत्र प्रसङ्गाच्छनैश्वरस्तोत्रं लिख्यते स्कान्दे—ततः कृताञ्जलिभूत्वा स्तुतिं चके स बालकः। पिप्पलादो दिजश्रेष्टः प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः। नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोस्तु ते। नमस्ते व्यूरूपाय कृष्णाय च नमोस्तु ते। नमस्ते रोद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च । नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो । नमस्ते मन्द्संशाय रानेश्वर नमोस्त ते। प्रसादं कुरु देवेरा द्रिस्य प्रणतस्य च। रानैश्चर उवाच। परितुष्टोऽस्मि ते वत्स स्तो-त्रेणानेन सांप्रतम्। वरं वरय भो वत्स येन यच्छामि वाञ्छि-तम्। पिप्पलाद् उवाच। अद्यप्रभृति वै पीडा बालानां रविन-न्द्न। त्वया कार्या महाभाग न स्वकीया कथंचन। यावद्वर्षा-ष्टकं यातं मम वाक्येन सूर्यज । स्तोत्रेणानेन योऽन्यस्त्वां प्रज्ञ्-यात्प्रातरु त्थितः। तस्य पीडा न कर्तव्या देयो लाभो महाभुज। अर्थाष्ट्रसामिक योगे तावके संस्थितो नरः। तव वारे तु संप्राप्ते यस्तिलान्लोहसंयुतान्। शक्या द्दाति नो तस्य पीडा कार्या त्वया प्रभो। कृष्णां गां यस्तु विप्राय तवोहेरोन यच्छति। अर्थाष्टसामिकी पीडा तस्य कार्या त्वया नच। रामीसमिद्धियों होमं तबोद्देशेन निर्वपेत्। तथा कृष्णतिलेश्चेव कृष्णपुष्पानुले-पनैः। पूजां करोति यस्तुभ्यं धूपं वै गुग्गुलुं दहेत्। कृष्णव-स्रोण संवेष्ट्य त्याज्या तस्य त्वया व्यथा । सूत उवाच । एवमु-क्तः शनिस्तेन वाढिमित्येव जल्य च। नारदं समनुज्ञाप्य जगाम निजसंश्रयम्। इति।

हेमाद्रौ अविष्ये रिववारं प्रकृत्य—नक्तं कुर्वन्ति ये त्वत्र मानवास्तं समाश्रिताः । जपमानाः परं जप्यमादित्यहृद्यं परम् । आरोग्यमिह वै प्राप्य सूर्यलोकं व्रजन्ति ते । उपवासं च कुर्वन्ति ये त्वादित्यदिने सदा । जपन्ति च महाश्वेतं लभन्तेऽभीष्सितं फलम् । आदित्यस्य दिने यस्तु जपमानो गणाधिप । षडक्षरं महश्वेतं गच्छेद्वेरोचनं पदम्। इति। महाश्वेतमन्त्रः। हींहीं नमः खखोल्कायनमः महाश्वेताय हींहींसः इति। षडक्षरः—हींहीं सः सूर्याय इति।—यो वे सूर्यदिने भक्त्या भानुं संपूज्य अद्या। नक्तं करोति पुरुषः स याति परलोकताम्। इति।

पवं दिक्षात्रेण सावनदिनकृत्यानि दर्शितानि । उक्तसावनदिनैस्त्रिशिद्धाद्धः सावनो मासः । षष्ट्युत्तरशतत्रयसंख्येस्तैः सावनवत्सरः । तयोः कार्यमपि हेमाद्रौ—सत्राण्युपास्यान्यथ
सावनेन छोक्यं च यत्स्याद्यवहारकर्म । इति । उपलक्षणमेतत् ।
यस्य शास्त्रीयस्य छौकिकस्य वा कर्मणः सावनदिनैरेव निर्वाहस्तद्दीनाद्यपि तथेति बोध्यम् । विहितं च सावनाब्दसाध्यं त्रतं
हेमाद्रौ भविष्ये । आदित्य उवाच—योऽब्दमेकं प्रकुर्वीत नकं
मम दिने नरः । व्रह्मचारी जितकोधो ममार्चनपरायणः । संवत्सरान्तमासाद्य मद्भकांश्चेव वे द्विज्ञान् । मोजयित्वा ततो
व्यात्त्रीयतां मे दिवाकरः । एवं मिक्तसमायुक्तो मम छोकं स
गच्छति । नच मानुष्यकं छोकमध्रवं प्राप्नुते नरः । इति । येनाजितानि० ॥ १ ॥ योऽनन्तदेवकृत० तस्य । सौराब्ददीधितिरियं
समृतिकौस्तुभस्य ॥ २ ॥ इति सावनाब्दकृत्यम् ।

अथ बाह्म्पत्याव्दकृत्यम् । यद्यपि हेमाद्रिणा चान्द्रसौरसावनात्मकमन्द्रत्रयमेवाङ्गीकृतम् । तथाच द्वीपिकायाम्—
ज्यन्दी भमानं विना इति । तथापि माधवेन सप्रमाणतया
बाह्म्पत्यनाक्षत्रयोरपि प्रदर्शनान्न तदनादरणमुचितम् । उदाहृतं
च तत्प्रमाणम् । नच तयोर्धर्मशास्त्रे सर्वथैवाज्ञपयोगः । तदुपजीव्यविधिनिषधानामुपलम्भात् । तत्र बृह्म्पतेः संक्रमणादासंक्रान्तिकालो बार्ह्म्पत्यो चत्सरः । तत्कार्यं स्कान्दे द्वारकामाहात्म्ये—तत्र काशी कुरुक्षेत्रमयोध्या मथुरा पुरीति । बहूनि
तीर्थान्युपकम्य—स्वर्गे मृत्यो च पाताले यानि तीर्थानि निम्नाः । स्थिता गोदावरीतीरे सिंहराशिगते गुरौ । कन्यास्थे
पुष्करादीनि सदा सिन्धुसरांसि च । मेर्वादिपर्वताः पुण्या दर्शनात्पापनाश्चाः । तीर्थराजं प्रयागं च सर्वतीर्थसमन्वितम् ।
द्वारकां व समायान्ति गोमत्यां कृष्णसंनिधौ । इति । तत्रश्च
सिंहस्थे गुरौ गोदावरीयात्रा कर्तव्या, कन्यास्थे द्वारकायात्रेत्युक्षी-

यते। ज्योतिषे—रिवेणा संयुते जीवे सिंहसंशे गुरो तथा। असं गते तथा युक्त बाले बुद्धे तथेव च । वतं यावां विवाहं च विद्यां पाथिवद्रीतम् । कृपवापीतडागानि देवतानां च मन्दिरम्। देवतानां प्रतिष्टां च बाठानां कर्णवेधनम्। सर्वद् नेव इवीत करणे मरणं ध्वम्। इति। अस्तिमसधे जीवे इसानुषद्रः। तिलगोस्हिरण्यानां संध्योपासनयोः किया। पर्वहोसश्चात्रयणं सामेरिधिस पर्वणोः । निर्यामिहो महोमस देवतातिथिपु जनम्। तर्णं च निमित्तय नित्यत्वात्तिहमे गुरो । एत्त्काडकगृह्यो-कम्। पैडीनसिः—संकान्तिरहिते मासि कुर्याद्। यथां नवेति। अतो विकल्प एवेति साधवः । हेमाहिल दुभिक्षवदोन नवान-असणमसको कार्यम् । अतएवोक्तं दीविकायाम् - इन्हें ब्वाययणं कार्यभिति। विद्यां विद्यारम्भम्। लुहः -- नीचस्थे वक्रसंस्थेऽ-प्यतिचरणगते वालवृद्धासागे वा संग्यासो द्वयात्रा वतियम-विधिः कर्णवेघोऽपि दीसा । मौजीवन्घोऽथ चूडा परिणयनिव-चिवां सुद्वप्रतिष्ठा चन्याः सन्तिः प्रयतात्रिद्रापतिगुरो सिंहरा-शिखिते च। इति। नीचको मकरको।

तत्र सिंह्श्यनिषेधापवाद्श्रेधा सर्यते । तत्रेको ज्योतिनिबन्धे—रिवक्षेत्रगते जीवे जीवक्षेत्रगते रवो । न कुर्याच्छुमकमीणि व्रतोद्वाह्मुखानि च । रिवक्षेत्रं तु पेत्रक्षं गुरुक्षेत्रं च रेवती ।

मिथः क्षेत्रगतो तो चेन्नाशयेतां तु मङ्गलम् । पेत्रं मधा । अत्र
च सिंह्श्ये गुरो यो निषेधः स मधास्थिवषय पवेति, मीनस्थे
रवो यो निषेधः स रेवतीस्थविषय पवेति विधीयते लाघवात् ।
विवाहे तु पूर्वाप्रप्रथमांशिक्षेधोपि राजमार्तण्डे—सिंहराशो तु
सिंह्राशे यदा मवित वाक्पितः । सर्वदेशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्योनिधनप्रदः । चित्रष्ठसंहितायां तु—मृगेन्द्रमध्यमांशस्थे जीवे
योगोऽशिनस्त्वयम् । गौतमीवाममागे तु दम्पत्योनिधनप्रदः ।
इत्युक्तम् । तहेशे दोषाधिक्यार्थम् । अदः देशिवशेषे द्वितीयोऽपवादो विवाहोपनयनयोद्यसिष्ठेनोक्तः ।—मागीरध्युत्तरे कुले
गौतमीदक्षिणे तथा । विवाहो वतवन्धश्च सिंहस्थेज्ये न दुष्यति ।
स्थितं चैतत्पराशरण—गोदामागीरथीमध्ये नोद्वाहः सिंह्रगे
गुरी । मधास्थे सर्वदेशेषु तथा भीनगते रवो । इति । अत्र

वसिष्ठवचनानुरोधेनोहाहश्रहणं वतवन्धोपलक्षणम्। एवं वृद्ध-वसिष्ठवचनेष्वपि—सुगेन्द्रसंश्यिते जीवे मध्यदेशे करमहे । मृत्युयोगे मृत्युद्ः खाद्म्पत्योः पञ्चवषतः। सिंहे सिंहांरागे जीवे कलिक्ने गोडगुर्जरे । कालमृत्युर्यं योगो द्रम्योनिधनप्रदः। मृगेन्द्रमध्यमांशस्ये जीवे योगोऽशनिस्त्वयम् । गीतमीयाम्यमांग तु द्ग्पत्योः पञ्चवर्षतः । योगत्रयं वर्जनीयं चोक्तदेशेषु सर्वद्।। उद्वाहेष्वत्यकायेषु चात्यथं मङ्गलपदम् । इति । गीतमीयाम्यभा-गत्रहणं भागीरथ्युत्तरोपलक्षणार्थम् । तृतीयोऽपवादो उद्योति-निवन्धे - मङ्गलानीह कुर्वीत सिंह्थो वाक्पतियेदा। मानौ मेषगते सम्यगित्याहुः शौनकाद्यः। इति । एवंच मघास्थे गुरी सर्वमाङ्गलिकनिवेधः सर्वदेशेषु । सिंहांशे विवाहनिवेधोऽपि सर्वदेशेषु । कलिङ्गादिदेशिवशेषिनेषेषो दोषाधिषयार्थः । गङ्गा-गोद्।वरीमध्यदेशे तु विवाहमतबन्धयोः सर्वसिंहस्थे निषेधः। अन्यकर्मणां मघाष्यं विहाय सर्वदेशेषु करणम्। मेषस्थे सूर्ये तु सर्वदेशेषु सर्वमाङ्गिङककर्मणां सिंहस्थे न दोष इति । नचैषां शाखाणां परस्परोपजीवनेन प्रवृत्तिमङ्गीकृत्य व्यवस्थान्तरं श्वयम् । सर्वेषां सिंहस्थनिषेघोपजीवनेन प्रवृत्यार्थवन्धे सम्भ-वति परस्परोपजीवनेन प्रशृतेरन्याय्यत्वात्। यत् उद्योतिर्नि-बन्धे भृगुः—सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि च कमात्। कर्तव्यानि न वृश्गोस्ति पञ्चाननगरे रवी। माण्डव्यः -श्रुति-वेधजातकाभगशनचूडादिकं सर्वम्। रविमवनस्थे जीवे कार्य बन्यों विवाहसु । तथा—मघर्शे तु परित्यज्य यदा सिंहे गुरू-भीवेत्। तदा कन्या नबोढा चेत्सुमंगा सुप्रिया मवेत्। इति। तथ निमित्तानन्तरभाविजातकर्मण्यगतिकेषु चौलादिषु प्रतिप्र-सवार्थम्। केविश्-माध्यां यदि मधा नास्ति, सिंहे गुरुरकार-णम्। इति श्वानन्द्वचनान्माध्यां मघायोगे सिंहस्यगुरुद्षि नान्यथेलाहुः। मन्येतु—माधी चेन्मधासंयुक्ता मधायां च गुरु-भेवत् । महामाघस्तदा प्रोक्तो वतोद्वाही च वर्जयेत् । इति वचने पूर्वाधेगतचकारवद्यादितरेतरयुक्तविदेषणद्यविदिष्टतया प्रक्रतमाच्यायुष्तराधे तदेति निर्दिष्टायां चकारयुक्तचतुर्थपादेन क्रुतिवेधविपरीयार्थत्वाच्छतानन्य्वचनस्य माधीमामविषयत्व-

मिति मघास्थेऽपि गुरो मघारा नतोहाहो कार्या-विलाहः।

अथ गुरोरस्तादितत्साहचर्याच्छुऋसापि तिन्नरूपते ब्रह्म-सिद्धान्ते—रिवणासित्तरसेषां ग्रहाणामस्तमुच्यते । ततोऽर्वा-ग्वार्थकं मोढ्यादृश्वं वाल्यं प्रकीतितम्। पक्षं प्राग्दिशि वृद्धत्वं पश्चात्पञ्चिद्नं कवेः। दोरावं प्राक्त पञ्चाहं पश्चाह्राद्नं स्मृतम्। इति । बाहस्पत्ये—प्राक्पश्चादुद्तिः शुक्तः पश्चसप्तदिनं शिशुः। विपरीतं तु बृद्धत्वं तद्भव गुरोरांपे। इति । र्लमालायाम्— यागुद्रतः शिगुरहिक्षतयं सितः सात्पश्चाह्शाहिमह पश्चित्नि वृद्धः । प्राक्पक्षमेव कथितोऽत्रिवसिष्टगर्गेत्रींवस्त पक्षमिष वृद्धशिशुविवदर्यः । इति । राजमातिण्डे—बाले वृद्धे च संध्यांशे चतुःपञ्चित्रवासरान् । जीवे च भागवे चेव विवाहा-दिषु वर्तयेत्। वाले वृद्धे च संध्यांशे नष्टे च स्यानन्दने। दुर्गता चासती वन्ध्या मृत्युयुक्ता फलं क्रमात् । इति । वार्ध-कान्तर्गतमस्तप्रत्यासन्नं निरानं संध्यापवाद्वाच्यमतिनिविद्धिम-त्याशयः । वराहमिहिरः—बहवो द्शिताः काला ये बाल्ये वार्धकेऽपि वा। ग्राह्यास्तनाधिकाः शेषा देशभेदादुतापदि । गार्थः—गुक्रोगुरः प्राक्परतक्ष बाल्ये विन्ध्ये द्शावन्तिषु सप्त-रात्रम् । वक्केषु हूणेषु च सप्तपश्च रोषे तु देरो त्रिदिनं वदन्ति । इति। तथा उचोतिर्निबन्धे-विन्ध्यस्य दक्षिणे देशे वृद्धबाल्ये सितेज्ययोः । त्रिदिनं वर्जियत्वा तु ततः कुर्यात् मङ्गलम्। इति। महास्तपादास्तयोख ज्योतिषे—हात्रिशहिवसाश्चास्ते जीवस्य भागवस्य तु । इासप्तितिमेहत्यस्ते पादास्ते द्वाद्श कमात् । पक्षं वृद्धी महास्ते तु वालश्चात्र द्शाधिकः। पादास्ते द्वाद्शाहानि वृद्धी काली दिनत्रयम् । इति । महतीति जीवस्येत्यनन्तरमि योजनीयम्। येनार्जितानि०॥१॥ योऽनन्तद्व०। गुर्वब्दद्शिधिति-रियं स्मृतिकौस्तुभस्य ॥२॥ इति वार्हस्पत्यवत्सरकृत्यम् ।

अथ नक्षत्रवत्सरकृत्यम् । तत्रैकं नक्षत्रं यावता कालेन चन्द्रमसा युज्यते तावन्नाक्षत्रो दिवसः । ताहरासप्तिवंशतिदि-नेर्नाक्षत्रो मासः । ताहराद्वाद्यामासेर्नाक्षत्रो वत्सरः । तत्र ना-क्षत्री मासः । ताहराद्वाद्यामासेर्नाक्षत्रो वत्सरः । तत्र ना-क्षत्रीवानां केषांचिद्विनियोगः श्रुतावेवोक्तः—कृत्तिकाः प्रथमं

विशाखे उत्तमं तानि वा देननक्षत्राणि तेषु कुर्वात यत्कारी स्था-दिति। कृषिका इति बहुवचनं ताराबहुत्वाभिमायेण। विशासे इति द्विवनमप्येवम् । सर्वेषां कार्यमाह याज्ञवत्नयः—स्वगं र्षापत्यमोजश्च शोर्थ क्षेत्रं वलं तथा। सुतान्शेष्ट्यं च सोभाग्यं सर्गाह मुख्यतां शुभाम्। प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीं-स्तथा। अरोगित्वं यद्यो वीतशोकतां परमां गतिम्। धर्मविद्यां भिषिक्सिद्धं कुप्यं गामप्यजाविकम्। अभ्वानायुश्च विधिवद्यः श्रासं संप्रयक्वति । कृतिकाद्भिरण्यन्तं स कामानायुगादि-मान् । इति । म्यः — युश्च कुर्वन्दिनक्षेषु सर्वान्कामात्समश्चते । अयुश्च च पितृनचैत्यनां प्रामोति पुष्कलाम्। इति । तथा हेमाद्यो देवीपुराणे—अश्विन्यामश्विनाविष्टा दीर्घायुर्जायते नरः। व्याधिमिर्मुच्यतं क्षित्रमत्यर्थं व्याधिपीडितः। भरण्यां यममभ्यच्यं कुसुमैरसितैः युभैः। तथा गन्यादिभिः युभैरपमृत्योर्विमुच्यते। एवं कृतिकादिष्वप्यस्यादिनक्षत्रदेवतानां पूजनमुक्तम् । तथा नसमेषु वतविधयः भ्रयन्ते हेमाद्रौ विष्णुधर्मोत्तरे—इतोपवासो याम्यक्षं कत्तिकाखु सदेव तु । पूजयेहासुदेवं च कुसुमेन सुग-निधना। रक्तेश कुसुमेह चैधूपं द्वाच गुग्गुलम्। घृतेन दीपं द्धाचा रक्तवसं तथेव च। निवेदनीयं देवाय तथा सर्वं निवेद्येत्। होतव्यं च समिद्धे ५ भी तथेवासुरसर्पाः। आसुरसर्पा राजिकाः। आयुधानि च देयानि ब्राह्मणेभ्यश्च दक्षिणाम् । कृत्वैतद्रयं रिप्नाशमिष्टं प्राप्नोति मत्यों नहि संशयोऽत्र । इति । क्षत्रियवि-षयमेतत्। आयुधानीति लिङ्गात्। कृटद्क्षिणेति लिङ्गानिपाद्-विषयत्ववत्। स्कान्दे—रोहिणीं जन्मनक्षत्रं देवदेवस्य चिकणः। ताम्रे रुक्ममयीं कृत्वा पश्चरतेलु संयुताम्। रोहिणीं स्त्रीरूपि-णीम्। स्थापयेद्वस्ययुग्मेन धूपदीपैः प्रपूजयेत्। कालोद्भवफलै-र्दिव्येनेवेद्येद्विद्यायसैः। द्वितीयेद्धि समायाते ब्राह्मणाय निवेद-येत्। श्रोत्रियाय सुरूपाय भिधुकाय कुरु विने । स्वयं नक्तं च भुजीत रोहिण्या दर्शने कृते । एवंविधं वतिमदं दिवि देवाश्च चिकरे। वर्षे वर्षे समायाते देवा अद्यापि कुर्वते। यंयं कामम-भिध्यायेतं तं प्राप्तोत्यसंशयम् । इत्युपक्रमवशाद्त्र रोहिणीवि-शेष एव शाहाः। अतएवोक्तं वर्षेवर्षे इति।

तथा विष्णुधमोत्तरे-पुष्यकानं महापुण्यं राहां ग्रोक्तं खयं-भुवा। वत्सरे वत्सरे कुर्यात्युष्ययुक्ते निशाकरे। गर्गोऽप्याह— वरसरे वरसरे कुर्याद्राज्ञः पुष्याभिषेचनम् । पुष्येपुष्येऽपि चाप्यत्र वृद्ध्या वृत्य वुसारतः। इति । पतत्यकारं नक्षत्रजननशा-न्तीश्चावसरे वक्ष्यामः। एवं नक्षत्रसाध्यानां कर्भणां नानात्वे सति यदोद्यादुद्यं नक्षत्रं भवति तदा नैव संशयः । तस्य द्निद्धयसंबन्धोपवासेऽस्तसंबन्धिनक्षत्रं ग्राह्यम्—उपोषितव्यं नक्षत्रं येनास्तं याति भास्करः। यत्र वा युज्यते राम निशीयः शशिना सह । इति विष्णुधर्मोत्तरोक्तेः। यत्रार्थरात्राद्वीत्क नक्षत्रं प्राप्यते तिथो। तन्नक्षत्रवतं कुर्यादतीते पारणं भवेत्। इति सुमन्त्रेश्य। ततश्य यदा पूर्वदिन प्यास्तसंयन्धि नक्षत्रं तदा तत्रेवोपोध्य परिदेने नक्षत्रान्ते पारणं कार्यम्। यदा दिन-इयेऽपि नास्तमयसंबन्धस्तद्राप्येवं पूर्वदिने । निशीथसंबन्धस्य नियामकत्वात्। यदा परदिन पवास्तमयसंबन्धो दिनद्वयेऽपि वा तत्संबन्धस्तदा परिद्न पवोषोषणम्। संकल्पप्रभृति कर्मकालव्या-तिलाभात्। उक्तरोहिणीवते नक्तसत्त्वेऽपि परदिनस्थमेव नक्षत्र-मुपादेयम्। —यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे। विद्य-मानो भवेदङ्गमिति वचनात्। यदि तु कचिन्नक्षत्रे नक्तमात्रं प्राधान्येन विहितं भवेत्तदा दिनद्वयेऽस्तसंबन्धिनोऽपि नक्षत्रस्य परिद्नेऽस्तादू धें समत्वे पूर्वदिन एव नक्तं कार्यम्। एवं परिद्न पवास्तसंबिन्धनोऽपि पूर्वदिन एव। नक्तकालव्यासेर्वलवत्वात्। यत् विष्णुधमात्तरे—सा तिथिस्तच नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो रविः। तदा कर्माणि कुर्वीत हासवृद्धी न कारणम्। इति तदु-पवासनकान्यपूजनैकभक्तादिविषयम्। यत् बौधायनेनोक्तम्— सा तिथिस्तच नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो रिवः। वर्धमानस्य पक्षस्य हानो त्वस्तमयं प्रति। इति, तश्चक्षत्रमात्रसाध्यपितृकार्यविषयम्। तिथिहासवृद्यपेक्षनिर्णयस्य पितृकार्यविषयतायाः प्रागुपादानास-त्साहचर्यावक्षनेऽपि तथात्वोचित्यात्। नाक्षत्रमासस्य नक्षत्रसत्रे उपयोगः, नाक्षत्रसंवतसस्य तु पुष्यस्नानादो निभित्तत्वेनेति बोध्यम्। इति नक्षत्रनिर्णयः।

समाचरेत्। इयदिवं मासिमासि व्यतीपातास्त्रयोद्शे । व्यती-पाते तु संप्राप्ते कुर्योद्धापनं बुधः । व्यतीपाताय खाहेति सी-रव्समिद्यम् । आज्यक्षिरितिकानां च होतन्यं वे रातं रातम् । शर्करापूर्णकुम्भेन सह सीपस्करं नरम्। शस्यां चौपस्करें युक्तां पद्चाद्रतदेशिने। मनाः—वन्दे व्यतीपातमहं महान्तं रवीन्द्र-स्तुं सकलेष्टलब्धे। लमलपापरा मम क्षयोस्त पुण्यस्य वान-न्तफलं ममास्त । इति समाप्य गुरं परिपुजयेत्करककुण्डलकण्ड-विभूषणेः। सकलमेव समर्थं पुरोहितं तद्यलभ्यमिहेव खुज-न्मिन । गां वे पर्याखनीं द्यात्युवणीत्रद्धिणाम् । इति । ततः शयागुवादेन दावोदिदीपिकोपानहछत्रवामरवेशिष्टां चोपन्यस्य वतफरुमुक्तं तत्रेव - देहान्ते सूर्यलोकाय विमाने रत्न-सप्रभेः। गत्वा कल्पार्बेर्यातं मोद्ते चिद्याधितः। तद्ने राज-राजः खाद्वसोभाग्यभाद्यहान् । हति । सर्वेऽपि योगाः खण्ड-त्वेन नकादी तत्तरकालवाधिनी शाद्याः पुतादानयोस्त्वीद-चिकाः। उपवासेऽहोरात्रसंबन्धितः। उभयसंबन्धाभावे त्वोद्-चिकाः। कमेकालस्याप्तिवद्येत तदुपक्रमसंबन्धेन निर्णयोचित्य-संहापि तुरयत्वात् । इति योगकृत्यम् ।

अत्रैव प्रसङ्गात्करणकृत्यमुच्यते। करणानां तिथ्पर्धपरिच्छेचात्वेन चान्द्राधिकारे वकुमर्हाणामिष स्वरूपोपयोगित्वेन योगान्ते कथनस्य लोके शास्त्रे च दर्शनात्। तद्रतं हेमाद्रौ
ब्रह्माण्डे—माधमासे तु संप्राप्ते शुक्कपक्षे यदा मनेत्। ववाभिधानं करणमुपवासस्तदा भवेत्। पूजयेखाच्युतं देवं गन्धमास्यविलेपनेः। सोवणीं प्रतिमा कार्या विष्णोः कर्षमिता शुमा।
जपद्योत्तरं तत्राहर्निशं तु मनुं दुधः। कलशं तु समानीय
ताम्रणत्रं तथोपरि। विन्यस्य पूजयेद्देवं खुवर्णकलशेन च।
वितानं चामरं घण्टां देवाय प्रतिपाद्येत्। एवं सप्त विधेयानि
ववाख्यान्यथ सप्तके। ववे तु करणे प्राप्ते पूर्वं पूर्णं समारमेत्।
बाह्मणान्भोजयेखात्र सप्तसंख्यान्सदक्षिणान्। अथेवं वालवादीनि
विष्ट्यन्तानि यथाक्रमम्। उषित्वा सप्तसप्तेव पूर्वोक्तविधिना
नृप । समापयेद्रतं भूरि गोभूहेमादिदानतः। एवं इते वतं
राजन् राजस्याध्वमेध्रयोः। समस्तं फलमाग्नोति सुखं कीर्ति महा-

श्रियम् । इति । बनाख्यानीति बनाख्यनत्सप्तस्वेवंप्रकारेणोपना-सादिपूजनान्तं कार्यमित्यर्थः । पूर्वमिति गननतस्य पूर्णतां कुर्या-दित्यर्थः । उपित्वेति वालनादिषु प्रत्येकं सप्तसु ननोक्तरीत्या पूजनान्तं कुर्यादित्यर्थः । हेमादीत्यादिपदेन प्रतिमादि । तत-श्चान्ते दानविधानात्सर्वकरणन्नतेष्वेका प्रतिमेति गम्यते । अत्र इत्स्वकर्मकालव्यापिनः करणस्य कदाण्यसंभवात्कर्मोपक्रमकाली-नस्य श्रहणमुचितम् । यत्र तु कर्मकालव्याप्तिः संभवति तत्र त-दादरः कार्यः । तद्भावे तु तत्रापि तथैवेति ।

अथ चिष्टिनिण्यः उद्योतिः प्रकाशे-चतुर्धेकाद्शी राजो शुक्ते पूर्णाष्टमी दिवा। यदा निद्शमी रात्री इन्लेहयदिमनी तिथो। रात्रिरुत्तरार्थम्। दिवेत्यहीति च पूर्वार्थमुच्यते। शुद्ध इरास्य कृष्ण इरास्य च मध्यमणिन्यायेनान्वयः। त्रिस्तृतीया। अदिः सप्तमी । मनुश्रतुर्देशी । तत्फलं दैवशवहामे—मुखे कार्यहानिगेले प्राणनाशो हिद् द्रव्यनाशः किलनीभिद्शे। करावर्थविध्वंसनं पुच्छभागे जयश्चेति भद्राश्रीरे फलं सात्। इति । तन्युखादिखार्दां नारदः - गुवे पश्च गहे त्वेका वक्षस्येकाद्या स्मृताः । नाभो चतसः षर् श्रोणो तिसः पुच्छा-ख्यनाडिकाः। इति । समासान्तर्गतस्यापि नाडिकापद्स्य नि-ष्कृष्य मुखाद्वावप्य जुषद्वः राज्ञामेकाद्श हत्यादी गर्भाष्टमपद्द्र-भेपदानुषद्भवत्। पञ्चनाड्यात्मकमुखस्य विधिमेदेन देशमेदानाह ज्योतिनिंबन्धे श्रीपतिः जलशिखिशशिएसः शर्वनीना शवा-युत्रिद्शपतिककुप्सु मोक्तमास्यं हि विष्टेः। नियतस्विभिराशा-संख्ययामैः क्रमेण स्फ्रदामेह परिहार्य मङ्गलेष्वेतदेव। इति। जलं वर्णः। शिखी अशिः। रसो निर्मतः। शर्व ईशानः। कीनाशो यमः। भिद्शपतिरिन्दः। एपां क कुभो दिशः। ऐ-न्द्रीमारभ्य गणनायां यत्संख्योक्तिदिशि यन्मुखं तत्संख्यमाद्यं पञ्चनाड्यात्मकं तिद्ति यामेरित्यन्तार्थः। एवकारेण माङ्गलिक-कर्मसु मुखमतिनिषिद्धं शाप्यते । तत्र गुक्कचतुथ्या उत्तराधें प्रतीच्यां मुखम् । अतएव पञ्चमे प्रहरे तिथेः विष्टेः प्रहरचतुष्ट-याधिक्याभावाहिष्ट्यन्ते त्रिघाटकं पुच्छम्। ततोऽप्टम्यां मुखमा-शेय्यामतो हितीययामे । ततः शक् पुच्छं ताबदेव । स्पर्धाहतं ४८ ह्यू० की०

चेतहोपदेवेन-भेष्वकेनखनाडय्ध्वं भद्रापुच्छं वदीवयस्। क-मेण शुक्कपक्षे स्याद्यत्यमेण सितंतरे। इति। सानि २७ इषवः ५ अर्काः १२ नखाः २० चतुथ्यादिक्रमेण ब्युत्क्रमेणेति त्ती-यायां विशत्युध्वं सप्तम्यां द्वाद्शोध्वीमिति द्रष्ट्यम्। अयमे-चार्थः राब्दान्तरेण स्पष्टीकृतोऽन्यत्रापि—असिते सपिणी श्रेया सिते चेव तु वृश्चिकी । सपिंण्यास्तु मुखं स्वाज्यं वृश्चिषयाः पुच्छमेव च। इति। यस् ज्योतिर्निबन्धे आर्षिषेणिः — भानि २७ सार्घाच्याः ४।३० स्याः १२ सार्घगोन्जाः १९।३० क-मोत्कमात्। कमाद्भद्राषु पुच्छं खादाभ्यो नाडीवयं परम्। इति। यत्र द्वितीयचतुर्थसंख्ययोहक्तसंख्यातोऽधन्यूनतोक्या न विसंवादः तिथिक्षयेण विष्टेरिप न्यूनतायां तदीययामानां त-त्रयूनत्वे तिथ्याधिक्ये यामाधिक्यमिति स्वनात्। एवं पुच्छं त्रिघरिकमित्याद्यपि न नियतं किंतु फलसंख्यामप्यालोच्य क-हिपतो विधिद्रामांश उक्तप्रदेशशः पुच्छम्। एवं षष्ठांशाद्या-त्मकं मुखाद्यपीति बोध्यम् । कमोत्क्रमयोर्व्यवस्थार्थमुत्तराधं क्रमादिति मुख्यचान्द्रमानगतपक्षकमात् । युक्के कमात् कृष्णे व्युत्क्रमादिति यावत्। एवं निरूपितं पुच्छं पुच्छभागे जयश्चेति कार्येषु त्राह्यत्वेनोक्तम् । विष्टिविशेषे इत्सेऽपि प्रतिप्रस्वं देधा दैवशाः संरन्ति—रात्रिभद्रा यदाहि स्याहिवाभद्रा यदा निशि। न तत्र भद्रादोषः स्यात्सा भद्रा भद्रदायिनी । इति ।—मेषो-क्षकोपिंभिथुनेष्विसिंहमीनकुम्भेषु वापस्गतौलिवराङ्गनेन्दो । स्वर्भर्यनागनगरीः क्रमशः प्रयाति विष्टिः पळान्यपि द्दाति हि तत्र देशे। इति। मेषवृषभवृश्चिकिमिथुनगतचन्द्रे भद्रा स्वर्गता। कर्कमीनसिंहकुम्भगते मृत्युलोकगता। धनुभकरतुलाकन्यागते पातालगता। लोकान्तरगता तद्चलोके निषिद्धत्यर्थः। कार्य-विशेषे सर्वस्या अपि विष्टेः प्रतिप्रसवं उद्योतिर्निबन्धे बसिष्ठः-वधवन्धविषाइयस्रच्छेद्नोबादनादि यत्। त्रामिहिषोष्ट्रादि कर्भ विष्यां च सिध्यति । इति । कर्मेत्यनन्तरं यद्येति चकारा-न्वयः। इति विष्टिनिर्णयः। येनाजितानि० ॥१॥ योऽनन्तदेव-कृत०। नाक्षत्रदीधितिरियं स्मृतिकोस्त्रभस्य ॥ २॥ शति नाक्षत्रवत्सरकृत्यम् ।

अथोक्तवत्सरसमुद्रायरूपकि लिसंबिन्धकार्याकार्यविवेकः। सहाभारते—तपः परं कृतयुगे जेतायां ज्ञानमुत्तमम्। द्वापरे यशमेवाहुद्गिमेव कलौ युगे। अत्र तपः प्रभृतिभिः कलौ यद्लभ्यं तहानेन लभ्यमित्यत्र तात्पर्यं नतु तपः प्रभृतित्यागे । एवमग्रेऽपि । तथा-गीता गङ्गा तथा भिश्चः कपिलाश्वत्थसेवनम्। वासरः पद्मनाभस्य सप्तमं न कलो युगे। वासर एकाद्शी। काशी-खण्डे—कली विश्वेश्वरी देवः कली वाराणसी पुरी। कली भागीरथी गङ्गा कली दानं विशिष्यते । ज्ञह्मवैवर्ते किल प्रति ब्रह्मवचः - ये भजन्ति महात्मानं शिवं चापि जनाईनम्। न तेषां त्वत्कृतो दोषः कार्यां निवसतामपि। गुरुसेवापराणां च पितृमात् सुसेविनाम् । गोवैष्णवमहाशैवतु हसीसेविनामपि । तथा—सत्यादो यहुर्लमं स्वात्मरूपं तिथ्येकाद्रयां संप्रद्दाद्-पाते । बृहस्पतिः — तपो धर्मः कृतयुगे तिष्ये दानं द्या दमः । श्चिवपुराणे—ध्यानं परं छतयुगे त्रेतायां यजनं तथा। द्वापरे लिङ्गपूजा च कलौ शंकरकीर्तनम् । ज्ञानं परं कृतयुगे प्रतिष्ठा च कलो युगे। वैष्णवब्रह्माण्डयोः -- यत्रते द्राभिवंपेंस्रेतायां हायनेन तु। द्वापरे तत्तु मासेन अहोरात्रेण तत्क छो। इति। विष्णुधमोत्तरे—पुष्करं तु कृते सेव्यं त्रेतायां नैमिपं तथा। द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कलो भङ्गां समाध्येत्। इति । स सम्यक्ती-थान्तरप्रयुक्तं फलं दातुं गङ्गेव प्रभवतीति निश्चयेन यावज्ञीवं न त्यजेदित्यर्थः। पराशरः -- इते तु मानवो धर्मस्रेतायां गौत-मस्य च । द्वापरे शाङ्खिलितः कलौ पाराशरः स्मृतः । इति। ततश्च पराशरस्मृतेः स्मृत्यन्तरिवयोगेन विकल्पे न्यायसिद्धेऽपि कली पाराशरोक्तमेवा चुष्टेयम्। महाभारते —यस्त्वों नमः शिवा-येति मन्त्रेणानेन रांकरम् । सक्रत्काळं किळावर्तेत्सर्वपापैः प्रमु-च्यते । सर्वावस्थां गतो व्याद्यको वा सर्वपातकैः । यस्त्वोनमः शिवायेति मुच्यते स कलौ नरः। शाख्येनापि नमस्कारः प्रयुक्तः दालपाणये। संसारदोषसंहार उद्दिष्टः परमः कलौ। लेक्ने—ये तं विप्रास्तु सेवन्ते येन केनापि शंकरम्। कलिद्रोपं विनिर्जित्य प्रयान्ति परमं पद्म् । इति । हेमाद्रौ ट्यासः—ध्यायन्कृते यजन्यशैस्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदामोति तद्मोति कछौ सं-

कीर्त्य केशवम्। इति । अत्र च कृताद्यधिकरणकथ्यानाविकले कल्यधिकरणं कीर्तनं विधीयत इति वाक्यार्थः पितामहचरणे-भिक्तिविवेके निरूपित इति नेह पुनर्निरूपते।

पुरश्चरणचिन्द्रकायां वैशंपायनः --यांसश्च निगदेनेव मञ्जे संख्या निगद्यते । तत्र सर्वत्र मन्त्राणां संख्यावृद्धियुंगकमात् । कल्पोक्तेव इते संख्या त्रेतायां हिगुणा भवेत्। द्वापरे त्रिगुणा प्रोक्ता कलो संख्या चतुर्युणा। इति । अन्यत्रापि-प्रज्ञपेदुक्त-संख्यायाश्चतुर्गणजपं कलौ। इति। मात्यहिकजपे पुरश्चरणजपे चेष विधिरविशेषात् । तत्रेवाशेये—नास्ति श्रेयस्करं नणां विष्णोराराधनान्मुने । युगेऽसिंसतामसे घोरे यक्षवेदिविवाजिते । कली कलिमलध्वंसं सर्वपापहरं हरिम्। येऽचयिनत नरा नित्यं तेऽपि वन्दा यथा हरिः। तत्रैव श्रीभागवते—कछि सभाज-यन्त्यायी गुणज्ञाः सारभागिनः। यत्र संकीर्तनेनेव सर्वः स्वा-थों ऽपि लभ्यते । इति । संकीर्तनेनेति हरिसंकीर्तनेनेत्यर्थ इति व्याख्यातं हेमाद्रिणा। तथा तत्रेव — हुष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गो-पाङ्गास्त्रपार्षद्म्। यशैः संकीतनप्रायैर्यजनित हि सुमेधसः। इति। कृष्णं कृष्णनामानम्। ततश्च कलौ कृष्णावतारस्य सेव्यत्वं ध्वन्यते। संकीर्तनप्रायेरिति यज्ञादिखाचारमाचरद्भिरपि कालेषु संकीर्त-निष्ठेभीवितव्यमित्याद्यायः। तांश्च कालाननुपद् वश्यामः। तनेव विष्णुधर्मोत्तरे—-देवतावेदमपूर्वाणि नगराणि कलौ युगे। कर्त-व्यानि महीपालैः स्वर्गलोकमभीप्सुभिः। इति कलिकार्याणि।

अथ तत्राकार्याणि स्मृत्यर्थसारे—देवरेण सुतोत्पित्तर्वानप्रस्थाश्रमप्रदः। दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च। समुद्रयात्रास्त्रीकारः कमण्डलुविधारणम्। देवरेणेत्युपलक्षणम्।—
अपुत्रां गुर्वनुक्षातो देवरः पुत्रकाम्यया। सपिण्डो वा सगोत्रो
वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्। इति विद्वितम्। मिताक्षरादौ
वाग्दत्ताविषयत्वेनोकं यत्, यच्चेतिहासपुराणेषु परिणीतास्त्रपि
कुन्तीमाद्यादिषु असपिण्डाऽसगोत्रशकादिनियोगेन प्रतीयमानं
क्षेत्रजपुत्रोत्पाद्नं तिन्निषिध्यते। परस्य चेति षष्ठी चतुर्थ्यर्थे।
दत्तेति गुख्यदाने संक्षाते प्राक्सतमपदातिक्रमणाद्यक्तमिताक्षरायामुत्कष्टवरान्तरलाभेऽन्यसौ दानमुक्तम्। यश्व—पुरा पुरुषसं-

योगान्यते देयेति केचनेतीतिहासगतेकीयमतात्यसकं तिनि-ध्यते । नतु वाय्ताविषयस् । वाय्ताने दातेगींपात्वात् प्रकृते च गोणशहणे मानासावात् । यस् वाब्तायां श्तयोतित्वराङ्गाया असावाज्ञ तिहेषयत्वभिति । तज्ञ । वाज्यानीत्तरं वहुवत्सरस्यव-यानेन विवाहमावरत्य पुरुषापराध्यानिवार्यत्वात् । समुद्रेति तीर्थयात्रा निषिध्यते । तीर्थयात्राऽतिह्रत इति साधवोदाहत-वचसेकम्लश्रतिकल्पनालाघवात्। कमण्डल्विति—वेणवीं घा-रयेदाधिं सोद्कं च कमण्डलुम् । यशोपवीतं वेदं च शुभे रोक्मे च फुण्डले। इति सनुना स्नातकथभेमध्ये विहितं यत्सदा य-शीपवीतवत्कमण्डलुधारणं तिबिषिध्यते । यत् बौधायनोक्तं संघमकं निविध्यत इति । तम । अमोधिकपेऽपि कर्ममेदाभा-वात्। धर्माणामेव निषेधाङ्गीकारे च तह्यसणाया अन्याय्यत्वात्। महात्रस्थानगमनं गोपराश्च सुराग्रहः। अग्निहोत्रहवण्याश्च लेहो लीढापरित्रहः। महाप्रस्थानगमनं यथा प्रसिद्धं पाण्डवानां पुरा-कल्पे। क्षियादीनां मरणान्तप्रायश्चित्तत्वेन प्रसक्तं च। गोप-शुरानुबन्ध्यादी । सुराग्रहः सीत्रामण्यादी । लेहस विहितसी-वायं निषेध इति द्योतनायाह लीहेति। लीहाया उच्छिट्रोप-शुद्ध गुपायं विना परिश्रहो यस्मिन्विहितत्वेन निर्वेषत्वादिया-रायः। ततश्च न पृथशिषेधः परिश्रह्य।—असवणीसु कन्यासु विवाहश्च हिजातिषु । वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसंकीचनं तथा । तिसो वणां वपूर्वण हे तथेका यथाकमम्। ब्राह्मणक्षत्रियविदाां भायों स्वाः रहिजनानः । इति हिजानां योऽसवर्णाविवाहो वि-हितः स कलो निविध्यते ।—एकाहाद्राह्मणः शुध्येद्योऽसिवेद्-समन्वितः । इयहात्केवळचेद्स्य विहीनो द्शभिदिनैः। इति स्यया आशोबसंकोचो विहितः सोऽपि। अनेकाहादिना स-वांतमना यदि द्यद्धिविद्या। यदि वा मिताक्षरोक्तरीता ब-क्षोज्झादादिकुतातिनिमित्तका स्वाध्यायाध्ययनादिमात्रविषया उभयथापि निविध्यते।—अस्थिसंचयनादूध्वीमहस्पर्शनमेव च। प्रायश्चित्तविधानं च विष्राणां मरणान्तिकम् । यत्स्यृत्यर्थसार एवाशौचप्रकरणे उक्तं संचयने हते खाशौचकालिशभागैस्त्रि-चतुःपञ्चिद्नैः स्पृश्या वर्णा इति । यच महापातकप्रायिधत्त- स्वयंद्त इति ताबुभी द्त्रपदेनोच्येले। एवं त्रयाणां पयुदासा-रक्षेत्रजनिषेधसा प्रागेव स्वनाद्वशिष्टाष्ट्रविधपुत्रसंग्रहः कलो निषिध्यते । — सत्रदीक्षा च स्तेयान्यमहापातकनिष्कृतिः। प्रति-माभ्यर्चनार्थाय संकल्पश्च सधर्मकः। दीक्षानिषेधमुखेन सब्रमेव निविध्यते । प्रितकानभिषुणुयात्तमसे भक्षं प्रयच्छेदिरात्राभि-ववादिसंबन्धम् खेन यागसंबन्धवत् सोयान्यमद्याताकेष्वकामङ्-तेषु नरकिनेवृत्यथी निष्कृतिः कली निषिध्यते । कुतं इतिचेत् श्या । हेमाद्यादिनियम्बेष्वादित्यपुराणगतत्वेनैतदेवेत्थमुदाह-तम्।—प्रायश्चित्तविधानं च विप्राणां मरणान्तिकम्। संसर्ग-दोषः स्तयान्यमहापातकनिष्कृतिः। इति । अत्र च पूर्वार्धे नरक-निवृत्येकफलकमरणान्तप्रायिधित्तिवेधात्-विहितं यद्कामानां कामात्ति हुगुणं चरेत्। इति । वतात्मकप्रायश्चित्तस्य तु-कामतो व्यवहार्यस्य वचनादिह जायते । इति शाखेण नरकिन्वितिहे-तुत्वनिषेधातकामकृतमहापातके नरकिन्तिक्लकं प्रायिधितं कली नैवास्तीति सिद्धम् । संसर्गदोष इत्यंशेडपि पूर्वोक्तरीत्या पातित्यनिषेधेऽपि नरकनिवृत्त्यभावः सिद्धः। तत्प्रायपाठान्नरक-निवृत्तिफलका निष्कृतिरेव निविध्यते। साच परिशेषाद्काम-कारविषयेवेति सिध्यतीति तत्संवादिन्यत्रापि वचसीत्थमेव व्याख्योचिता श्रुतिकरपनालाघवादिति । यस् स्तेयान्यमहापात-केषु रहस्यप्रायिश्वतं निषिध्यत इति । तम । सर्वथेवानुपिश-तार्थस्य वाक्यार्थेऽन्तभविकल्पनाया असंभवात् । यत्—इते तु मानवा धर्माकेतायां गौतमाः स्मृताः । द्वापरे राङ्घलिषिताः कछो पाराशराः स्मृताः । इति शाक्षेण स्मृत्यन्तरिवयोधे विक-ल्पप्रसक्ताविव वाध्रप्रसक्ताविप प्राराश्रस्त्रतेवेलवत्वियमा-त्तस्यां च महापातकप्रायभिताञ्चानात्ति हरोधेन स्तेयान्येत्यस्य रहस्यप्रायश्चित्तोपदेशनिषेधे तात्पर्यं कल्प्यत इति । तद्प्यसत्। अत्र शब्दोपस्थितबलवत्वनियमस्य वाक्यार्थेऽन्तर्भावासंभवात्, धर्मपदानुषङ्गलब्धात्मनश्च शास्त्रस्य विकल्पप्रसक्तौ नियमपरत्वे संभवति बाधप्रसत्तावपूर्वविधित्वस्यान्यारयत्वात्, उपदेशनिषे-धपर्यन्तं तात्पर्यवर्णने चोपद्शस्य रहस्यमायश्चित्तेष्वप्रसक्तेष्ठा-त्मकाशकृतमायभित्तविषयत्वापत्तेः। यस्पदेशाभावाद्वाद्याभाने- जनादिविधिविरोधाक्य रहस्यक्यायश्चितं निष्हितिनं भवतीति कल्प्यमिति, तद्पि सर्वसाधारणहेत्वोः कलिमात्रविषयप्रतिज्ञा-यामसाधकत्वादसद्वेतुत्वस्य स्पष्टत्वाद्य तुच्छिमित्यलम्।

प्रतिमेखर्चेडिमहाब्होडपरोक्षज्ञानपरः । ब्राह्मणवर्तामिष्टकाम-भिजानीयादिराजाभिराष्ट्रयापरोखार्थनत्वेन पश्चमे मीमांसके-र्ववस्थापनात् । अपरोक्तस्यजातेश्च ज्ञानत्यव्याप्यत्वेन जानीते-रनपेक्षणात् । तत्रभ्र देवतासाक्षात्काररूपो यः प्रतिमार्चनार्थः यूजाफलिमिति यावत् तदु हे इयकः संकल्पो निविध्यते। प्रसक्त-आसी पुताफलत्वेन देवतासाक्षात्कारस्य पौराणभवादिगोचरा-नेकवचःसिद्धत्वात् । यन् यावजीविकेकप्रतिमाप्जासंकल्पो निविध्यत इति। तद्प्यसत्। अशब्दार्थस्य वाक्यार्थेऽन्तर्भावस्य साहसत्वात्, ताहशसंकल्पसा शाकीयप्रसत्तयभावाच ।--सवर्णाऽन्याङ्गनाडुष्टैः संसर्गः शोधितैरिप । शामित्रं चैव विप्राणां सोमविक्रयणं तथा। सवर्णान्या असवर्णा या अङ्गना तत्संभो-गेन दुष्टाः कृतप्रायश्चिता अपि ये वर्णास्तत्संसर्गा निविध्यते । सवणानिरूपकत्वेन वर्णापस्थितेः उत्तमवर्णाङ्गनाभोगदृष्टाधमव-र्णविषयं चैतत्। संसर्गनिषेधापेक्षितद्ोषगुरुत्वस्य दण्डप्रायिधा-त्तगुरुत्वाम्यां कृप्तत्वात् । विप्राणाभिति मध्यमणिन्यायेनान्वयः । तथाचाभिगुप्रेषे शमित्कर्मत्वेन प्रसिद्धं यद्यश्चियपशोः संश्चप-नादि तद्विमान्यति निविध्यते तत्प्रायपादाद्यवियसोमवित्रयणं च।-दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाश्वमेधको । कलो युगे त्विमा-न्धर्मान्वज्यांनाह्रमंनीषिणः। इति । उपकुर्वाणकं प्रति प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वाद्शाब्दानि शहणान्तं वेति विहितम्-वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापीति, वेद्वतानि वा पारिमिति च बहुविध-विकल्पिबिधिभः कादाचित्कत्वेनावगतं यद्दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं तिन्दितः कटौ नियम्यते लाघवात् । नतु फलकामं प्रति— नेष्टिको ब्रह्मचारी तु वसेद्।चार्यसंनिधो । इति प्रकृत्य-अनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्द्रयः। ब्रह्मलोकमवामोति नचेहा-जायते पुनः । इति नित्यविद्विहितनैष्ठिक ग्रह्मचर्यनिवृत्तिरपूर्वा विधीयते गौरवात् । यसु तहहणे काळपदोपादानं व्यर्थमिति तद्सत्। तत्रापकशास्त्रेऽपि नेष्ठिकच्याख्यावसरे उक्तप्रकारेणा-

त्मानं निष्ठामुत्कान्तिकालं नयतीति दीर्घकालत्वप्रतीतेलुल्य-त्वात्। आर्थिकस्य ब्रह्मचर्यगतदीर्घत्वस्यापि प्राप्तेरष्टाचत्वारिश-द्ववेवद्बद्धचर्येऽप्यविशेषात्। नरमेधस्ते प्राजापत्या इति श्रुत्युक्तः, अश्वमेघोऽपि योऽश्वमेधेन यज्ञत इति श्रुत्युक्तस्तो उमो कलो निषिध्येते। इति स्मृत्यर्थसारोक्तकलिवज्यं व्याख्यातम्।

अधितेभ्योऽन्यान्यपि हेमादिस्यानि प्रदर्शन्ते । आदिरापु-रावो—मोत्रानगत्सिपडाचा विवाहो गोवयस्तथा। नराश्वमेधी मदां च कही वद्यें दिवातिभिः। मात्संबन्ध्येव गोतं मातुःश-ब्होपिश्यितत्वात्। ततश्च मातुलकन्यानिषेधे तात्पर्यम् । मद्य-मिति-उभी मध्वासवक्षीकी रशी में केशवार्जनी। इति महा-भारताद्युत्तया क्षियादेः प्रसत्तस्य पैधीभिन्नमद्यपानस्य निवेधः। वस्तुतस्तु मेधपदोक्तयज्ञसाहचर्याच्छोतेषु यषेषु सीजामण्यादिषु सातेषु विनायक शान्सादिषु विनियुक्तम स्विषेधोऽयम्। यत् वामागमादौ विहितस्य निषेध हति। तद्सत् । वामागमादैः प्रमाणस्य भट्टचरणप्रस्त्यनेक शास्त्रकर्तिः सर्वदेशस्यिशिष्टेश्चान-स्युपगमेन तिहिहितत्वेन असक्तेरसंभवात्। असत्परिमहमूलक-प्रामाण्यस्य अमेण प्राप्तेश्च सीमाण्यादिभिः सह बचनानहे-त्वात्। तत्रेव--तथोद्धारिवभागोऽपि नैव संप्रति वर्वते। आत-तायिद्विजाध्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम् । हिजसाब्धे तु नैयातुः शोधितस्यापि संग्रहः। गोगियाहानस्मयेन ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागे-नेति सामान्येन ज्येष्टाद्यर्थः श्रेष्टाद्भागोद्धार उक्तः। विवृतश्च यनुना-ज्येष्टस चांशउद्धारः सवेद्रव्याच यहरम्। ततोऽर्ध मध्यमस्य स्यात्रदीयं तु यदीयसः। इति स कलौ निविध्यते। द्विजाण्या विप्रास्तेयां संमुखमक्टराकोण हननं यत्—आतता-यिनमायान्तं द्व्याद्वाविचारयन्। इति विद्वितं तिभिषध्यते। अतश्च-नाततायिवये दोवोऽन्यत्र गोबाह्मभेस्यः इति सुमन्तु-वाक्यमिप कलिविषयमेचेति केचित् । तम मिताक्षराकारेण-अर्थशास्त्रास्त्र वलवद्धमेशास्त्रमिति स्थितिः। इति मुलव्याख्या-वसरे—शस्त्रं द्विजातिभित्रां धर्मो यत्रोपरुध्यते । इत्युप-कस्य--आत्मनश्च परित्राणे द्क्षिणानां च संगरे। स्त्रीविप्राभ्य-वपत्ती च झन्धमेण न दुष्यति । इति शास्त्रस्यार्थमात्मनो दक्षि- णादियश्चोपकरणानां च स्त्रीं ब्राह्मणादीनां च रक्षणार्थं कूटरास्त्रेण प्रमद्रण्डभागित्युक्त्वा तस्यार्थवादार्थिमिद्मुच्यते ।—गुरं वा बालवृद्धौ वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्या-देवाविचारयन् । इत्यादि वाराब्दाद्धुर्वादीनिष हन्यात्किमुतान्या-निति । अपि वेदान्तपारगमित्यत्राप्यपिराब्दश्रवणात्र गुर्वादीनां वध्यत्वप्रतीतिरित्युपन्यस्य सुमन्तुमनुवाक्ये आततायिब्राह्मणवधे दोषकथनार्थे उपन्यस्तसामान्यशास्त्रतात्पर्यश्चमितवृत्त्यर्थे निर्दि-स्योपसंहतम् । अतश्च ब्राह्मणाद्य आततायिनः आत्मादिरक्ष-णार्थं हिसानिससंधिना निवार्यमाणाः प्रमादाद्यदि विषयेरन् तत्र लघुप्रायश्चित्तं दण्डाभावश्चेति ।

असाचा प्रन्थादेवं प्रतीयते-अर्थशाखिविधयापि नाततायि-गोब्राह्मणवधिविधिस्ति, धर्मशास्त्रविधया सुतरां नास्तीति। अतः कुत्र वाह्यणवधिविधिर्युगान्तरसाधारणो यद्र्यवन्वाय स्मन्तुवाक्यं कलिविषयमुच्यतेत्या अर्थम्। नच पाण्डवसहायेन धृष्ट्यमेन द्रोणहनना सुगान्तरे युद्धप्रम् समासणवधो विहित हति शङ्ग्यम् । मरणद्शायां न्यसाशस्याततायिलक्षणामावेनार्ज्ञ-नहतेन धृष्टद्यसिकारेण युधिष्ठिरादिलज्जोतपरया च बहाहननं हड्डा जनः स्पेमवेक्षत इति धृष्युसं प्रति सात्यकेरक्या व द्रोणवधस्याधर्मत्वात् । अतो याद्दशिवये मिताक्षराकारेण द्ण्डाभाव उक्तस्तत्रापि कलौ द्ण्डप्रतिप्रसवः कियत इति बोध्यम्। ततश्च प्रायश्चित्तगुरुत्वमिष करूपमिति। प्रत्यन्तदेश-गमनिगित्तपुनःसंस्कारे कतेऽप्यच्यो नोयातुः संसर्गः कलो निषिध्यते । तथा - वरातिथिपित्भ्यश्च पशूपाकरणिकया। अयोगों संग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरुिकायाः। परोदेशात्मसंत्याग उदिष्टसापि वर्जनम्। नामांसो मधुपको भवतीति शास्त्रेण वरातिथिभ्यां मथुपकं यन्मांसदानं विहितम् । यद्य-खद्रामि-वं महाराएकं मधु सुन्यनमेव च । लोहामिषं महाराकं मांसं वाझीणसय च। यहदाति गयास्थश्च सर्वमानन्यमञ्जते । इति पित्रयः आहे खद्रादिमांसदानं विहितं तिनिविध्यते। आहे कविद्यपाकरणायसक्योपाकरणस्य मंसदाते ठश्णया आव-त्रयकत्वाहुन्होपारेष्वेकहपाथंस्य वक्तव्यत्वाच । अयोनाविति

नअभारास्ये। यथा ब्राह्मणं प्रयब्राह्मणोऽसीति निमित्ते सप्तमी। संग्रहो गर्भधारणम्। गुरुः पिता। तत्रेव गुरुपद्वाच्यत्वस्य विज्ञानेश्वरेण टावस्थापनात् । ततः—चतसरत परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिझी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या। इति यस्त्यागो विहितः सक्लो पुत्रेण मातुर्ने कार्यः। अ-न्यासां तु ताहरीनां कलावपि लागो भवलेवेति मन्तसम्। गी-वाह्मणादिवाणार्थे—गवार्थे बाह्मणार्थे च सद्यः प्राणान्परिस-जेत्। इति विहितो य आत्मलागः स कलो निषिध्यते। केचिन परोद्देशात्मत्यागः, दानं मनसा पात्रमुद्दिश्येत्युकं तिन्निविध्यत इत्याहुः। तन्न। उद्देशेन अतियुद्यतामित्याद्वियवहारिनवृत्तिल-क्षणाया निर्मूलत्वात्। उद्दिष्टस्य त्यक्तस्य वर्जनं अतिश्रहसमर्थोऽ-पीत्युक्तं निविध्यत इति केचित्। असेत्विछास्येति पाउं मस-मानाः खमुच्छिष्टमुच्छिष्टोपहृतं चेति विस्एादिभिनिविद्या-पि कलो न दोष इत्याहुः। परेत्वपवर्जनमिति पाउमवलम्ब विश्राणनं वितरणभिति कोशे दानवाचित्वेनापवर्जनशब्दस्य प्र-सिद्धत्वा चहा हाणा यो द हुः च्छिष्टं प्रयच्छे दिति मधुपर्भे विहित मु-चिछ एदानं ति शिषिध्यत इत्या हुः। वस्तुतस्तु उदित्य व्ययेनोत्ह-ष्टेन पित्राद्िनोहिष्टं निर्दिष्टं शिष्टिमित्येक प्वार्थः । ताहरास्याप-वर्जनं प्रायपाठाद्विहितवतान्तर्गतत्वम् । अपेति पाठेपि ताहशस्य वस्तुनः परसे समर्पणं तिक्षिषिध्यते । सर्वसिन्पाठे पकरूपार्थ-लाभात् मुलेककल्पनालाघवाचा । तथाच कलो गुरोर्वचनानुरो-धेन वतिवरुद्धाचरणे न केवलं वतहानिदोषाभावः प्रत्युत तद्द-चनोछङ्घने दोषाधिषयमिष । तथाच ज्ञह्मचैवर्ते किछब्रह्मसंवादे गुरुभजनमीश्वरभजनाद्याद्यवियमुक्तम् । तथा--वड्भकान-शनेनाशहरणं हीनकर्मणः। एतानि लोकगुस्यर्थं कलेरादी महा-त्मिभः। निवतितानि चिहिन्द्रिच्यैवस्थापूर्वकं बुधैः। समयशापि साधूनां प्रमाणं वेद्वद्भवेत् । इति । यत् -तथेव सप्तमे भके मकानि पडनशता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्भणः। इति विहितं श्रहासचीर्यं तिविधियते।

तथा—रापथाः राजनाः स्वाः समुद्रिकमुप्यतिः। उप-याचितमादेशाः संगवन्ति करो कचित्। तसासन्माभराभेन

कार्यं तम न कार्येत्। इति। अत्र शपथाः काशी शकी ठार्क-तीर्थेकानाद्यः । राकुनाः यूर्णकुरमाद्यः । खप्राः पुर्वं रुक्षां कृष्णद्तं पद्यति स प्नं हत्तीत्यादि अतिस्यतिसिदाः। सा-मुद्रिकं करादिवति रेखादिचित्तम्। उपश्रतिः संध्यायां निर्णे-जकादिग्रहेऽसतमसेपपूर्वकं खेणदिस्चकतत्रशराद्यकर्पनम्। उपयाचितं असिन्दार्थे तिहे भेरवाय सतेतं कुसरातं दाखा-मीत्यादिसंकलाः। आदेशः प्रश्वशेन उयोतिविद्धिभिव्यत्क-थनम् । एतत्स्चितसापीदादेः प्रतिवन्धकार्ष्टभावाभावाभ्यां संवादलामनियमामावाच शक्तादिलाममाचेण तयाद्देशयक-विवादादिमय्तिर्वितेति द्यार्थकार्यतिवेद एव कियते नत्वह-शर्थय शान्यादेः। तस्य नेमिनिकत्वेनावश्यकतेस्यत्वात्। त-थाच दुःस्वमाधिकारे श्रतिः—स यद्येतेषां किचित्पर्येदुपोष्य पायसं खालीपाकं अपरित्वा राजिल्केन प्रत्युवं हुत्वाचेना-जेन बाह्यणान्मोत्रियिता चरं खयं प्राभीयादिति । शीनकः— अधःखग्नस्थेति जपन्यतः अतिदिनेदिने । दःस्वयं तु द्हेत्कृतसं न तसाहिन्दते भयम्। इति । मिकण्डेयपुराणे—आद्राहेद्र-व्यवंपसी तथा दुःखमद्यीने। जन्मक्षे महपीडास आहं हुर्वात चेच्छया। इति । तथा तत्रैव दुःस्वमितिविक्वचडीपाडविधिः शायुराहतः। मात्ये - स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्य च पू-जनम्। गजेन्द्रमोक्षश्रवणं शेयं दुःस्वमद्दीने। स्तुतिः सहस्र-नामजपः। पुण्यो दुःस्वमनारानः इति छिङ्गात्। गजेन्द्रमोक्ष-अवणं विष्णुधर्मशं श्रीभागवतशं वा । एतेषु वाक्येषु यदिश-व्वीप्सासमीभिनिमिसाखयानेमिसिकत्वं स्फ्रदम् । इच्छ-येति च रुचिश्राइं कर्तव्यतया ज्ञाप्यते नतु पूर्वोक्तानामेच्छिक-त्वम् । इति हेमाद्रिस्थानि कलिवज्यांनि ।

अथ माधवोक्तानि—शूद्रेषु दासगोपालकुलिमत्रार्धसीरि-णाम्। भोज्यान्नता गृहस्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः। या दासा-दीनां नापितिनवेदितातमनोश्च शूद्रयोभीज्यान्नता यान्नवल्नयो-का, याच प्रत्यन्तदेशगततीर्थयात्रा पौराणी सा कलौ नेति— शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवद्वत्तिशीलता। आपद्वत्तिर्द्धिजाप्र्याणा-मश्वस्तिनकता तथा। या—नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसं-

निधों। तद्भावेऽस्य तनये पह्यां वेश्वानरेऽपि वा। इति। गु-रुपलीसमीपे गुरुपुत्राभावे चिरं स्थितिविहिता सा निषिध्यते। नतु—गुरुवतप्रतिपुज्यास्तु सवर्णा गुरुयोधितः। इति मन्का पुजा। वृत्तिशीलतेतिपदेन पूजनाभिधानात् । आपदि ब्राह्म-णानां—क्षात्रेण कर्मणा जीवेदियां वा त्वापदि द्विजः। इति यत्परवृत्या जीवनं विहितम्, यच ज्यहिकोऽश्वस्तनोऽपि वेति विहितमश्वस्तनत्वं तत्कलो नेत्यर्थः। - प्रजार्थे तु हिजाऱ्याणां जातारणिपरिग्रहः। ब्राह्मणानां प्रवासित्वं मुखाग्निधमनिकया। वलात्कारादि इष्ट्यासंग्रहो विधिचोद्तिः । यतेश्च सर्ववर्णेषु भिक्षाचर्या विधानतः । नवोद्कं द्शाहं च द्क्षिणा गुरुचो-दिता। बाह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिकियापि च। भृग्वन्निपत-नैश्चेव वृद्धादिमरणं तथा। गोतृतिशिष्टे पयसि शिष्टेराचमन-किया। पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणां दण्डकल्पनम्। यतेः सा-यंगृहृत्वं च सूरिभिस्तत्वदार्शिभः । एतानि छोकगुरवर्धं कले-राद्री महात्मभिः । निवार्तितानि विद्वद्भिर्यवस्थापूर्वकं वुधैः। इति । केषांचिच्छाखिनां जातकर्महोमेऽरणिपरित्रहो विहितो यः। ब्राह्मणानां वेदाध्ययनार्थे गुरुकुले द्वाद्शवर्षे ब्रह्मचर्येण वासः प्रवासः । दीर्घकालं ब्रह्मचर्यमित्यनेन मुलेक्यकल्पनाला-घवात्।—द्वाविमौ त्रसते भूमिः सपी विलशयानिव। राजानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्"—इत्यत्र प्रवासपदेन तद्-मिधानक्रुपेश्य। मुखेनैव धमेद्शिमिति विहितं धमन्यनपेक्षं मु-खधमनम्। गुरुक्रीभिन्नानां यस्त्याग उक्तस्तत्परं बलादित्यादि। चातुर्वण्यभेक्षचर्यमुपनिषदि यतीनां प्रसिद्धम्। यत्—दशाहे-नैव युष्येत भूमिष्ठं च नवोदकम्। इति द्शाहपर्यन्तं नवोद्-कवर्जनम्। विद्यान्ते गुरुप्रेरणया दक्षिणादानं यथा सान्दीपनये श्रीरुणेन स्तपुत्रस्य नतु गुरवे दक्षिणामात्रम् । चोदितेतिपद्-वैयर्थापत्तेः - कदुपकं स्नेहपकं यच दुग्धेन पाचितम्। एता-न्यशूद्रान्नभुजो भोज्यानि मनुरव्यति । इत्यपराकींदाहृतवचसा ब्राह्मणाद्यर्थे शूद्रस्य पाकविशेषाचरणम् । पाकोपयोगिकरुपन-मादिपदार्थः। — वृद्धः शौचिकियालुप्तः प्रत्याख्यातिभिषिक्रयः। आत्मानं घातयेदासु भुग्वस्यनशनास्युभिः। तस्य त्रिरात्रमाशौ-

४९ स्मृ॰ की ॰

चिमिति शास्त्रप्रसिद्धं वृद्धादिमरणम् । अतएवाम्बुप्रवेशाद्युपल-क्षणं भृगुपतनादि । शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । इति प्रसक्तं शिष्टाचमनम् ।—पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां द्वि-शतो दमः । इत्युक्तं दण्डकल्पनम् । ततश्च विवादान्तर इव तत्रापि साक्षिणः प्रमाणमेव । गृहशब्दो गृहस्थवेशमपरः । सा-यंशब्दः प्रदोषवाचकः । प्रदोषान्तो होमकाल इति होमाङ्गसा-यंकालस्याश्वलायनेन विवरणात् । भिक्षाद्यर्थं प्रविष्टस्य तत्र काले गृहवासो न युक्त इति तात्पर्यम् । अतएव श्रुतिः—ग्रामं प्रविशेदासाथमिति । इति माधवोक्तकलिवर्ज्यानि ।

मदनपारिजाते-अक्षता गोपशुश्चेव श्राद्धे मांसं तथा मधु। देवराच सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्जयेत्। इति । अक्षता त-द्विवाहः। श्राद्धे मांसमिति यथा मन्द्रं प्रातःसवन इति स्वर विधिः सौमिकेष्विच पाशुकेष्वपि सप्तमीबलाद्वातिंकेऽङ्गीकृतस्तथा श्राद्धाङ्गस्य पुरुवार्थतया तत्र विहितस्य मांसस्य निषेधः। पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च मघासु च। इति विहितं मधुदानम्। टयासः—चत्वार्यव्दसहस्राणि चत्वार्यव्दशतानि च। कलेर्यदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरित्रहः। त्रेताशब्देनाशित्रयमुच्यते। ए-तच सर्वाधानपरम् । अर्धाधानं स्मृतं श्रोतसार्ताश्योत्त पृथ-कृतिः। सर्वाधानं तयोरैक्यकृतिः पूर्वयुगाश्रया। इति स्रीगा-क्षिवचनादिति केचित्। तन्न। कृतिद्वयस्तुत्यर्थमन्ते पठितस्य विशेषणस्य परिसंख्याश्रयणेन कलौ तदुत्तरार्धे वा निषेधपरत्व-कल्पनाया अनुचितत्वात्। अतएव-यावद्वर्णविभागोऽस्तिया-वद्धेदः प्रवर्तते । संन्यासं चाग्निहोत्रं च तावत्कुर्यात्कलौ युगे । इति देवलवचनं सर्वाधानप्रतिप्रसवार्धामित्यपि निरस्तम्। वर्ण-विभागाभावे वेदप्रवृत्यभावे चाधिकारासंभवेनास्य वचनस्य न्यायप्राप्तानुवाद्त्वमित्यपि न शंक्यम् । उक्तसंख्योत्तरं व्यास-वचनेन निवारितयोः संन्यासाग्निहोत्रयोर्वर्णविभागादिकालेप्य-प्राप्तयोः प्रतिप्रसवार्थत्वसंभवात् । मुख्यगौणकालप्रापकत्वेन विरोधपरिहारसंभवाचेत्यलम्। इति कलिवज्यानि।

अथ कलाबुक्तोत्कर्षभगवद्यामोद्यारणकालः। हेमाद्रौ वि-ण्णुभ्रमीत्तरे—चित्रणं हिलनं चैव शार्डिणं खिन्ननं तथा। मो-

क्षार्थां प्रवसंश्चेव दिशु प्राच्यादिषु सारेत्। अच्युतं चाधिकं चैव सर्वे सर्वेश्वरं पृथुम्। संसारेतपुरुषं भत्तया व्यवहारेषु स-वैदा। कूमें वराहं मत्यं च जलप्रतरणे खरेत्। आजिणुमग्नि-जनने जपेन्नाम त्वतिन्द्रतः । संत्रामाभिमुखो गच्छन्संसारेद्परा-जितम्। केशवं पुण्डरीकाक्षं पुष्कराक्षं तथा जपेत्। नेत्रय-थासु सर्वासु हवीकेशं तथैव च । अच्युतं चामृतं चैव जपेर्रोप-धकर्भणि। गरुडध्वजानुसरणाद्यपदो सुच्यते नरः। उवरदोष-शिरोरोगविषवीर्यं प्रशास्यति । यहनक्षत्रपीडासु देववाधारचीषु च। दस्युवैरिनिरोधेषु व्याघ्रसिंहाद्सिंकरे । अन्धकारे तथा तीवे नर्रालहिति कीर्तयेत्। नारायणं शार्इधरं श्रीधरं गजमो-क्षणम्। वामनं खिद्गनं चैव दुःखप्तेषु नरः सरेत्। अभिदाहे समुत्पन्ने संसरेजलशायिनम्। वलभदं तु युद्धार्थीं कृष्यारम्भे हलायुधम्। उत्तिष्ठन्कीर्तयेद्विष्णुं प्रस्वप्ते माधवं तथा। भोजने चैव गोविन्दं सर्वत्र मधुसूद्रम्। नारायणं सर्वकाळं क्षुतप्रस्ख-लनादिष्ठ । साने देवार्चने होमे प्रणिपाते प्रदक्षिणे । कीर्तयेद्धा-सुदेवं च अनुकेष्विप याद्वम् । कार्यारम्भे तथा राजन्यथेष्टं नाम कीर्तयेत् । जगतो मङ्गलं विष्णुं माङ्गरयेषु च कीर्तयेत्। इति । अत्र सरेदिति पदोपेतसर्ववाक्येषु यद्यपि प्रत्ययानां प्र-कृत्यर्थान्वितस्वार्थवोधकत्वनियमात्, गरुडध्वजानुसरणादिति षष्ठीसमासे च पूर्वपदार्थसंबन्धिन एवोत्तरपदार्थस्य राजपुरुष इत्यत्रेव प्रतीतरर्थसारणविधिः प्रतीयते, तथापि—किसन्काले तु देवस्य कि कि नाम प्रकीतियेदित्युपक्रमात्, उपसंहारस्थेषु तिष्ठनित्यादिषु कीर्तनविधेः स्फ्रटत्वान्मध्यस्थवाक्येऽपि लक्षण-यार्थसरणोपहितनामकीर्तनमेव विधीयते। द्वितीयान्तप्रातिष-दिकैरधीविशिष्शब्दलक्षणा धातुना च सारणविशिष्टकीर्तनल-क्षणा विशिष्टवैशिष्ट्यवोधोत्तरं तात्पर्याद्विशेषणयोरिप मिथोऽन्व-यलाभः। अभ्युपगतो हि दीधितिव्याख्यातृभिविशिष्टप्रतिज्ञायां प्रयोजनयोः समुचितयोरन्वयोत्तरं विशेषणेऽपि प्रथमप्रयोजना-न्वयः। समासे च पूर्वपदे लक्षितलक्षणया निर्वाहः। उत्तरपदे च धातुवहाक्षणेति वोध्यम्। नच जहहाक्षणाङ्गीकारेण लक्षक-सारणविधिनभ्युपेयः। यागलक्षकयोरिप द्रव्यदेवतयोरिव वि- धेयतया प्रतीयमानस्य त्यागायोगात्। यतस्तद्विषया मितिरिति शास्त्रेणार्थस्मरणसापेक्षत्वावगतेश्च । कीर्तनं गरुडध्वजाय नम इत्येवंप्रकारमिति चृद्धाः।

गन्तुं नार्हित यत्र क्षणमि मनुजास्तत्र देशे स्थितान्यो
 दूरीकृत्याखिलारीन्निजभुजिवलस्यण्डकोदण्डवाणैः ।
श्रीमङ्गीमेशतीर्थप्रभृतिवहुसरोदेवसद्धृक्षशकीः
 स्पष्टीकर्तुं स्वदेशे परनगरगतं स्कान्द्खण्डं जहार ॥१॥
 येनाजितानि युधि सर्वरिपून्विजित्य
 हुर्गाणि दुर्ग्रहतराणि धनैर्युतानि ।
श्रीवाजवाहदुरचन्द्रनृपस्य तस्य
 वाचा हिमाचलगताविनदेवतुष्ट्ये ॥ २ ॥
 योऽनन्तदेवकृतमन्थनसन्निबन्ध क्षीराव्धिजोऽथ सत्तं हरिणा धृतो यः ।
 नित्यं निजे हृद्दि सतां प्रमुदेऽस्तु तस्य
 सर्वाव्द्दीधितिरियं स्मृतिकौस्तुभस्य ॥ ३ ॥
 येनाकारि जगज्जिनस्थितिलयः संकल्पतो यः फलं
 यच्छन्भूरिविधं क्रचित्र गदितो वैषम्यनैर्घृण्यभाक् ।
 योऽन्तर्यामितयाखिलेषु हृद्येष्वास्तेऽन्तरात्मा च य-

इति श्रीमत्सकलभूमण्डलमण्डनायमानश्रीवाजवाहदुरचन्द्र-देववाकप्रवृत्तेन विद्वद्वर्यापदेवसुतेनानन्तदेवेन कृते स्मृतिकोस्तुभे संवत्सरकृतं समाप्तम् ॥

स्तोषं यातु स नन्द्गोपतनयो वाचःश्रमेणामुना ॥ ४ ॥

इति स्मृतिकोस्तुभे संवत्सरदीधितिः संपूर्णा।

## ZEIGSIEGI-

## आशोचदीधितिः।

श्रीरुष्णं दुण्ढिराजं च प्रणम्याशौ वनिर्णयः। श्रियते जीवदेवेन यथामति समासतः॥ १॥ जीर्णाञ्चवीनानाशौचग्रन्थानालोच्य सर्वशः। संग्रहोऽत्र रुतः सद्धिद्रपृथ्योऽयं प्रयत्ततः॥ २॥

भाशीचं द्विविधं—कर्मानिधकारलक्षणमस्पृश्यतालक्षणं चेति । तदिप प्रत्येकं द्विविधं—स्तकं सृतकं च । तत्राद्यं पुत्रप्रसवः । स्तिकाया दशाहोर्ध्वं सत्यिष स्पृश्यत्वे विशितरात्रपर्यन्तं कर्मानिधकारलक्षणं, सिपण्डानां दशाहमध्येऽपि । द्वितीयं
तु पुत्रजन्मिन पितुरास्तानमस्पृश्यतालक्षणं, सृतकमि दशाहादित्रिभागेन । अस्थिसंचयनादृर्ध्वं स्पृश्यत्वे सत्यिप कर्मानिधकारलक्षणं दशाहादि । द्वितीयं तु पित्राद्यौध्वंदेहिकं कुर्वतो
ब्रह्मचारिणः कर्माधिकारे सत्यप्यस्पृश्यत्वमात्रम् । प्वमन्यत्राप्यूद्यम् । समुचितं तु स्तकं दशाहमध्ये स्तिकायाः । सृतकमिप तादशमिश्यसंचयनात्पूर्वम् । कलौ च दशाहादिपर्यन्तम् ।
—अस्थिसंचयनादृर्ध्वमङ्गस्पर्शनमेव चेति कलिवर्ज्येषु पाठात् ।

तत्र सूतकं तावदुच्यते । आद्यमासत्रये गर्भस्रावे मातुस्विरात्रं सिण्डानां सद्यःश्रद्धिः । सद्यःपदात्म्वानामाव इति केचित् । स्नात्वा शुद्धिरित्यन्ये । चतुर्थादिमासत्रये मातुर्माससमसंख्यम् । सिण्डानां चतुर्थे सद्यःश्रद्धिः । पञ्चमपष्ठयोस्तिरात्रम् । इदं चतुर्वणेसाधारणम् । मदनपारिजातस्तु आचतुर्थमासं पितुरेव स्नानं नान्यसिण्डानाम् । पञ्चमपष्ठयोस्तिरात्रं
निर्गुणसिण्डपरं, गुणवतामेकाद इत्याद्द । अत्र सर्वत्र मातुरेवास्पृश्यत्वमन्येषां कर्मानधिकारमात्रम् । सप्तमादि मातुः सिपण्डानां च दशाहं ब्राह्मणस्य । क्षत्रियस्य द्वादशाहं । वैश्यस्य
पञ्चदशाहं । शुद्धस्य मासं । न्यायवर्तिनस्त्वर्धम् । माधवस्तु
सप्तमाष्टमयोरिष स्तिकातिरिक्तानां माससमसंख्यं नवमप्रभृति
दशाहादीत्याह । क्षत्रियादिष्विष मातुर्दशाहादेवास्पृश्यत्विनवृत्तः, पितुः स्नानात् । कन्योत्पत्तो न स्नानमिति केचित् । भव-

तीत्यन्ये। सपत्नमातुरिप प्राक्त्यानाद्सपृश्यत्विमिति केचित्। सिपण्डानामस्पृश्यत्वं सर्वदा नास्त्येव किंतु कर्मानिधिकारमात्रम्। सप्तमपुरुषपर्यन्तं सिपण्डाः। ततः सप्त सोद्काः। ततः सप्त सगोत्राः। सोद्कानां त्रिरात्रं। सगोत्राणां स्नानम्। प्रयोग्णारिजातस्त—पुंप्रसवे सिपण्डानां दशाहादि। रूपपत्ये तु सोन्दक्तवत्सिपण्डानामिप त्र्यह इत्याह। सोद्कादीनामिप कर्मानधिकारमात्रम्। स्तिकायाः स्वस्ववणीशौचानन्तरं पुत्रप्रस्तौ विश्वतिरात्रं कन्याप्रस्तौ मासं कर्मानिधकारः। पितुः प्रथमष्ण्यस्तो सासं कर्मानिधकारः। पितुः प्रथमष्ण्यस्तो सासं वचनाद्धिकारः।

अथ मृताद्योचम् । मृतजाते, वाले जाते नालच्छेद्नादृर्ध सृते वा सर्वेषां सद्यः युद्धिः। जननाशौचं तु संपूर्णमस्येव। जाते नालच्छेदात्पूर्व मृते मरणनिमित्ता सद्यः युद्धिः। जनना-शौचं तु मातुः संपूर्णे सिपण्डानां त्रिरात्रम्। द्शाहमध्ये मृत-शिशोः खननमेव नोद्कद्गनाद्। अलंकरणं तु सर्वत्र भवति। द्शाहोध्वं सिपण्डानामानामः सद्यःयुद्धिः खननमेव । नाम-राच्दो न कालोपलक्षणार्थः किंतु स्वार्थपर इत्युक्तं निर्णयसिन्धो। नामोत्तरं दन्तोत्पत्तेः प्राग्दाहखननयोधिंकल्पः । दाहे एकाहमा-शौचमुद्कादि च। खनने सद्यः युद्धिनोद्कादि। जातद्न्तस्य वर्षत्रयात्पूर्वमकृतचूडस्य दाहखननयोधिकल्पः। पक्षद्वयेऽप्ये-काहमाशोचम्। दाहे ज्यहः खनने त्वेकाह इति साधवः स्मृत्य-र्थसारश्च। सद्न्तजातमृतस्य तु न दाहैकाहादि, दशाहमध्ये शौचाशौचनिषेधात्। वर्षत्रयमध्ये कृतचूडस्य तु दाहादि त्रि-रात्रं च नित्यम्। वर्षत्रयोध्वमावतादेशाहाहादि त्रिरात्रं च नित्य-मेव। आवतादेशाहाहोदकदानादि तूष्णीमेव। कृतचूडस्य पि-ण्डदानमपि भूमौ तृष्णीमेव। सपिण्डीकरणवर्ज पोडराश्राद्धा-नीति केचित्। त्रिराद्ये दिने त्रयः पिण्डाः। द्वितीये चत्वारः अस्थिसंचयनं च। तृतीये त्रयः पिण्डाः वासःक्षालनं चेति। सर्वे तिरात्रे चैवमू हाम्। अनुगमनं तून द्याब्द स्य कृताकृतं। अन्यस्य नित्यम्। पित्रोस्तु द्शाहोध्वं यावदुपनयनं त्रिरात्रमेव द्शा-हमध्येऽपीति केचित्। ऊनद्यब्दे दशाहपक्षो मिताक्षरोकः स्मृत्यर्थसारे निराकृतः । एतत्सिपण्डाशोचमुक्तं पुरुषमृतौ ।

याम्। माधवल शृद्वदाशोचमाह। औरसपुत्रस पितृमातृम-रणे देशकालाविशेषेण जात्याशौचम्। दत्तकादीनां निरात्रम्। द्तकीतादिस्तौ च पूर्वापरिपत्रोक्षिरात्रम्। सवर्णगक्षीसृतौ प्रसवे च पूर्वापरभर्ताः । उभयत्र सिपण्डानामेकाद्यः । द्त्तका-दीनां सवर्णगस्त्रीणां चासंनिधिसृतौ पितृभत्रौरेकाहः। सपि-ण्डानां स्नानम् । हीनवर्णगानां त्वासीचाभावः । द्त्रकस्य पुत्र-पोत्राणां जनने मरणे वा सपिण्डानामेकाहः। सपिण्डे तु पुत्री-कृते दशाह एव । एकस्यां पूर्वापरभर्त्रतपक्षयोर्भात्रोः प्रसवे पकाहः। मरणे त्रिरात्रम्। दौहित्रभागिनेययोरुपनीतयोस्त्रि-रात्रमनुपनीतयोः पक्षिणी। मातुले मातुलान्यां सन्निधौ पक्षिणी असन्निधावेकाहः। आचार्ये त्रिरात्रं तत्पुत्रपत्योरेकाहः। श्रो-त्रिये स्वगृहे त्रिरात्रमेकग्रामीणे त्वेकाहः। ऋत्विश्च बहुकाल-याजकेषु विरात्रमल्पकालयाजकेष्वेकाहः। शिष्ये स्वोपनीते इयहः परोपनीते पक्षिणी । आत्मपितृष्वस्मातृष्वस्मातुलपुत्रा आत्मबान्धवाः । पितुः पितृष्वस्मातृष्वस्मातुलपुत्राः पितृबा-न्धवाः । मातुः पितृष्वस्मातृष्वस्मातुळपुत्रा मातृषान्धवाः । अत्र बन्धुत्रये पक्षिणी। पितृष्वस्नादिकन्यानामुढानां त्वेकाहः। श्वश्रृश्वशुरयोः संनिधौ त्रिरात्रं, असंनिधौ पक्षिणी,देशान्तरे ए-करात्रम्। जामातृभित्रशालकतत्सुतानां खानम्। शालके त्वे-काह इति केचित्। मातामहयाज्ययोखिरात्रं, ग्रामान्तरे पक्षिणी। मातामद्यां पितृष्वसरि च पक्षिणी। एषु विषयेषु पक्षिण्येकाहा-दिगुरुलघुकल्पाः स्मृत्यन्तरोक्ताः एवमेव संनिधिविदेशादिभि-र्ववस्थाप्याः । सर्वत्र मृत्याभावे त्रियाकर्तुरसगोत्रस्यापि द-शाहः। स्वसिपण्डेषु वानप्रश्ययतिषण्ढेषु सृतेषु स्नानम्। योषि-द्रोविपगुरये मृते दिनम्। युद्धमुर्घनि मृतस्य सानम्। युद्धस-तेन कालान्तरमृतस्येकाहः। आसप्ताहात्रिरात्रमृध्वं द्शरात्र-मिति केचित्। असंनिधौ स्नानमिति साधवः।

युद्धहतस्य श्राद्धादिनिषेध इति केचित्। अन्ये दशिपण्डिन-षेधमाहुर्यतिवत् । दिवा शवस्पर्शे नक्षत्रदर्शनाच्छुद्धिः रात्रौ चेत्सूर्यदर्शनात्। शवस्पृशस्तदन्नाशने तद्बृहवासे यावत्तेषामा-शौचं तावदाशौचम । एवं यस्य संसर्गादाशौचं पतित न तस्य

कर्मानिधिकारः कि त्वस्पृद्यत्वमात्रम् । तद्रह्याणां च द्रवादीनां नाशीचसंबन्धः। शवनिर्देरणे त्र्यते—गृहावासेऽत्रभक्षणे चे-काहः। मृतिग्रहणेन निहीरे तद्वाराने तद्रहवासे च द्शाहः। तद्शानराने तद्रहवासे इयहः । सेहेन सवर्णनिहारे दाहे च तजात्याशोचम् । विजातीयनिहीरे शवजातीयमाशोचम् । अत्र स्तिमहे द्विगुणं आपदोकगुणम् । सोद्किनहीरे द्शाह इति माधवः। असपिण्डालंकरणे जानतः इते रुच्छ्पादः। अज्ञा-नादुपवासः। अराको सानम्। धर्मार्थमनाथसवर्णहरणे कि-याकरणे च हिजस्यानन्तं फलं खानं प्राणायामोऽ शिसंस्परीश्चेति माधवीये। असिद्ऽप्येवम्। मातुल्हत्वाद्सिंबन्धे त्रिरात्रम्। अनुगमने तु सिपण्डे न दोषः। असिपण्डे तु समोत्कृष्टवणीनु-याने सात्वाशि स्पृष्ट्वा सिपं: प्राश्य पुन: खात्वा प्राणायामे: शुद्धिः। हीनवर्णे तु अत्रियेऽहः। वैश्ये पक्षिणी। शुद्धे त्रिरात्रम्। क्षत्रियस्य वैश्येऽहः शृद्धे पक्षिणी। वैश्यस्य शृद्धेऽहः। माधवस्त वित्रस्य वैर्ये ज्यहः। क्षियस्य रहिऽप्येवं। रोषं प्राग्वत्। स्ना-नाशिस्परीन घृतप्रारानानि सर्वनेत्याह्। परेपां सवर्णानामोधर्व-देहिककरणे कुच्छ्त्रयाच्छु दि:। हीनोध्वदेहिककरणे तु हेगुण्य-वातुर्यणयाद्यम् । रोद्ने तु सगोत्रसवर्णयोः संवयनात्पूर्वं स-चैलसानं। उद्यमाचमनम्। हीनवर्णेषु संचयात्प्राक् सचैल-मूर्धं सानमात्रम्। रोद्नमात्र एकाह इत्युक्तं मिताक्षरायाम्।

अथाशीच्यन्न मक्षणे मत्या सक्रद्धणे यस्मिन्दिने भुकं
ततो यावत्तेषामाशीचं तावदाशीचं क्रत्वान्ते प्रायश्चित्तं क्र्यात्।
तच्च सवणीशीचे त्रिरघमपंणं गायज्यष्टसहस्रं च। क्षत्रियाशीचे
उपवासश्च। वैद्याशीचे त्रिरात्रोपवासश्च। शुद्धाशीचे क्रच्छाः।
क्षत्रवैदययोः पश्चशतमष्टशतगायत्रीजप उत्तमेषु। शुद्धस्य सर्वत्र
स्नानम्। इद्मापदि। अमत्या सक्रद्धशणे विष्रस्य वर्णक्रमेणेकाहज्यहपञ्चाहसत्ताहोपवासाः। दश विश्वतिः षष्टिः शतं च प्राणायामाः पञ्चगज्याशनं च। अभ्यासे द्विगुणम्। आपदि तु प्राणायामशतं पञ्चशतं अष्टशतं गायत्रीजपञ्च। मत्यानापदि विष्रस्य
सर्वेषु सांतपनक्रच्छ्रमहासांतपनचान्द्राणि। अभ्यासे मासिकद्वैमासिकत्रेमासिकपाणमासिकानीत्यादि माधवीयादी श्रेयम्।

अथ दासाराीचम् । तत्र दासः पञ्चद्राविधः—गृहजात—कीतलब्ध—दायोपागता—ज्ञाकालमृत—स्वाम्याहित—संकटमोस्नित—महद्दणमोचित—युद्धप्राप्त—पणिजत तवाहिमित्युपगत—प्रवज्यावसित—दत्तदास-भक्तदास-वज्ञवाहतात्मविकेतार इति । वडवा दासी तया हतः। तत्र गर्भदास भक्तदासयोः स्वसपिण्डमृतौ
मासं स्वकर्मानिधकारः । स्वामिकार्ये तु गर्भदासस्य स्नानमात्रेण
स्पृद्यता । भक्तदासस्य व्यहोर्ध्वम् । एवं दास्यामि। स्विकायास्तस्या अस्पृद्यत्वमि मासमात्रम् । अन्येषां दत्तदासादीनां स्वसपिण्डमृतौ स्वाम्याशौचसमसंख्यदिनोर्ध्वं स्वामिकार्ये स्पृदयता । स्वकर्मानिधकारस्तु मासमेव । दास्याः पूर्ववत् । स्वामितत्सिपण्डमृतौ तु दासानां स्वामितुस्यमाशौचम् । इदं चानुलोम्येन दासानाम् । प्रातिलोम्येन दासत्वं गतानां त्वाशौचाभावः । ताहशदासत्वस्य निषद्धत्वात् ।

अथ रात्रौ जननमरणयोः रात्रिं त्रिभागां कृत्वाद्यभागद्वये चेत्पूर्विद्दं अन्त्ये तृत्तरम् । प्राग्वार्धरात्रात्पूर्वे । अर्ध्वमुत्तरम् ।
प्राग्वा स्योदयात्पूर्वे । अर्ध्वमुत्तरिमिति । इदं चारोौचमाहितासेद्दिनादारभ्यानाहितान्नेर्भरणिद्नादारभ्य कार्यम् । धूर्तस्वामिरामाण्डारौ तु आहतुः—आहितान्नेरिप मरणाचेव द्रारात्रं, द्रशाहं शावमारोौचिमिति मरणिनिमित्तत्वात्तस्य । यत्तु
दाहादारोौचं तस्योक्तं तत्संस्कारिनिमित्तारोौचं पृथगेव । तेन
गृह्यान्नेः संस्काराङ्गं त्रिरात्रं श्रोतान्नेस्तु द्रशरात्रिमिति ।

अथातिकान्ताशोचम् । तत्राशोचमध्ये जननादो जाते पुत्रादीनां सर्वेषां शेषेणैव शुद्धिरिति स्मृत्यर्थसारादयः । दशाहादृष्वं ज्ञाते मरणे मासत्रयपर्यन्तं त्रिरात्रं, षण्मासपर्यन्तं पक्षिणी, नवमपर्यन्तमहः, अर्ध्वं स्नानम् । जनने त्वतिक्रान्ताशौचं नास्त्येव । पितुः स्नानं तत्रापि भवति । मृतकमप्यनुपनीतादिनिमित्तकमितिकान्तं नास्ति कित्पनीतिनिमित्तकं जात्याशौचमेव । माधवलु आत्रिपक्षात्रिरात्रम् । आषण्मासात्पक्षिणी ।
आवर्षादेकाहः । अर्ध्वं स्नानमित्याह । तत्रापद्नापद्विपयत्वेन
व्यवस्था । इदं चैकदेशे । देशान्तरे तु स्नानमात्रम् । माधवस्तुअर्वाक्तिपक्षात्रिनिशं षण्मासाच दिवानिशम् । अदः संवत्स-

राद्वीग्देशान्तरमृतेष्वपीति विष्णूकेः स्नानं वत्सरान्त इत्याह । इदं सिपण्डानाम् । देशान्तरे स्नानं सोदकानामिति युक्तमिति निर्णयसिन्धौ । देशान्तरलक्षणं दशाहमध्ये यहेशस्थेन मृत-वार्ताश्रवणमशक्यं तत् । केचित्तु प्रत्यहं योजनद्वयं गच्छन्पु-रुषो यत्र मृतस्य वार्तामाशौचकालमध्ये प्रापयितुं न शकोति तत् । तथाच विष्रस्य दशाहाशौचिनो विशितयोजनेदेशान्तरं स्वत्रस्य द्वाहाशौचिनश्चतुर्विशितयोजनेरित्याद्युद्धमित्यादुः । महानद्यन्तरादिकं च प्रसिद्धम् । पतन्मातापितृमिन्ने । मातापितृमर्णे दूरदेशेऽपि संवत्सरोध्वमिप पुत्रो दशाहादि पूर्णमाशौचं सुर्यात् । स्रापुंसयोः परस्परं सवर्णोत्तमपत्नीषु चैवमिति स्मृत्यर्थसारे । सपत्नमातुस्तु द्वः—पितृपत्वयामपेतायां मातृवज्यं द्विजोत्तमाः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमशुचिभवदिति । दीनवर्णमातृषु सपत्नीषु चैवमिति स्मृत्यर्थसारः । केचित्–पितुः पत्थां प्रमीतायामौरसे तनये तथित ब्राह्मोक्तरौरसेऽपीदमादुः । षदशीतावण्येवम् । पतदितकान्ताशौचं सर्ववर्णसाधारणम् ।

अधादाधिसंपाते । एकदिने इयोर्जननयोः शावयोवी समयोर्न्यूनाधिकयोर्वा संपाते तन्त्रेणान्यसिद्धिः। द्वितीयादिदि-नेषु सजातीयस्य समस्य न्यूनस्य वा संपाते पूर्वाशोचेन शुद्धिः। अधिकस्य तु न । विजातीयस्य तु शावे जननस्य समस्य न्यूनस्य वा संपाते पूर्वेण शुद्धिः। अधिकस्य तु न। अस्यापि पूर्वेण शु-द्विरिति द्युद्धिविवेकः। जनने समन्यूनाधिकशावसंपाते न पूर्वेण शुद्धिः। केचित् दशाहाशौचयोः संपाते पूर्वेण शुद्धिः। इयहाद्याशीचयोः संपाते तु नेत्याहुः। तन्न। मिताक्षराऽपरार्का-दिविरोधात्। अन्ये तु पूर्वप्रवृत्तमाशौचमुत्तराशौचकालादर्वाग-धिककालं स्यात्तदा पूर्वेणेवोत्तरशुद्धिः। यथा गर्भपातिनिमित्त-पडहमध्ये द्शाहपाते पूर्वेण शुद्धिरित्याहुः। तन्नाद्रियन्ते वृद्धाः। —अद्यवृद्धिमद्राशीचं पश्चिमे न समापयेदित्यादिनिषेधात्।पूर्वा-शोचोत्तरं तन्मध्योत्पन्ने ज्ञाते तूत्तरमेव कार्यम्। यथोक्तं शुद्धि-तत्त्वे—पूर्वाशौचान्तरुत्पन्नं समानं लघु वा निमित्तं तत्काला-दुपरि श्रुतं स्वाशोचहेतुरेवेति । दशमदिनरात्रौ तु पूर्वनिर्वर्स-द्शाहान्तरसंपातेऽपि न पूर्वेण निवृत्तिः किंतु द्यहमधिकं का- पूर्वशेषेण शुद्धरपवादान्तरं षडशीत्याम्—पूर्वाशौचेन या शुद्धिः स्तके मृतके च सा। स्तिकामित्रदं हित्वा प्रेतस्य च सुतानिष । जनने शावसंपाते न पिण्डदानादिप्रतिवन्धः। शावे जननसंपाते न जातकमीदिप्रतिबन्धः। स्मृत्यर्थसारस्त तदानीं वा शावानन्तरं वा जातकमीदीति विकल्पमाह । एवं इयोः शावयोर्जननयोवी संपाते द्रष्टव्यम् । मातुःपक्षिणीमध्ये पितुरेकादशाहं च कुर्यात्। — आद्यं श्राद्धमशुद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहनीति स्मृतेः।

अथाशीचापबादः। ब्रह्मचारिणः सिपण्डमरणे नाशीचं नान्त्यकर्भणयधिकारः । तत्करणे पुनःसंस्कारः इच्छ्य । पिद-मात्युरूपाध्यायाचार्यमातामहानामन्यकर्मे कार्यमेव। तत्र द्-शाह्मस्पृश्यत्वलक्षणमाशोचम्। संध्याशिकायीदिकमीधिकार-स्त्वस्त्येव। माधवस्त्वत्रेकाहमाशोचमाह। पित्राद्याशोचेऽपि नाशोचिनामनं सक्षयेत्। सक्षणे पुनरुपनयनमाशोचं च। न च तैः सह संवसेत्। दिवोदासीये तु—पकाहमशुचिर्मृत्वा द्वितीयेऽहिन शुद्ध्यतीति ब्राह्योक्तेः प्रथमेहि संध्यादिलोपः। द्वितीयादी पिण्डदानकाल एवास्पृश्यत्वमात्रम् । ब्रह्मचारी यदा कुर्यातिपण्डनिर्वपणं पितुः । तावत्कालमशौचं स्पात्पुनः सात्वा विश्रध्यतीति प्रजापतिवचनादित्युक्तम्। अन्त्यकर्माक-रणे तु पित्रादिमरणेऽपि नाशौचम् । केचित्तु समावर्तनोत्तरं पूर्वमृतानां ज्यहाशोचं कार्यम्। -- आदिशे नोदकं कुर्यादाव-तस्य समापनात् । समाप्ते तूद्कं द्त्वा तिरात्रमशुचिभेवेदिति मनूक्तेरिलाहुः। अन्ये त्वस्य विकल्पमाहुः। तथा कृतजीवच्छा-द्धेन किमण्याशोचं न कार्यमिति हेमादिः । वनस्थयतिपति-तानां नाशोचम्। अञ्चसत्रप्रवृत्तानामन्नसत्रे नाशोचम्। तेषा-मामान्नस्पोदनादिव्यतिरिक्तभध्यस्य वा खयंग्रहे न दोषः। ओ-द्नादिग्रहणे तु त्रिरात्रं पयःपानम् । अनन्तवतादिनियमवतां तत्संकल्पानन्तरमाशोचेऽपि वते नाशोचम् । संकल्पात्रागा-शोचे त्वन्येन कारयेत्। संप्रारब्धेषु दानोपनयनयजनभाद्धयु-द्धप्रतिष्ठाचूडातीर्थार्थयात्राजपपरिणयाद्युत्सवेषु नाशौचदोषः। प्रारम्भो वरणं यहा संकल्पो वतसत्रयोः। नान्दीमुखं विवाहादी आद्धे पाकपरिकिया। तुलादानादेः प्रारम्भो नान्दीमुखं संकल्पो ५० स्मृ० की०

बा। यजनं तडागोत्सर्गकोटिहोमादि। पाकस्य परि समन्तात्किया पाकमोक्षणिमिति द्यक्तिपदीपः। तीर्थयात्रायां प्रारब्धायां अपूर्व-तीर्थमासावारो चेऽपि तीर्थभाद्धे नारो।चम्। जपः पुरश्चरणादिः। पवं देवयशादाविष दीक्षावतां नाशोचिमित्यागमयन्थेषूकम्। उत्सवो रथयात्रादिषु। प्रारम्धप्रायभित्तवतानां तत्र नाशोचम्। वातुरसा वाधिनाशार्थे दानादे। नाशोचम्। राज्ञां व्यवहारद्-र्शनादी न। तद्व्यानां तत्कार्ये न। सूपकारादिकारूणां स्वकार्य न। निर्णेतकानिशिल्पिनां स्वकार्ये न। भिपतां चिकित्सायां न। बहुवेदपाठकानां तत्पडने न। एवं यत्र यत्रानन्यगतिकत्वं तनतनारोत्वासावो जेयः। स्वदेशभंशादापदि वाशोचासावः। मरणसमयेऽपि नाशीचम्। —स्यकाले त्विहं सर्वे स्तर्क परिकातितम्। आपइतस्य सर्वस्य स्तकेऽपि न स्तकमिति तस्न-स्मृतेः। अतः सति धेराग्ये संन्यासोऽप्यातुरस्य अवतीत्यातुः। शुरुषाणिस्य — उपसाम्य चेवं सवश्यांचं विधायत द्ति प-रायरोत्तेम्। रेकाणुपसम्बत्यात्यायोतं स्विपडानां नेताहः। दीक्तितानां दीक्षेष्वमयम्यात्मागाशोचामावः । तद्वादे त्या-शोचमस्येव। प्रागवस्थात्करोति स्नातायामवस्य इति पत्या रजींस विशेगोतेः उभयमाशीचस तुल्यत्वात् । तेन वेतानते-उपवस्थादि न सवसेव । यथोक्तं माघवोचे जाहो-तहरूही-तदीस्य वेवियस्य महामसे। सानं त्ववभूधं यावनावतस्य न स्तकभिति। ऋत्विजां च वरणोत्तरं नाशोवम्। के वित् मयुष-वैसरिवरणे नायांचं वरणमात्रे त्वस्तीत्वाहुः।

अथादांचि औतं कर्मणि कातस्य त्यागमात्रे प्रधानानतिरिके अन्यस्य कर्तृत्वम् । ऑपासनहोमस्य औतत्वाद्यमेव न्याय इति मिनाक्षरायाम् । सानंषु तु पिण्डिपितृयक्षश्रत्रणाकर्मस्यालीपाका-विषु क्षानं विना प्रधानमात्रेऽधिकारः । प्रधानातिरिके त्वन्यस्यै-वेति मिनाक्षरायाम् । केचित्तु द्यालाग्नौ चैके इति पैठीनसिस्मृतेः सार्ताधिकारे विकल्पमाहुः । अपराक्तंदयस्तु श्रोतं सर्वं स्वयं कर्तव्यं सार्ते तु त्यागमात्रं अन्यत्रान्यस्य कर्तृत्वमित्याहुः । वैश्वदे-वस्य त्वशिक्षाध्यत्थेऽपि—विष्ये दशाहमासीत वैश्वदेवविवर्धित इति वचनान्निवृत्तिः । हरदत्तस्तु बहुचैवंश्वदेवः कार्यः । तस्य

द्वावनध्यायौ यदातमाऽशुचिर्यदेश इति ब्रह्मयज्ञस्यैवाशोचे विशिष्य निषेधादित्याह । संध्या चेत्थं कार्या । अमन्त्रकं प्राणायामं कृत्वा मार्जनादिमन्त्रान्मनसोच्चार्य मार्जनादिकृत्वा सावित्रीं वा-चोच्चार्य सूर्यायार्घ्यान्निवेदयेत्। उपस्थानं नास्ति । मार्जनेऽपि वि-कल्पः। केचिदेकार्धमाद्यः। ब्रह्णे सार्ते दानादाविष नाशौचम्।

अथ द्रव्येष्वाशीचा भावः । नाशौचं शाककाष्टाजिनठवणतणक्षीरनीरामिषेषु पुष्पे मूठे फले चौषिधमधुद्धिषु स्थातिलेष्वाममोज्ये। इति । क्रये तु सर्वसिन्न दोषः । पक्षप्रहणे
त्वन्नसत्रे प्रागुक्तम् । विवाहादौ तु पूर्वसंकल्पितं—परेरन्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमेः। यदातु पूर्वसंकल्पितामावे भुञ्जानेषु
विप्रेषु अन्तराशौचज्ञानं दातृभोक्रोरन्यतस्य भवति तदा तथैव
असमुत्सुज्यान्यगेहोद्काचान्ताः गुद्धाः। उभाभ्यामपरिक्राने तु
न दोषः। संसर्गाशौचिनोर्द्रव्यादेराशौचामावः प्रागुक्तः। शुद्वितत्त्वे गुध्येदित्यनुवृत्तौ विष्णुः प्रोक्षणेन पुस्तकमिति॥

अथ स्तदोषादाशीचाभावः। चण्डाळपतितज्ञलसर्पतृ-पगोपब्राह्मणवैद्युतदंष्ट्रिश् क्लिविषोद्धन्धनविद्यायोनाशकशस्त्र-प्रपतनचौरादिहतानां क्षीवानामित्यादिदुर्भरणसृतानां नाशौची-ध्वेदेहिकादिकार्यम् । तत्करणे प्रायश्चित्तं सदृष्ठतान्त्येष्टिपद्धता-बुह्मम्। आहिताशेर्द्धर्भरणे—वैतानं प्रक्षिपेद्प्स आवस्थयं चतु-ष्पथे। पात्राणि तु द्हेद्याविति। शरीरलाभे गङ्गायामन्यमहा-नद्यां वा प्रक्षिपेत्। वत्सरान्ते प्रायश्चित्तनारायणबिकरणान-न्तरं श्राद्धं कार्यम्। इदं पुत्राद्यभावे । तत्सत्त्वे तु स्मृत्यर्थ-सारे—अथ तेषां भक्ताः पुत्राद्यः प्रायश्चित्तसमर्थाः सन्ति चेत् आदौ प्रायश्चित्तं कृत्वा तदैव कालान्तरे संवत्सराद्वीक् द्द्दनादिकं कृत्वा श्राद्धादिकं कुर्युः अनित्यत्वादायुष इति। अत्र नारायणबिहरस्येव। माधवस्त होकिकाग्नौ द्ग्ध्वा मन्त्र-वर्जितं अस्थीनि स्थापयेत्। वत्सरान्ते प्रायश्चित्तनारायणबल्यादौ कृतेऽस्थीनि क्षीरेण क्षालियत्वा विधिना दहेदित्याह । हेमाद्रौ तु—दाह्यित्वा शवं तेषां श्रुद्धेरिविधिपूर्वकिमत्युक्तम्। प्राय-श्चित्तनारायणवली महरुतान्त्येष्टिपद्धतौ शेयौ। केचित्तु नारा-यणबलौ कृतेऽप्यन्यकर्म सिपण्डनवर्जं कार्यम् । —गोब्राह्मणह-

बा। यजनं तडागोत्सर्गकोरिहोमादि। पाकस्य परि समन्तात्किया पाकप्रोक्षणिमिति द्युद्धिपद्गेपः। तीर्थयात्रायां प्रारब्धायां अपूर्व-तीर्थप्राप्तावाशोचेऽपि तीर्थथाहे नाशोचम्। जपः पुरश्चरणादिः। एवं देवयज्ञादाविष दीक्षावतां नाशोचिमित्यागमयन्थेषू कम्। उत्सवो रथयात्रादिषु। प्रारब्धप्रायश्चित्तवतानां तत्र नाद्योचम्। आतुरस्य व्याधिनाशार्थे दानादी नाशीचम्। राज्ञां व्यवहारद्-र्शनादों न । तद्भ्यानां तत्कार्ये न । सूपकारादिकारूणां स्वकार्ये न। निर्णेजकादिशिल्पिनां स्वकार्यं न। भिषजां चिकित्सायां न। बहुवेदपाठकानां तत्पठने न। एवं यत्र यत्रानन्यगतिकत्वं तत्रतत्राशोचाभावो श्रेयः। स्वदेशभंशाद्यापदि वाशोचाभावः। मरणसमयेऽपि नाशोचम्।—खश्यकाले त्विदं सर्व स्तकं परिकीर्तितम्। आपद्रतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न स्तकमिति द्श-स्मृतेः। अतः सित वैराग्ये संन्यासोऽप्यातुरस्य भवतीत्याद्यः। शूलपाणिस्तु—उपसर्गमृते चैवं सद्यःशीचं विधीयत इति प-राशरोक्तेमीरिकाद्यपसर्गमृतस्याप्याशीचं सिपण्डानां नेत्याह । दीक्षितानां दीक्षोध्वमवस्थात्रागाशौचाभावः । तदादि त्वा-शौचमस्त्येव। प्रागवस्थात्करोति स्नातायामवस्थ इति पह्या रजिस विशेषोक्तेः उभयत्राशोचस्य तुल्यत्वात् । तेन वैतानत्वे-ऽप्यवस्थादि न भवत्येव। यथोक्तं माधवीये ब्राह्मे-तद्भदृही-तदीक्षस्य भैविद्यस्य महामखे । स्नानं त्ववभृथं यावत्तावत्तस्य न स्तकमिति। ऋत्विजां च वरणोत्तरं नाशौचम्। केचित्तु मधुप-र्कसहितवरणे नाशोचं वरणमात्रे त्वस्तीत्याहुः।

अथाशीचे श्रीतं कर्मणि स्नातस्य त्यागमात्रे प्रधानानिति रिके अन्यस्य कर्तृत्वम् । श्रीपासनहोमस्य श्रीतत्वाद्यमेव न्याय इति मिताक्षरायाम् । सार्तेषु तु पिण्डिपतृयज्ञश्रवणाकर्मस्थालीपाका-दिषु स्नानं विना प्रधानमात्रेऽधिकारः । प्रधानातिरिके त्वन्यस्ये-वेति मिताक्षरायाम् । केचित्तु शालाग्नौ चैके इति पैठीनसिस्मृतेः सार्ताधिकारे विकल्पमाद्यः । अपराकाद्यस्तु श्रीतं सर्व स्वयं कर्तव्यं सार्ते तु त्यागमात्रं अन्यत्रान्यस्य कर्तृत्वमित्याद्यः । वैश्वदेनवस्य त्विग्रसाध्यत्वेऽपि—विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेवविवर्जित इति वचनान्निवृत्तिः । हरदत्तस्तु बहुचैवेश्वदेवः कार्यः । तस्य

तानां च पतितानां तथैव च । व्युत्क्रमाच प्रमीतानां नैव कार्या सिपण्डतेति वचनादित्याहुः । गयाश्राह्मपि तेषां कार्यम् ।— ब्रह्महा च कृतप्रश्च गोघाती पञ्चपातकी । सर्वे ते निष्कृति यान्ति गयायां पिण्डपातनादित्यशिपुराणोक्तेः । आत्मवधनिमित्तं च तज्जातिवधप्रायश्चित्तेन समुचितं कार्यमिति निर्णयसिन्धौ ।

प्रायश्चितानहंपतितानां उ तिलोइकं कार्यम् । तद्यया हेमाद्रो ब्राह्मे-पतितस्य तु कारूपयाद्यस्त्रींस कर्तुमि-काति। स हि दासीं समाह्य सर्वगां द्त्रवेतनाम्। अगुद्ध-रहस्तां तां यथावृत्तं ववीत्यपि । हे दासि गच्छ मोल्येन तिला-नानय सत्वरम् । तोयपूर्णं घटं चेमं सतिसं दक्षिणामुखी । उप-विद्या तु वामेन वरणेन ततः क्षिप। कीर्तयेः पातिकन् संशां त्वं पिवेति मुहुर्वद् । निरास्य तस्य वानयं सा लब्धमूल्या क-रोति तत्। एवं कृते भवेच्ितः पतितानां न चान्यथेति। इदं च स्ताहे कार्यम्। इद्मात्मत्यागिचिषयमिति गौडाः। एषा-मपि नारायणबिर्णयाश्रादं च युक्तमिति निर्णयसिन्धौ । पति-तीद्कविधिस्तु पित्राद्यतिरिक्तविषय इति केचित्। सपिहते तु विशेषः। सर्पविलपूर्वकं नारायणवर्षि कुर्यात्। अपराके सम्सन्तरे—तदैव शुध्यति प्रेतो नारायणवळो छते। यो द्दाति कियापिण्डं तसी भेताय वै खुतः। तस्यैवाशोचमुहिष्टं ज्यहमेव न संशयः। विष्णुश्राद्धसमाप्तौ तु त्रयोद्श्यां दिनत्रयम्। आ-शौचं पिण्डदः कुर्याञ्तु तद्दन्धुगोत्रजा इति । अपुत्रस्मापि पति-तस्य भक्तिमद्भिः पह्याद्येनीरायणबिकःकार्य इत्याहु देवयाशिकाः। इदं सर्वे बुद्धिपूर्वे स्तानां पाखण्ड्यादीनां च ज्ञेयम्। प्रमाद्म-रणे त्वाशोचादिकं भवत्येव।—अथ कश्चित्यमादेन मिये-ताझ्युद्कादिभिः। तस्याशौनं विधातव्यं कर्तव्या चोद्किभये-साङ्गिरःसरणात्। अत्र त्रिरात्रमाशीचितित गौडाः। द्शाहा-दीति दाक्षिणात्याः। अत्रापि नारायणवर्कि केचिदाहः। रमृ-सर्थसारे तु प्रायिश्वतं इत्वा विधिना द्हनाशौचोद्कं सर्व कार्यमेवेत्युक्तम्। भट्टकतान्त्येष्टिपद्धतावप्येवम् । प्रायश्चित्तं त-त्राद्यं। प्रमादेन सर्पतोस्ते सर्पबिलः कार्य एव। तथा वैधम-रणेपि न दोषः।—वृद्धः शौचस्मृतेर्जुतः प्रत्याख्यातिभषिक्र्यः।

आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वस्यनशनाम्बुभिः। तस्य त्रिरात्रमाशौर्चं द्वितीये त्विश्यसंचयः। तृतीये तृद्कं द्त्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरे-दिति। इदं जीर्णवानप्रस्थयोवेति विज्ञानेश्वरदेवयाज्ञिकाद्यः। तेन यत्यादेनीधिकार इति केचित्। रमृत्यर्थसारादौ तु सर्वा-चिकित्स्यव्याधिपीडितविषयत्वमित्युक्तम् । जलप्रवेशे विशेषः। प्रयागातिरिके अचिकित्स्यव्याधिपीडितानामेवाधिकारो नान्ये-वाम् । प्रयागे त्वरोगिणां रोगिणां च । एतच वृद्धादिमरणं कलौ निषिद्धम्।—स्ग्विप्तपनैश्चेव वृद्धादिमरणं तथेति मा-धवेन कलिवर्ज्येषूक्तः। प्रयागे तु भवत्येव।—न लोकवचना-त्तात न वेदवचनाद्पि । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रतीति मात्यादिषूक्तेरिति वृद्धाः । काइयामपि मरणमुक्तं मात्यादौ-अग्निप्रवेशं ये कुर्युरविमुक्ते विधानतः। प्रविशन्ति मुखं ते मे निःसंदिग्धं वरानने । तीर्थमात्रे मरणमुक्तं हेमाद्रौ विवस्वता-सर्वेन्द्रियविमुक्तस्य स्वव्यापाराक्षमस्य च। प्रायश्चित्तमनुज्ञातम-शिपातो महापथः। धर्मार्जनासमर्थस्य कर्तुः पापाङ्कितस्य च। ब्राह्मणस्याप्य नुज्ञातं तीर्थे प्राणिवमोक्षणिति। अत्र द्शाहमा-शौचं त्रिरात्रस्य प्रापककालगोचरं चार्वागिति भट्टाः। त्रिरात्र-मिति निर्णयसिन्धौ। एवं मरणान्तप्रायश्चित्तेप्यूह्यम्।

अथ विधानाद्। द्वाचाभावः । यतिमरणे सिवण्डानां नाशौचम् । तत्संस्कारस्त्वन्यत्रोद्धः । एकादशेऽहिन पार्वणं कुर्यात् नैकोहिष्टम् । बौधायनः—नारायणविष्ठश्चास्य कर्तव्यो द्वादशेऽहिन । अस्य पार्वणेन समुच्चयः । द्वानिकस्तु—शौन-कोऽहं प्रवक्ष्यामि नारायणविष्ठं परम् । चण्डालादुदकात्सपी-द्वाद्यादि । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च रज्जुशस्त्रविषादमिनः । देशान्तरस्तानां च स्ताना वान्यसाधनैः । जीवच्छाद्वस्तानां च किनिष्ठानां तथैवच । यतीनां योगिनां पुंसामन्येषां मोक्षका-द्विणाम् । पुण्यायाधश्चयार्थाय द्वादशेऽहिन कारयेत् । द्वादश्यां श्रावणस्यान्ते पश्चम्यां पर्वणोस्तु वेति । द्वात्रेयः—एकोहिष्टं जलं पिण्डमाशौचं प्रेतसिक्तयाम् । न कुर्याद्वार्षिकादन्यद्वद्वीभू-ताय भिक्षवे । वार्षिकादिति पूर्वमाविमासिकादिनिषेधो न तु

१ पापान्तिकस्य च।

तिरात्रम् ।—अनाहिताग्नेदेहस्तु दाह्यो गृह्याग्निना स्वयम् ।
तद्लामे पलाशानां वृन्तैः कार्यः पुमानिष । वेष्टितव्यस्तथा यस्वात्कृष्णसारस्य चर्मणा । ऊर्णास्त्रोण वद्धा तु प्रलेप्तव्यो यवैस्तथा । सुपिष्टेर्जलसंगिश्रेदंग्धव्यश्च तथाग्निना । असौ स्वर्णाय
लोकाय स्वाहेत्युक्त्वा स वान्धवैः । एवं पर्णशारं दण्धा त्रिरात्रमशुचिभेवेदिति ब्राह्योक्तेः । इदं त्रिरात्रं न दशाहमध्ये दाहे ।
तत्र शेषशुद्धेरुकत्वात् । किंतु तद्ध्धम् । अनाहिताग्नेविधवद्वाह्यमावे तदानीमाशौचप्रहणं वैकल्पिकम् । तत्र पत्नीपुत्रयोः
पूर्वमगृहीताशौचयोद्शाह्यवे । गृहीताशौचयोस्तु तिरात्रम् ।
पत्नीमृतौ मर्तुश्चेवम् । सपत्योश्चेवमिति स्मृत्यर्थसारे । अन्यसिपण्डानां तु सर्वत्र पर्णशरदाहे त्रिरात्रम् । तदाहाङ्गिराः—देशान्तरमृतं श्रुत्वा नाशौचं चेत्कथंचन । कालात्ययेऽपि कुर्वीत दाहकाले
दिनत्रयमिति । स्मृत्यर्थसारे गृहीताशौचानां स्नानमात्रमुक्तम् ।

अथातीतसंस्कारः। स चेदन्तर्शाहं सात्रेव सर्वे स-मापयेदृध्वमाहिताग्नेद्दिहात्सवमाशीचं कुर्याद्नेयषु पत्नीपुत्रयोः पूर्वमगृहीताशोचयोः सर्वमाशोचं गृहीताशोचयोः कर्माङ्गं त्रि-रात्रमिति। षडशीतावप्येवम्। विश्वादशें तु—प्रतिकृतिदहने त्वसिदं स्याबिरात्रमित्युक्तम्। हाद्शवषीद्यतीक्षोत्तरं दाहे तु पुत्रादीनां सर्वेषां त्रिरात्रमिति कल्पतरुद्विवोदासादयः। प्रेतसं-स्कारकालस्तु अन्ते धिपहती क्षेयः। हेमाङ्गे वृद्धमनु:-अमृतं स्तमाकण्यं इतं खादोध्वेदेहिकम्। प्रायध्यित्तमसी सार्त ह-त्वासीनाद्धीत च । जीवन्यदि समागच्छेड्तकुम्भे जिमज्ञय तम्। उद्धत्य सापित्वास्य जातकर्मादि कारयेत्। द्वादशाहं में(ब?)तचर्या त्रिरात्रमथवास्य तु । स्नात्वोद्वहेत तां भागामन्यां वा तद्भावतः। अश्रीनाधाय विधिवद्वात्यस्तोमेन वा यजेत्। अथै-न्द्रायोन पशुना गिरिं गत्वा च तत्र तु । इप्टिमायुष्मतीं कुर्या-दीप्सितांश्च ऋतुंस्ततः। अनाहिताग्नेस्तु चरुः। सृतवातीमात्र-श्रवणे त्वाश्वलायनः—सुरभय एव यस्मिन् जीवे मृतजीवमृत-दान्द् इति । यस्य तु जीवत एव मृतवार्ता श्रुत्वा सिया सह-गमनं कृतं तहैधमेवेति केचित्। तस्यावैधत्वादात्महत्यादोषोऽ-स्तीति निर्णयसिन्धो। तथा सर्पसंस्कारे कृते त्रिरात्रमाशौचम्। सर्पसंस्कारः शौनकादौ क्षेयः । प्रायश्चित्तानिच्छोः पिततस्य जीवतोऽपि घटस्फोटे कृते एकाहमाशौचम् । एकादशाहश्रा-द्धान्तानि प्रेतकार्याणि दाहवर्जं कुर्यात् । उदकदानं च । एत-त्सर्वं तूष्णीम् , घटनिनयने नामग्रहणविधानादिति वृद्धाः । पिण्डोदकश्चाद्धानि नाम्ना दद्धादित्यपरार्कः । पिततस्य ज्ञातीनां घटस्फोटात्प्राक् धर्माधिकारो नास्तीत्यपि सः । घटस्फोटविधिस्त्वन्यत्र क्षेयः । कृतप्रायश्चित्तस्य घटस्फोटे कृतेऽपि संग्रहविधिम्ताक्षराद्दौ क्षेयः । तेषां जातकर्मादयः संस्काराः कार्या इत्यपरार्कः । केचित्वकृतघटस्फोटस्यापि प्रायश्चित्तकरणानन्तरं संग्रहविधिः पुनःसंस्कारश्च कार्या इत्याद्धः । नीचामिगामिन्यादिस्रीणां तु संग्रहेऽपि वासो गृहान्तिके पर्णकुट्यादौ देयः । अन्नाच्छादनं प्राणधारणपर्याप्तं देयं पुरुषान्तरेभ्यो रक्षणं च कार्यमित्याद्यनुक्तं मिताक्षरादौ क्षेयम् ।

अथ दशाहमध्ये दशिपाते निर्णयः। प्रवृत्ताशौचतत्रम्तु यदि दर्श प्रपद्यते। समाप्य चोदकं पिण्डं स्नानमात्रं समाचरेत्। ऋष्यशृङ्गः—आशौचमन्तरा दर्शो यदि स्थात्सर्ववणिनाम्। समाप्ति प्रेततन्त्रस्य कुर्यादित्याह गौतमः। मातापित्रोस्तु श्लोकगौतमः—अन्तर्दशाहे द्रीश्चेत्तत्र सर्वं समापयेत्।
पित्रोस्तु यावदाशौचं दद्यात्पण्डाक्षताञ्जलीन्। इदं व्यहमध्ये
दर्शपाते। तदूर्ध्वं दर्शेतु पित्रोरपि तन्त्रं समाप्यमेव। पित्रोराशौचमध्ये तु यदि द्र्शः समापतेत्। तावदेवोत्तरं तन्त्रं पर्यवस्पेष्टयहात्परमिति गालवोक्तेः। अन्येषां व्यहमध्येपि समाप्तिरिति
निर्णयामृतमाधवयोः। मद्नपारिजातमद्नरत्त्वयोस्तु गालवीयमापदनौरसपुत्रादिविषयम् । व्यहोध्वमपि न तन्त्रसमाप्तिः
पित्रोरित्युक्तम्। अत्र देशाचाराद्यवस्थेति निर्णयसिन्धौ।

कृत्स्नक्ष्मातलवर्तिपण्डितज्ञनालंकारचूडामणिगोंदातीरजनिर्गुणोच्चयखनिर्नाम्नापदेवोऽजनि ।
तत्स्नोरिह जीवदेवकृतिनः सद्धर्मशास्त्रे कृतावाशौचस्य विनिर्णयोऽयमभवच्छ्रीकृष्णसंतुष्टये ॥१॥
इति श्रीमत्सकलभूमण्डलमण्डनायमानश्रीमद्विद्वद्वर्यापदेवसुतानन्तदेवकृतस्तृतिकोस्तुभे जीवदेवकृताशौचद्विधितिः समाप्ता॥

## काशीस्थपुस्तकशुद्धपाठान्तराणि।

|                                | पत्रं           | q  | त्तिः |                                                       | पत्रं      | पं         | किः        |
|--------------------------------|-----------------|----|-------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| सप्तम श्लोकेऽर्घश्लोकोऽधिकः स- |                 |    |       | प्रतिपदादिकर्तव्योपवासः                               | 9          | ٠          | 93         |
| र्वाविनस्थविदुषामवनं प्रकु-    |                 |    |       | पित्रयेपि कर्मणि                                      |            |            | २७         |
| वन्योऽस्मिन्कलावपि ररक्ष       |                 |    |       | स्वीकर्तव्यमिति                                       |            | 6          | `          |
| समस्तशास्त्रम्                 |                 | 3  | ર     |                                                       | . 9        | ς          | \$         |
| स्कन्दगण्डं जहार               | <b>*</b>        | ર  | لعع   | गौरीव्रतेषु                                           | 9          | 8          | 99         |
| न्यायकार्ये समर्थैः            | } .             | ~  | 0 -   |                                                       | . २        | 0          | 9          |
| हीयतेऽतो स एकः                 | 5               | *  | 96    | तचोगस्य गौरीव्रते                                     | . २        | 0          | 93         |
| बैश्वानयी विनिर्णयः            | <b>***</b>      | 3  | २९    | पवासः कारणीयः                                         | . २        | 9          | 29         |
| यनिषिदं                        | <b>.</b>        | ሄ  | १६    |                                                       | . ?        | ₹ .        | २८         |
| निषिद्धस्य प्रवृत्तत्वेन       | <b>65 0 6</b> 0 | 8  | 96    | प्रतिप्रसवत्वोपपत्तौ                                  | , २        | 8          | 93         |
| संभवे कानुष्ठानमिति            | <b>*</b>        | 8  | २१    | •                                                     | . 3        | 8          | २१         |
|                                | <b>3 • •</b>    | ४  | २२    | तादशनिष्ठानाम्                                        | 3          | ර්         | २२         |
| समयव्यापित्वं                  |                 | _  | 4     | मेव व्रताधिकारोस्ति                                   | ·          | -          |            |
| निगमवचनात्                     |                 | ** | २६    | प्रहणस्याविवक्षित                                     |            | 4          | २५         |
|                                | <b>***</b>      | 4  | ३०    | निषेधस्यापवादभूतं शयनी                                |            |            |            |
| वेघे तिथिविशेषे                |                 | _  | فع    | वाक्यं स्त्रीकृत्य तद्पवा                             | <b>60%</b> |            |            |
| दुषकताविधौ                     |                 | •  | 90    | दत्वेन पुत्र                                          | . २        | 4          | २९         |
| मपि कर्तव्यमिति                |                 | -  | 94    | वाप्राप्तविधानं                                       | 3          | Ę          | 90         |
| भानी पित्र्यं                  |                 | Ę  | २९    | न्दवचनाच । पितृमातृख-                                 | 1          |            |            |
| औदयिषयास्तिथेर्पाह्यत्वे       |                 |    | 94    | सभात्गुर्वर्थे च विशेषतः<br>उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं | 7          | Ę.         | રૂષ        |
| पवादो ज्ञाप्यते                |                 |    | २२    | उपवास प्रकुवाणः पुण्य                                 | . }        | •          | • •        |
| पकादिं प्रति                   |                 |    | ३०    | कतुशतं भवेत्। नारी च                                  |            | ë          | <b>5</b> 0 |
|                                | k.              |    | · · · | कृते ते तु फलं                                        | •          |            |            |
| माश्वलादिमानेन                 |                 |    | `     | पंचदशधाविभक्त                                         |            |            |            |
|                                | 9               |    | 90    | द्वादिशका। शुद्धानिधका                                | 1          |            |            |
|                                | 9               |    | •     | समन्यूनाथिकोत्तरा                                     |            |            |            |
|                                | 9               | -  | Ę     | विष्णो द्वादशी                                        | -          |            | 9          |
| र्येतानि कर्माण                | •               |    | 90    |                                                       | , ३        |            |            |
|                                | 9               | •  | ४     |                                                       | . વ        |            | <b>२</b> % |
| •                              | 9               | _  | 1     |                                                       | , R        |            | 9.8        |
| स्त्रियमिति                    | 9               |    | Ę     |                                                       | . W.       |            |            |
| गावोऽथ दक्षिणा                 | 9               |    |       | जलपात्रं गृहीत्वा                                     |            |            |            |
| शास्त्रेणेव वत                 | ••• 9           | Ę  | ३०    | द्शम्याः सङ्गदोषेण                                    | • ই        | <b>.</b> ₹ | 36         |

| पत्रं पंक्तिः                                                 | पत्रं पंक्तिः                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| तज्ञप्यजपतद्यान ३४ ६                                          | चन्द्रदर्शने निषिद्ध एव ४६ १                                                 |
| त्रतीतिप्रसिद्धषोडशसु- रे                                     | स्तथा भवेदिति ४६ १०                                                          |
| ख्यानुपपत्यादिपूरणं ∫ रे रे                                   | रमावास्या भूते ४६ २५                                                         |
| मृतकेपि न भुजीत ३५ १२                                         | इति । पूर्विदिनापराहें इष्टि-)                                               |
| पुनर्भोजनमध्वानं ३६ १४                                        | पर्याप्ता प्रतिपचेत्रास्ति, ४७ २                                             |
| घौतवस्रादिमिर्नुधः ३७ ९५                                      | उत्तरदिने सलाि पर्वणो                                                        |
| त्मग्रुद्धं च भूतग्रुद्धि ३७ २०                               | अमावाख्य ४७ ९                                                                |
| ज्ञानात्मान्तमनु ३७ २५                                        | आवर्तानन्तरं ग्रुक्ता ४७ १४                                                  |
| मृङ्गसंघातरुचिर ३८ २                                          | तत्र पूर्वोह्न एव ४७ १६                                                      |
| वृषभक्षेत्रचण्डेशो ३९ ४                                       | चन्द्रमसं न परयन्ति-यतं ।                                                    |
| पश्चभिन्नहािमः पूर्व ३९ ७                                     | कुरुतेऽपराहे                                                                 |
| अजैरुमामिरिन्द्राचैः ३९ ८                                     | न परयन्ति हरयमाने ४७ ३०                                                      |
| शहस्थतीर्थैः ३९ १०                                            | एवं नवधा विभागः ४८ ११                                                        |
| मिल्लिया निवेद्येत् ३९ १७                                     | युग्मांशकाश्व ४८ १३                                                          |
| शृषाय दुनी चणकं ४१ ५                                          | पक्रमे स्थातं पत्रधाविभागं ४८ १८                                             |
| इति तिथिनिगम ४१ २३                                            | प्रातःकाले योयमन्तिमो ४८ २०                                                  |
| ऽभियष्टव्या इति ४२ १                                          | संघेरेव निःसारकतया ४८ २२                                                     |
| पर्वणोंऽशत्रय ४२ २                                            | नान्ययेत्युक्तेः ४९ ७                                                        |
| पूर्वार्धः अपरार्धः ४२ १६                                     | वास्याप्रहणं न्याख्यातं                                                      |
| आवर्तना तु ४२ १७                                              | ककाचायरक्षावका ।                                                             |
| चन्द्रमा उत्सर्पेत् ४२ १९                                     | संमिश्रायां चतुर्दश्याममावास्या४९ ११                                         |
| अत्र च पर्व ४२ २४                                             | सम्यग्मिश्रादिनमध्यमिलित ४९ १२                                               |
|                                                               | भवेदणुरित्युदाहत ४९ १६                                                       |
| अनन्तास्तु यद्यप्युत्तरां ४३ १४                               | संधिदिने पितृयज्ञ ४९ २४                                                      |
| मृचुः। तथापि नोक्तव्यव-)<br>स्थाशयं स्त्रीचकुः। सद्यो-∫ ४३ १५ | कदेशव्यापिनी वेति ४९ २८                                                      |
| कलो यदि विद्यते ४३ २१                                         | परिशिष्ट एवोक्तं—यदुक्तं ५० २                                                |
| रमावास्याया न ४३ २८                                           | पूर्वेवेति। संभवति च ५० २३                                                   |
| समा वा तदा ४३ २९                                              | प्रतिक्षणेंऽशेन समाप्ती ५० २४                                                |
| नामेष्टियद्यजानं ४४ १०                                        | र्द्धि जातिभिः। पर्वणोंशे द्विती । ५१ १<br>येपि कर्तव्येष्टिर्द्धि जातिभिः । |
| अस्मिनेवासी ४४ ११                                             | पर्वालाभे पक्षान्ता ५१ ९                                                     |
| द्वरोन निषेधस्यैव संधि ४४ २७                                  | श्राद्धेन न व्यति ५१ १५                                                      |
| श्रुतिर्भाष्यकारेण ४ ७                                        | नैमितिकयो ५१ २४                                                              |
| पौर्णमास्यां च। पोर्णमास्यां ४५ ५                             | द्विवधाः निसा नैमि-                                                          |
| यच चन्द्रदर्शन ४५ १७                                          | तिक्यश्चेति तत्र र्                                                          |
| परिदिष्टिवच उदा ४५ २१                                         | सद्यस्कालैव कार्येति ••• ५२ २                                                |
|                                                               |                                                                              |
|                                                               |                                                                              |

|                                  | प                 | त्रं पं    | क्तिः | पत्रं परि                                                     | <b>T</b> : |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| पर्वसंधिः परस्तात्               | • • •             | 43.        | 3     | वसन्तमीष्मादिऋतु ५९ २                                         | 9          |
| त्रवृत्तिमथ दु                   | • • •             | 48         | 8     | ऋलाद्यपेक्षा ५९ २                                             | 18         |
| सन्यमकाले वा                     |                   | 43         | 92    | तद्विषयत्वं ६० १                                              | 19         |
| त्पौणेमासां वामावासा             | ायां वा           | 143        | 90    | वसंतः काल इति ६० २                                            | (৩         |
| 33                               | <b>**</b> • • • · | 22         | 98    | सिद्धेरिखुक्तम् ६१ १                                          | N          |
| हविष्य तुवतीयेत्                 |                   | 43         | 92    | वाजसने यिव्यतिरिक्त ६१ ३                                      | ) o        |
| श्रुतेरिति                       |                   | 43         | 8     | वाजसनेषिश्चला ६२                                              | X          |
| प्रयोगविषये वेति                 | • • •             | ५४         | 3     | संभवाब, तत्कतिन्ये सोमे )                                     |            |
| देवसु वा हवींषि                  | 400               | 88         | 9     | वसन्तस्यानादरणीयत्वे ६२                                       | <b>C</b>   |
| निमित्ता पूर्णमास्या             | <b>99 4</b>       | 88         | 6     | सिद्ध पूर्वादाहृतवा जसन-                                      |            |
| पूर्णमास्यादि                    | <b>**</b> **      | 88         | 90    | यिश्रुखा गाधात्।                                              |            |
| वर्तते च तदस्यापि                | 000               | 48         | 96    | सूत्रव्याख्यात्रा हर ६२ व                                     |            |
| विकृतिविरोधे                     | *                 | 48         | २६    | ऋतुनक्षत्रसंभारे ६९ न                                         |            |
| समानतन्त्रादेव निख               | • • •             | 48         | २८    | अकृते उदगयन ६३ व                                              |            |
| नामादरे प्रकृता                  | ***               | S.R.       | 3 0   | काम्यानां चानियत ६३ व                                         |            |
| वा जुहुयात्                      | <b>*</b> • •      | 44         | 4     | शासाच वसन्त ६३                                                |            |
| होत्रों वे नाना खादरि            | लां               | 44         | Ę     | कर्तव्यतात्रापणं वसन्ते ६४                                    |            |
| चतुर्रहीतं हुला                  |                   |            | C     | बाह्यनिर्वर्ष ६४                                              |            |
| वैष्ण्वो श्रीष्म इति             |                   | 44         | 90    | तत्सरगत्। प्रकृते ६४                                          |            |
| वैष्णवश्रहणं                     | 5                 |            | 96    | उद्गयनशुक्कपक्ष ६४                                            |            |
| किंचियथाशक्ति द्यात              | ,                 |            |       | यथाकाम्यमिति ६४                                               | <i>(</i>   |
| पूर्वपक्षेण देव                  |                   | 740        |       | उपक्रम्येति ६५                                                | 7          |
| यावजीव                           |                   |            |       | विधानानन्तरं कर्तव्यता-                                       | •-         |
| गोपालः। पर्वणि सम<br>तिरित्यन्ये | 1- }              | ષ્દ્ર દૂ   | २ ६   | प्राप्तेः ६५                                                  | <b>5</b>   |
| •                                | •                 |            |       | वसन्ते वसन्ते इति ६५                                          |            |
| यथाप्रयोग एषोऽथीं                |                   |            |       | नियमप्राप्ती ६६                                               |            |
| पुण्यनक्षत्रेऽन्यत्र             |                   |            |       | सोमानुष्ठाने कालबाधपरत्वे } ६६<br>नापि सवर्णसं(१)कृतवता }     | 4          |
| विरोधे निमित्ता                  |                   |            |       | कृत्तिकाखाधीत ६६                                              |            |
| तत्त्रयोगं समाप्यानन्त           |                   |            |       |                                                               |            |
| सोमेनेत्याश्वलायन                |                   |            |       | त्याम्रातानीति ६६                                             |            |
| स्त्रार्थकमात्                   |                   |            |       | शिष्टोमे न वसन्त ६६ न                                         |            |
| कदाचन यज्ञ                       |                   |            |       | गम्यर्तुनक्षत्रयोः ६७                                         |            |
| तूदगयनादिवरोधेन                  | <b>0 0 0</b>      | ५९         | २     | वसरे देवयाज्ञिकैः ६७                                          |            |
| तत्रोपकमस्य द्वैराइय-            |                   | <b>५</b> ९ | 99    | ह्येतद्वशात्प्रतीयते ६७ ९<br>श्रद्धायुक्तस्यानार्तस्यापि ६७ ९ | ] <b>5</b> |
| प्रतिज्ञानात्                    | 3                 | • •        |       | अद्ययुत्तास्थानातस्थाप ••• ६७                                 | 7          |
| •                                |                   |            |       |                                                               |            |

|   |                           | Œ            | ात्रं पं           | क्तिः |                                          | <b>E</b>     | त्रं प    | ोक्तिः     |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|-------|------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
|   | सोमाधानविशिष्ट            | <b>*</b>     | ६७                 | 90    | आपद्यनमा तीर्थे च                        | ,<br>••••    | ७३        | \$         |
|   | मिहितस्य द्यहकाला         | 0 0 6        | ६७                 | 96    | र्थस्य च ताहश                            | <b>•</b> • • | ७४        | २ ६        |
|   | आपूर्यमाणपक्ष             | ***          | ६७                 | २१    | धिकारसिद्धौ माना-                        |              | ७५        | <b>२</b> 9 |
|   | भावायाः श्रद्धायाः की     | • }          | ६८                 | 3     | नन्तर्थमनेन                              | Ş            | •         | , -        |
|   | र्तनेस्याः श्रुतेः        | 5            |                    |       | कुशान्तरायं कुर्वीत,<br>कुशान्तरायं विना | Š            | ७५        | ३०         |
|   | रन्तरालकालः पूर्व         | <b>0 0 0</b> | ĘG                 | 8     |                                          |              | L (2) (2) |            |
|   | त्रयोदशपक्षे              | * * *        | ६९                 | 3     | पूर्वत्वं च ग्रहण                        | 999          | Ø€.       | 8          |
|   | शुक्रपक्षो बृह्स्पति-     | }            | ફ <mark>શ</mark> ુ | V     | रात्रेर्मध्यप्रहर                        |              | ७६        |            |
|   | सवेन यजेतेति              | 5            | •                  |       | इति व्यवस्थामाहुः                        |              | ७६        | 309        |
|   | उपसद इति । उभयो-          |              |                    | 8     | व्रतशब्दरहितोपबास                        |              | 99        |            |
|   | र्श्रहणमेव निमित्तं, निधि | 7-           |                    | !     | दशमस्थे निशाकरे                          | • • •        | ७७        | £ 9        |
|   | त्तानां च                 |              | ६९                 | 26    | निर्णयामृते मत्सः                        | * * *        | ७८        | ३          |
| • | अस्तास्तमय                | <b>9 4</b> 0 | <b>90</b>          | २२    | संप्रार्थ्य च ततो विप्रान                | [            | ८८        | 4          |
|   | विशेषप्रयुक्त             | • • •        | 90                 | २३    | साक्षात्रीलाजन                           | * * *        | ७८        | 96         |
|   | ग्रहणं प्रोक्तं           | •••          | ७१                 | 99    | ग्र हसाधारण्येन                          | **           | ७९        | <b>9</b>   |
|   | पुष्करं तथा               |              |                    | ₹,    |                                          |              |           |            |
|   | सूतकं राहुदर्शने          | •••          | 9                  | २४    | द्वादश्याद्यस्तृतीयान्तो                 | * * *        | ७९        | २८         |
|   | विशेषमाह                  | ***          | <b>७</b> 9         | २५    | एकादश्यादितः सौरे                        | •••          | ७९        | २९         |
|   | दिनात्पूर्वं प्रकृतोपवास  | • • •        | ७२                 | م. دم | खण्डमहे तयोरिति                          | · ·          | ७९        | ३०         |
|   |                           | a            |                    |       | •                                        |              |           |            |

4